# खर्गवासी साधुवरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी

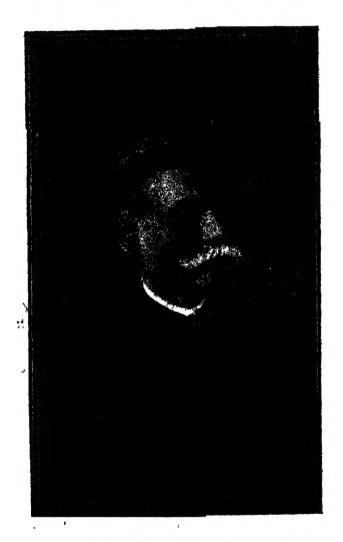

वायू श्री वहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता जन्म-वि. सं. १९२१, मार्ग. वदि ६ 🛂 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६



### दानशील-साहित्यरसिक-संस्कृतिप्रिय स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

सित्य ता. ७-७-१९४४



# सिंघी जैन ग्रन्थ मा ला

······· प्रन्थांक ४५]·····

दाक्षिण्यचिहाङ्क -श्रीमद् - उद्योतनसूरि - विरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पुस्वरूपा महाकथा )

# प्रथम भाग - मूल कथाप्रन्थ



### SINGHI JAIN SERIES

•••[NUMBER 45]•••••••

# KUVALAYAMALA

OF

UDDYOTANA SÜRI

(A Unique Campū in Prākrit)

### क ल क सा नि वा सी साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्द्जी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त प्रतिग्रापित एवं प्रकाशित

# सिंघी जैन ग्रन्थ माला

[ जैन मागमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथात्मक-इत्यादि विविधविषयगुन्धित प्राकृत, संस्कृत, अपअंश, प्राचीनगृजंर,-राजस्थानी आदि शानाभाषानिसद् सार्वजनीन पुरातन वास्य तथा नृतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन प्रन्थाविक ]

श्रीमद्-डाल्चन्दजी-सिंघीसत्तुत्र स्व॰ दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक आचार्य जिनविजय मुनि अधिष्ठाता. सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीट

ऑनररी डायरेक्टर राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्य्ट, जोधपुर (राजस्थान) निवृत्त सम्मान्य नियामक भारतीय विद्या भवन, वम्बई

ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाईटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीक्र्यूट, पूना (दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वश्वरानन्द वैदिक शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पञ्जाब)

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापी ठ

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवने, बौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७ सुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रस, २६-२८ कोलआट स्ट्रीट, बम्बई, नं २

# दाक्षिण्यचिह्नाङ्क -श्रीमद् -उद्योतनसूरिविरचिता

# कुवलयमाला

( प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा )

\*

अतिदुर्लभ्यमाचीनपुस्तकद्वयाघारेण सुपरिशोध्य बहुविघपाठमेदादियुक्तं परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एस. ए., डी. लिट्. प्राध्यापक, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

### प्रथम भाग – मूल कथाग्रन्थ



### प्रकाशनकर्ना

# अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पी ठ

भारतीय विद्याभवन, बम्बई

विक्रमाब्द् २०१५]

प्रथमाष्ट्रित

[किन्तास्त्र १९५९

प्रन्थांक ४५ ]

सर्वाधिकार मुरक्षित

[ सूल्य रु० १५-५०

## SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL, PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMSA AND OLD RAJASTHANI-GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT RESEARCH SCHOLARS

#### **ESTABLISHED**

### IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETE

### ŚRÍ DÁLCHANDJI SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA-SAHITYARASIRA-SANSKRITIPRIYA
SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

### ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHISTHATA, SINGHT JAIN SASTRA SIKSHA PITHA

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur; General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala; etc.

(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany; Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvranand Vaidic Research Institute, Hosiyarpur, and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

#### PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI

SRI NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHISTHATA

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH
BHARATIYA VIDYA BHAVAN
BONKBAY

# UDDYOTANA-SŪRI'S KUVALAYAMĀLĀ

(A Unique Campu in Prakrit)

Critically Edited from Rare Mss. Material for the First Time with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S

## KUVALAYAMALA-KATHA

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)
Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. LML. RAJALAM COLLEGE, KOLHAPUR

₩.

### Part I KUVALAYAMĀLĀ

PRÄKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS

R.

#### PUBLISHED BY

Adhisthata, Singhi Jain Sastra Siksapitha
BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA
BOMBAY

V. E. 2015]

First Edition

A. D. 1959

Vol. No. 45]

\*\*

Price Rs. 15-50

### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः॥

शक्ति बङ्गामिधे देही सप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥ 9 बहवो निवसन्त्वत्र जैना क्रकेशवंशजाः । धनाव्या नृपतम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥ ₹ श्रीडालचन्द इत्यासीत् तेष्वेको बहुमाग्यवान् । साधुवत् सबरिन्नो वः सिंघीकुलप्रभाकरः ॥ Ę बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकानामहापुर्या एतधर्मार्थनिश्चयः ॥ 8 क्रमाप्रीयया सदबुक्या सदस्या च सुनिष्ठया । उपार्ज्य विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥ 4 तस्य मञ्जूकुमारीति सञ्चारीकुरुमण्डना । जाता पतिवता पत्नी शीरुसीमाग्यभूषणा ॥ 8 श्रीबहादुरसिंहारूयो गुणबाँस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्र चीनिधिः ॥ प्राप्ता प्रण्यवता तेन पत्नी तिङ्कसन्दरी । बस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥ श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यद्शस्वातः दक्षिणबाह्यत् पितुः ॥ Q नरेन्द्रसिंह इत्याक्यसेजस्वी मध्यमः सतः । सनुवीरेन्द्रसिंहश्च कनिष्टः सौम्यदर्शनः ॥ 9 0 सन्ति त्रयोऽपि सरपुत्रा नासमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितर्मार्गात्रगामिनः ॥ 99 भन्येऽपि बत्तवस्याभवन् स्वसादिवान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत् ॥ 12

#### सम्यच --

99

38

94

98

90

96

98

20

2 9

22

23

₹8

२५

२६

20

36

29

10

1 5

23

\$ \$

8 8

રૂ પ્ડ

₹ €

**2** 9

36

₹ %

80

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यामीत् सदाचारी तिश्वत्रं विदुषां खलु ॥ नाइंकारो न दुर्भावो न विकासो न दुर्थयः । इष्टः कदापि यद्गेहे सतां तद् विसायास्पदम् ॥ भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सजनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभून् प्रीतः पोष्यगणेप्वपि ॥ देश-कालस्थितिक्षोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥ समुन्नत्ये समाजस्य धर्मस्योत्कर्षहेत्तवे । प्रचाराय च विक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥ गत्वा सभा-समित्वादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दश्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मेठाः ॥ एवं धनेन देहेन ज्ञानेन श्रभनिष्ठया । अकरोत म यथाशकि सत्कर्माणि सदाशयः ॥ जयान्यदा प्रसङ्गेन स्विपतुः स्मृतिहेतने । कर्तुं किञ्चित् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥ पुज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानक्चिः स्वयम् । तस्मान् तञ्ज्ञानवृद्ध्यर्थे यतनीयं मयाऽप्यरम् ॥ विचार्यें स्वयं विसे पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वभिन्नाणां विद्वां चापि तादशाम् ॥ जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्ति निकेत ने । सिंघीपदाक्कितं जैन ज्ञान पीठ मतिष्ठिपत् ॥ श्रीजिनविजयः प्राक्तो सनिनामा च विश्वतः । स्वीकर्तं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम ॥ तस्य सीजन्य-सौहार्द-स्थेयींदार्यादिसङ्गणैः । बद्यीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥ कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिमा । र्स-नागाई-वन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यथीयत ॥ प्रारब्धं सुनिना चापि कार्यं तरुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानलिप्सनां प्रत्यानां प्रथनं तथा ॥ तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंचीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैपा प्रारम्धा ग्रन्थमालिका ॥ उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । ब्ययितं पुष्कलं द्वव्यं तत्तत्कार्यससिद्धये ॥ **ञात्राणां वृत्तिदानेन नैकंषां विदुषां तथा । ज्ञानाम्यासाय निष्कामसाहास्यं स प्रदत्तवान् ॥** जरुवाञ्चादिकानां तु प्रातिकृत्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्याम्यत्रावासितः ॥ तन्त्रापि सत्ततं सर्वं साहाच्यं तेन यच्छता । अन्यमालाप्रकानाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥ तन्दै-निध्येश्च-चन्द्रविदे कृता पुनः सुयोजना । प्रन्थावल्बाः स्थिरस्वाय विस्तराय च नृतना ॥ ततो मुनेः परामशीत् सिंघीवंशनभस्तता । भावि चा भ व ना येथं प्रन्थमाल। समर्पिता ॥ भासीसस्य मनोवाञ्छाऽपूर्वप्रन्थप्रकाशने । तदर्बं व्यवितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकस् ॥ दुर्विकासाद् विधेर्द्यन्त ! दौर्भाग्याश्वायमबन्धूनाम् । स्वरुपेनैवाध कालेन स्वर्गे स सुकूती ययौ ॥ विर्यु-सूर्य-सं-नेत्री-वर्दे मासे बाषावसन्ज्ञके । कलिकातानगर्यो स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥ पितृभक्तेश्व तरपुत्रैः प्रेयसं पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाइयतेऽधुना स्वियम् ॥ सेवा प्रस्थाविः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रया । सूचाद् भूत्यै सतां सिंचीकुककीर्तिप्रकाशिका ॥ विद्वानकृताहादा सविदानन्ददा सदा । विरं नन्दत्तियं लोके श्रीसैंबी प्रन्यमालिका ॥

### ॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः॥

ŧ

8

4

ŧ

•

é

Q

90

99

99

13

98

14

98

9 19

96

98

90

6 9

2 8

£ \$

**8** 8

२५

38

20

26

२९

90

1 5

83

11

8 8

14

75

30

3,6

28

20

स्वस्ति श्रीमेव्पादाक्यो देशो-भारतविश्वतः । रूपाहेलीति सक्षान्नी पुरिका यन्न सुस्थिता ॥
सदाचार-विचाराम्यां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमचतुरसिंहोऽत्र रातोडान्वयभूमिपः ॥
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिमाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥
युत्र-भोजमुला सूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्व-रूप-कावण्य-सुवाक-सौजन्यभूचितः ॥
क्षत्रियाणीं प्रभापूणां शीर्योदीसमुलाकृतिम् । यां दृष्ट्वेव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वयम् ॥
पुत्रः किसनसिंहाल्यो जातस्त्योरितिप्रयः । रणमञ्च इति चान्यव् यद्धाम जननीकृतम् ॥
श्रीदेवीहेसनामाऽत्र राजपूज्यो वतिश्वरः । ज्योतिभेवज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥
बागतो महदेशाद् यो श्रमन् जनपदान् बहुन् । जातः श्रीवृद्धिसंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥
सेनायार्यातमप्रेम्णा स तत्स्नुः स्वसिद्धी । रक्षितः विश्वतः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥
दीर्भाग्यात् तच्छिशोर्बाक्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमृदः स्वगृहात् सोऽथ ग्रहच्छ्या विनिर्गतः ॥

#### तथा च-

भाम्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहुन् नरान् । दीक्षितो मुण्डती भूत्वा जाती जैनमुनिस्ततः ॥ जातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्यवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वगवेषिणा ॥ अधीतः विविधा भाषा भारतीया युरापजाः । अनेका न्त्रिपयोऽप्येवं प्रत-मृतनकालिकाः ॥ बेन प्रकाशिता नैके अन्या विद्वस्प्रशासिताः । लिखिता बहुवो लेखा ऐतिहातथ्यगुम्फिताः ॥ बहुभिः सुविद्वित्रसन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनचिजयनाम्नाऽयं विस्यानः सर्वत्राभवद् ॥ तस्य तां विश्वति ज्ञात्वा श्रीमदुगाःश्रीमहारमना । श्राहृतः साद्रं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥ पुरं चाहम्मदाबादं राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्टितो यदाऽभवत् ॥ भाचार्यत्वेन तन्नोक्वेनियकः स महात्मना । रर्स-मुँनि-निधीन्द्रेश्द् पुरात खारूव म न्दि रे ॥ वर्षाणासष्टकं यावत् समभूष्य तत् पदं ततः। गत्या जर्मनराष्ट्रे स तत्संस्कृतिसमीतवान् ॥ तत भागत्य सँक्षप्तो राष्ट्रकार्ये च मिश्रयम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्गरे ॥ कमात् ततो विनिर्मकः स्थितः शान्ति नि केत ने । विश्ववन्यकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूपिते ॥ सिंघीपद्युतं जैन हान पी ठं तदाश्रितम् । स्थापितं तम्र सिंघीश्रीहारू चन्दस्य सुनुना ॥ श्रीबहाद (विंद्रन दानवीरेण घीमना । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥ प्रतिष्ठितश्च तस्यासी पदेऽधिष्ठातृमञ्जनं । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनवासायम् । तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंपीकुरुकेतुना ; स्वपितृश्रेयसे होषा प्रारब्धा प्रन्थमालिका ॥ भर्थवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । प्रन्थमालाविकासादिप्रवृत्तिषु प्रयस्पतः ॥ बार्णे रके-नैवेन्द्रीव्दं भुंबाईनगरीस्थितः । भुंत्रीति बिरुद्ख्यातः कन्हैयाकाल-बीसम्बः ॥ प्रवृतो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयक्षः सफलोऽचिरात् ॥ विद्वां श्रीमतां योगात् पीटो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेन विद्या भ व न सञ्ज्ञया ॥ भाइतः सहकार्यार्थं स भुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रभृति तन्नापि तस्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥ तज्ञवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका अपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥ नन्दं-निध्यक्कं-चन्द्राब्दे वैक्कमे बिहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्वकृते नृतनयोजना ॥ परामर्शात ततस्तस्य श्रीसिषीकरूमास्ततः । मा विद्या भ व ना येयं प्रन्थमाला समर्पिता ॥ पदक्ता दशसाहस्री पुनम्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्सृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥ दैनादक्ये गते काले सिंपीवर्यो दिवंगतः । यसस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥ पितृकार्षप्रमार्थ्यये यक्षशिक्षेत्रातात्मजैः । राजेन्द्रसिंहसुरूयैश्व सत्कृतं तद्वयस्ततः ॥ पुण्यक्षोकपितुर्मामा प्रम्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो झर्ब्छक्षं धनं ददौ ॥ अन्थमाङाप्रसिद्धार्थं पितृवत् तस्य कोक्षितम् । श्रीसिंघीसपुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविघीयते ॥ विद्वजनकृताहादा सिवदानस्ददा सदा । विरं नन्दत्वियं होकं जिन विजय भारती ॥

### SINGHI JAIN SERIES

### Works in the Series already out. श्र अद्याविष सुद्रितग्रन्थनामाविले 🎥

- मेरुनुज्ञाचार्यरचित प्रवन्धचिन्तामणि मृल संस्कृत प्रन्थ.
- २ पुरातनप्रबन्धसंप्रद्व बहुविध ऐतिहातध्यपरिपूर्ण अनेक निबन्ध संचय,
- शत्राज्ञेखरस्रिरचित प्रवन्धकोशः.
- ४ जिनप्रमस्रिकृत विविधतीर्थकस्प.
- ५ मेधविजयोपाध्यायकृत देवानन्द्रमहाकाच्य.
- ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कमाचाः
- हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा.
- ८ महाकलक्कदेवकृत अकलक्कप्रन्यत्रयी.
- ९ प्रबन्धिबन्तामणि हिन्दी भाषांतर.
- १० प्रभावन्द्रस्रिरचित प्रभावकचरित.
- ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचनद्वगणिचरित.
- १२ यशोविजयोपाध्यायविर्चित ज्ञानबिन्दुप्रकरण.
- १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश.
- १४ जैनपुरतकप्रवासिसंग्रह, प्रथम भाग.
- ९५ हरिभद्रसृरिविरचित धूर्तांख्यान. ( प्राकृत )
- १६ दुर्गदेवकृत रिष्टससुचय. ( प्राकृत )
- १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य.
- १८ कवि अञ्चुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपश्रंश)

- १९ मर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुमानितसंग्रह.
- २० शान्लाचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक वृत्ति.
- २१ कवि घाहिलरचित पडमसिरीचरिड. ( अप॰ ).
- २२ महेश्वरस्रिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा॰)
- २३ श्रीमद्रवाहुआचार्यकृत सद्भवाहुसंहिता.
- २४ जिनेश्वरस्रिकृत कथाकीषप्रकरण. (प्रा॰)
- २५ उदयप्रभस्रिकृत धर्माम्युदयमहाकाच्य.
- २६ जयसिंहस्रिकृत धर्मीपदेशमालाः (प्रा॰)
- २७ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. ( प्रा॰ )
- २८ जिनदत्ताख्यानद्वय. ( प्रा॰ )
- २९ खयंभूविर्चित पडमचरिड. भाग १ (अप॰)
- žo ,, ,, ,, ,, ?
- ३१ सिदिचन्द्रकृत कान्यप्रकाशस्यव्यन.
- ३२ दामोदरपण्डित कृत उक्तिब्यक्तिप्रकरण.
- ३३ मिणभिण विद्वत्कृत कुमारपाकचरित्रसंग्रहः
- ३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ पृहद्वर्वाविछ.
- ३५ उद्योतनस्रिकृत कुवळयमाला कहा. (प्रा॰)
- ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. ( प्रा॰ )
- ३७ पूर्वी वार्यविर्चित जयपायड निमित्तशाख. (प्रा॰)
- ३८ धनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका.

# Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandracharya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- स्व. बाब् श्रीबहादुरसिंहजी सिंबी स्मृतिप्रन्य [भारतीयविद्या भाग ३] सन १९४५.
- 2 Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- 3 Literary Circle of Mahāmatya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)

4-5 Studies in Indian Litary History. Two Volumes.

By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

### Works in the Press.

### 🕸 संप्रति मुद्यमाणग्रन्थनामावलि 🍇

- १ विविधगण्डीयपहावलिसंप्रद्
- २ जैनपुम्तकप्रशस्तिसंप्रद्द, भाग २.
- ३ विज्ञासिसंग्रह विज्ञाति महालेख विज्ञाति त्रिवेणी भादि अनेक विज्ञातिलेख समुख्य.
- **४ कीर्तिकौमुदी** आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंप्रह,
- ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्भचन्द्रवंशप्रवन्धः
- ६ नयचन्द्रविरचित हम्मीरमहाकाच्य.
- ७ महेन्द्रस्रिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. ( प्रा॰ )
- ८ कोटिल्यकृत अर्थशास सटीकः (कतिपयअश )

- ९ गुणप्रभानार्थकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास )
- १० भोजनृपतिरनित शुक्रारमअरी. ( संस्कृत कथा )
- १ १ रामचन्द्रकविरचित-म**क्षिकामकरन्द्रादिनाटकसंग्रह.**
- १२ तहणप्राभाचार्यकृत घडावश्यकवाकाववोधवृत्ति.
- १३ प्रद्युप्रस्रिकृत मूलकुद्धिप्रकरण-सटीक
- १ ४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन
- १५ खरंभुकविरचित पडमचरिड. भा॰ ३
- ३६ ठकुर फेरूरचित अन्याविल (प्रा०)

To Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi and Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni

### **PREFACE**

AFER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākrit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text-constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the Kuvalaya-mālā. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's Kuvalaya-mālā-kathā which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākrit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Präkrit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Präkrit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri Jinavijayaji had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prakrit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great savant could not continue his work on this important Prakrit Text. A kalyāṇa-mutra as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poons for their research grants which enabled me to continue my work on the Kuralayamālā.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the *Kuvalayamālā*. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hiralal Jain, Muzffarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this *Kuvalayamālā* which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākrit literature in particular.

Karmanyevâdhikāras te.

Rajaram College Kolhapur: 1-5-59,

A. N. UPADHYE

### किञ्चित् प्रास्ताविक।

### (कुचलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा।)

अनेक वर्षोंसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोंको विशिष्ट उत्कण्ठा हो रही थी, उस दाक्षिण्य चिहाङ्कित उद्योतन स्रिकी बनाई हुई प्राकृत महाकथा कुवलयमाला, सिंघी जैन प्रन्थमाला के ४५ वें मणिरकके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीव हर्षानुभव हो रहा है।

इस क्या प्रन्यको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था । विद्वन्मतिञ्चक मुनिवर्ष्य श्री पुण्यविजयजीके खर्गीय गुरुवर्ष्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रत्नप्रमसूरिकृत गद्यमय संस्कृत क्वलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा ( सन् १९१६ ) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सप्रयम किया. तब उसकी सक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आधन्त भाग उद्भत करनेकी दृष्टिसे, पूनाके राजकीय अन्यसंग्रह (जो उस समय डेकन कॉ.ठेजमें स्थापिन था) में सुरक्षित इस प्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मंगवाई गई। हमारे खर्गस्य विद्वान् मित्र चिमनलाल डाह्यामाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकनाडस् ओरिएन्टल सिरीह्न' का काम प्रारंभ किया था। प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है। उन्होंके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति वडीटामें मंगवाई गई थी। मैं और श्री दलाल दोनों मिल कर उस प्रतिके कुछ पने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंमे कुछ महत्त्वके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अन्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस प्रन्यगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही खयं करता था। प्रन्यका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरोंमें सन्दर रूपसे लिखा था । उसी समय कथागत वस्तका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस प्रन्थको प्रकट करना चाहिये। मैंने श्री दलालकी प्रेरणासे, गायकवाड सीरीझके लिये, सोमप्रभावार्य रवित कमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत प्रन्यका संपादन कार्य हागरें लिया था: और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था। मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतिबोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुवलयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय ।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिएन्टल सीगिक्षका प्रथम प्रन्थ राजशेखरकृत 'कान्यभीमांसा' प्रकट हुआ। इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रयम मैंने ही की थी।

पूना वाली प्रतिका कपर कपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आभास हुआ कि यह प्रति कुछ अशुद्ध है। पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति हात नहीं थी। उसी वर्ष जेसलमेरके झानभंडारोंका निरीक्षण करनेके लिये, खर्मवासी विद्याप्रिय सपाजीराव गायकवाड नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहां गये और प्रायः तीन महिना जितना समय व्यतीत कर, वहांके मंडारोंकी प्रन्यराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया। तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुक्छयमालाकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा। पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको हात नहीं हुई। बादमें बडौदासे मेरा प्रस्थान हो गया।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ । भांडारकर ओरिएन्टल रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुच्छ विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक विद्वान् स्वर्गवासी डॉ॰ पाण्डुरंग गुणे, डॉ॰ एन्. जी. सरदेसाई और डॉ॰ एस्. के. बेल्वलकर आदिके आमंत्रणसे में पूना गया था। मेरा उदेश इन्स्टिट्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, खयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् प्रन्थसंप्रहको मी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम प्रन्थ संप्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, में एक तरफसे इन्स्टिट्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ में यथानकाश प्रन्थसंप्रहके देखनेका मी काम करने लगा। उस समय यह प्रन्थसंप्रह, डेकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, मांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटका जो नया, पर अध्रा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विचा समाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अमिन्नहृदयी मित्र एवं अतीन प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् अन्यसंप्रहृके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९.१९ के नवंबर मासमें, मांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यविद्याभित्र विद्वानोंकी सुविद्ध्यात ओरिएन्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढनेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रस्रिके समयका निर्णय कराने वाला निबन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानोंमें कई वर्षोंसे परस्पर विशिष्ट मतमेद चल रहा था जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्याविद्य ढॉ० हेमीन याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रमृरिका खर्गमन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ प्रन्यगत उल्लेखोंसे यह हात हुआ कि उनके खर्गमनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हरिभद्रके ख्यंके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में खर्गमन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं, - इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका स्पष्ट और ध्रुनिश्चित उल्लेख उनने खयं किया है। अतः डॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्द, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्दका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाया का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उक्किंख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रणेता आचार्य हरिमद्रको अपना प्रमाणशास्त्रिक्षक गुरु बतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइस्वकहा' का भी बढ़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिमद्र कुवलयमालाकथा-कार उद्योतनस्रिके समकालीन होने चाहिये। उद्योतनस्रिने अपनी रचनाका निश्चित समय, प्रन्थान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें आन्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्योतनस्रिने कुवलय-मालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्थाको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्क प्रतिपदाको नया संवत्सर चास्र होता है। उदयोतनस्रिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी प्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह प्रन्य समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुल्लामें विक्रम संवत् ८३५ आता है। इम दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें दुए यह निश्चित होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें स्चित वि० सं० ५८५ में ही न्वर्गस्य हुण, और न सिद्धिके समकाछीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हरिभद्रस्रिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें पूनाके उक्त प्रन्थसंप्रहमें उपलब्ध हरिभद्रस्रिके अन्यान्य विशिष्ट प्रन्थोंके अवलोकनका मी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन प्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण गिरे जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और ज्ञापकखरूप थे। डॉ० याकोबीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिन्नका प्ररा उपयोग मैने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिला। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएन्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, स्वर्गस्य डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् मने जाते थे। उनने भी अपने एक प्रन्थमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोडीसी चर्चा की थी। मैने अपने निबन्धमें इनके कथनका भी उल्लेख किया था और उसको अतंगत बना कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाझय खयं गेरे निबन्धपाटके समय श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रमन्न हुए। मेरी की गई आहोचनाको उदार हृद्वयसे बिल्कुल सत्य मान कर उनने, बादमें मेरे रहनेके निवासम्यान पर आकर, मुझे बढ़े आदरके साथ बधाई दी। ऐसे सत्यप्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रम्वर विद्वान्की बधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछिसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जैन साहित्य संशोधक' नामक संशोधनात्मक त्रैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, स्वयं मैने द्युक किया, तब उसके प्रथम अंकमें ही "हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय" नामक विस्तृत लेख हिन्दीमें तैयार करके शकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रांतयां जर्मनीमें डॉ० याकोबीको मेजी जो उस समय, आयुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी बॉन नगरकी युनिवर्मिटीमें भारतीय विद्याके प्रस्थात प्राध्यापकके एद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ० याकोबीने मेरे निवन्धको एढ कर अपना बहुत ही प्रमुदित भाव प्रकट किया। यद्याप मेंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शब्दोमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सल्बको इदयसे मूल भान कर, करु शब्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-आन्ति थी उसका निश्चय भावसे पूर्ण स्वीकार कर, मेरे कथनका मंपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रमृरिकी समराइचकहा नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ॰ याकोबीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'विव्यियोधिका इन्डिका' नामक सीरीक्षंभ वह प्रकट दुई है। इस प्रनथकी भूमिकामें डॉ॰ याकोबीने मेरे निवन्धकी प्रश्लामा करते हुए वे मार्ग। वाने वडे विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोबीके विचारोंको जब मैंने पढ़ा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी सत्यप्रियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठाके प्रति अत्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ । मेरे मनमें हुआ कि कहां डॉ० याकोबी जैया महाविद्वान्, जिसको समप्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका इस्तामञ्ज्ञवत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और यहां मेरे जैसा एक अतीय अल्पन्न और यथाकरंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अमी संशोधन की दिशाकी मी कोई कल्पना नहीं है—वैसे एक सिखाऊ अम्यासीके लिखे गये लेखके विचारोंका खागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बढे उदार इदयसे अपनी मूलका खीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया । मेरे मनमें उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीय उत्कृष्ट आदरभाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानपिपासांको तृप्त करते रहनेका संकल्प किया । मैं मान रहा हूं कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहित्योपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक वही संकल्प है ।

इस कुत्रलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उल्लेख किया गया है वह गावा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठताली थी। मैंने त्रुटित अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां बिठानेका प्रयत्न किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुत्रलयमालाकी प्रतिको वारंवार देखनेका अवसर मिला और मैं इसमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी आंट भाषोपयोगी उल्लेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलोंमें दवे हुए पढ़े हैं।

पूनामें रहते हुए ख० डॉ० गुणेसे घनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविज्ञानका विशिष्ठ अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन प्रन्थोंका संपादन आदि करनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः में उनको जैन प्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत प्रन्थका या अपभंश रचनाका संपादन किया जाय। मैंने इसके लिये प्रस्तुत कुकलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि—'आप इसके मूल ग्रन्थका संपादन करें; मैं इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूं; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इमे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीव्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, गजकीय ग्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रवन्ध करें।' इस विचारके अनुसार मैंने खयं कुनलयमालाकी प्रतिलिपि करनेका ग्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९,१९,-२० में देशमें जो भयंकर इन्ग्छएं जा का प्रकोप हुआ, उसका शिकार में भी बना और उसमें जीवितका मी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोंमें बडी कठिनतासे खस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्फ्छएं जाके प्रकोपमें, बडी दानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद स्विगास हो गया, जिसके समाचार जान कर सुके बडा मानसिक आघात हुआ। मैं गायकवाडस ओरएन्टल सीरीझ के लिये जिस सुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल प्रन्यका संपादन कर रहा था उपमें भी कुछ व्याघात हुआ। श्री दलाल खयं धनपालकी अपश्रंग रचना मविस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अधूरा रह गया। सीरीझका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बडीदाके ओरिएन्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुडालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अधूरे प्रन्थोंके कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सोंपनेके लिये मैंने कहा और वह खीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संलग्न हो गया। मेरे प्रस्तावानुमार विद्यापीठके अन्तर्गत 'मांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट'के नमूने पर 'गुजरात पुरातस्व मन्दिर'की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचालक बनाया गया।

मेरी साहिस्थिक प्रवृत्तिका केन्द्र धूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना । मैंने गुजरात पुरातस्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन अन्योंके संपादनकार्यकी योजना बनाई । इन प्रन्योंमें यह कुवलयमाला मी सम्मीलित थी। डॉ॰ गुणे पिछेसे क्षयरोगमस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब संमव नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस प्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामस्वरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने बाले कुशल लेखकसे पूरे प्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें ख० पुज्यपाद प्रवर्तकजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयक्तरे जेसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब प्रन्यका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठमेद लेने शुरू किये। गुजरान प्रातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक प्रन्योंका संपादन - प्रकाशन कार्य चाछ किया गया था. इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था । इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वानोंके संशो-धनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी. उनके कार्यकेन्द्रोंका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बजवती हो गई । इंग्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा भी नहीं मिली थी। पर जब सुझे जात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका झतांश भी इंग्रेजी भाषामें नहीं है: तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो ऊठी । मेरे जैसी परिस्थित और प्रक्रति वाले व्यक्तिके लिये. इस देशमें बैठे वेटे जर्मन भाषाका विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ । क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंग्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये; उसके माध्यमसे ही जर्मन माषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे लिये वैसा होना संभव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरस्ताके साथ, जर्मन भाषा सीधे तीरमे सीखी जा सकेगी: और सायमें वहांके विद्वार्तों, लोगों, संस्थाओं, कारखानों, विद्यालयो, पुस्तकालयों एवं प्रदेशों, नगरों, गांवों आदिका साक्षात परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मेंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बढे सद्भावपूर्वक मेरे मनोरषको प्रोत्साहन दिया और मुझे २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं परंतु अपने युरोपीय मित्रोंके नाम एक जनरल नोट भी अपने निजी हस्ताक्षरोंसे लिख कर दे दिया। उधर जर्मनीसे मी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० छुट्टींग आदि परिचित विद्वानोंके प्रोत्साहजनक पत्र प्राप्त हो गये थे—जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया। सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं बंबईसे P. and O. की स्टीमर द्वारा विदा हुआ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुनींग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्प, प्रो० ल्युडर्स और उनकी विदुपी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्याने पारंगत विद्वानोंका घनिष्ट संपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका स्नेहमय, सौजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। मैं वहांके लोगोंका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विद्वानविषयक प्रमुख देख कर प्रमुदित ही नहीं, प्रमुख हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक प्रन्योंके संपादन—संशोधन आदिके बारेमें बात-चीत हुई। उसमें इस कुनलयमालाका मी जिक्क आया। उनने इस प्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिप करवा ली थी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी मी प्राप्त हो गई है, इसका मी जिक्क किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठमेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

ļ.

कुनलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रति अमी तक कहीं ज्ञान नहीं है। ये दोनों प्रतियां विल्कुल खतंत्र हैं। इनमें जो पाठमेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो खयं प्रन्थकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस वातको सुन कर चिकत हुए। उनने खयं कुनलयमालाके इस प्रकारके पाठमेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी, प्रतिलिप थी नहीं। मैने पीछेसे उनको इसके मेजनेका अभिवचन दिया। जैन मण्डारोंमें ऐसे कुछ प्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार खयं प्रन्थकार हारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेबरके वर्लिन वाले हस्तिलिन्त प्रन्थोंके विशाल केटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पद्वावलिका मैंने उछल विया, जिसको उनने अपना नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अमिप्राय पुनः दीराया कि आप भारत जा कर कुनलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयत्न अन्नश्य करें।

हाम्बुर्गमें मे ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके मर्मन्न विद्वान् प्रो० शुर्मागके और उनके विद्वान् शिष्य डो० आल्मडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभंश मापा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके वारेमें विशय कृपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० ऑल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरिझमें प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिवोध' नामक बृहत् प्राकृत प्रन्थका जो मैंने मंपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक स्वतंत्र प्रन्य ही तैयार कर रहे थे।

ाम्बुर्गसे में फिर जर्मनांकी जगिद्दाख्यात राजधाना वार्ठन चला गया । वहांकी युनिवर्सिटीमें, गारतीय विद्याओंके पारंगत विद्वान् गेहाइमराद्र, प्रो० हाइन्रांक न्युडर्म् और उनकी विदुषी पत्नी डॉ० एड्जे ल्युडर्म्से पिष्ठ के संवन्ध हुआ । में वारंवार उनके युनिवर्सिटी वाल खममें जा कर मिर्टना और बैठना । वे भी अनेक बार मेरे नियासस्थान पर बहुत ही सरल भावमें चले आने । उस वर्षकी दीवालीके दिन मैने उन मन्पार्गाणी दग्पतीको अपने स्थान पर मोजन के लिये नियंत्रित किया था जिसका सुम्बद स्मरण आज तक मेरे मनमें बडे गीरवका मूचक वन रहा है। डॉ० न्युडर्म्की व्यापक विद्वत्ता और भारनीय मंस्कृतिके झानकी विशालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करना था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें — जब विद्याध्ययनकी रिचिश्त विकास होने लगा था, उस समय,—ऐसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५—७ वर्ष विद्या प्रहण करनेका अवसर मिलता तो मेरी झानज्योति कितनी अन्छी प्रज्ञालित हो सकती और मेरी उत्कट झानणिपासा कैसे अधिक तृप्त हो मकती । डॉ० ल्युडर्म् भारतकी प्राग्-मध्यकालीन प्राकृत बोलियोंका विशेष अनुसन्धान कर रहे थे । भेने उनको कुन्वस्थानहीं उपलब्ध विविध देशोंकी बोलियोंके उस उन्नेखका विकास को प्रस्तुत आवृत्तिके पृष्ठ १५१-५३ पर मुद्रित है । उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका प्रस्तुत आवृत्तिके प्रतिलेखि करके मेज सके ऐसा प्रवन्ध हो नहीं सका ।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोडे ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी खतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-मखाप्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें भाग लेने निमित्त मुक्के ६ महीनेकी कठोर कारापास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेल्में निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैयान लालजी मुनशीका भी उस निवासख्यानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बढे आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यिक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्हीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इटस् लिटरेचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके

विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुवलयमाला कथाके विषय और वर्णनोंके बारेमें भी इनको बहुत कुछ जानकारी कराई गई। नासिकके जेलिनवास दरम्यान ही मेरा संकरूप और भी अधिक दृढ हुआ कि अवसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस प्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीने आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके सालिध्यमें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुळ समय विश्वभारती — शन्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की । सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतृत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी मी योजना बनाई गई।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठिस्थित गुजरात पुरातत्त्र मन्दिरकी प्रन्यात्रिल द्वारा जिन कई प्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य मैंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रवन्धित्ततामणि आदि कई ऐतिहासिक विपयके प्रधांका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया। प्रवन्धितन्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस प्रन्थको बंबईके कर्णाटक प्रसमें छपनेको मी दे दिया था। ५-६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिमसे वह कार्य वहीं रुक गया। मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका यह कार्य प्रायः सदाके लिये स्थितिनसा हो गया। इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुंचते ही मैंने इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया और बंबईके सुविख्यात निर्णयसागर प्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया।

इसीके साथ ही मैंने कुबलयमालाका काम मी प्रारंभ किया । शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुख्य अध्यापक दिवंगत आचार्य श्री विधुशेखर भट्टाचार्यके साथ इस ग्रन्थके विषयमें विशेष चर्चा होती रही । उनको भैने इस ग्रन्थके अनेक अवतरण पढ कर सुनाये और वे मी इस ग्रन्थको शीष्ठ प्रकाशित करनेका साग्रह परामर्श देते रहे ।

इस प्रन्थको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपत्राया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैन जरके साथ बैठ कर किया। और फिर पहले नम्नेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोंके पाठमेद लिख कर उनको किस तरह व्यवस्थित किया जाय इसका उपऋम किया।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उकन रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारक हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसल्मेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना प्रारंभ किया। जैसा कि विद्य पाठक प्रस्तुत मुद्रणंके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर बहुत पाठमेद हैं और इनमें से कीनसी प्रतिका कीनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कौनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढ़ना और मूल पाठके औचिल्यका विचार करना बडा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ। इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वार्रवार सूक्षमदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोंका परिद्वान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति वाली आंखोंके लिये बडा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ। पर मैंने बडी साइझके ८-१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको मेज दिया और किस टाईपमें यह प्रन्थ मयपाठमेदोंके ठीक ढंगसे अच्छा छियेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १-२ पृष्ठ, ३-४ जातिके भिन्न भिन्न टाईपोंमें कंपोज करके मेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेमने वे नमूनेके पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये। मैंने उस समय इस प्रन्थको, हिगाई ४ पेजी जैसी बडी साइझके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीक्षके मूल संरक्षक ख० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, प्रन्यमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कवर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिल्चक्पी रखते थे और प्रत्येक बातमें बडी सूक्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। प्रन्यमालाके लिये जो सर्वप्रयम आकार-प्रकार मेंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेंजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके स्पेशल टाईप ग्रेट नं. ३ में प्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें प्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अच्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-मेद और पाद-टिप्पणी के लिये सूचक अंकोंका समावेश भी अच्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके प्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये शुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा खास्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने प्रुफ देखने और मूल परसे पाठमेदोंका मिलान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पड़ा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही ब्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें मी उतर आया और कोई २—३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पड़ी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर बाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिप खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। विना ऐसा किये इस प्रन्थकी आदर्शभूत आदृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतीक्षामें, इसका उक्त मुद्दणकार्य स्थिगत रखा गया और प्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक प्रन्थोंके संपादन प्रकाशनमें मैं ब्यस्त हो गया। सन् १९३२—३३ का यह प्रसंग है।

उसके प्रायः १० धर्ष बाद (सन् १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्रायः ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलम्य-दुर्लम्य प्रन्थोंकी प्रतिलिपियां करानेके साथ इस कुत्रलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि मी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें काग जकी प्राप्ति बहुत दुर्छभ हो रही थी, इसलिये प्रन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने प्रन्थ जो प्रेसमें बहुत असेंसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुश्रल्यमालाके प्रकाशनकी अभिलाषा बराबर बनी रही।

कुवलयमाला एक वडा प्रन्थ है एवं पूना और जसेलमरेकी प्रतियों में परस्पर असंख्य पाठमेद हैं, इसिलिये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारीरिक खास्थ्य और आयुष्पकी परिमितताका खयाल मी बीच-बीचमें मनमें उठता रहता था। उधर प्रन्थमालाके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका खास्थ्य मी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे श्वीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके खास्थ्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और मी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी असेंमें, सुद्धद् विद्धदर डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४-५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिमद्ध्रिति धूर्तीख्यान नामक प्रन्थका इंमेजीमें विशिष्ट कहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षित प्रास्ताविक वक्तच्य लिख कर इनको इंग्रेजी भाषनुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुक्लयमालाको प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुक्लयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उरकट मनोर्ध बना हुआ है पर शारीरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक्त आन्तरिक मनोबृत्ति और चाल अनेक प्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इस प्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सींप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाध्ये अपने प्रौढ पाण्डिस और संशोधनात्मक पद्धतिके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविक्व विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इतःपूर्व अनेक महत्त्वके अन्योंका, इनने बडे परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंघी जैन ग्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहुत्कशाकोप' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वथा उत्तम सर्क्षपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रेरित किया। इनने बडी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष हैं, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझूंगा' इस्यादि। चर्चाके परिणामस्वरूप इनने बडे उत्साह और सद्धावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुत्रलयमालाकी जो प्रतिलिपि आदि सामग्री मेरे पास थी, उसको भैंने कोव्हापुर डॉ॰ उपाध्येजीके पास मेज दी। पर उस रामय इनके हाथमें, 'लीलावई कहा' का संपादन कार्य चाछ था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तिवक रूपसे इस प्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। बंबईके नि॰ सा॰ प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इमके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्यों कि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस प्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुल्भता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतित हुआ और तदनुसार प्रन्थका मुद्रणकार्थ प्रारंभ किया गया—जो अब प्रस्तुत खरूपमें समापन हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है — यह इस प्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन स्रिक्ष मूळ प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुद्रित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरळ संस्कृतमें गय-प्रथमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० क्षोक परिमाणमें, रक्षप्रभस्रि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुद्रित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने भी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य मी चाळ् किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी प्रन्थके अन्तरंग — बहिरंगपरीश्चण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निवन्ध लिखेंगे जो काफी बढा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस प्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल प्रन्थका यह प्रथम भाग सिंघी जैन प्रन्थकाको ४५ वें मिणरक्षके रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग भी यथाशक्य शीव ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

प्रन्य, प्रन्थकार और प्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निवन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बार्तोके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता। यह जो मैंने अपना किश्चिद् वक्तन्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस प्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ किनना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तभूत बना हूं।

प्राय: १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उदयोतनसूरि अपर नाम दाश्विण्यचिह सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर ( आधुनिक जालोर ) में रहते हुए, वीरभद्रसरिके बनवाए हुए, ऋष्मदेवके चैस्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। प्रम्थकारने प्रन्यान्तमें अपने गृहजुनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोडी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। ज्ञायद, उस समय इस प्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गईं होंगी। क्यों कि ऐसे बडे प्रन्थों का ताइएत्रों पर लिखना - लिखवाना वडा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होना था। इस प्रन्थकी प्रतियोंकी दर्जभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन - श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ ! कारण. एक तो कथाका विस्तार बहुन बडा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते बाले कदली बृक्षके पेडकी तरह, कपाके अन्दर क्या, एवं उसके अन्दर और क्या – इस प्रकार क्याजालके कारण यह प्रनय जटिख-सा हो गया है। दूमरा, प्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका इदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गई। हरिमद्रसूरिकी समराइचकहा की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, वसुदेवहिंडी आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर बाली ताडपत्रीय प्रति विक्रमकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीत होती है. पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोयीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनो प्रतियां परस्पर भिन्न मुखपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं ग्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं । ग्रन्थकारने जब अपनी रचनाके. मर्वप्रथम जो एक-टो आदर्श तैयार करवाये होंगे. उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका मंशोपन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे पूना वाली कागजकी प्रतिका प्रस्मालेखन किया गया है।

प्राचीन प्रत्योंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवल्यमालाकी ये दोनों पाठमेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस छतिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

प्रन्यकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें वडी आत्मश्रद्धा है। वे प्रन्यके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—"जो सज्जन भागयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—इड होगा। जो विदय्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयक्तपूर्वक सब जन इस कुत्रलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके मेद जानना चाहते हैं, तथा बदनक, गाया आदि छन्दोंके मेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुत्रलयमालाको अवश्य पढें। जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक ले कर उसका बाचन करावें जिससे उनको किवताकी निपुणताके गुण बात होंगे — इन्यादि । जिस भगवती ही देवीने मुक्के यह सब आख्यान कहा है उसीने इसकी रचना करवाई है — मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूं । यदि इस अन्यके लिखते समय, ही देवी मेरे इदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक पहरमात्र जितने समयमें सौ-सौ स्त्रोकों जितनी अन्यरचना कोन मनुष्य कर सकता है।" इत्यादि – इत्यादि ।

सचमुच प्रन्थकार पर वाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही। नहीं तो इसके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएं, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुछ नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन प्रन्थोंमें पढ़ने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता। पादलिस स्रिकी तरंशवती कथा, गुणाट्य महाकविकी पैशाची भाषामर्था शहत्कथा, हलिक कविकी विलासवती कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएं नामशेष हो गई हैं।

प्राकृत वाष्प्रयक्ता यह एक बडा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्छम्य प्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियां, आज तक विद्यमान रह सकीं; और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकथा शतशः प्रतियोंके व्यापक रूपमें छुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही छिपी न रह कर, संसारके सारे सम्य मानव समाजके बडे बडे ज्ञानागारोंमें पहुंच सकेगी और सैंकडों वर्षों तक हजारों अभ्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह प्रन्थकार उद्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्य ही देवीकी प्रेरणांके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है; इसी तरह मेरा क्षुद्ध मन भी मानना चाहता है कि उसी वागधिष्ठांत्री मगवती ही देवीकी कोई अन्तः प्रेरणांके कारण, इस रचनांको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें में मी निमित्तभूत बना हो ऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोर्थमय, अकिश्चित्कर, जीवन प्रारंम ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्ध मनोर्थ, धीरे वीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-खरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपाका यह परिणाम होना चाहिये।

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुख्य रूपसे निमित्तभूत बना हूं; परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृदय विद्वत्सखा डॉ॰ उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुख्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर स्चित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि खयं करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हायमें लेनेको बहुत उत्सुक्त हो रहा था; पर शारितिक शिथलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ॰ उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सोत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये हिगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामस्रक्रप यह प्रकाशन मर्त सक्रपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पढा है वह मैं ही जानता हूं। जिन लोगोंको ऐसे जिटल और बहुश्रमसाध्य प्रन्योंके संपादनका अनुभव या कल्पना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें मी असमर्थ हैं। 'निह कच्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्' वाली विद्वजनोक्ति

इसमें सर्वथा चरितार्थ होती है। पिछले ७—८ वर्षोंसे डॉ॰ उपाध्येजी इस प्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यप बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुत्साह उत्पन्न करने वाले प्रसंग मी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतना जा रहा था, उसे देख कर, मैं मी कमी कमी व्याकुल होना रहा हूं कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होना हुआ जान कर अन्तर्मन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिने समुक्किसन हो रहा है'।

\*

१ इस आवृत्तिका अन्तिम फार्म जब मेरे पाम आया तब मुझे एका - एक इस प्रन्थका, प्रस्तुत - मूलप्रन्थात्मक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मैंने डॉ उपाध्येजीको स्चित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रेल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र हारा विश् पाठकोंको इसका भी कुछ ईगित भिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ. उपाध्येजीको कितना शासीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कन्नोर परिश्रमका सामना करना पडा है।

1 obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the  $Kuvalayam\bar{a}l\bar{a}$ . As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works: .....

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdrof, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can difinitely start drafting the Intro.; and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great lobour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the speciman page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the Kuvulayamālā. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Sommath. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock. If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the Kuvalayamālā. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenu. ous work—at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but I find all that within my reach, within a year or so.

यहां पर यह 'कुछ' शब्दका प्रयोग इसलिये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिप्राप्राप्त और यग-यगान्तर तक विद्यमान रहने वाली सिंघी जैन प्रन्थमालाके संस्थापक और प्राणपोषक ख० बाबू श्री बहादर सिंहजी सिंघी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दान भव होता. जितना कि महको हो रहा है। पर दर्भाग्यसे वे इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मुख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोषानुभृति 'कुछ' आन्तरिक खिन्नतासे संमिश्रित ही है। योगानयोग, इन शब्दोके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पड रही है। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दुःखद खर्गवास हुआ था। उनके खर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद इआ उसका जिन्न मैंने अपने लिखे उनके संसारणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंधी जैन प्रन्यमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कभी मुझे 'यत्किश्चित प्रास्ताविक' बक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने खर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली बह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और गैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, प्रन्थमालके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे । दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोरथोंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके । इन पिछले १५ वर्षोंमें प्रन्थमालामें जो अनेक महत्त्वके प्रन्थ प्रकाशित इए हैं और जिनके कारण आज यह प्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको प्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानों एवं प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली जो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको बहुत ही अधिक सन्तष्ट मानता ।

\*

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंघी और श्री नरेन्द्र सिंहजी मिंघी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनकी मृत्युके बाद, आज तक जो इस मन्यमालाके कार्यका यथाशक्य संरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खंदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंघी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहातु-भूति और आर्थिक सहायता चाळ् न रहती, तो यह कुक्लयमाला भी, आज शायद, इस मन्यमालाका एक मृत्ययान् मणि न बन पाती। इसके लिये में इन सिंघी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतङ्क हूं। मै आशा रखता हूं कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके हारा ये अपने दिवंगत पिताके स्वर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तमें में कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहां उद्भृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूं।

> इय एस समत्त चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण । कहणो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स ॥

भनेकान्त विहार, महमदाबाद जुलाई ७, सन् १९५९ भाषाद ग्राह्म १, सं. २०१५

- मुनि जिन विजय

# आभार-प्रदर्शन

\*

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्घ भाग, भारत सरकारने देनेकी कृपा की है। तदर्थ सरकारके प्रति हम अपना धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं।

- मुनि जिनविजय

# उज्जोयणसूरिविरइया

# कुवलयमाला

卐

हिर्द्ध ॥ औं नमो बीतरागाय ॥

ì

§ १) पढमं जमह जिर्णिदं जोएँ जर्चति जिम देवीओ । उद्येखिर-बाहु-लया-रणंत-मणि-वलय-तालेहिं ॥ पुरिस-कर-धरिय-कोमल-गलिगी-दल्ल-जल-तरंग-रंगतं । जिब्बत्त-राय-मजण-विंबं जेणप्पणो दिहुं ॥ विसें कुलहरे कुला-कब्राव-सहिया गरिंदेसु । धूप व्य जस्स कच्छी अज वि य सर्ववश भमह ॥ अपूर जेण कमो गुरु-गुरुणा गि<u>रि-नर्-</u>गुरु-णियम-गहण-समयग्मि । स-हरिस-हरि-बासुहंत-भूसणो केस-पटभारो ॥ तव-तिबय-पाव-कलिणो णाणुप्यत्ती ए जस्स सुर-णिवहा । संसार-<u>णीर-जाई</u> तरिय त्ति पणिबरे तुद्धा ॥ 💛 🖓 के भी जस्स व नित्थारेमे तियस-बद्दसण-विमुक्क-माइध्या । कर-कमल-भउलि-सोहा चलणेसु पर्मान सुर-बद्दणो ॥ तं परम-पुरुष्ट्-पालं परम-पवसिय-सुधम्म-वर-चक्कं । विद्याणु-गमण-इंदं परमं पणमत् मुणि-गणिंदं ॥ भहवा । उन्भिण्ण-चूय-मंजरि रय-मारुय-बिलुलियंबरा भणह । महिव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मंजुलालावा ॥ 9 भहिणव-सिरीस-सामा आयंबिर-पाइलच्छि-जुयलिहा । दीहुण्ह-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-ऋच्छी बि ॥ उण्णय-गरुय-पन्नोद्दर-मणोद्दरा सिहि-फुरंत-धम्मिहा । उब्भिण्ण-णयंकुर-पुरुय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥ भूकुरतः अस्र वियसिय-तामरस-मुही कुवलय-कलिया विलास-दिद्विष्ठा । कोमल-सुणाल-वेष्ठहत्त-बाहिया सरय-७ च्छी वि ॥ हेमंत-सिरी वि स-रोद्ध-तिलय-लीणालि-सललियालद्द्या । मलिय-परिमल-सुद्दया णिरंतरुव्धिमण्ण-रोमंचा ॥ भणवरय-भमिर-महुयरि-पियंगु-मंजरि-कवावयंसिङ्का । विष्फुरिय-कुंद-दसणा सिसिर-सिरी सायरं भणह ॥ किंा प्रतिक दे सुहब कुण पसार्य पसीय एसेस अंजली तुःजा । णव-णीलुन्पल-सरिसाएँ देव दिहीएँ विणिणसु ॥ 🗻 भाग 🦠 ह्य जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिनो बि । झाणाहि णेय चलिनो तं वीरं णमह भत्तीए ॥ अहवा । जाह्-जरा-मरणावत्त-खुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जळहि-तारण-संह सब्वे ब्विय जिणवॅर णमह ॥ सब्वहा, बुज्यंति जल्थ जीवा सिज्यंति य के वि कम्म-मरू-मुका । जं च णमियं जिणेहि वि तं तित्थं णमह भावेण ॥ \S २) इह कोह-लोह-माण-प्राया-मय-मोह-महाणुत्पक्ष-मृष्ठ-जोक्कणावद्रण-चमढणा-मृद-हिययस्म जंतुणो तहा-संकिलिट्ट-

The references 1 \, 2 \, etc. are to the numbers of the lines of the text, put on both the margins.

1 \) प्रश्चे नमी after the symbol of bhale which looks like Devanagari ६०. 2 \) ए नमह, ए नर्वति, 

1 जैमि, प्र उविवक्तरवाहु, १ नालेहिं 3 \) प्र विन्यं. 4 \) ए सहिआ, प्र धूअः 5 \) गुरुगहणणियममयंभि, १ नियम, १ थैमि, प्र इत्त.

6 \) प्रणापुष्पत्तीय ए नाणुष्पत्तीइ, प्रश्निनतहां, प्रश्निनतहां. 8 \) प्र वित्तिय, प्र णेव्वाण १ निन्वाण, १ इद्धे वर इंबुं, प्र वर्ष रिष्ण पणमह, प्र ठा. अह्वाः 9 \) १ उविभात, प्र चूअः, प्र व्यव्या अमह । सहिप्स वसंतल्ल्या नोहल्ल 10 \) १ आयंवर १ न्ह, १ नीसासः 11 \) प्रध्मेह्ना, १ उविभात्तनं . 12 \) प्र-वाहिया 13 \) १ तीलालि, प्र सल्लेआलड्आ, प्र निष्ठभ १ निरंत्रचिमकः 14 \) प्र प्रकृति, प्र पिजंपु, प्र रिखः 15 \) १ नवनिषु, १ दिष्टिए विनिष्तः 16 \) प्र वस्त्रकारि, प्र हाणा ३ १ नमह, प्र जा प्रसार १ अह्वा रिष्ट सन्वदा, प्र वस्त्र प्र प्राप्त कार्य प्रसार प्रसार १ अह्वा रिष्ट सन्वदा, प्र वस्त्र कार्य प्रसार प्रसार प्रसार १ अह्वा रिष्ट सन्वदा, प्र वस्त्र कार्य प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार १ अह्वा रिष्ट सन्वदा, प्र वस्त्र कार्य प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार १ अह्वा रिष्ट सन्वदा, प्र वस्त्र प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार प्रसार १ अह्वा रिष्ट प्रसार १ वस्त्र वस्त्र प्रसार १ वस्त्र प्रसार १ वस्त्र प्रसार १ वस्त्र रिष्ट प्रसार १ वस्त्र प्रसार १ वस्त्र रिष्ट प्रसार वस्त्र प्रसार १ वस्त्र १ वस्ति १ वस्त्र १ वस्त १ वस्त्र १

परिणामायास-सेब-सलिळ-संसग्ग-ळग्ग-कम्म-पोग्गलुग्ग-जाब-घण-कसिण-कस्रंक-पंकाणुलेवणा-गरुय-भावस्स गुरु-लोह-पिंबस्स

1 व अलिम इसि जरए चेव परंग । तत्य वि वणेव-कस-च्छेय-ताव-तावणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहुं कम्म-केहस्त । अब-सुवण्णस्स व अण्ड-जीव-भावस्स किंचि-मेत्त-कम्म-म्ह्स्स तिरिय-लोए समागम्णुं । तत्य वि कोइल-काय-कोह्स्य । १ वि कम्मल-केसरी-कोसिएस वन्ध-वन्ध-वन्ध-वन्ध-स्व प्रमुख्य-गावी-गोण-गोहियो-मयर-मच्छ-कच्छम-णक्क-वक-त रहः व विक्र-कार-महित-मय-महिस-मूसएसुं सस-सुण<u>ु-सुवर</u>-सिवा-सुय-सारिया-सलम-सडणेसु, तहा पुहड्-जळ-जळणाणिल-गोच्छगुम्म-बह्य-क्या-वणस्सइ-तसाणेय-भव-मेय-संकुलं भव-संसार-सागरमाहिंदिकण तहाविह-कम्माणुपुन्वी-समायद्विषो कह-कह
विविह-कम्माणुपन्वी-समायद्विषो कह-कह

६३) बहु-जम्म-सहस्स-णीरण बहु-वाहि-सहस्स-मयरण । बहु-दुक्स-सहस्स-मीणण बहु-सोय-सहस्स-णक्रण ॥
प्रिसण संसारण जुलाह-समे हिंडिजण पावणुँहिं । पावह माणुस-जम्मयँ जीवो कह-कह वि पुष्व-पुण्णार्गृहिं ॥ ५००० ।
वि तथ वि सय-जवण बव्दर-चिलाय-सस-पारस-भिल-गुरंशोडु-बोकस-स्कर-पुलिंद-सिंघलाइसु परिभमंतस्स दुल्लहं चिय ।
सुकुल-जम्मं नि । तथ वि काण-कुंट-गुंट-अध-बहिर-कल्लायमा । होइ । तको एवं दुल्लह-संपत्त-पुरिसत्तमेण पुन्सिण
पुरिसल्येसु कायरो कायन्वो ति । कवि य ।

12 हहिम सव-समुद्दे तुलमा-लद्धिम कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसत्थेसुं णिउणं वह वायरं कुणह ॥

§ ४) सो पुण निविहो । नं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसि पि मोक्लो वि । पुण्रहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स महस्र-दंसणाभिरामस्स उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फलं चेय जम्मे ति । अवि य ।

15 धम्मत्य-काम-मोक्लाण जस्त एकं पि णिया सुयणिमा । किं तेण जीतिएणं कीडेण व दह-पुरिसेणं ॥

एए श्विय जस्त पुणो कह वि पहुण्यंति सुकय-जम्मस्त । सो श्विय जीतर पुरिसो पर-कज्ञ-पसाहण-समध्यो ॥

हमाणं पि अहम-उत्तिम-मजिसमे णियच्छेसु । तत्थम्थो कस्त वि अणस्यो खेव केवलो, जल-जलण-णारिंद-चौराईणं साहा
18 रणो । ताण खुको वि धरणि-तल-णिहिओ चेव खयं पावह । चल-किलिण-जणस्स दुस्सील-मेच्छ-हिंसवाणं च दिण्णो 18

पावाणुवंघको हो इ । कह वि सुपत्त-परिग्गहाओ धम्म-कलं पातह काम-कलं च । तेण अस्यो णाम पुरिमस्स मिन्समो पुरिसत्थो ।

कामो पुण अणत्वो चेव देवलं । जं पि एयं पक्तवाय-गटम-णिटमर-मूट-हियएहिं अणियं कामसत्थवारेहिं जहां 'धम्मत्थ
21 कामे पिंदपुण्णे संसारो जावह' ति, तेसि तं पि परिकण्पणा-मेत्तं विच । जेण एयंत-धम्म-विरुद्दो अन्ध-क्लय-कारको च कामो, अ।

तेण तुगाय-रेडेकल-पुत्तओ विव अट्टट-कंटवामरण-वलव-सिंगार-भाव-रस-रसिओ ण तस्स धम्मो ण अन्यो ण कामो ण जसो ण मोक्सो ति । ता अलं इमिणा सन्वाहमेण पुरिसाणस्थेणं ति । धम्मो उण तुल्य-धणवइ-धण-सार-धण-फलो । तहा

24 णरिंद-सुर-सुंदरी-णियंब-विंदुनुग-पओहर-सर-समालिंगण-सुहेलि-णिटभरस्स कामो वि धम्माणुवंषी च । अन्यो धम्माओ चेव, 24

मोक्नो वि । जेण भणियं ।

लहह सुकुलिम जन्मं जिणधार्म सन्त्र-कम्म-णिजरणं। सासय-सिन-सुह-तोक्लं मोक्तं पि हु धरम-कामेण ॥

27 तेण धरमो चंव एख पुरिन्थो प्रतो, तिहें चेव जुजह आयरो धीर-पुरिसेण काउं जे । धिव य ।

27 अत्यउ होह अण्ययुद कामो वि गरूत-पैरम-विरस्थों य । सन्दत्थ-दिण्ण-सोक्खड धरमो उण कुणह ते प्रयत्तेण ॥

28 १५) सो उण गोविंद संतर्-केदार्विंदणाहु-गहंद-णाहंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1) P जर्लान ज्यानि, P श्रिम णेगरायच्छेय, उ होटपायण 2) P भ्वश्वस्स वाणद्र, उ तत्व सीदला, उ बोल्हुनाः 3) उ गण्ड", P गाथ for मानी, उ मोहिना P नोहिय, P तरछाछ" 4 > उ मन, P मूत्रए ।, उ गुण उ सं रा P समस् उणसंबर, उ सुन्न, P सडणेसु र मडणसिटाईन, १ णानिल र शोच्छ १ गुन्छ. 🛛 5) र "स्मई, र सबस्यसेन, १ संक्रम, १ ०००. सागर, र "हिण्डि", र बि तद्दानिद्द, ग्रम्माशद्विशोः 6> ग्रमणुशक्तणं, ग्रजनि अ 7> ग्रणस्य P तीरणः, ग्रदुसीयमहासमुद्द्य बहुमाणतरंगय संसारय कर्लाहें सम हिण्डिं. 8) P हिडिकाम य पानव. र माणुम्म, र वि पुण्नएहिं P वि पुन्नपुत्रएहिः 9) र मुक्डोण्डवोकल, र दुलहं चेव आरियसेतं ति। 10) म काणकाण्यमण्यमण्य P कललललाँ, मसंवत्तं मान्यतं पुरिसेणः 12) P रंदिम, P लब्दीम, म मणुअति, P निडणं, उत्तह for अह. 13) उसी उण, उ एएहि रहियस्म पुण 14) उ णाहिर। , P बंगं. 15) P एकं, उ भुनर्णिम P भुवर्णिन, गडङ्गपुरिसेण- 16> ग कहाउ पहुट्यन्ति सक्द्रय, 1º जमस्स 17> ग मन्द्रिमे विदारित ।r om. चेव कंवलो. P नार्रेद, P राईण 18) उ न्य निमित्तं P तलिनिहित्रो, P वश्वर for पावर, उ किमिण, उदिणां। 19) अधम्मकालं. 20) अकामा लग, P केवलम्, अएअ, P धर्मत्यक्शवायमंत्रनिकार, अ हियएहिः 21) अपि धरुपण, P संपावइ for संभारी जायर, rom. तेर्सि, र कम्मणा, र चित्र, र जेण एअनिधस्म १ जेण अस्थी धम्म. 22) र एव्हेकल पुत्त द विअर्थ, र has a marginal note thus: विचित्तरूपयामं पाठांतरं with a reference to बहुद्दु, उ बंहुया P कंठिया, P न तस्स 23) 🛮 न मोक्लो, J बलमिमिणा, J \*ण ति ॥ छ ॥, 🗈 धणय्यको, J सब्बहा for तहा. 24) P नरिंद, P णिश्रंब, P मुहेलि, P omo. य, मिक्स्तो वि for अत्थो, मेचेय 25 ) Jomo. मोक्स्तो वि. 26 ) J कुसलम्मि ह सुकुलंगि, P धन्मे, P निर्द्धाः 27) P ons. एत्य, उ बीराण कार्ज 28) Here in उ 3 looks like ओ. P अत्यो, P अणत्य त्रो, J विअलंत, P पेस्मं, P दिश्व, J मोक्ख for सोक्ख 29) J इंदार्रावेदणागिदगशंद नंद कविलकणाय, J लोअ-

18

21

27

30

पति । तार्ण व मउझे मणीण व कोत्थुहो, गवाण व सुर-गणो, समुहाण व बीरें हिं।, पुरिसाण व चक्कहरो, दुमाण व कप्प- । पायतो, गिरीण व सुरगिरी, सुराण व पुरंदरो, तहा सम्ब-धम्माणं उवरि रेहह जिणयंद-मासिओ धम्मो सि । तो उण चड- अविहो । तं जहा । दाणमहत्रो, सीलमहत्रो, तवोमहत्रो, भावणामहत्रो सि । तत्व पढमं विव पढमं तित्वयर-गुरुणा इमिणा उ वेद चडिवह-धम्म-कमेण सवस-विमल-केवलं वर-णाणं पि पाहित्रं । जेण विवमाणिव-णिण्णुण्णय-जल-यल-विवराह-भरिय-भृवणेणायाल-काल-जलहरेण विव वरिसमाणेण णीसेस-पण्डवण-मण्डेरहम्महिव-दिवण-विहव-सारेण पविसभो पढमं तेलोक-भृवणा भी मो पुरिसा दाणमहत्रो धम्मो ति । वुणो 'सुर-सिह-गंधन्व-किण्णरोरम-णर-दृहव-पारेण पविसभो पढमं तेलोक-गुरुणा सीलमहत्रो धम्मो कि । पुणो छट्टस-द्सम-दुवालस-मासहणिजी ति पहण्णा-मंदरमारहेतेण पयासिओ कोए 'तवोमहत्रो धम्मो' कि । ति विव व्यक्तिसम-दुवालस-मासहमास-संवर्करोववास-परिसंठिएण पयासिओ कोए 'तवोमहत्रो धम्मो' कि । ति विव व्यक्तिसरणच-संसार-भाव-कम्मश वागणायाण-धम्मक्व-सुह-दुक्क-णारब-णरामर-तिरिय-गह-गमणागमण-धम्म-सुक-ज्ञाणाह-भावणाओ भावयंतेण भासिओ ।
भागवया 'मृत्यामहत्रो धम्मो' कि । तओ ताव बम्हारिसा तारिसोहिं दाण-सील-तवेहिं दूरओ केव परिहरिया, जेण धणसत्त-संघयण-विजया संपर्थ । पसो पुण जिणवर-वयणाववोहओ जाय-संवेग-कारणो मावणामहको सुह-करणिजो धम्मो कि ।

12 कहं । जाव महा-पुरिसाल्य-दोस-सय-वयण-वित्यरावद-हरूवोल-विह्य-पहरिसस्स दुजण-सत्थस्स मज्ज-गया पर-मम्म-12
भगाण-मणा विट्टम्ह, ताव वरं जिणयंद-समण-सुपुरिस-गुण-किक्तणेण सहलिकवं जम्मं ति । अवि व ।

जा सुपुरिस-गुण-वित्थार-महरूणा-मेत्त-बावडा होमो । ता ताव वरं जिण्येद-समण-वरियं कर्यं हियए ॥ 15 इमं च बिचितिकण तुब्से वि णिसामेह साहिज्यमाणं किंचि कहावर्युं ति । अत्रि व ।

मा दोसे बिय गेण्हद विरले वि गुणे पयासह जगस्स । अवल-पउरो वि उपही भेण्णह रयणायरो लोए ॥

(१ §६) तओ कहा-वंधं विविंतेमि ति । तत्थ वि 🧼 🦏

पालिसय-सालाहण-छप्पण्णय-सीह-जाय-सहेहिं। मंसुइ-सुद्ध-सारंगओ व्य कह ता पर्य देमि ॥

किम्मल-मणण गुण-गरुपप्ण परमत्व-रयण-सारंग। पालिसप्ण हालो हारंग व सहह गोट्टीसु ॥

चक्काय-जुबल-सुह्या रम्मलण-राय-हंत-कय-हरिसा। जस्स कुल-प्वयस्स व विष्युह गंगा तरंगवई ॥

भणिइ-विलासवह्त्तण-चोल्लिके जो करेह हालिए वि । कन्नेण कि पउत्थे हाले होलो-वियार व्य ॥

पणईहि कह्यणेण य अमरेहि व जस्म जाय-पणपुहिं। कमलावरो व्य क्रोसो विलुप्पमाणो वि हु ण झीणो ॥

सयल-कलागम-णिलवा सिक्खाविय-कह्यणस्स मुहयंदा। कमलावणो गुणद्वो सरस्सई जुस्स वहुकहा॥

जे आरह-रामायण-विलय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे। लेघेइ दिसा-करिणो कह्णो को वास-वस्माए॥ व्यापान क्रियानमा ॥ अण्यो वि क्रेय-भणिको बजा वि उदिमिक्कप जेहिं॥

छप्पणम्याण कि वा भण्णड कह्-कुंजराण भुवणिमा। भण्णो वि छेय-भणिओ भज्ञ वि उवसिज्ञए जेहिं॥ २ प्रतिये : छायण्ण-वयण-सुहया सुवण्ण-रयणुज्जछा व बाणस्स । वंदावीडस्स वणे जाया कार्यवरी जस्स ॥ जारिसये विमर्छको विमर्छ को तारिसं छहह् भर्य । भमय-मह्यं व सरसं सरसं विय पाह्यं जस्स ॥ ति-पुरिस-चरिय-पसिद्धो सुपुरिस-चरिएण पायडो छोए । सो जयह देवगुत्तो वंसे गुत्ताण राय-रिसी ॥

बुहयण-सहस्स-दृह्यं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवरिसं चेष बिमल-पयं ॥ संणिहिय-जिणवरिंदा धम्मकहा-वंध-दिक्सिय-गरिंदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥ सन्तृण जो जस-हरो जमहर-चरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पमंजणो बिच प्<u>मंजणो झासि रा</u>थ-रिसी ॥

<sup>1)</sup> ह "गयो. 2) उ म्माण, ह om. मासिओ, उ om. धर्मा. 3) उत्तशीम", ह महंओ (last three) उ "ढमं ति". 4) ह कम्मेण, ह om. दरणाण 5) ह मुयणे का ह, उ विम, उ माणेण सेस ह "समाणे णिसेस, उ विविद्द for विद्द, उ पढमं तेलोक ह पढमतेलक. 6) उ मोहो पु", ह पुरिस, ह कित्रोर्दणायर. 7) ह मंदिर, ह "महंओ, उ पुणो न्छ" 8) उ तओ, for तवो, ह "महंओ, उ विभ ह रिख, ह "सरण्या, ह महाव for भाव 9) ह नरामर, ह पंस, उ झाणाईमावणाउ, उ "यन्तेण, ह माविओ. 10) उ ति। ह ।, उ चेय for चंद. 11) ह संप्यं, उ उण, उ वोई for वोह सं, ह जाद., ह "महंओ, उ गृर for सुह, उ ति। छ ।. 12) ह रावद, ह विद्वय व हरिम्बु जण. 13) उ चिट्ट हं, ह ता वरं 14) उ गुण, ह वित्यर, उ om. ता. 15) उ च विचिन्ति ह न जितिकणे, ह निता", उ वस्यु ति. 16) ह पंसमह जिणस्स, उ उमही. 17) उ कहावदं, उ om. ति. 18) ह साहलाहण, उ च्छर्प ह ह सहेण ।, उ ह महर्ग विचिन्ति ह न चित्रिकणे, ह निता", उ वस्यु ति. 16) ह ह ह मोहिल, उ निरुच एक . 20) उ जुज्रह, ह रंस", ह कुछ्पव", ह सहेण ।, उ हैं हैं, उ कहअणेण, ह वैदिह ह मोहिल, उ निरुच ह कह्मणे मुमुह", ह "सणा पुणहा. 22) ह "हें हैं, उ कहअणेण, ह "रेहिं, ह महर्ग का प्राच ह हम्मीए ह कुछ्पक", ह मज्रह, ह क्य for कह, उ अभिंति ह मुगणेस, ह अले. 26) ह लावित्र ह मुगणेस ह विव्य पाद्यं 25) ह छप्प ह ति सिक् हम्मेण का ति कित्र हम्मेण हिला व विव्य पाद्यं 28) ह ति अस्त हम्मेण विवेद हम्मेण हम्मेल हम्मेल हम्मेल विवेद हम्मेल हम्मेल विवेद हम्मेल हम्म

| 1  | जेहि कम् रमणिजे वरंग-पडमाण चरिय-वित्यारे । कह व ण सळाहणिजे ते कहणो जडिय-रिवरीण ॥                                                                                                                                                                                                              | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 3  | जो इच्छड् भव-विरहं भवविरहं को ण वेदण् सुयणो । समय-सय-सय-गुरुणा समरामयका कहा जस्स ॥  बच्छो वि महा-कड्णो गरुय-कहा-वंध-वितिय-मईंणो । जभिमाण-परक्रम-साहसंक-विषण् विहेतीम ॥  क्रि.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स.स                                                                            | 3  |
|    | एयाण कहा बंधे ते णात्य जयस्मि जं कह वि चुक्कं। तह वि वर्णतो वत्यो कीरइ एसी कहा-बंधी ॥                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | ६७) तालो पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तहा वरा कहिय सि ।                                                                                                                                                                                                      | 1  |
| 6  | प्याभो सम्बानो वि पृथ पसिदानों सुंदर-कहानो । प्याण लक्सण-घरा संविष्ण-कह सि णायम्या ॥                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| ·  | कत्यह रूपय-रहया कत्यह वयंगीह रुलिय-दीहेहिं। कत्यह उलावेहिं कत्यह कुरुएहि णिम्मविया॥                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | कत्यह गाहा-रहया कत्यह दुवईहिँ गीइया-सहिया । दुवलय-वक्कलपृहिं तियलय तह मिष्णपृहिं च ॥                                                                                                                                                                                                          |    |
| 9  | कत्थइ देडय-रह्या कत्थइ णाराय-तोडय-णिवद्धा । कत्थइ वित्तिष्ठि पुणो कत्थइ रहया तरंगेहिं ॥                                                                                                                                                                                                       | 9  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | कत्थइ उद्घाविहिं सवरोप्पर-हासिरहिं वयगेहिं। माला-वयगोहें पुणी रह्या विविहेहिं सणाहिं॥<br>पाइय-मासा-रह्या मरहद्वय-देसि-वण्णय-णिबद्धा । सुद्धा सयख-कह बियुत्वावस-जिण-सत्य-वाहिद्धा ॥ प्राप्ति स्विद्धा क्षेत्रकृति कथह पर-वयण-सरोण सक्क्य-णिबद्धा । किंचि अवव्यंस-कर्या दोविय-पेसांय-भासिक्षा ॥ |    |
| 12 | कोजहतेण कथह पर-वयण-बसेण सक्कय-णिवदा । किंचि अवब्धंस-कया दाविय-पेसाय-भासिक्षा ॥                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|    | सम्ब-कहा-गुज-जुला सिंगार-मजोहरा सुरइयंगी । सम्ब-कछागम-सुइया संकिष्ण-कह ति जायस्वा ॥                                                                                                                                                                                                           |    |

15 ् ६८) तुणो सा वि तिविहा। ते जहा। घरम-कहा, अत्य-कहा, काम-कहा। पुणो सम्ब-खक्साणा संपाइय-तिवासा 15 संकिष्ण ति । ता एसा घरम-कहा वि होऊण कामत्य-संभवे संकिष्णत्तर्ण पत्ता।

' ता पसियह मह सुयणा खण-मेत्रे देह ताव कण्णं तु। अब्भिध्या व सुयणा अधि जीर्य देंति सुयणाण ॥ अर्थ्णं च।

18 सालंकारा सुहव। ळळिय-पया भउय-मंत्र-संलावा। महियाण देह हरिसं उच्चृहा जब-बह चेव ॥ 18

एयाणं पुण मन्त्रे एस बिय होड एत्य रमणिखा । सन्त-भणिईण सारो जेण इसा तेण तं भणिसो ॥

सुकह-कहा-हय-हिययाण तुम्ह जह बि हु ण लगगए एसा। पोढा-स्याओ तह बि हु कुणह बिसेसं शव-बहु स्व ॥ अर्णा च। गजाई अम्माअस्म कजाकके हिपं मणहियं च। सुच्चह सुपुरिस-चरियं तेण हमा जुजाय सोउं॥

११ §९) सा उण घम्मकहा णाणा-विह-जीव-परिणाम-भाव-विभावणत्यं सन्त्रोवाय-गिउ गेहिं विणविद्देहिं चउन्विहा 21 भणिया। तं जहा। भन्तेवणी, विन्तेवणी, संवेग-जणणी, णिन्वेय-जणणि सि । तत्य अन्त्येवणी मणोणुकूला, विक्तेवणी मणो-पहिकूला, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारणं, णिन्वेय-जणणी उण वेरग्गुप्पत्ती। भणियं च गुरुणा सुहस्म सामिणा।

अक्लेविण अक्लिक्ता पुरिसा विक्लेविणीएँ विक्लिक्ता । संवेदाणि संविग्गा णिविवण्णा तह चडत्यीएँ ॥ 24 जहां तेण केविल्या अरण्णं पविसिद्धण पंच-बोर-सयाई राम-णवण-च्छलेण महा-मोह-गह-गहियाई अक्लिविद्धण इमाए चवारीए संबोहियाई । अवि थ ।

21 संबुज्ज्ञह किंग बुज्जह एतिए वि मा किंचि मुज्ज्जह । कीरड जं करियक्वयं पुण दुक्कह तं मरियक्वयं ॥ इति धुवयं । 27 कम्पण-कमळ-दल-कोयण-वळ-रेहंतको । पीण-पिहुक-धण-कडियक-भार-किर्लतको । ताल-चलिर-कलयल-सहनो । रासयम्मि जह कन्भह जुवहै-सस्यको ॥

<sup>80</sup> संबुज्जाह किं ण बुज्जाह । पुणो पुष्पं ति । तमो अभिकासा । असुर्-मुस-मरू-रुहिर-पवाह-विरूवयं । वैत-पित्त-दुर्गाधि-सहाव-विर्द्धाणयं ।

1) ए जेहि, ए न, उ अदिशः, ए ैसेणों 2) ए को न वंधय, उ नुअयो, उ स्वरं. 3) ए असे, उ मरुअः, उ चिन्तिअमई आ, ए अहिमाय, ए ैसंकिययो. 4) उ बढे, ए नस्थि अयोग कहिन, उ कविन चुकं, उ कहान हो 5) ए puts numbers after each kahn, उ ल्यन्ट, ए नार्किह्य, उ किन ति. 6) ए एया उ मन्नाद एरंथ, उ अपिष्ठ कर्ष्य उद्यान है कि पायन मन्नाद एरंथ, उ कर्षा ए सिकंस, ए ति न नायन्य महा। ७० व later hand [उद्यानेहिं । ए कुरुए हिं निम्मवि आं. 8) ए एसआ, उ दुनतीहिं. ए तिर्यान्य, ए अन्न 9) उ दण्डय (१), ए नाराय, उ चित्तिहं ए वित्तिहं । 10) ए हासिएहिं, उ अणेहिं ए अन्नहिं । १ अप्रयान ए नायन, ए नायन्य । उ वाहिहां । 12) ए निब्दा, उ क्या, ए हो विय 13) ए कलापुण, उ हमंगी, ए सिकंस, ए नायन्य, उ मणिमों ॥ छ ॥ 15) उ मणाहिं ए सेपाईयः । वि) उ क्यान्य । ए सेपाईयः । वि) उ मान्यत्य, ए संविज्ञ । 17) उ पासेव महत्त लगाए ए पसियह महामुयणा, ए देम, उ कृष्ण ति ए कर्ष हुं, उ मुअणा, उ जीवें देन्ति मुअणाण, ए, वंतः । 18) उ मजन, ए मंजुन्हाना, ए नत्र, उ येव किर चेव 19) उ मुक्य, ॥ जब वि हुं न लगाए, ए पोढः ए नव्ह, ए अन्न 20) ए नज्जर, उ धम्माहम् नं, उ हिंब, उ हिंब, उ हैं ये 21) ए सो उण, ए नाणा, ए विभावणसन्योः, ए जेणः 22) उ धमिया, उ सिवेयणी, उ विन्तिन्य, ए मणायुक्ता 23) उ संवेय, ए ज्या उष्ण, उ अणिओ, ए सुहम 24) उ विक्षेत्र ए मोहन्यत्याहः 26 ए दिवाणि 27) उर किष्ण, उ एतिह्य, ए मुक्स, उ मिर्जः 28) ए लोग्य वन्नारहत्वो, ए विज्ञारं, ए मोहन्यत्याहः 26 ए दिवाणि 27) उर किष्ण, उ एतिह्य, ए मुक्स, उ मिर्जः 28) ए लोग्य नन्नारहत्वो, ए विज्ञारं, ए सोहन्यत्याहः 26 ए दिवाणि 27) उन किष्ण, उ एतिह्य, ए मुक्स, उ मिर्जः 28) ए लोग्य नन्नारहत्वो, ए विज्ञारं, ए सोहन्यत्याहः 26 ए दिवाणि 27) उन किष्ण, उ एतिह्य, ए मुक्स, उ मिर्जः 30) उर किष्ण, उ नात्र ति । वित्ते हिं ए विज्ञा, उ मेसिए वंत्र । वित्ते ए विज्ञान्य हिं ए सार्वेय, उ ज्या वित्ते । उत्ति वित्ते । वित्ति ।

3

6

मेय-मज-वस-फोप्फस-हड्ड-करंकयं । चम्म-मेत्त-पच्छायण-जुनई-सथवं ॥ संबुज्यह कि ण बुज्यह । तको विविचता ।

कमक-चंद-जीलुप्पल-कंति-समाणयं । मृदण्हि उविभिन्नद् लुवहै-अंगयं । धोवयं पि भण कत्यह जह रमणिज्ञयं । असुद्यं तु सुद्यं चिय इय पश्चक्सयं ॥ संबुज्ज्ज्ञह किं ण बुज्ज्ज्ञह् । तभो संविग्गा ।

> जाणिकण पूर्व चिय पृत्य असारए । असुइ-मेत्त-रमणूसव-कय-वावारए । कामयम्मि मा छन्गह भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंदह भव-संयारए ॥

संबुज्यह किं ण बुज्यह ।

9 पूर्व च जहा काम-णिव्वेशो तहा कोह-लोह-माण-मायादीणं कुतित्थाणं च। समकालं चिय सन्द-भाव-वियाणण्ण गुरुणा १ सन्दर्णणुणा तहा तहा गायंतेण ताई चोराणं पंच वि सयाई संमिरिय-पुक्व-जम्म-बुतंताई पिडवण्ण-सम्ण-लिंगाई तहा क्यं जहा संजर्म पिडवण्णाई ति। ता एत्तियं एत्य सार्र। अम्हेहि वि एरिसा चउव्विहा धम्म-कहा समादनी तिण किंचि 12 काम-सत्थ-संबद्धं पि भण्णिहिइ। तं च मा णिरत्थयं ति गणेजा। किंतु धम्म-पिडवित्त-कारणं अक्सेविण ति काउण 12 बहु-मयं ति। तभो कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसं किंदि

\$ १० ) सम्मत्त-कंभ-गरुवं अवरोप्पर-<u>णिवंदंतें सु</u>हि-कंग । णिव्वाण-गमण-सारं रहवं दिस्सण्णईषेण ॥

15 जह सो जामो जत्य व जह हरिजो संगण्ण देवेण । जह सीह-देव-साहू दिट्टा रण्णिम सुण्णिम ॥

15 जह तेण पुच्च-जम्मे पंचण्ह जणाण साहियं सोउं । पिडवण्णा सम्मतं सग्गं च ग्या तवं काउं ॥

भोत्तृण तत्य भोण् पुणो वि जह पाविया अरहवासे । अण्णोण्णमयाणंता केवल्णा बोहिया सन्वे ॥

18 सामण्णं चरिजणं संविग्गा ते तवं च काजणं । कम्म-कलंक-विमुक्ता जह मोक्सं पाविया सन्वे ॥

18 एषं सन्वं भणिमो एण्ण कमेण इह कहा-बंधे । सन्वं सुणह सुवणा साहिजांन मण् प्रिंह ॥

एषं तु कहा-करणुज्ञयस्स जह देवयाएँ मह कहियं । तह वित्यरेण भणिमो तीण् पमाण्ण णिसुणेह ॥

21 तत्थ वि ण-याणिमो बिय केरिस-रूवं रण्मि ता ण्यं । किं ता वंकं रहमो किं ता लल्यवस्तं काहं ॥ जेण,

मुद्दो ण मुणह वंकं छेमो पुण हसङ् उजुर्य भणियं । उज्ज्य-छेयाण हियं तम्हा छेउजुर्य भणिमो ॥

अलं च हमिणा विहव-कुल-बालियालोल-लोबण-कडक्ल-विक्लेब-विकास-वित्यरेण विव णिरत्थण्णं वाया-पवित्यरेणं । प्रं

24 चियं कहावत्थुं ता णिसामेह । अत्य च उसागरुज्ञल-मेहला ।

१११) अदह, परदुर्ह परदुर्ह किंचि, पृत्तियह, तं ता णिसामेह । किं च तं । हूं,

अस्य समुद्रमहंसुदरो चिय पच्छा-आयिम मंगुलो होइ । विझ-गिरि-वारणस्य व खलस्स बीहेह कह लोको ॥

27 तेण बीहमाणेहिं तस्स थुइ-वाको किंचि कीरइ ति । सो व दुजाणु कहस्स । हूं, सुणाउ जहस्स , पदम-इंगणे चिय थ्रा

असणसीलो पिट्ट-मासामठ व्व । तहेव मंडलो हिं भेपचितिय्योग भेसहें, अविहें च मासाई असह । सलो घई

मायाहि वि भसह । चडफ्फडंतई च पिट्ट-मामाई असह ति । होउ काण्णे सरिस, णिच-करयरण-सीलो छिडु-यहारि व्व ।

30 तहेव वायसो हि करयरेंतो पउत्थ-बह्या-यणहो हियय-हरो, लिड्डेहिं च आहार-मेत्तं विलुपह । खलो घई पउत्थ-बह्या ३० कुल-बालियाण विज्ञा-संप्राणिहें दुक्स-जणड, अच्छिड्डे वि जीवियं विलुपह । जाणिड सरो जहसद, सुवण-रिहि-दंसणे

<sup>1 🗦</sup> उमय, उबसप्को 🕻, उपप्रदात्रणज्ञाभती- 🛮 2 🗦 किण्ण, २ किंत बुद्धका 🔞 🤇 २ तील् 🕻, १ पिंह, उज्रवती-4 > १ मणहरू तस्थ जर, २ नुfor तु, उद्यु 5 > उकिष्ण २ किश्च बुद्धारु, उमंबिष्याउ १ संकिथ्या 6 > उक्ति प्रस्थ P चियरथ, P रमण्णमववावारए।. 7) JP वैसी, J हिण्डह. 8) J om. कि न बुज़ार of P. 9) P निब्रेशी, P मायाईं पंतु ति ", गचित्र, गविद्याण" वि 10 > Р "व्यक्तणा, Р गाडएण, गनाण चोराण, गठणः ख, Р स्याणि, ग "रित्र-, Р "यञ्च-, P लिंगाणि 11> P संबर्ध, J पवण्णाइ ति, P पवन्नायं ति, J एतिअं, J वि एमा 12> P "सरवपटिवढं, P मिणाहिई, P मा निर्', मभाण ज्ञाः 14 ) उगरुअं, म-निब्बं, उगेब्बाण मणिं, उग्दर्अं, उद्विल्पणटक्वेगं मद्वित्वक्रां ।। छ ।। for व, उजह परिओसं, म जह हिओ व सं°, उरण्णिम मृण्णिम मर्ग्नाम सुश्रीम 16) एपनन्त, उ°हिआं, म वजा, म् सैमक्तं 17 > म्ब्रोक्रभवार्यनो, उभोहिशाः 18 > म्समक्षं, उच कातूण म्व काळणं, म्पाविशा 19 > उँवदे, उस्श्रणा साहिष्यंतः 20 > Pकहं-, Pनत्व for तष्ट, Pनिसुणेसः 21 > Pविन-, ग्रुलिशकसरः 22 > Pनयाणः, ग्रुतसः, ग्रहुं। उज्जुश-, J हिझा, J \*उज्जुश-ं 2.3. ) J वि िष विद्व, J बालि भाँ, J लो अपग्, J विश P चित्र, P वायाए वि\*. 2.4. ) J एयं चित्रं म्परश्रुरंथं, मृति निसाँ ॥ छ ॥, for ता etc., ॥ सायग्जलः 25) Jom. one परहुर्ट्ट, J पिसअह, मृतिसामेह, मृत for च, P डुं. 2.6 > प्रक्रिया, प्रमावंग्रि P भायिम, P विज्ञहैं, P क्यले औ। 2.7 > P सो ब्य, उ. in Jast times look 4 like ओ, P 'णो कहसभी, P हुं, P जडमुओ. 28 > P 'सालो, J तहे मण्ड', J om. हि, J 'चिंगणा'अं P 'व्विभन्नाहयरं, P ैमयाहिं स मा , P वयं नायहे. 29 > र °फाउं P °फाउंताइं, र चमद्विनासइं, P सरिसओं निश्च° 30 > र तहे, P °थरंतो, P बहयाण होइ हिरायरो, P घरं, J "वृश्वा...बालिआण P बालियण. 31) P सप्याणीई, P जण शे (even in J sometimes उ looks like ओ), उ जीविजं P जीविय विलुंप भी, P जाणिओ, P जहसङ्ओ, उ मुअण-

E LAN WERE

"SAN FISE 1 झिलाई, पिछजो महहोणं च सर्दे उछवड़। तहेव रासहो हि इमं तण-रिदि-महह्ने बसिडं व तीरह कि विकय हिलाइ, 1 अविभाविजात-अक्सरं च उल्लवह । सलो घई आयहो किर एमहल-रिदि जायशिव सि मच्छरेण झिजाइ, पयब-दोसक्स-ह राष्ट्रार्थ च उल्लबर । अबि कालसप्तु जहसद, जिड्ड-मगाज-बावडो कुबिल-गह-मगाते व्य । तहेव भुवंगमो हि पर-कवाई ३
किंड्रार्ड मगाइ, सब्बहा पोटेणे च कसह । सलो घई सई जे कुणह किंड्राई, बड्डो क्य मगाइ । चितेमि, हूं, बिसु जहसउ, पसुदरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुरउ सुहे, महुरं मंतेष्ठिं च कीरह रसायणं । खलो घहं सुहे जे कहुक्ड मंतह, **६ घडियह वि विसंघटह । हूं, बुज्सह, वहह ललु सलो जि जहस**उ, उज्जिय-सिणेहु पसु-मत्तो थ । तहेव सलो नि गराओं 6 पीलिजंतो विमुक्त-गेहु अयाणंतो व पसृहिं सजह । इयर वहं एक्स्पए जे मुक्त-गेहु, जाणंतो ने पसु तह वि सजह । किं व

भण्णतः । सम्बहा खलु असुद्द जद्दस्य, विसिट्ट-जण-परिहरणिजो अपरिष्फुब-सद्दाबद्ध-खुर्ड-मंडली-गिणिगिणावितः स्व । वि तहे मी वि वरड किं कुणड अण्णहो कि कस्सह वियाह। खलो वहं सहं जे बहु-वियार-संगि-सरियष्ठाउ ति ॥ सम्वहा 9

्र पतियासु एवं फुढं भगंतस्स संसयं मोर्जु । मा मा काहिसि मेर्ति उग्ग-सुयंगेण व खलेण ॥ जेण, जारजायही दुजणही दुट्ट-तुरंगमहो जि । त्रेण ण पुरको ण मग्गको हूं तीरह मंतुं जि ॥ अवि य ।

**बक्ए वि कुणइ दोसे कए वि णासेइ** जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुष्त्रणस्स को वा ण बीहेइ ॥ बहवा । कीरउ कहा-णिबंधो भसमाणे दुःजाणे भगणिकण । किं सुष्पर्राहें धरिष्वह विसंखलो मत्त-करिणाहो ॥

\delta १२) होति सूचन श्विय परं गुण-गण-गरुयाण भायनं छोए । मोत्तून नई-नाहं करण व निवसंतु रयणाई ॥ 15 तेण सजाण-सत्थी श्वेय एत्य कहा-बेधे सोडमभिउसी ति । सो व सजाणी कहसउ । रायहंसी जहसउ, विसुद्धी-भय- 15 पक्लो पय-बिसेसण्णुको व । तहेव रायहंसो बि

उद्भड-जलवाइंबर-सर्देहिँ पावइ माणसं दुक्लं । सज्जणु पुण जाणइ जि सल-जलवहं समावाई ॥ 18 तेण इसिउं भच्छह । होह पुण्णिमाहंदु जहसउ, सयरू-कला-मरियउ जण-मणाणंदो व्व । तहे पुण्णिमायंदो वि कलंक- 18 र्भे र भी कि सिमारियाण मण-इमिन्नो व । सजाणो पुण अकलंको सध्य-जण-दिहि-करो ध्य । अवि सुणालु जङ्गसउ, खंबिजंतो वि अवस्तुविय-गेद्द-तेतु सुसीयको व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंट्रल-सहाठ जल-संसचित विद्विशो व्य । सज्जणु पुणु महदसहाबु 91 विवड्ड-बिंड्रिय-रसी व्य । हूं, दिसानको जङ्गस्ट, सहाबुष्णट कणवरय-पयट्ट-दाण-पयरो व्य । तहे दिसानको वि सय- 🗵 नियारेण भेप्पड्, दाण-समपु व्य सामार्यत-वचणो होड् । सज्जणु पुणि भजाय-मथ-पसरु देंतहो व्य वियसह वयण-कमलु । होउ सुत्ताहारु जहसउ, सहाय-विमलो बहु-गुण-सारो व्य । तहेव सुत्ताहारो वि छिहू-सय-णिरंतरो वण-वहिउ व्य । सज्जजो 24 पुण **मस्टिट्ट-गु**ण-पत्तरो जायरट व्य । किं बहुजा, समुहो जहसभो, गंभीर-सहामो महत्वो व्य । तहेव समुद्दो वि 24 उक्कलिया-सय-पउरो णिव-कळयळाराबुग्वेविय-पास-जणो व्य दुग्गय-कुड्बहो जि अणुहरह । मज्जणु पुण मंथर-सहाम्रो महु-महर-वयण-परितोसिय-जणवड व्व ति । अवि य ।

<sup>1 )</sup> व हिल्लह । जिल्ला का निर्म, ह सदेग, व तहे, व हिस्मुत्तगरिद्धिमहल अभित ग. ह वा ४४ नू गरिद्धिमदलं पानित न, ए वितय. 2) उ तस्त्रर, उ लक्ष एरं, P om. आयहो, उ कि एमहक्ष P किए मदल, उ जायलिन P जाएला, P दोमाखरलाद व. 3) P जडमओ, ए om गर, व व for बा, व नहे भुआपनी दि ए भुषमी वि 4) ए छिद्दार नगरं, व सब्दर्ज, ए पोर्ड्ण व कसाई, ष्पद सर्व जे छिद्दा कुणहा, श्यको, उर्वाधरूक, शिनेहु, श्रजद्वती (in उर्जाध्यक like ती). 5 > श्रीसको, उ जीर्जतकरो वि P जीयतहरो २, P मुटरु for महुर, P व for च, P रमायण, P घय मुहे जे बहुवर्त, J कहुअउ मंतर्ड व 6) P महियां वि विसंपदिति, P हो for हूं, P om. बुजबर, P खन्ते for खलु, P om. जि. P नश्मओ, P रिणेही, उ व for य, उ तह जलो, Pom. वि, 3 वरत. 7) P पीटिजातो, अणेहो, अव for य, P यमुहि for प्रमुद्ध, अहअब P हवरो, अधई P वर्थ, P यक्कपयमुक्कणेहो, अजाणह जे, १९को एस्. 8) अ. ०००. सन्वहा, १ खलो, १ जहसओ, १ परहरणिको, १ कुट, अगद्ध for सुदू, अ मण्टली, उ व for ब्व. 9) P अण्यहेव कस्पह, ३ विश्वार, १ विश्वार, १ विश्वार, १ विश्वार, ३ विश्वार, १ विश्वार, १ स्थणा for पर्य, र अणन्तस्म, र भुअंगेण, P वि (for व) व्वल्लेण 11 > र क्वाअहो, P जेण नग्यहो, P जि for किन, P 2nd line thus; ह ण आस्मारण पिन्छण मतुं हु तीरह । 12) P न for ण. 13) P कीरड, उ णिल्डो P निवंघो, P माणो, उ णाही ॥ छ ॥ 14) म्होन्ति मुत्रण अध्य, म्यारुपाण आअण, P निव", P स्याणाई - 15 ) म्बेश P चेय, म "बंदे, P "मसिमउत्तो, P सोच्य, ष्ट कहसओ (1n र 3 and ओ look alike), १ तहथओं। 16) १ "ण्यु उच्च, रतहें: 17) १ माणस, १ सब्बर्भो, र पुणु, १ जे for जिल, । सहाबरं ? समावाहिं 18) । होत, । भागंदु ? मारंदी जह-ावल, ! हिर भी for भरियन, । adds न गण नण , । om. व्य, P तहेय पु , P मारदो 19 > P अहिसारियाजगद्सिउव्य, P जरसंभी 20 > J हियनरतंतु मुसीतलो, P व्य for व, गतहे, P ईसन्दुलसहावी, गवहिंगी व P विद्वार बव, P सज्जणी पुण, P सहावी. 21 ) म वियव, म रसी व, P हु, J सहाउण्णओ P सहाबुक्त उ. ज for व्तः 22 ) प्रविभारेण, प्रवृ for व्यः, P सख्य गो पुण, प्रवृ for व्यः, प्रविशसह 23 > P होर, P 'हारो, P 'सओ, P गुणसीरो, उब for ब्व, उतहे, Jona. मय, JP निरंतरो, J व for ब्व. 24 > P शिक्छरुगुणपयरो णोय', उन हिं for ब्द कि, उसमुर, P सहाबो, उन for ब्द, उतहे. 25) उ लिखा, उणिब्नु P निष, P दुदैवियवासजाणी, उन for ब्द, P कुटुबहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुष्णिमधिर. 26 ) J om. ब्द.

गण्य

12

। सरलो वियंवजी दक्तिण्यो चाई गुजज्जुमो सुहवो । मह जीविएण वि चिरं सुवणो बिय जियट छोयम्मि ॥ बहवा । 1 गुज-सायरिम सुवने गुणाण और ण चेन पेच्छामि । रबणाई रबण-दीने उम्रेर्ड को जणी तरह ॥ रेकिही कार्म ह उप्सं च उज न कोड् दुव्यणी, उप्पेक्सह सजानं च केनळयं । तहे णिसुर्गेतु भटरय ति ।

६१३) बात्य दव-मेरु-गाहिं कुछ-सेकारं ससुर-नेमिछं। बंबुदीवं दीवं ओए चक्कं व णिक्सिसं ॥ अदि य। तस्तेव दाहिणाई बहुए कुळ-पच्चए विलंबेडं । वेयहेण विरिक्तं सासय-वासं भरहवासं ॥ वेयद्-दाहिणेणं गंगा-सिंध्य मञ्जायाराम्म । अत्य बहु-मञ्जा-देसे मज्ज्ञिम-देसो ति सुपसिद्धो ॥ सो य देसी बहु-वण-धण्ण-सिमिद्ध-गब्दिय-पागर-जणो, पागर-जण-बद्धावाणय-गीय-मणहरो, मणहर-गीय-रव-सुक्कंठिय-सिहिउलो, सिहिउल-केया-रवाबद्द-हलबोलुब्भिजमाण-कंदल-णिहाओ, कंदल-णिहाय-गुंजत-ममिर-ममरउलो, भमरउल-9 भक्तिर-संकार-राव-वित्तत्य-हरिणडलो, हरिणडल-पलायंत-पिककलस-कणिस कय-तार-रवो, तार-रव-संकिडद्वीण-कीर-पंसा- p भिषाय-दलमाण-तामरसो तामरस-ऋसरुच्छलिय-बहुल-तिंगिच्छ-पिंजरिजंत-कलम-गोवियणो, गोवियण-सहर-गीय-रब-रसा-विष्यमाण-पहिचयणो, पहिचयण-ऊड६-परिहास-हारि-इसिजमाण-तरुणियणो, तरुणियणाबद्-रास-मंडली-ताल-वस-चलिर-12 वलय-कलयलाराबुदीविजंत-मद्यण-मणोहरो ति । अवि च ।

बहु-जाइ-समाइण्णे महुरो अत्यावगाढ-जइ-जुतो । देसाण मज्जादेसो कहाणुर्वधो व्य सुकइ-कमो ॥

§१४) तस्स देसस्स मञ्ज्य-भाए दुसह-सव-काल-भव-पुंजियं पुण्णुप्पत्ति-सुसमेक्क-बीयं पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय- फिर्ट 15 हला-हलारावुष्पाय-सुहिय-समुद-सह-गंभीर-सुब्बमाण-पडिरवं, ृतुंग-अवण-मणि-तोरणायद्-धपल-भयनदुदुष्यमाण<del>,संसु</del>द्- 15 ू सुद-रबि-तुरय-परिहरिजंत-सुवण-भागं, णाणा-मणि-विजिन्मविय-भवण-भित्ति-करैंबिजंत-किरणाबद-सुर-बाब-रम्म-णहयर्कं, ् 🏄 महा-कसिण-मणि-चडिय-मत्रण-सिहर-प्यहा-पहिबद्ध-जलहर-वंद्रं, जिद्द्य-करवल-ताडिय-मुरव-वंबिजंत-नीय-निक्रय-जिजावं, 18 तबिय-तवणिज-<u>र</u>्युजुजल-रुलिय-विकासियण-संचरंत-विज्ञु-रुपं सार-मुत्ताहलुङ्-पसरंत-किरण-वारि-धारा-णियरं **जव-पाउस-** 18 समयं पिव सध्य-जण-मणहरं सुम्बण् णयरं । जं च महापुरिय-रायाभिसेथ-समय-समागम-बासवाभिसेब-समर्णतर-संपत्त-णिलिण-पत्त-णिक्सित्त-वारि-बावड-कर-पुरिस-मिहुण-पस्हत्यिब-चलण-जुयलाभिसेब-दंसण-सहरिस-हरि-मणिब-साहु-बिजीब-था पुरिस-विणयंकिया विणीया णाम णुयरि सि । असी

🖇 १५) सा पुण कहसिय । समुद्दं पिव गंभीरा महा-रवज-भरिया व, सुर-गिरी निव थिरा कंचणमया व, सुवर्ण पिव सासया बहु-युत्तता य, सरगं पिव रम्मा सुर-भवण-गिरंतरा य, पुहुई विय विश्विष्णा बहु-जण-सय-संकुला व, पायालं 24 पिव सुगुत्ता रयण-पर्दाबुज्जोङ्ग्या य ति । अवि य ।

चंद-मणि-भवण-किरणुच्छकंत-विमलु-जल-हीरण-भण्ण । बडिको जीए बिहिणा पायारो सेड-चंघो व्व ॥ अत्थ य विविध-मग्गेसु वीहीओ वियङ्ग-कामुय-लीलाओ विवय कुंकुम-कप्यूरागर-मयणाभिवास-पडवास-विच्छडाओ । 2) काओ वि पुण वेळा-वण-राईओ इव पुला-रुवंग-कक्कोलय-रामि-राधिभणाओ । अण्णा पुण इक्म-कुमारिया इव मुत्ताहरू- 27 सुवण्ण-रयणुजलाओ । अण्णा छेछदुओ हुव पर-पुरिस-दुर्सम वित्यारियायंव-कसण-धवल-दीहर-णेत्र सुयलाओ । अण्णा खलयण-गोट्टि-मंडली इव बहु-विद-पर-वसण-मरियाओ । तहा अण्णाको उण स्रोर-मंडलिको इव संणिहिय-विदानो

<sup>1) 🗜</sup> विख, उदिन्तुण्यायचाई, उसुद्भी, उसिद् त्रिअउ, उलोअसि १ लोबिसि, उअवि व for भइवा. 2) उप रिमि, उ मुअणो, JP न, J चेय, P पेनखामि, P उच्चेयं 3 > P एत्य पुण, J उनेनखह, J केवना, P तह, P निगुणत्, JP ति ।। छ ।। 4 > P णाही, P नेमिल, P खर्ब, P om. अबि य. 5) P बहुबिह्कूल, P अ for वि P नेयडूनगर्वि 6 > र बारंमि, र मजसदेसी, P व for मृ. 🛾 ७ । उपभूत for बहु, उ गब्दिन अ 🗈 गदिय - 🛭 ८ । ९ । १ : उत्तासमयकेया, ४ - भिंदाओ, ४ - निहास, ४ उर for उत्तर - 👂 🕨 उहरि<sup>\*</sup> 10) १ पक्खामिचायङलण, उ सोवियणो गोविशण, १ रमस्विष्य<sup>\*</sup> 11) उ पहिश्यणो पहिश्यण, १ द्वामिका<sup>\*</sup>, उ <sup>\*</sup>शिश्रणो, J ° गिभणा, J मण्ड ° 12 ) J ° हरी व ति, 1º माणहरी 13 ) ए कल्वावंथी, J कउ ॥ डा 14 > ए काले, J वंत्विय P पुंजिया, P पुणाणात्ति, उ बीअं, उ विवा. 15) P "हजहला, उ "बुत्पव", P पहिरवा, P मंखुद. 16) P आवा, P नाणासणिनिस्मविव, उ ैविअ, P कराविजंत, P गाववड, P नहवला 17 > P om. यहा, उ पहिल, J has a danda after 'प्यक्षा, P बद्धा for बंदे J करबल, P ताडियमरवरगिज्ञन, P निनायाः 18) P "सिणीवण, P लया, J ताल-, P "हलुहुए", P "णधरवारि, P जियरा, P महा for जब. 19) J om. सन्त, P मणोहरा, P सुन्त्रह, P नयरी, P जा व महारिस, P सेवगणंतर 20) J om. निरुणि of P, P निक्ति, Jom. कर, J प्रवृहित्व अ. 21) P विजीयंकिया, P नाम, P नयरि. 22) P सिया, P समुद्दी विय, J निरि विश, P च for व. 23) P बुत्तंता च, P निरं, उव for विष, P विच्छका, 3 000. सव. 24) उसगुत्ता, P परंबु, उ जोइय त्ति ॥ छ ॥ 25) P लंघण for हीएण, P घडिय व्य जीय, 3 व्य ॥ छ ॥ 26) 3 om. य, 3 विमणि, 3 बीहिओ विश्रकुकासुभ P बीही-विदय त्ति कामुज, र विय, P ववणाहिवास, P पडिवासविष्यद्धात्रो. 27 > P निय for इव, P कंकीलव, P गलणाउ, P कुमारियाउ निय. 28) P निव for इव, P टंमणस्य for दंसणे, 3 विस्थारिय अवकासण, P वियायं च कासिण, P नेता, 3 जुन P अक्षा. 29 ) र मण्ड, P मंदलीओ इय, र विविश्वहुयर for वह etc., र वाओ ॥ छ ॥, P अक्षा उप, र मण्ड, र भिष्ण, P सनिहिय-

27

1 कच्छउद-जिक्शित-सरस-जहवयाओ य । अज्जा गाम-जुवहँ जो इव रीरिय-संस-वरूय-काय-सिणय-सोहाओ इच्चूर-वयण- 1 जिम्महंत-परिमलाओ य । अज्जा रण-मूसीओ इव सर-सरासज्जनसं-वद्ध-संकुलाओ मंदलगा-जिवियाओ य । अज्जा मत्त-2 मायंग-घडाउ इव पलंबंत-संख-वामर-घंटा-सोहाओ ससंबूराओ य । अज्जा मलय-वज-राईओ इव संजिहिय-विविह-ओस्हीओ 3 बहु-चंद्णाओ य । अज्जा सज्जा-पीईओ इव सिणेह-जित्तराओ बहु-सज्ज-पेज-मणोहराओ य । अज्जा मरहिट्टया हव उहाम-हलिही-स्य-पिजराओ पयह-समुगगय-पओहर-मणोहराओ य । अज्जा जंदण-मूमिओ इव ससुराओ संजिहिय-महुमासाओ ति ।

६ १६) श्रांच व ।
जं पुर्हर्ष् सुणिजह दीसह जं चिंतियं च हियण्ण । तं सब्दं चिय लब्भह समिगजेतं विविण-सम्मे ॥ जत्य व ।
णुवहंयण-णिम्मल-सुह-सियंक-जोण्हा-पवाह-पसरेण । घर-वाबी-कुसुयाई मटलेउं जेय चाएंति ॥

9 किमाल-माणिक-सिहा-पुरंत-मंकंत सूर-कंतेहिं । विय-राहेँ-णिव्विसंसाहेँ जबिर वियसंति कमलाई ॥
जल-जंत-जलहरोत्थय-गहंगणाहोय-बेलबिजेता । परमत्थ-पाउसे वि हु ण माणसं जंति वर-हंसा ॥ ॥ कि कर-ताबिय-सुरव-रबुष-अर्थत-पहिसह-गज्जिडकेटा । गिम्हम्मि वि हलबोलैंति जत्थ मत्ता घर-मतरा ॥
12 जंडर-रब-रस-बल्जिया मगगाल्यगंत-रेहिरा हंसा । ज्वहाँहिँ सिक्खविजेति जत्थ बाल व्य गह-मग्गे ॥

णडर-रव-रय-वालया मगगालगत-राहर। हसा । जुनङ्गाह । त्वकालजात जन्य बाल व्य गङ्गागग ॥ भणिए विकासिणीहिं विकास-भणियम्मि मंजुले वयणे । पश्चिभणिएहिं गुणेड् व घर-पंजर-सारिया-सत्थो ॥ - जन्य य पुरिसो एकेकमो वि भयरदशो महिलियाण । महिला वि रहं रह-यम्महेहिँ डाणं विय ण रुद्ध ॥

16 इय जे तत्थ ण दीसह ते णिथ जयम्मि किंचि अच्छित्यं। जे च कहासु वि सुम्बह ते संणिहियं तिहें सन्वं॥ अह एको बिय दोसो आउच्छ-वियत-बाह-महन्छाहं। तृह्या-मुहाइँ पहिचा दीणाइँ ण संभरंति जहिं॥

\$ 19 ) जत्य य जणवए ण दीसह सको विहलों व । दीसह सकणो समिद्धों व, बसर्ग णाणा-विण्णाणे व, उच्छाहों 18 भ्रणे रंगे व, पीई दांण माणे व, अवमासो भ्रम्से व ति । जत्य य दो-मुहद णवर सुदंगों वि । कलो तिल-वियारों वि । <sup>18</sup> स्वयों क्यह-कुसुमुग्गमों वि । फरुषों पत्थरों वि । तिक्सकों <u>मंदिल्</u>गों वि । अंतो-मलिणों चंदों वि । भ्रमणसीलों महुयरों वि । प्यस्तह हंसो वि । विक्लओं बरहिणओं वि । जलु कीकालों वि । अवाणओं बालओं वि । वंचलों वाणरों वि । 21 परोवयां वी जलणों वि ति । जल्य य

वयावी जरूणो वि ति । जरू य पर-कोय-तती-स्य णवर दीमंति साहु-महर्य । कर-भगाहे जवर दीसंति वर-कोर्रिहें महद्दुमह् ॥ वंडवाबाहं जबरि दीसंति छत्ताज य जबजहं । माबा-वैचजाहं जबरि दीसंति हंदिवालिय-वजहं ॥

24 विसंवर्धात णवर सुविणय-जंपियई । खंडियई णवरि दीसंति कामिणियणहो बहरई। दह-बहुई णवरि दीसंति कणय-24 संगहेर्डि महारयणई। वळामोडिय वेप्पंति णवर पणय-कळह-कथ-कारिम-कोव-कुविय-कंत-कामिणियणहो अहरई वियट्ट-कामुणुर्हि ति। अहवा ।

त कह विष्णज्ञह जा किर तियसेहिं सक-वयणेण अप्रदम-जिज-णिवास्त्थं जिम्मविया सा अउज्झ ति ॥ ११८) तस्मि य रावा

दरियारि-वारण-घडा-कुंभ-त्यरू-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहरू-णिवह-दलंत-कंत-रय-पृलि-धवल-करवालो ॥

<sup>1 &</sup>gt; १ निक्सिल, १ तका, १ रीरीया-, उ वया for वयण. 2 > १ निम्म", १ तका, उ मरासणस्था १ सराणस्मान, उ मण्ड", 3 णिचिमात P तिचिलाती. P अन्ना. 3> P विय for इव, अन्न for म. P अन्ना, असलम, अराहत, असिण P सिन्नि, P विविनोम° 4) P अक्षा, उपीतीओ इव P पाईती यन, P निर°, उपेश्म for पेखा, P अक्षा, उसरहिद्वा P सरहिद्वाओं 5) Jadds य before प्रवह, ए समुसा for समुमाय, J सणिण " ए मंत्रि". 7) J हिजरण JP || छ ||, ए जीए च for जस्य यू. 8) उ जुनईअण P जुईयण, P निम्मल, उ कुमुआई P नेय नायंति 9) P भिम्मल, P संकत्राविकरमोहि ।, उ कसीह ।, उ हिम्न, P तिब्बि, J णवर P नवरि, J विभर्सत 10 > P णवंगणालीय, P नः 11 > P निम्हंमि, P जत्तः 12 > P नेवर, P सं for रस. P जुयई हिं 13 > बिलागः, ब्र सणियं वि Pवस्यमि, ब्र सारिकाः 14 > ब्र चित्र, P नः 15 > P नः P निरंध, JP जयंत्रि, J ण for बि, JP सर्णिण . 16 > P बिय, P नियसवाह, P न. 17 > P व्व for व, P व्व for ब, J बसणुणाणा, १ वसणवाणे विवाणे च, ३ उच्छाहुः 18 > ३ पीती, ३१ माणे च ३ धम्मे । धम्मे च सि ॥ छ ॥, १ धम्मे धम्मे च, P नवर, P तिलवयारी. 19) अ सूअड P गूअओ, अ केमइ P केह, P कुमुम, अफहस, अ तिकवुउ P तक्खुओ, अ मण्ड P मंडलो वि, म्सीलु. 20) म वरहिण उP विरहिणो, म्वाल उवाल उवि, P ब्वि for वि, म्ववलुवी (य)णवी वि for चचलो eto., P वानरोः 21 > P व for वि, J ति स छ ॥, J om. यः 22 > J छोत्र, P भरव ।, P भगई नवर, P करहिं, P महादुमहं-23) P दंडनायई नवरि, J adds on the margin इताल ... नवर दीसंति, P नवणहं, P वंचलयं, J नवर P जवरि. 24) J जंपिअवं, ) खण्डिशवं, P नवरि, । "णिश्रणहो, P र्णाणवहो, । णवर P नवरि. 25) P रवणावं, । वलवामोडिय घेष्पति, P बलामोडिए, P नवर, P म कारियकोव, अ कुविअ, अ कार्मिणिशणहो P कामिणीअणहो. 26) अ ति ॥ छ ॥, P पहि सि. 27) P निवा, P निम्म, P सा विड, J ति ॥ छ ॥ P ति ॥ छ ॥ 28) P तमि, Jom. व 29) P वारणायड, P निवह, P भूलिचवलः

सरसो महुरो पियंवको चाई दक्सो दक्सिणो द्यास् । सरणागय-यच्छलो संविभागी पुग्वाभिभासि ति ॥ संतुट्ठो सक्छतेसु, ण उण कित्तीसु । सुद्धो गुणेसु, ण उण मत्थेसु । गिद्धो सुहासिएसु, ण उण मक्जेसु । सुतिविसको कळासु, ण उण मलिय-बाहु-कवड-ययणेसु । मसिविसको कहुय-वयणेसु, ण उण पणईयण-संगाणणेसु ति । महवा ।

12

गहिय-सगाइ-दलम्भ तम्म अञ्चण्णण् विवद-वष्छे । जंदण-वणे व्य कत्तो अतो कुसुमाण व गुणाणं ॥ बह सो णिय-साहस-सग्ग-मूक्त-पृतिवार-पणय-सामंतो । वच्छत्थल-वद-बम्मो वदस्ममो णाम णरणाहो ॥

\$ १९) तस्त व अहुमहस्त वं उच्छी, हरस्त व गोरी, चंदस्त व चंदिमा, एरावणस्त व मय-लेहा, कोत्युहस्त व 15 पमा, सुरगिरिस्त व चूला, कप्पतरुणो हव कुसुम-फल्ज-समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया जणेणं अवहसिय-सुर-सुंदरी-बंद्र-15 लायण्ण-सोहस्त अंतेउरिया-जणस्स मग्ने एक बिय पिययमा पियंगुसामा णाम सर्ववर-परिणीया भारिय ति । जह तीए तस्त पुरंदरस्त व सईए मुंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छह कालो, वचंति दिवहा व ।

18 § २०) आह अण्णिम दिवसे अन्भंतरोवत्थाण-मंदवसुवगरास राष्ट्रणो कृद्वय-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय-18 पण्ड्णी-सणाह-वाम-पातस्स संकरस्स व सम्ब-जण-संकरस्स एक-पण्ड वेय समागया पिहुल-णियंब-तदिण्डण-विसमंदोल-माण-मंडलग्न-सणाह-वामंस-वेसा वेष्ट्रहल-णियय-बाहु-ल्रह्या-कोमलावलंबिय-वेशलया पिड्डारी। तीय य पिडिस्तजण कोमल21 करवलंगुली-दल-कमल-मञ्जल-किलंगंललें उत्तिमंगे काजण गुरु-णियंब-विंब-मंथरं उत्तुंग-गरुब-पन्नोहर-भरोवणामियाए 21 इंसि णिमजण राहुणो विमल-कमल-चलण-जुवलयं विण्यतं देवस्स । 'देव, पुसो सबर-सेणावह-पुत्तो सुसेणो णाम। देवस्स चेय आणाए तद्द्या मालव-णिर्द-विजयत्थं गर्भो। सो संपर्य एस दारे देवस्स चलण-दंसण-सुहं प्रवेह ति सोउं देवो प्राप्ट प्रमाणं' ति। तत्रो मंतियण-वयण-णवणावलोयल-पुन्वयं भणियं राहुणा 'पिवस्तउ' ति। तन्नो 'जहाणवेसि' ति ससंमम-24 मुट्टिजण तुरिय-पय-णिक्सेदं पहाइया दुवार-पाली उयसप्यिजण य भणिनो 'अल्ल पविससु' ति।

१२१) तथी पविद्वी सुसेणो । दिही य जरवहणा वच्छश्यकामोय-मंडलग्गाहियाय-गरुय-वृणावद्ध-दीहर-भवक-सोमग्रित तथा-पहें सि, तियास-पाही द्व पांडरीय-वयणोवसोहियो, पहरिस-वस-वियंभमाण-वयण-स्ववस्तेणं साहेतो इव सामिणो १७ वय-लिंक सेणावह-सुबो ति । उवसप्पिकणं य पणिमको लेण राया । राहणा वि 'बासणं बासणं' ति बाहसमाणेण पसारिय-दीहर-दाहिण-भुया-दंड-कोमल-करवलेलं उत्तिमंगे छिष्ठिकण संमाणिको । तबो कय-देवी-पणामो असेख-मंतियणक्य-जहारुह-विणभो व उवबिद्धो आसणे । सुहासणत्थो व हिवयर-भंतर-घर-मरिय-उष्वरंत-पहरिसामय-णीसंद-विंदु-संवोई ४०

1) I corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विभिन्मविव, P गुनीही. 2) P संभमी, P होउं, P सिणी, P लेहिम, P चेव. 3) उदिरवारिउंमि , 3 वमाकड्क , 3 बीडी for वाडी P सुबमेब वाडी, उन्दुर्जिहि चि. १ दोनवाः 4 > १ पणक्ष्पी- 5 > १ भाष्यम् for इत्येणः 6 > उठाठः चि. उनंत्रुत्रमः १ बंधूयणः, १ कयंगाणं, उसरयगमो, P गहवाणं - 7 रे कामिणि-, उ कामिणीणं, P लवाणं - 8 रे P किय, उ "सु सि - 9 रे P दक्खिलो, P पुरुवातिमासी वे त्तिः 10) P हो करु, P लुदा, ग मुद्दासिए, P मुद्धविलओः 11) P अलिया-, ग कवड for कडुय, ग पणईणसम्मा", P संमायण". 12) P संगाह, P -फलंमि, P नमि। अनुष्णए, P नंदणवर्ण व. 13) P दहधम्मी टहधम्मी 14) P 'महुत्स. 15) P पहा, P समिद्धा, J पव' for अव'. 16) P मोहरगर्अ', J 'रियाण-, P एके चिय, P पिया for पिययमा, उ परिणिया, उतीय. 17) उसुद्देहि व, P दिहहा, P om. य. 18) P अन्नंसि टियहे, P मंटलसु , P पुरिपरि , उ 'बारयस्स, उ बियप्पिय for पियः 19 > P जलपण, उ चेब, उ पिहुल-, उ नियंत्रयदुष्कि , P विसर्जनीलण 20) J देसे, P निययनिश्रव, P om. य, P 'सित्ताण. 21) P कर्यंगुली, P मउलल्लियमंगे, P गरुयनियंव, J गुरुय, P भारावणा. 22) P अब for हिति, P om. क्रमल, P जुबसं विश्वतं, P om. देवस्म, J om. देव, P वहणी उत्ती, P द्धसेणे नामा ।, P देवपासे चेवः 24 > उपसाणो, उ०क्राः ति ।, P वयणकी छावणोवणा-, P ०क्राः सणिवं, P ज आर्थः 25 > र्ग भसुद्धि , प्रयमुक्तेवं P निक्ते , प्रदुआर , प्रश्वस , P अब्बदत्त 26) प्रश्वको अयसमण्ड , P गुरुष 27) P दियस, P विससमाण, P विश्वणं, P विय for इव. 28 > P वहओ तो ति, P om. य, P रायणो वि, J आसणिहि आहे. 29) उ "रिया दीइंडा", उ भुअदब्द, उ करेनं, उ सम्मा" मसमा", मदेनि . 30) उ om. कय, म व for य, म उपविद्वी, P या for यू, P om. वर, P भरिउच्च , अ शिसंदः

- 1 पित्र ग्रुंचमाणेणं जित्-धवल-विलोल-पम्हल-वर्लत-जवण-जुवलेणं पलोइतज राहणा 'कुमार, कुसलं' ति पुष्छिको । सविणयं 1 पजमितज्ञ दक्तिमंगेण 'देवस्स चलण-जुवल-दंसणेणं संपयं सेमं' ति संलत्तं कुमारेण ।
- 13 ई २३) कुमारो वि अविस्स-महा-गंधगओ विच अदीण-विमणिहिं दिट्टि-बाएहिं पलोएंतो सचलमत्थाण-मंहलं उवगो 12 राह्रणो स्त्यासं । तथ्रो राह्रणा पमानंतर-सिणह-जिल्ला-किल्ला प्रसारिकोभय-दिहर-भुया-दंहिंहें गेण्हिल क्रांता उच्छंने जिलेसिको, अवगृहो च एमो । मिणवं च जरवहणा 'अहो वज्ज-किल-हियको से जणको जो इमस्स वि विरहे जियह' ति । 15 देवीए वि पुत्त-जेहेणमवलोइजण भणियं 'घण्णा सा ज्याहं जीए एम पुत्तको, दारुणा च सा जायस्स विरहिम्म संचीरए 15 अत्यालयं' ति । मंत्रीहिं भणियं 'देव, किं कुणव, गृरिमो एस विहि-गरिणामो, तुह पुण्ण-विलसियं च एयं । अवि च । कस्स वि होति ज होति व अहोति होति व कस्स वि पुणो वि । एयाओं संप्याको पुण्ण-वसेणं जणवयनिम ॥
- 18 ई २४) एत्यंतरस्मि हिययब्मंतर-गुरु-दुक्स-जरूण-जालाविल-तसेहिं बाह-जरू-लवेहिं रोविडं पयत्तो कुमारो । तस्रो 18 राहणा सम्मेममेण गलिय-बाह-बिंदु-प्यवाहाणुसारेणावलोइयं से वयणयं जाव पेच्छइ जल-तरंग-पव्यालियं पिव सयवत्तयं। तस्रो 'बहो, बारूस्स किं पि गरुवं दुक्खं' ति मणमाणस्स राहणो वि बाह-जलोलियं णयण जुवल्यं। पयइ-करूण-हिययाण् 21 देवीको वि पलोहो बीहे-पसरो । मंतियणस्म वि जिवहिको असु-वाको । तस्रो राहणा मणियं। 'पुत्त कुमार, मा अदिहं 21 कुणसु' ति भणमाणेण णियय-पहंसु-अतिण पमक्षियं से वयण-कमलवं। तस्रो परियणोवणीय-जलेण य पक्खालियाहं णयणाई कुमारस्स बत्तणो देवीय मंतियणेणं ति ।
- अ १२५) अणियं च राहणा 'भो मो सुर-गुक-ष्यसुहा मंतिणों अणह, किं कुमारेण मह उच्छंग-गएण रुण्णं' ति 124 तओ एकेण अणियं 'देव, किमेर्य आणियव्वं । बालो खु एमो आया पिह-विउत्तो विसर्णा । ना हमिणा दुक्खेण रुण्णं' ति । अण्णेण अणियं 'देव, तुमं पेव्छिक्त गणियं जाणि-जणप् संभिरियं)ति हमिणा दुक्खेण रुण्णं' ति । अण्णेण अणियं 'देव, अत्वा जं आणियं ति, कृत्य राया देवी य के वा अवन्यंतरसणुअवंति, हमिणा दुक्खेण रुण्णं' ति । राहणा अणियं 'किमेर्य 27 वियारेण, हमं चेव पुच्छामों' । अणिओ य राहणा 'पुत्त महिंदकुमार, साहह महं कीस एयं तण् रुण्णयं' ति । तओ ईमि- खलिय-महुर-गंभीरक्सरं अणियं कुमारेण । 'पेच्छह, विहि-परिणामस्स जं तारिसस्स वि तायस्स हरि-पुग्दर-विक्रमस्स एयस्स 30 प्रिसे समप् अहं सत्तुयणस्स उच्छंग-गओ सोयणिओ जाओ कि । ता हमिणा मह मण्णुणा ण मे तीरह बाह-पसरो हुंसि- 30
  - 1) प "णेण निद्ध", प पम्हरूं-, प नयणज्ञयलेणं, प सविषय पण उत्ति". 2) प bas ज्ञुयल twice. 4) प "एसेण, प वेच वियहे, प सहस्र", प पुरुमाण. 5) म संनाह, प कड़ुपाणिदिसी", प देवमिश्यं, प जुई. 6) प दरळ", प सन्नाह, प च्छणसी.
    2) म देवम्हरूलेण, म ला. विवरंतरळ्त्यं, प बलितविधयं. 8) प रिपु-, प बंडायाराई, म ताणियहि for सेणियहि. 9) प चरिज, प सस्ती. 10) प परियो, म हि ति, प पनेसम्, प "नेस त्ति, म अ for ब which v om. 11) मणियं ब for मणिय च. 12) प धंधराओ, म विश्व प विद्या, प ला. विह्वाएहि, प पहोयंनो, प उवायओ. 13) म ला. नेती, म विद्या, म विद्या, म कड़िणों से. 15) प देवीय, म सा मा इमस्स, प ते चीरेह for संवीय. 16) प मंतीहि, प विद्याने प प प वाहां, म कि विदं प विद्याने कि सस्त वी पुणो हुंति ।, प पुण-18) प "विही, म विद्याने, प पवाहां", प पवाहां, म कीवियं, प व्यणं, प तरळ्डरण्य्वां. 20) म तओ बारुस्स अही कि, प ज्ञुयलयं, प पह for पवह. 21) प देविय, प पलोहिओ बाहु, प निवाओ for बाओ, प ततो, प किर्यं. 22) प अदंतेण, प ला. व. 23) प नयणीह. 24) प -पमुहा, म ला. मह. 25) म व भणियं, म तिति व वा, प अवस्थंतरं अणुहवंति. 28) प पुच्छामि, प ला. य. 23) प तथा संहित समर प याणीयह करूष, म देवी वा कं प देवी व वा, प अवस्थंतरं अणुहवंति. 28) प पुच्छामि, प ला. य, म ताय for पुन्त, प साइमहं, म ला. महं, म एयन्तए, प स्व्यह ति, प इति. 29) प महुपर, प तारिसवस्स, प ला. एवस्स. 30) प नगणसस उत्संग, प मुणा, प ला. से, म भति for रंभि.

चिय प्यं, ण प्रथ संदेहो' ति ।

क्रिं ति । तभी राहणा विम्हवावद् रस-पसर-सिप्पमाण-हियएण भणियं । 'बहो, बाखस्स अहिमाणो, अहो सावटंभराणं, 1 बहो वयण-विण्णासो, अहो फुडक्सराळावराणं, अहो कजाक-वियारणं ति ।(सम्बहा विम्हावणीयं एयं, जं इमाए वि अव- ३ त्याए एरिसो बुद्धि-वित्थरो ववण-विण्णासो प' सि भणमाणेण राहणा पळोड्याइं मंति-वयणाइं)। तभो मंतीहिं भणियं । ३ 'देव, को एत्य विम्हको । जहा गुंजाहरू-फरू-प्यमाणो वि जङ्गो इहण-सहावो. सिद्धत्य-प्रमाणो वि वहर-विसेसो गुर-सहावो, तहा एए वि महावंस-कुरू-प्यस्य रायउत्ता सत्त-पोरुस-माण-प्यम्य-गुंगिहें संबद्धिय सरीरा एव होति । ६ अणं व देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवराण-चुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्य जायंति' ति । तभो राहणा भणियं 'एवं ह

§ २६) मणिनो य साणुणयं कुमारो राइणा 'पुन महिंदकुमार, मा एवं चिंतसु जहा नहं तुम्हाणं सन् । जं सर्व कि । जा त्या संयं। जतो बेब तुमं नम्हाण गेहे समागनो, तनो चेक तुह दंसणे मित्तं सो राया संयुत्तो। तुमं च मम १ पुनो ति । ता एवं जानिकण मा कुणसु निह्यं, मुंचसु पहिंवेंक्स होई, निह्मसमु एत्य नप्पणो गेहे। निव व जहा सन्वं सुंदरं होहिइ तहा करेमि' ति अणिकण परिहिन्नो से सवमैत राहणा रचण-कंटनो, दिण्णू चू करे करेणं तंबोलं। 12 'वसानो' ति भणिकण गहियं, समिप्पनो य देव-गुरुणो । भणिनो य मंतिणो 'एस तण् एवं उत्यूत्रियन्त्रो जहा ण कुरुहरं 12 स्पर्द ति । सन्वहा तहा कायन्त्रो जहा मम नदत्तस्य एस पुत्तो हवह' ति । तनो कंत्रि केलि अध्यक्ष समुद्धिनो हाँचा नासणानो, कय-दिवह-वावारस्स य नहांनो सो दिवहो ।

16 § २७) अह अण्णिम दियहे बाहिरोबत्थाण-मंहवमुवगयस्त दरिय-महा-मिर्ट-मंद-मंद्र-लि-परिगयस्त णरबहणो 16 सुर-गिरिस्स व दुल-सेल-मज्ज्ञ-गयस्स, बागया धोय-धवल-दुगुल-जुबलय-णियंसणा मंगल-गीवा-सुत्तमेत्ताहरण-रहिरा छलिय-सुणाल-धवलुजल-केस-कलाविया सरय-समय-सित-होसिणा-पवाह-प्र-पञ्चाल-धवला ह्व छण-राई सुमंगला णाम राहणो एन्द्रि अतेउर-महत्तरि ति । दिट्टा य राहणा पोठ-रायहंसी विय छलिय-गह-मग्गा । आगंत्ण य ताए सबिणयं उवरिम-बत्यदंत- १८ उह्य-वयणाए वर-रयण-कोंडलालंकिए विविह-सत्यत्थ-वित्थर-सयण्णे दाहिण-कण्णे कि पि साहियं । साहित्रण णिक्सता । उक्द-व) तओ राया वि किंचि विभाविज्ञमाण-हियबन्धनंतर-विद्यम्पत्या-सुण्ण-णयण-जुबलो खणं अध्यक्षण विस्तिज्ञासेस- निर्मा १ परिद-लोओ समुद्विको आसणाओ, पयहो पियंगुसामाण् वास-भवणं ।

§ २८) चिंतियं च णरवहणा 'महो हमं सुमंगलाण साहियं जहा किर भज देवीण पियंगुसामाण सुबहुं पि कण्णमाणाण भलंकारो विय ण गहिओ भाहार-वित्यरो, भमाणो विय भवलंबिको चिंता-भारो, परिमलिय-पत्त-लेक्सं पिव विच्छापं
24 वयण-कमलयं, माणमं पिव तुक्सं अंगीक्यं मोण्यं ति । किं पुण देवीप्र कोव-कारणं हवेज 'ति । महया सयं चेव चिंतिमे । 24 में
'महिलाणं पंचिहें कारणेहिं कोवो संजायह । ते जहा । पणय-वल्लेणणं, गोत्त-खल्लेणं, भविणीय-परियणेणं, पश्चिवस्थकल्लहणेणं, सासु-वियत्यणेणं ति । तथ्य ताव पणय-क्लल्णं ण संमाविजह ति । जेण मह जीवियस्य वि एस चेव सामिणी,
अत्र अच्छा ता घणस्स ति । अह गोत्त-खल्लं, तं पि ण । तेण इमीण चेव गोत्तेण सयलमंतिवरिया-जणमहं सहेमि ति । अह अत्र
परियणो, सो वि किहिंसि मम वयण-संवर्ण कुणह्, ण उण देवीणु ति । पश्चिवक्ल-कलहो वि ण संभाविजह । जेण सब्बो
चेय मम भारियायणो देवयं पिव देवी मण्णह ति, तं पि जिथ्य । सेसं सासु-भंडणं, तं पि दूराओ चेव णरिथ । जेण अमह
30 जणणी महाराहणो भण्णारुहिय देवी-भूय ति ता किं पुण हमं हवेज '। चिंतयंतो संपत्ती देवीण वास-भवणं, ण उण ४०

<sup>1&</sup>gt; P रायणा वयणि , J om. रस, P वस for पमर, J क्लिप. 2> P विज्ञासत्तणं, J राज्वत्तणं, P वणीयमेयं, P इमाप व उवस्थारिए परिसी बुद्धी-. 3> J om. य, P पुलो, P ततो. 4> P om. हल, P स्थल . 5> J स्पस्ता रायपुत्ता । संत्रे पोक्से । आणप्यभृतीिह सह संबिद्धिय, P बेव for एव, J होंनि चि ।. 6> J om. ण, J जुना एय, P मृम . 8> P ता for पुत, P अम्हं, J तुम्हाणा, JP सचु. 9> J जाउ बेव तुम्हं अम्हाणं, P मित्ततं, P संयुत्ते ।. 10> P अदेदं, P पिहवजः, अहिर , J om. एथ, J मेहं for मेहं, J om. अवि य 11> P सब्बसुं , J होहि ति, J करीहामो, J राहणा वयणे, J करें करेण P करें क . 12> P om. ति, P om. य, [ मिणजो ] added by Ed., P जह णं. 13> P हवउ, J विवि . 14> J य कर्षां पालाओ, P om. य, P om. मो. 15> P निर्देचंद्वः 16> J र for व, P दुगुल, P om. जुवलय. 17> P om. समय, P पच्छालणः 18> J महंतेचर महंतारिआत्ति ।, P om. य. 19> ठड्य in J looks like a later correction, P टुइय, P णाण व वर, J कोण्डला P कुंडला . 20> P कि for वि, J om. वि , J विअभंत omitted by P, P प्रणासुत्र . 21> P समुवहिओ . 22> J हमं मम मु , P मत्त्र ति प्रणा. 25> J समाणो विश्व P मोणो विय, P om. परि, P लेखं . 24> J क्यंमाण ति । ता कि, J जं नि ।, J om. बेव . 25> J स्वावा ति । P जायह !, P क्ललणेण, P क्लल , P णीयं . 26> J सासवि , J क्ललणे P जल्लां P जल्लां P नियह P om. वि, P क्लल पि कि कल्लां वि, J विज्ञह ति । P जायह !, P क्ललणेण, P जल्ल , P णीयं . 26> J सासवि , J क्ललणे P जल्लां P जल्लां क मान देवी उ, P वल्लां पि कि कल्लों वि, J विज्ञह ति । मानवि । ता कि, प्रकृति । मानवि । ता कि, प्रकृति । मानवि । म

- 1 विद्वा देवी । पुष्क्रियः एका विकासिणी 'क्रम देवि' ति । तीए ससंभयं मणियं 'देव कोवहरयं पबिट्ट' ति । गमो कोय- 1 इरमं । विद्वा य जेन देवी उम्मूलिया इव यक कुमुलिणी, मोडिया इव वण-क्रया, उन्कृषिया इव कुसुम-मंजरी । पेक्कमाजो इस उ दवगनो से समीवं । तनो पटंसुय-मस्दर्श-जिमिय श्लीसट्टेकोमक-करयका गुरु-वण-जहण-सर्व्यहण-लेप-जीसास-जीसहा ३ द स्वितं सणियं बलसायमाजी अध्युद्धिया बासणानो । विष्णं च राहणो निययं केम जासणं ति । उवविद्धो राया नेवी य ।
- ह २९) तजो अणियं च राहणा 'पिए पिए बाकोवणे, कीस एयं अकारणे चेय सरय-समयासार-वारि-धारा-ह्यं पिव

  16 पृष्टुत्यं कोमल-वाहु-छह्या-मुणाल-णालालीणं समुध्यहसि वयण-कमलयं ति । कीस एवं अणवरय-बाह-जल-यवाह-जयण'पुणाल-णाल-वस-प्वालियं पिव अणवर्द समुध्यहसि । णाहं किंवि अवराह-हाणमप्पणो संभरामि सि । ता पसिष पिए,
  साह किं तुक्म ण संमाणिओ बंधुयणो, किं वा ण पूरं जो गुरुवजो, किं ज महिओ सुर-संघो, किं वा ण संवोसिओ पणह
  9 वराते, अहवाविजीओ परियणो, अहवा पविकृत्यो सवत्ती-सत्यो ति । सम्बहा किं ज पहुष्पह मए भिष्यिम च पिययमाए, १
  लेण कोवमवलंबिकण टियासि ति । अहवा को वा वियह-दादा-कोडि-कराल-भीम-भासुरं कयंत-वयण-मज्ये पविसिक्षण

  इच्छह् । अहवा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्यत्-सहस्यं देमि । जेण कोवायंब-णयण-खुवलं सपवत्त-संपत्ता
  12 इरित-सिरी-सोहियं किंचि जिवोद्धियाहर-दर-फुरंत-दंत-किरण-देसरालं क्यल-सामल-विलसमाण-सुमया-कया-ममर-रिक्कोलि
  रे हिरं चाक-णयण-कोस-बाह-जल-महु-बिंदु-णीसंदिरं अटब्त-कमलं पिव अदिह-उच्चयं मम दंसयंतेण अवकरेतिणावि

  अपूर्ण
  - 15 § ६०) तजो इंसि-वियसिय-विहडमाणाईर उडंवर-फुरंत-दंत-किरण-सोहियं पहिसकण संख्तं देवीए ! 'देव, तुह पसा- 15 एण सब्दं मे जिल्ल किंतु जबर सपल-धरा-मंडळ-जिर्दि-चंद्र-मंडळी-अउड-मणि-णिहसण-मसणिय-चळण-जुगळस्स वि महा-राष्ट्रणो पिव-पणहणी होऊण इमिणा क्रेजण विस्तिरोत, जं जारिसो एस तीए धण्णाए कीए वि जुयईए पिय-पुत्तको सिणेह-18 भावणं महिंदकुमारो तारिसो मम मंद-भागाए तह्यं पि णाहेण जिल्ला । इसं च भावयंनीए अत्ताजयस्स उविदं जिल्ला । अत्वाच विद्या पि चाहेण परिश्व । अही पेच्छह अविवेहणो महिलायणस्स असंबद्ध-पळविषाई । अहारा,
  - 91 प्रिसं चेव अलिया-मिल्यासंबद-प्यकाविपृहिं । हीरंति हिययाई कामिणीहिं कामुययणस्स' सि ॥
    श्वितयंतेण भणियं 'देखि, जं एवं तुह कोव-कारणं, पुरथ को उवाको । देख्वायत्तमेयं, ण पुत्य पुरिसवारस्य अवसरो, अण्णस्स वा । भण्णह थ ।
  - 24 मत्वो निजा पुरिसत्तणाईँ भण्णाईँ गुण-सहस्साई । देम्बायते कजे सन्वाईँ जणस्स विहर्डनि ॥ 24 ता पूर्व बुबुब्बिय कीस भकारणे कोवमवरूंबिस'। ्रियनिस्यते
  - ुँ ३१) तभी भणियं देवीए 'णाह, णाहमकने कुबिया, भवि य कने श्विय । जेण पेष्ण्यह सयख-धरा-मंद्रकटमंतरे १७ जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेवियस्स महाकाळस्स व तुन्त्र देव-देवा वि आणं परिच्छांत, तह वि तृह ण प्रिसी विंता २० संपन्नह । कि जह महाराजो उज्जमं च काळण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पर्यह, ता कहं अस सणोरहो ज संपन्नह जि । ता प्रसीय मम मंद-भागिणीए, कीरउ प्रसाजो' ति मणमाणी शिवडिया से चळण-जुवळए राहणो । जिवडमाणी चेव अवरूं-20 विवा दीहरोभय-बाहु-डंडेर्डि पीणेसु भुवा-सिहरेसु । तजो वण-गएण व कर-पटमार-कळिया भुणाळिण व्य उक्तिक्विकण ३०

<sup>1 &</sup>gt; १ पुष्छिया य, १ चेडिया for विलासिणी, उ माणियं ति, १ पविट्टेसि. 2 > १ om. बल, १ इव चलयणया, १ "हियाज. 3 > उ om. से, १ "स्रयहं", १ करल्या, उ om. घण, १ - करलेय, १ णीसास twice. 4 > १ "णियमल", उ णियं, १ om. चेय, १ om. ति. 5 > उ om. च, उ कोवणे 6 > १ - तालालीलं, १ कयण, उ विलि ।, १ - प्याहण्यवाह. 7 > १ - प्याणल, १ वालयसरप्रया", १ "वहमुख्य", १ "शिवि कि. 8 > उ तुम ण १ तुह न, उ "अणो १ जणो for यणो in both places, उ १ किण्ण, १ सुरं, १ ता for बा, १ पणय- 9 > १ आउण for अहवा", १ अह ए", १ सवक्ति, उ किण्ण १ कि वा ण, १ om. य. 10 > १ om ति, १ चियल, १ मज्ज. 11 > उ मुनवण्यह-, उ कोवासंयंवण १ १ वंचण १ मज्ज. १ सवपक्त. 12 > उ सिरि, उ हरहर १ इर्स्त for हर, १ om. दर, १ विमलस १ १ नुमवालिया, उ ए रिच्छोलि. 13 > १ कोवसवाह, १ निसं, १ पुरंदर व उद्धरं, उ अपकरेंते १ अवकारेंते 15 > विहसिय, उ उद्धंतर 16 > १ कितु पक्षं ववर, उ मण्यव, १ निरंदचंद्व, उ "हमणा- 17 > १ वि होकण, उ तीज, १ कीज, १ जुवहंपिय, पियय- 18 > उ "दयकु", १ तय व for तह्यं पि, १ णाहे जिस्ति ति, १ om. च. 19 > १ ववरि, उ om. यम, उ सेवाओ १ जात, १ अविविक्तिणो. 20 > १ om. बहवा. 21 > १ वर्षाह कामिणीहि कामुअजणस्म य ति for the whole stanza: परिसं...(स ॥ 22 > १ चितियं, उ जं तप एयं, उ om. तुह, १ कोव ओवा", १ देवाय". 24 > उ काल marginal addition of missing words, १ "सत्त्रणं च अवाहं. 26 > १ om. जाह, १ वेच्छ, १ काल्पाह, १ वेव्छ, १ महारात, १ om. च, १ om. चर. 29 > १ पसिय, १ महार्याय, उ लिअहिंसा, १ निविदेशार, १ उक्छाविं

1 कारोबिया वासन्मि उद्यन्मि । तथो ससञ्ज्ञस-सङ्खंग-कजावनय-वयन-कमका भनिया राष्ट्रणा । 'पिए, जं तुसं भनित 1 तं मए अवस्त कायम्यं । तेण विमुंच विसावं, मा कुणसु वृद्धिकं, विस्थवकेहि सोर्ग, परिहरसु संतावं, मजसु जहिष्कियं, Ampo por 3 भंजस् भोयणं ति ।

६ ३२) सम्बहा जह वि पिए,

णिसियासि-छेय-घारा-गर्छत-रुहिर-रुव-छिमिछिमायंतं । तिगयण-पुरुवो इणिकण णियव-मंसं अय-प्करिहा ॥ 81 जह वि तिसुल-निविध्य-महिसोबरि-मिमिय-चारु-चळणाणु । कचाहणीएँ पुरको सीसेण वर्लि पि दाळण ॥ अह वि दर-दङ्ग-माणुस-पहरिस-वस-किलिकिलेत-वेवाले । गतुं महा-मसाणे विकेकणं महामंसं ॥ हजांत-बहरू-परिमक-फुरंत-सिर-सबरू-मिसिमिसायंतं । घरिकण गुग्गुलं सुवणु जह वि साहेमि मत्तीए ॥ जियय-बहु-हहिर-विष्णुहु-सप्यणा सुटू-भूब-सुर-संधं । भाराहिउं कुढं चिय रोइं जब् माइ-सत्यं पि ॥ इय सुयणु तुञ्जा कजे परथेऊणं पुरंदरं जह वि । तह वि मए कायव्वो तुञ्जा पिय-पुत्तको एक्को'॥ इय णरवहणा भणियं सोढणं हरिस-णिब्मरा देवी । भणिडं 'महा-पसाओ' सि णिवडिया चळण-जुवऋत्मि ॥

🖔 ३३) तमो समुद्धियो राया बासणामो देवी य । कय-मञ्जण-भोवणा य संबुत्ता । जरबङ्गा वि बाइट्रा मंतिजो 12 'सिर्घमाराच्छर' ति । आएसाणंतरं आगया उवहट्टा उवविट्टा जहारुहेसु आसणेसु सुहासणस्या य । भनिया य राहणा 'ओ हो सर-गुरु-पग्रहा मंतियो, अज परिसो परिसो य बुत्तेवो'। देवीप कोव-कारण अत्तयो पहजारुहण सन्धं साहियं। 'तस्रो 16 एयरिम प्रिसे बुत्तंते किं करणीयं ति मंतिऊण साहह तुन्मे किं कीरउ' ति । तभो मंतीहिं अणियं 'देव, तण-मेत्तं पिव कर्जं गिरि-वर-सरिसं असत्तिमंताणं । होड गिरी वि तण-समी अहिओय-सक्क्से पुरिसे ॥

तेण देव, जं तए चिंतियं

18 तं कुविय-क्यंतेण वि हु अवणहा जेय तीरए काउं। कुविओ वि जंबुओ कुणह कि व भण तस्स केसारिणो 🛭 भण्णाइ य देव,

जाव व ण देंति हिययं पुरिसा कजाईँ ताव विहर्डति । अह दिण्णं विय हिवयं गुरुं पि कर्ज परिसमसं ॥ 21 तओ देव, जं तए विंतियं तं तह बेच । सुंदरो एस एरिसो देवस्स अज्ञावसाओ । जेण भणियं किर रिसीहिं कोव-सत्येस 21 'अउत्तरस गाई गरिव' ति । भग्गं च देव, सम्बाई किर कजाई पिष्ट्-पिंड-पाणिय-पयाणाईणि विणा प्रतेण व संपर्दति प्ररि-साणं । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परूब-तुंग-महावंसो विव उम्मृलियासेस-तर-तमाख-साक-मालेण परूप-कालुन्वाय-🏨 मारुपुण विय रिबुयणेण राय-वंसी बहाहिं णाणुण्णामण-विवायणाहिं उम्मूलिजह, जह ण पुत्ती दव-मूल-बंधण-सरिसी हवह 🔉 ति। भण्णाइयः।

जस्स किर णात्य पुत्तो विजा-विक्रम-भणस्स पुरिसस्स । सो तह कुसुम-पसिद्धो फल-रहिको पायको चेव ॥ 27 ना देव, संदरो एस देवस्स परक्रमो, किंनु किंचि विज्जवेसि देवं । चिट्टंतु पुणु ससिसेहर-सामि-महामास-विक्रय-कथायणी- 🛭 🧘 समाराहण-प्यमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अत्यि देवस्स महाराय-वंस-प्यसूया पुष्य-पुरिस-मंजेक्सा रायसिरी भगवर्ड -रि कुछ-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वरं पत्थेसु'ति । तनो राहणा भणियं 'साहु, हो विमल-बुद्धि साहु, सुंदरं संखत्तं ति । ३० जेण भण्णह ŔÙ

<sup>1 &</sup>gt; P वामयंगि, J सेउकंप. 2 > J अवरस, P व्यं ति ।, P अधिरं, J णिव्मत्येहि P निव्यव्छेहि, P सीयं, P जहिव्छं. 4 > P पिए जह वि. 5 > ग -च्छेय, P -च्छिमिच्छिमायंतं, ग "बंत, ग पुर ओ ।, P "कण हुवासणं नियमासं, ग "मासं (1), P सुयद्गलिया।. 6) P निवाहिय, र्गणययः 7) र वेयालोः 8) P फुटुंत, र -सिइर-, P -सिमिसिमायंतं, P मुयलप्, P वि वामंनि भित्तीएः 9) P नियबाहु, J विच्छवंत", P "हियं, P माणसरथं. 10 ) प्रक्रए | for कब्बे. 11 ) P जुयलंगि. 12 ) P भोवणो, P om. य, P "बुत्तो । 13) P "मच्छं ति ।, P om. उवहद्रा, P सहास". 14) P भी for हो, P न्यमुहा, P अब्बिर परिसी बु", P पहण्णाह" P om. सन्दं. 15 > s om. तुरुते, P देवा. 16 > P gives here the verse जाव...परिसमर्स instead of तपनेसं... पुरिसे, P 'तिवजाणं, J होति मि', P व for बि, P तणसोमो, J सहिउन्बस P अहिओगस, P पुरिसो 17 ) P तओ for तेण. 18) Pom. दु. J अणहा, J बंबुओ कि कुणह कि व अणह, Pच for व, Jom. तस्स P तंसि. 20) Phas here the verse तणमेत्तं.....पुरिसे !! instead of जान.....परिसमत्तं !, P य नादंति, P ताई नि . 21 ) P एसी, P om. परिसी, J ैस्सज्झवसाओ, P सर्वेष्ठ बहा थ°. 22) उदेव किर सब्बाइं कब्बाइं, र्रापनि Pपिई, र्रंडेति सि पुरि 23) र सिंहरीअरोअरिपटमतुंग, P "गेयर्प", J दि for दिय, P तमालमाल, P पेलय-, J कालप्पय 24 > J रिबुजणेण P रिवुजणेणा, P नामुक्तामण, १ वियद्भणाहि, १ om ज्रा गृह for मूल. 26) १ समिको for पसिको, १ पावयं चैव. 27) १ तेण for देव, १ द्धंदरी देवस्त एस पर<sup>\*</sup>, उ एससिसिर (some corretion seen), P सामिहामंस, उ विकाय कश्चाहणि: 28 > P भागवहण, उ, om. प्यमुहा, उ मगवह. 29 > P राहिय, P मणिओवं, Jom. लाहु ( second ).

्र ३४) बह बण्णिम पूस-णक्खक जुसे मूच-दियहे असेस-तिय-चडक कार-सिंघाडग-सिंघां कंद-रूद-गोविद-चंद-तियसिंद-गहंद-जाहंदारविंदणाहां तहा जक्ख-रक्खस-मूच-पिसाय-किंगर-किंपुरिस-महोदगाईंग देवांग बिंद चंद-तियसिंद-गहंद-जाहंदारविंदणाहां तहा जक्ख-रक्खस-मूच-पिसाय-किंगर-किंपुरिस-महोदगाईंग देवांग बिंद राज्य किंदा चरा-परिवायय-प्रिक्खमोय-किंग्राय-सुक-तावसाईंग दांड जहारहं अस-पान-किंग्रस-मूचे कोच-अवक-दुगुझ्य-किंप्यसींग मणोरहे प्रिजण, तहीं सुण्य-सठण-कृत्युख-प्यसुहे प्रक्ण-सुहे काज्य, कार्यत-सुक्-मूचो कोच-अवक-दुगुझ्य-किंप्यसीं सिय-चंदण-सुमण-मालाहरो पासद्विय-परिवणोधिवय-सुस्म-मिल-पर्क्य-किंग्रस-पिवद्रो राचा देवहर्य। तत्य य वार्ष अहारिहं प्रक्रण देवे देवींको य, तको विरह्यो मणि-कोहिमयले चंदण-गोरीवणा-दोव्यंहर-गोर-सिद्यत्य-सिख्यक्खय- विराम-पर्वितेहिं कुसुमेहिं सत्यरो सि। तको पेसिवासेस-परियणो राचा किंसको कुस-सत्यरे, किंसमिज्य व कमक-मठक-कोमलेहिं अपवरय-महायणु-वंत-समायद्दण-किंग्रक-किंग्रक-किंरिक केरिहें अजिले काजण इम

§ १५) 'जय महुमह-बच्छत्यल-हारंदोलिर-लंबत-बुद्धलिए । जय कोरधुह-रवण-विसहमाण-कुह-किरण-विच्छुरिए ॥ जय बीरोप-महोवहि-तरंग-रंगंत-धवल-सणु-वसणे । जय कमलावर-महुचर-रंगंत-कल-किणिर-कंचिछ्ठ ॥ जय सगगग-विवासिणि वरणाह-सहस्स-बच्छ-दुद्धलिए । जय कोमल-कर-पंकय-गंजायिह्रय-मेमत-भमरउले ॥ 15 देवि विद्युवेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी किसी । तं बिय रिद्धी वेष्ट्याणी विच्युइ-संप्या तं सि ॥ ता वायको मह दंसणं ति अवसंतरे नि-रसस्स । जहवा पडिष्क्रियको सीसं मह मंदलगाओ' ॥

18 ति अणिडण व अवणडितसंगेणं कवो से पणामो । काडण य णिवण्णो कुस-सत्यरे, ठिओ य शवसिरीए चेप गुण-गहण-18 वावद-हिवनो एकमहोरतं दुइयं जाव तहयं पि । तहय-दियहे च राहणा अदिण्ण-दंसणामिरस-वस-विलयमाण-कसिण-कुष्टिस-अमया-कर्पणं आवद-मिडि-अगुर-मीम-वयणणं लिल्य-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-क्रयलालिहण-दुल्लिओ 21 कविले में दिहर-किसण-कुदिल-कंत-कंतल-कलावो, गहियं च पडर-वहरि-करि-कुंम-मुत्ताहलुइल्लं दाहिण-हत्येण लगा-रयणं। 21 मिण्यं च 'कि बहुणा

जह समी पायाले अहवा बीरोयहिन्मि कमल-वर्ण । देखि पहिच्छसु एवं मह सीसं मंडलमाओ ।।

24 ति मणिकण समुक्तरिसमी णिवय-संघराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सह-गठिमणं कार्ड थंमिओ से दाहिणो भुयादंडो । अ

उच्चामिय-वर्षणेण णियस्क्रियं राङ्णा, जाव पेच्छह

वयण-मियकोहामिय केमलं क्रमल-सरिष्ट-सुरिजर-धणयं । यणय-भरेण सुणामिय-मज्ज्ञं मज्ज्ञ-सुराय-सुपिहुल-णियंवं ॥ पिहुल-णियंव-समंधर-ऊर्ठ जरू-भरेण सुसोहिय-गमणं।

27

ामण-विराविय-गेडर-कडबं गेडर-कडबं-बुस्तोहिब-चरूणं ॥ ति । अवि व । 30 ) मसलालि-सुदुक-हरूबोल-वाडलिजंत-केसरूप्पीले । कमलग्मि पेसियर्ष्टि रूप्त्री अह पेच्छ्य णरिंदो ॥ 30 दृहुणं व अवणडर्समंगेण कभी से पणामो ।

1 > J साण चं, P भंगदिय सत्ह, P य for ति, P जणो. 2 > P तहलोक, P नंह, P om. अगवहंद, P वावारो for ता वंगे, P लेणं तीए चेव सन्व 3 > P होहिइ ित, P समुवद्धिओ, P सीहा for महां. 4 > P अश्रंमि दियहें पूं, P ियहो, P त्यारे, P संहर, J om. नंह. 5 > J गहंदारविं, J शृत for भूय, P देन्वाणं, P ताकणं. 6 > P वरवपरिकवाय भिवसुं, P पाणं, P दुग्गह. 7 > P "दिवाणं, J सृणवा-, P कावप्पं, P परितुट्धे for पुण्णमुहे, J सुचीहोतं, J दुग्गुह्मव- P दुग्रुलिं. 8 > P हरणो, J पास परिअणविं अ, J om. य 9 > P om. देवे, P विरहेओ, P गोरोवणो, P "ब्वकुर, P सिद्धसिवयक्यसिय. 10 > J पेसिओ परिक्षणो, P य राया, J तुसुम for तुस्. 11 > J महाकहुण-, J किणकहिं, J om करेहि. 13 > P वरवल, P खलंत, P किरण repeated. 14 > P महोयहि, P क्लंत 15 > P वाहस्स. 16 > P कमलक्श्री सिरिहिरी नहा किती, P किवाणि निव्दुई. 18 > P भाणिकण, P om. य, P निसण्णो, P सहवरो, P om. य, J सिरी तीय, P चेवागुण. 19 > P तह for तहय, J राहणो, P निस्त for मिस, J रस for रिस 20 > J अगुर, J सिणि-, P "काणिहण. 21 > J कवलीओ, P कल्ल. 23 > P सग्गो 24 > P om. कालं. 25 > P य नियन्तिक्यं, P जा for जाव. 26 > P मिणयंको ", P नार्षिजर. 28 > P सुमंथरकरं. 29 > P विराहय. 30 > J अगुराह, P कृषीको. 31 > अवश्रुत्त "

- 1 § २६) यणियं च रायसच्छीए 'ओ भी नरिंद, नजेन-पश्चित्रस संदणुहुक्ज-पउर-रिड-सुंदरी-नंह-बेहच्च-मृज-दृब्सं 1 कीस एयं तप् साग-रवजं अवस्तिर-कोमल-सुव-कवार्तिगण-करिस-सुह-दुक्तिल् णिय-संघरामोए भाषासिज्जद्द?। तथो गर- ३ वहणा भणियं 'देवि, जेण तिरचं मम जिरसजस्स तह वि दंसणं न देसि' चि । तभो ईसि-वियसिय-सिय-दसण-किरण- ३ विभिजंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'महो महाराय दववम्म, तिरचेणं चिम एस एरिसो तवस्सी भसहणो संबुत्तो'। भणियं च राष्टणा 'देवि,
- 6 मण्यह हु तण-समार्ण पि परिभवं मेरु-मंदर-सरिष्छं। को वि जणां माण-घणो भवरो धवरो धिय वराको'॥ 6 तजो भणियं रायखण्डीए 'सम्बहा भणसु मए किं कजं' ति। राहणा भणियं 'देवि,

सस्त-कलागम-णिकभो रज-धुरा-धरण-धोरिनो धवस्रो । णिय-कुरु-माणनसंभो विजय मह पुत्तको एको' ॥

१ तजो सपरिदासं सिरीए संख्तं। 'महाराय, किं कोइ सम समिपको तए पुत्तको जेणेवं मं पायेसि'। भणियं च राइणा 'ज १ समिपको, णिवयं चेव देसु' ति। छच्छीए भणियं 'कुको मे पुत्तको' ति। तजो राइणा ईसि इसिऊण भणियं 'देवि, भरह-सगर-माहब-णल-जहुस-मंभाइ-दिलीम-प्यमुह-सम्ब-चरा-मंडळ-पश्चिब-सत्थ-किंद्यय-बच्छत्थलाभोय-पहंक-सुह- े 12 सेजा-सोविरीए तुह एको बि पुत्तो जित्ये ति। संख्तं सिरीए 'महाराय, कजो परिहासो।

रूर्ण जो अणंगो दाने भणनो रणस्मि सुरणाहो । पिहु-बच्छो मह बचलेल तुज्जा एको सुन्नो होउ'॥ ति भणिकण अदंसर्ण गया देवी ।

- 15 १३७) णरवर्ष्ट वि कह-रायसिरी-बर-ध्यसाओ णिरमओ देवहरयाओ । तओ ण्हाय-सुइ-भूओ महिकण सुर-संबं, पण-15 ' मिकण गुरुयणं, दिक्सिकण विष्यवणं, संसाणिकण पणह्यणं, सुमरिकण परियणं, कं पि पणामेणं, कं पि पृथापः, कं पि बिण-गुणं, कं पि माणेणं, कं पि दाणेणं, कं पि समाखिंगणेणं, कं पि वायाणः, कं पि विहीणः, सन्वं पहरिस-णिरभरं सुमुहं काळण १५ णिसण्णो भोयण-मंडवे । तथ्य जहाभिरुह्यं च भोयणं भोत्तृण आयंत-सुइ-भूओ णिगाओ अर्थमंतरोवत्थाण-मंडवं । तथ्य १८ ए य बाहिता मंतिणो । समागया कय-पणामा य उवविद्वा आसणेसुं । साहिओ य जहाबको स्वयको सिरीणः समुद्धावो । सभो भणियं मंतीहिं 'देव, साहियं चेय अर्थहिं, जहा
- ्र ३८) तभो समुद्विभो राया । गभो पियंगुसामाण् मंहिरं । दिहा व देवी णियम परिदुब्बलंगी । अबसुद्विजण विण्णं 2) आसणं, उवविद्वो राया । माहियं च राष्ट्रणा सिरि-वर-प्पयाणं । तभो पहरिस-णिब्धराण् भणिपं च देवीए 'महापसाभो' सि । 24 तभो समाइहं बढ़ावणयं । जाओ य णयरे महूसवो । एवंबिह-खज-पेज-भणोहरी छणमभो विष वोत्रीणो सो दियहो । ताबष,

कुंकुम-रसारुणंगो अह कथ्य वि पश्यिओ कि णाउं जे । संझा-दूई राईएँ पेसिया स्र-मगोणं ॥ पिटें णिषं पसारिय-करो स्रो अणुराय-फिक्शरा संझा । इय चिंतित्रण राई अणुमगोणेव संपत्ता ॥ जिदें संझाएँ समासत्तं रत्तं दृदूण कमळ-वण-णाई । वहड् गुरु-मञ्जरेण व सामायेतं मुद्दं रयणी ॥ पश्चन्य-विरुय-दंसण-गुरु-कोवायाय-वाय-संतावे । दीसंति सेय-बिंदु व्व तारवा रयणि-देहम्मि ॥

<sup>1 &</sup>gt; P नम्बल्क एक , P नंद्रलेह्ब्ब. 2 > P जयसिरी-, P लुय for भुय, J फरम, P om. सह, P नियकंषरा . 3 > P जेणं, P om. मम, P नहा बि, P बिहस्त्रयस्म . 4 > P बिहिड्जंना , P om. राय , P देव मम्म स्व 8 > P न्यारिओ, P असहणो जाओ ! 6 > P य for दू, P तणय-, P जीवियं for परिभवं, P मंदिर 7 > P देवि मृणमु सम्ब 8 > P न्यारिओ, P मह पोच्छो . 9 > P कोवि, P तओ for तप, J ममं for मं . 10 > P चेव, P पुत्ति , P किसिड्ज 11 > J महिंदि for माइब, J मंघाई P मंघाय, P टिलीपपमुद . 12 > P से जो-, P तु for तु , P om. ति, P हासो ! अहवा . 13 > P ह्वेण, P दाणेण घणडरिम, P वच्छ मज्य व , J होहि . 15 > P सिरि . 16 > P कि for दं (throughout) . 17 > J om. के (P कि) शि दाणेणं . 17 > P निक्मरसमुद्दं काळणं . 18 > P व्हंबं जहारुदंव अन्य भोवण, J सुमूर्द 19 > J तत्रव वाहराविता, P व आमीणा आसणेसु !, J साहियं च जहावित्तं, P om. स्वको, P सिरिए, J सहमुद्दावो . 20 > P om. देव, P चेद्दि for चेय . 21 > P नंदिति, P विव for चिय . 22 > P ता for तं, J om. कि . 23 > P समुबद्दिओ . 25 > P राष्ट्रविपमओ व . 28 > J रिसायणंगो P रिसायणंगो, P जकत्रव प , P माउं for णाउं, P विसिया सुरि . 27 > P रार्ड् इयमम्मेणं व . 28 > J संशासमोस्तातार्त, J सुर्व for सुद . 29 > J निक्ष्य , P वावसीतावा

- उत्तार-तारवाय बिलुलिय-तम-वियर-किसण-केसीय । चंद-कर-धवल-दूसणं राईप् समज्ज्ञरं इसियं ॥ पुष्त-दिसाप् सहीय व दिष्णा जव-चंद-चंदण-विवाली । रवि-विरह-जलण-संतावियम्म वयणम्म रयणीए ॥
- ५ ३९) तजो प्यस्मि पृरिसे बावसरे घोव-घवछ-पडच्छाइए सुवित्थिणो पहुंके पसुत्ता दुःद-घवछ-अख-तरक-ब्रक्कोल क
   माका-पञ्चालिए बीरोय-सायरुक्को व्य लच्छी वियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छइ । तं च केरिसं ।

जोण्हा-पबाह-जीरोरू-पूर-पसरंत-अरिय-दिस्तिषकं । वेच्छह् कुमुयाजंदं सयसं पि करूंक-परिहीणं ॥ अह् बहुस-परिमकायद्वियालि-हरूबोरू-फिक्सर-दिसाए । कुवलयमालाएँ दृढं बवगृदं चंदिमा-णाहं ॥

तजो जावय इसं पेच्छह् तावय पहय-पश्च-पहर-पिश्व-संसुद्ध-विउद्ध-संदिरुज्ञाण-वाधी-कलहंस-कंठ-कलयलाराव-रिवर्जत-सिविसेस-सुह-सुहेणं पिश्वद्धना देवी। पाहाउय-संगल-त्र-त्वेणं पिश्विक्षकण य जियय-भाषाणुसरिस-सुमिण-दंसण-रस-19 वस-पहरिसुच्छलंत-रोमंच-कंचुन्वहण-पहाण् देवीण् ज्ञागंत्ण विणकोणय-उत्तमंगाए साहियं महाराष्ट्रणो जहा-दिहं महा-12 सुविणयं ति। तजो रावा वि हियय-द्विय-संवयंत-देवी-वर-प्यसाणो जमय-महाससुद्दे विच मजमाणो हमं भणिउमादत्तो। 'पिए, जो सो रायमिरीण् भयवर्षण् तुह दिण्णो पुत्त-वरो सो जजा णूर्ण तुह उदरस्यो जाजो' ति। तजो देवीण् संकृत्तं। 15 'महाराय, वेवयाणं अणुगाहेणं छच्छीण् वर-प्यसाण्णं ग्रहाणं साणुकूलत्त्वेणं गुरुयण-आसीसाण् तुह य प्यभावेणं एवं चेय 15 पूर्व इन्छियं मण् पहिच्छवं मण् अणुगारे मण् पसाणो महं' ति भणमाणी जिवडिया राहणो चरूण-जुयलण् ति।

- \$ ४०) तमो राया क्यावस्तय-करणीको महिकण सुर-संघं दिन्छकण य दिन्छिणजे पृह्कण प्यणिष्ठ संमाणिकण

  18 संमाणिको वंदिकण वंदणिको णिह्नंतो बाहिरोबत्याण-भूमिं, णिसण्यो तविय-तविणक्त-रयण-विणिम्मविष् महिरिहे सीहासणे । 18

  भारीणस्त य भागया सुर-गुरु-सिरसा मंतिणो, उविविद्धा कण्ण-णिर्दिस्त व महाणिर्दिः, पणमंति दुग्गह्य-सिरसा महावेशा,
  दग्गाहेति आक-सत्यं घण्णेति-समा महावेखा, सिल्पकारेति चडवयण-समा महावंभणा, सुहासणिया वास-महिरित-समा

  -21 महाक्र्णो, विण्णवेति छन्भुह-समा महासेणावहणो, पविसंति सुक्क-सिरसा महापुरोहिया । णिय-कम्म-वावदानो अवहासिय-21

  सुर-सुंदरी-वंद्र-कायण्णाको वारविकासिणीको ति । केण्य पायय-पाड्या, वेह्न्य सक्रय-पाढ्या, अण्णे अवम्मस-जाणिणो,
  अण्णे मारह-सत्थ-पत्तद्वा, अण्णे विसाहिक-सब-जिडणा, अण्णे इस्स्थ्य-मन्थ-पाढ्या, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, २४

  अण्णे ह्य-क्रक्शण-जाणिणो, अण्णे गाय-क्रक्शणण्णू, अण्णे मंतिणो, अण्णे घाउ-वाहणो, अण्णे जोहसिलो, अण्णे उण सउण-सत्थ-पाढ्या, अण्णे सुविणय-वियाणमा, अण्णे ग्रीसिय ति । अवि म ।
  - 27 सा जिल्प कला तं जिल्प कोडयं तं च जिल्प विज्ञाजं । जं हो तत्थ व दीसह मिलिए बत्थाणिया-मजसे ॥
  - ्र ४१) तभो तिमा प्रिसे वासव-सभा-मंगिहे भिलिए महत्थाणि-मंडले मणियं राष्ट्रणा । 'भो भो मंतिणो, भज प्रिसो प्रिसो य सुविणो देवीए दिहो पिन्छम-जामे, ता प्यस्स किं पुण फलं' ति । तजो भणियं सुविण-सन्ध-पाडप्हिं । 30'देव, एयं सुविणय-सन्येसु पटिजाइ जहां किर महा-पुरिस-जणणींको ससि-स्र-चसह-सीह-नाय-प्यसुहे सुमिणे पेच्छंति, 30

<sup>1 &</sup>gt; ए विद्यलिसयः, प्रचंद्र ए बंद्र, ए व्हंसणः 2 > ए सहियं व, ए चिर् शिर रिव 3 > ए पंद्रग, ए िच्छामाः 4 > ए पाणोट्टिं आयंचिर, प्र सेझा ए संज्ञं, ए रोसेण वोलीणोः 5 > ए उ शिर हु, ए क्च्छार [=हरबीए हैं : 6 > ए घोर-, ए पहवच्छार ए, ए सुविच्छिण्ण र 7 > ए सुविण्छण्ण र 7 > ए सुविण्ण र 9 > ए अर्ह शिर अह, ए अवऊरं 10 > ए जाव रमं, प्र 000. पह्य, ए विवद्धसुद्धमंदिरुवाणो वाकि 11 > ए पहाओ य १, १ सरसः 12 > ए कंचवच्वरणरोहाए, ए संतृण विणयावणउत्तर्मगाणः 13 > प्र हिवस्त हियमहासंवयंत वर , ए पसाच चि, ए मज्जमाणा, प्र मणिउं समाहचोः 14 > ए मण्यहण्ण विणयावणउत्तर्मगाणः 15 > ए अणुग्महो जं उच्छीय वरप्यहाणेणं महणाणं साणु , ए गुरूणं आ , प्रचेच 16 > ए में शिर मध्, प्र पसाओ ति मध्, प्र 000. राहणो, प्र जुवर्लः 17 > प्र 000. य, ए द्वस्तिणिजे, ए प्रहणिजेः 18 > ए स्मी, ए विशिष्टिं , ए विण्यमिद्द महरिहः 19 > ए विश्वरमा महा , ए महा शिर महावीराः 20 > ए आउत्तर्स, ए वेश्वरणेः प्र महारिस, ए 000. समाः 22 > प्र धंद ए विद, प्र जीवणाओ, ए वेह्य पाह्य, ए 000. के हत्य सक्क्ष्यपाढ्या, ए अवजस्त , ए वेश्वरणेः प्रके, प्र 000. उणः दिन ए निवस्त प्र विद्रा प्र होना क्या ए विद्रा प्र विद्रा विद्रा प्र विद्रा प्र विद्रा प्र विद्रा प्र विद्रा प्र विद्रा वि

18

21

ा तेण एयस्स प्रिस्स सथरू-चंद-दंसणस्य महापुरिस-जन्मं साहेंति' सि । राहणा अणियं 'देवीप पुत्त-जन्म-फूलं सिरीप् । चेव साहियं अगवहंप् । जो पुण सो ससी कुवळयमाळाप् अवगृद्धा तं किंवि पुष्टिमो' । तओ अणियं सुमिण-सत्य-पाहपृहिं उदिव, तेण पुसा वि तुह दुह्या पूषा अविस्सह' सि । तओ देव-गुरुणा अणियं 'देव, जुक्कह एयं, जह कुवळयमाळा उक्का चेय दीसेज मिण्णा चंदाओ, ता होज हमं । पुसा पुण सं चेय मिथंकं अवगृहिज्जण दिया, तेण पुसा का वि एयस्स राय-पुत्तस्स पुन्व-जन्म-णेह-पिडवहा कुवळयमाळा विय सम्ब-जण-मणोहरा पिययमा होहि सि । तीप बेय किंसमाळिंगिओ एस दिट्टी' सि । अणियं च राहणा 'एयं संभादिजह' । तओ ठिया किंवि काळं विविह-णरिंद-इंसरि- ६ कळा-कळाव-सत्थ-विण्णाण-विज्ञा-कहासुं । समुद्धिओ राया कथ-दिण्यह-वावारो कथ-राह-वावारो य अच्छिटं प्रथा। ि वार्ष क

१४२) अह देवी तं सेय दियहं घेत्रूण ळायण्य-जल-प्याद्विया इव कमलिणी अहिययरं रेहिउं पयता ।

9 अणुदियह-पयड्माण-कला-कलाव-कलंक-परिहीणा विय चंदिमा-णाह-रेहा सम्ब-जण-मणोहरा जाया । तहा परिवद्वमाण-दाण- ७
हया-दिस्वण्ण-विज्ञा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसंमया गुरुयणस्स, पिवयमा राष्ट्रणो, सुपमाया परियणस्स, बहुमया
सविन-सत्यस्स, दाण-परा बंधु-वग्गस्स, सुमुद्दा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकंपा

12 सम्ब-पाणि-गणस्स जाव गरुमं समुख्यहर्ष ति ।

अह तीएँ डोहलो सुंदरीएँ जाभो कमेण चित्तम्मि । जो जं मग्गह तं चिय सध्वं जह दिक्रण् तस्त ॥ संपुष्ण-दोहला सा पणह्यणब्सहिय-दिष्ण-घण-सारा । ङब्-रह-प्यसरा वि हु सुपुरिस-गब्भं समुख्यहह ॥

\$ ११) मच्चहा महा-पुरिस-गरभमुख्यहिउमाङ्सा । कहं ।
अतो-जिहित्त-सुपुरिस-मुणाल-भवलुच्छलेत-जस-जिवहो । भवलेह व नीण् फुडं गरभ-भरापंडु-गंडयले ॥
संदर-निरि-वर-गरुयं तसुब्धहंतीय भार-खिण्णाए । भलसायंति भलंबिय-सुणाल-सउयाई अंगाई ॥
हांग ससुब्भडयरं तीय बहंतीय भव्यणो गर्म । सामायंति सुहाई क्रिन्म-गहियाण व थणाण ॥
आप्रसाण-गर्भा भणुदियहं जह पव १ए देवी । तह सत्य-जलय-माल ज्व रेहण् पुण्णयंदेण ॥ १० भते
अह देल-थ्वणं पि कत्रं संमाणिजंत-गुरुयणं रम्म । णाबर-विलासिणीवण-जण-जिवहुद्दाम-पूरंतं ॥
अह तिहि-करणिम सुहे णक्लते सुंदरिम लग्गिम । होरासुई-सुहासुं उष-त्याणिम गह-चक्के ॥
वियसंत-यंक्य-सुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-णयण-जुओ । सरय-मिरीण सरो इव जाओ रहरो वर-कुमारो ॥

१४४) अह तस्मि जाय-मेते हरिस-मरिजंत-वयण-कमलाण । अंतउर-विलयाण के वावारा प्रयहेति ॥

24 हला हला पडमे, विरायु मरगय-मणि-मित्त-यलुक्कंत-कमिण-किरण-पिड प्रकंत-वहलंघयार-पाधार-रेहिर मणि-पहंचय-24

शिह्नाण । पिथसिह पुरंदरदत्ते, सर्व चेत्र किं ण पिडयगासि सयल-भवण-मित्ति-संकंत-केत-वित्तयम्म-मंकुलाओ पोण्णमायंदरिक्केलि-रेहिराओ संगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरि, किं ण विरुप्सि सरय-समय-सिस-दोसिणा-मऊहोहा
१२२ व्या-२२ मिय-निय-माहप्पे महाणील-कोहिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल-सुणालिया-णिवहे व्य भूह-रक्षा-परिहरंतए । पियसिह २२

११८० वे हेसिए, इंसडल-पन्यावली-पम्ह-मउहर्ष किं ता ण गेण्हिस चामरं । वयंसि सिद्धाविष्, गोर-सिद्धाव्य-करियाओ दे विरुप्स अहिणवक्षय-जंदावत्त-स्वयन्त-पत्तलेहाओ । नुमं पुण सुहहिए, रिड-सुहड-करि-वियड-कृभयड-पाडण-पद्धं गेण्हसु बालयस्स

30 देवीण य इमे रक्सा-मेडलगां ति ।

12

18

§ ४५) इय जा बिकासिणियणो पिंडहारीण जिंडेंबए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्धावह ता जरिंदस्स ॥ अहं ।

कीतुमसम्ह । क्रिया रहसुद्दाम-विसंतुक-गमणं गमण-सर्लत-सुणेटर-सरूणं । परूण-चर्लतुत्तावसु-हिवयं हियउत्तावस्-सुरिय-णियंबं ॥

चलण-चलंतुत्तावख-हिवयं हियदत्तावख-कुरिय-णियं ॥ फुरिय-णियंब-सुवजिर-सर्णं रसण-विलगा-पनोहर-सिचयं । टिल

सिचय-पंडत-सुल्जित-वयणं वयण-ग्रियंकुजोइय-सवणं ॥ ति । अवि य ।

वित्थय-णियंब-गुरु-भार-मंथरुव्वहण-सेथ-सुदिया वि । उद्धावह णरवहणो विकया बद्धाविया एका ॥ भिर्म लो । साथ य सा संपत्ता णरवहणो बास-भवणं । मणियं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेप्नि सामिणो, सुहं-सुहेणं वो देवी अपं कुमारं पस्य' सि । ताव य राहणो पियंबहया-वयण-परितोस-रस-वस-रोमंच-कंजुओव्वहण-समुससंत-सुवासु सविसेसं गाहप्रहुण वि समोयारिकण सर्व चेव विरुप्ह पियंबह्याण् कहय-कंठय-कुंडलाइण् आहरण-णिहाण् । समाहटुं च राहणा वद्धावणयं । १ आएसार्णतरं च,

पवण-पहय-सीसणुर्थेख्न-मंच्छ्-मच्छ-च्छडाचाय-शिखंत-गंभीर-चीरुन्छलंताणुसदाभिपूरंत-छोयंत-संखुद्ध-कीछाल-णाहाणुघोसं समुद्धाहयं त्र-सहं [तहा]। 12

पवर-विलय-इत्थ-पम्युक्क-गंधुद्धुरुद्धुरुवमाणुलसंतेण कप्पूर-पूरुब्ललंतेण कप्पूरिया-रेणु-रागुण संख्णा-सूरं दिसा-मंडकं तक्कणं वेय तं रेहिरं राहणो संदिरं ।

मच-रस-वस-युग्मिरं णवामाणाण पीण-स्थणामोग-घोलत-हाराण तुईत-मुत्तावळी-तार-मुत्ता-गढंतेब्ब-विंदु व्य कायण्णयं 15
 णवामाणाण विक्खिप्पए कामिणीणं तहा ।

\$ ४६) तावय स्वगाग-धारा-जलण-जालावली-होमियाई णीसेस-इडाई वहिंग्वेस-सुदुमंकराई ति । तेण णिथ 21 वेथणं । तह वि विमुक्तई पंजर-सुय-सारिया-सउण-सल्याई । दिर्जात मय-जलोयलिय बहल-परिमलायिइयालि-गुंजत-कोव-21 १९२१ वे गुलेगुलेंताओ थियरंत-महामार्थग-मंडलीओ । पर्णामिजांत मजल-जलय-गंभीर-सई हेसा-रवह हसंतीओ इव दरिय-वर-नुरय-वंदुर-मालाओ । उचिणांति महासामंताणं गुरु-चक्र-जमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिस्तिवहाओ हारि-रहवर-णियर-पर्थारीओ । 24 समिपिजांति सेवयाणं महापडिहारेहिं गाम-णयर-सेड-कब्बड-पट्टणाणं पत्तलाओ नि । अवि य । किंग्य-केटिक स्व

सो णिथ जन्स दिजह सक्तं कणं च दिजाणु जय । तह णरवहणा दिण्णं जह नेण्हंत हिय ण जाया ॥

तह वि दिन्नित महामणि-णिहाण्. विक्लिपिक्नित थोर-मुत्ताहरुं, अवमणिक्रित दुगुल्लय-जुवलण्, उजिझ्नित रल्लय-क्रवलण्, 27 फालिजीत कोमले जेत-पहण्, जियंसिक्नित वित्त-पिहणिहाण्, पवित्वविजीत सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजीत कदय-केंडिले, 27 भवहिष्यजीत कणय-कल्क्ष्रोय-थाल-संकरे, कणस्क्रिजीत वाम-लोयणहेत-कडण्क्रिपृहिं दीणार-पाणा-स्वय-करंबय-क्यारुक्केर ति । अवि य ।

30 तं पश्चि जं ण दिज्ञह् पूणमभावो ण छडभए जं च । ण च दिज्जह् ण च छडभह् एकं चिव णवर दुख्वयणं ॥ णवह् णावर-सोओ हीरह उवरिलुवं सहरिसाहिं । अण्णोण्ण-बह-रायं रायंगणवस्मि बिल्याहिं ॥

30

1 > प्र विलासिणी अणा P विलासिणी य लेणो, P पिटारी निउजए हुाणे, P उद्घावह ता, J 000. कहं. 2 > P "सुद्धाम P नरण 3 > P हियतुत्ता 4 > P सन् जिर 5 > P कुं जीविय- 6 > P बदावह. 7 > P य संपत्ता स नर", प्र पं only once, P cm. वी. 8 > प्र प्र त्तित्ति, प्र रहणा, 3 "तीसवसरसरी", P भुयासविसे पमादहए वि समीआयिर 9 > प्र विल्ह्स प्र का. कल्यकंठयकुंडल्जहए, P निवहाए 11 > P मीसण्ण्रेश्वसंचसमञ्जूत्वरा, P मिर्जातअंगीरवीर 13 > प्र विल्ह्स, प्र विल्ह्स, प्र विल्ह्स P -प्रमुक्त, प्र विल्ह्स प्र विल्ह्स P -प्रमुक्त, प्र विल्ह्स विल्ह्स प्र विल्ह्स प्र विल्ह्स प्र विल्ह्स प्र विल्ह्स प्र विल्ह्स विल्ह्स प्र विल्ह्स विल्ह्

६ ४७) जावय एस बुक्तते वावय राह्णा सहाविको सिद्धत्य-संवर्किरोगो । भागुसाणेतरं च समागानो धवल-प्रवस्यः । णियंसणी वंदिय-सिद्धाय-रोयणा-रहिर-मुझ-सिवंको हरियाल-हरिय-(हरियाल पुढं पुब्वंकरं)पवित्तसंगी । बागत्ण य उण्णा-3 मिय-दाहिण-करवलेणे सार्थकारिया राया, बदाबिया पुत-जःमब्युदर्णं। उविषद्धी व परिवणीवणीए बासणे सि । तश्री 2 भणियं राहणा 'भो भो महासंबच्छर, साह कुमारस्स जम्म-गक्सतस्म गहाणं दिहि' ति। संबच्छरेण भणियं 'दंब, बहाणवंसि सि. मिसुमेसु संवच्छरो एस वार्णदो, उदू सरव-समजो, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, गन्सत्त हत्थो. 6 रासी कण्णो, सुकनमो जोगो, सोम-नाह-विरिक्सियं समां, उच्च-ट्राण-द्विया सब्दे वि गहा। उद्ग-पुहा होरा, पृकारस-टाण-द्विया ६ सुहुयरा पाव-शहय ति । अवि य ।

गह-रासि-गुणिम्म सुहे जाको एयिम एरिसे जेग । होड् कुमारो चक्की चक्कि-समो वा व राय' ति ॥

६ ४८) अह जरबहुणा अणियं 'अहो महासंबच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण ति. जं मणिस प्रिसे रासि- १ गणिस्म जाओ कुमारो' ति । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ तं जहा । मेसो विभो मिहुणो ककडो सिंघो कण्णो तुलो विच्छिनो घणू मगरो कुंभो मीणो त्ति । एयाजो रासीजो, अंपर्य एयासु जायस्त गुगे पुरिसस्स महिलाए वा जिसामेह । 12 12 मेसस्स ता बदंते ।

किस्त्रं जो रोग-भागी जरवह-सवणे पहुंको चक्खु-लोलो, धन्मरये उज्जमंती सहिषण-बलिओ ऊरु-जंबो क्वण्यू । सुरो जो चंड-कम्मे पुणरवि मुउओ बह्नहो कामिणीणं, जेट्टो सो भाउवाणं जल-जिचय-महा-भीरुओ मेस-जाओ ॥ बद्वारस-पणुवीसो चुक्को सो कह वि मरह सय-वरिसो । अंगार-वोइसीए कित्तिय तह बहु-रक्तन्मि ॥ १ ॥ 15 भोगी बत्यस्स दाया पिहुल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, दक्को सच्को सुई जो सललिय-गमणो दुइ-पुत्तो कलतो। तेयंसी भिरुव-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरूणं, गंडे खंधे व्य चिण्हं कुजण-जण-पिओ कंठ-रोगी विसरिम ॥ वृक्को चउप्पयाओ पणुर्वीसो मरइ सो सथ पत्तो । मग्गमिर-पहर-संसे बुह-रोहिण पुण्ण-सेत्तिम ॥ २ ॥ 18 18 मिट्रण्य चक्खु-लोलो पडिवरण-सहो मेह्णासत्त-चित्तो, कारुण्यो कण्ण-वाही जण-गयण-हरी मिक्समो कित्ति-भागी। रोघटन गृह-जुनो जुनह-जण-कए भट्ट-छाओ घणहो, गोरो जो दीहरंगो गुज-मय-कलिओ मेहले रामि-जाओ ॥ जह किर जलस्स चुक्कह मोलस-वरिसो मरेज्ज सो उसीनी। पोसे मिगसिर-वारे बुहम्मि जलगे जले वा वि ॥ ३ ॥ 21 21 रोगी सीसे सुबुद्धी धण-कणग-जुनो कञ्ज-सारो कयण्यू, सुरो धम्मेण जुत्तो विबुह-गुरु-जणे भत्तिमंतो किसंगो । जो बालो हुक्स-भागी पवसण-मणसो भिन्न-कजेहिँ जुत्तो, बिच्यं-कोवी सधम्मो डद्य-सिम-समो मित्तवंतो चडत्ये ॥ जह कह वि वीसको सो चुक्क्ट पडिणस्त जियह सो ऽसीती । पोसे मिगमिर-सुक्के राईए बहु-जामिम ॥ ४ ॥ मार्ण-माणी सुक्षेती गुरुवण-विणको मञ्ज-मास-प्यिको य, देसादेमं भर्मतो वसण-परिगको सीव-भीक किवासः। लिप्पं-कोबी सुपुत्तो जणणि-जण-पिको पायुद्धो सम्बलोए, सिं<u>चे जाको मणू</u>सो सुर-गिरि-सरिसो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥ जङ् जीवङ् पंचासो मरङ् वस्पंते सर्ण्य वरिमाणं । णक्खन्तम्म मघासुं सणिच्छरे पुण्य-बेन्तम्मि ॥ ५ ॥ / धिमहो बुद्ग-मावे धण-कणग-जुओ सब्ब-कोयस्स्-हर्द्दो, गंधब्वे कब्ब णहे वसण-परिगक्षो कामिणी-वित्त-चीरो । Lang.

सध्य-ज्ञहार्ण बुक्को तीसङ् वरिसो जिएउज सो उसीनी । मूर्रुणं वहसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-सेत्तस्म ॥ ६ ॥ 80 तओ देव, प्रिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केन्नह पाव-गहेण णिरिक्सिओ, नेण जहा-भणियं रासि-गुण-विश्यरं पावह । जेण सुह-गुण-णिरिक्सिओ तेण अच्चंत-सुह-फळोदओ अवह' सि ।

ी दाया दक्सी कवी जो पमय-जण-कए जीय-भंसेण जुत्तो, इही देवाण पुज्जो पवमण-मणसी कृण्ण-जाओ मणूसी ॥

<sup>1 )</sup> P om सिद्धत्य, J om. च, J आगओ P समागतो, P धोयधवलंसुय- for धवल etc. 2 ) J वंदिया, P भिडरीवणा, उ हरिताल हरिआले फुढं दुर्विकुर । अवितुत्त<sup>े</sup> P हरियालहरियहरियालिया फुढं कुरु पवितृत्त<sup>°</sup>, P एम्रामिय. 3 > उ <sup>°</sup>विणिण 4 > P जदाणवसे ति 5 > P संवन्सरो, P उक, P कत्तिगोत्तिही, P बुद्धवारो for बुहरस 6 > J सुक्रमो, P निरिक्षियं, P सम्बग्धा, P-ट्राण 7 > P-क्यह तिः 8 ) उ बक्कीममी जहा राय, P महाराय for गय 10 > P संवत्नारेण 11 > P विन्छिओ, P त्ति । अविया प्रमो उरामीओ 12) Рजा for नाः 13) ए घम्मस्यि, ग्रमुहिणयविक्र औं Рम रणव येक्त भे 14) ग्रहस्मी, Pजी for सी. 15) गाछ॥ १॥१॥. 16) Pलद्ध for दुटु. 17) Pतेजस्मी, Pजुयक, ग्याणो सद्देव for गंडे etc., P विष for चिन्हं. 19) P मिट्रण्लो, मभेडुणासन्तु-, P नयणभरो 20) मनूप for जुत्तो, P भट्ट-, JP च्छाओ 21) P जन्मरम, JP सो सीनो (अनुमृद् is put here because J puts it once below), P मियसिर 22) P कणव-, P भत्तिवती 23) P निर्व for खिर्प, P सुधम्मी. 24) P दिए जम्मस्स for कह वि वीसओ मी, P पटमेस्स, P सा मीति I, P पत्ती for पोसे. 25) मांस, P परिगनी. 26) P सिंही जाओ, P शिरिस्-, P नामधें जंग for वावविज्ञाण 27) म वर्सतीमतेण. 29) प्रदक्षेक्वविज्ञो, प्रच्छायब्भंसेण, P सणुस्मी. 30) प्रज्ञण्ज मोऽसीती (note u ases अवग्रह here) P सोसीई, उ वेसाहे, P बुद्दविता: 31 > P गुणो for गुणज्ती, 3 out. रायउत्ती, P निरक्षित्जो, उ व for जहां, उ रायी: 32) P निरक्षित्रओ, P इवर्त for मन्ध्र.

, # 2 4

१ ४९) मिलं च राइणा 'श्रह केण एस एरियो गुण-वित्यरो मिणेशो' ति । मिलं च संवच्छरिएण 'देव, आसि । किर को वि सम्बण्णू भगते दिख-णाणी, तेण एमं सुसिस्साणं साहियं तेहि वि अच्छोसि ताव, जाव वंगाछ-रिसिणो । संपर्व तेहिं एमं मिणमं । तेण एमं वंगाछ-जायगं मण्णह्' ति । भणियं च राहणा 'सुंदरं एमं, ता सेसं पि उदाहरणं णिसुणेमि' ३ ति । संवच्छरेण भणियं 'देव णिसुणेसु ।

श्रात्यांगे रोसमंतो फुद-वियद-वनो सोय-दुक्साण भागी, पत्तद्वो जो वणिन्जे णिय-घर-महिला स्र-वित्तो विरागी। देवाणे भत्तिमेतो विर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छक्ष-बुत्तो, जिच्च-क्कंनी-पवासो चल-णयण-धणो बाल-भावे तुल्लीमा॥ कुड्ढाईणं चुक्को वीसद्द-विरसे मरेज्ज सो सीती। जेट्ठे सिव-खेत्तिमा य अणुराहंगार-दियहिमा॥ ७॥ कृतो जो पिंगलच्छो पर-बर-मणसो साहसा साहियत्यो, सूरो माणेण जुत्तो सयण-जणवपु णिटुरो चोर-वित्तो।

बालो जो विष्य-पुत्तो जणि-परिज में दुट्ट-चित्तो मणूमो, भागी अत्यस्स जुत्तो पुणरवि विद्दुलो विच्छिए होइ जाओ ॥
 अट्टारम-पणुवीमो जइ चुक्कइ चोर-सम्य-सप्पाण । जेट्टिम्म सिवे खेते अगारे सत्तरो मरइ ॥ ८ ॥
 सरो जो वृद्धि-चुत्तो जण-णयण-दृरो सत्तवंतो य सन्दो, सिप्पी जेउण्णवंतो घण-रयण-धरो सुंदरा तस्स मजा ।

माणी चारित्त-जुत्तो सललिय-वयणो छिट्ट-पाओ विहण्णू, तेयस्सी थूल-देहो णिय-कुल-महणो होइ जाओ जुण्णीम ॥ पढमद्वारस-दिवसे खुक्को मा सत्तसत्तरो मरह । सवले सावण-मासे अणसणण्णं मरह सुके ॥ ९ ॥ सीयाल् दंसणीओ जण-जणणि-पिओ दास-भूजो पियाणं, चाई जो उत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिओ दीह-जीवी ।

मण्णे कोऊहलो जो पर-महिल-रजो लंखिओ गुज्रा-भागे, गेजेसुं जुन्त-चिन्तो बहु-सवण-धणो काम-विधिमा जाओ ॥ बीसङ्-बरिसो चुको सन्तरि-वरिमो मरेज स्लेणं । मद्वयम्मि य मासे सयमिस-णक्करें सणि-दियहे ॥ १० ॥ दाया दिट्टीमुँ लोलो गय-तुरब-सणो थड्-दिट्टी क्यग्बो, बालस्मो अत्य-भागी करयल-चवलो माण-विज्ञाहि जुन्तो ।

दाया रिट्टापु लेला गय-तुरय-सणा यस्-१द्टा क्यम्बा, बालस्सा बरय-माना करयळ-चवला माण-विज्ञाह जुत्ता । पुण्णो साल्हर-कुच्छी पर-जण-धणदो णिष्मको णिष-कालं, कुंमे जाबो मणूसो बबि पिति-जणणी-विज्ञिणे सत्तिवंतो ॥ सो खुक्को बन्धाओ बट्टारसभी जिण्डा चुलसीनि । रेवड् बस्सिणिमासे बाड्य-दिणे जले जाड् ॥ ११ ॥ सूनो गंभीर-चेट्टो बड्पसु-वयणो सज्जणां पहाणो, पण्णा-बुद्धी-पहाणो चल-चवल-गईं कोव-जुद्ध-प्यहाणो ।

21 तब्बेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवण् णेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवइ सुद-करो बंधु-वरगस्स णिश्चं ॥ १२ ॥ 21 देव, एए गुणा थिरा, बाउ-प्यमाणं पुण काल-मेण्णं जे सुयं ति भणियं। वे तिण्णि पहाई, दुवे पहे, एक पहं, पुक्व-कोडीओ, पुज्ब-कक्साई, वास-कोडीओ, वास-रूक्खाई सहस्साई सयाई वा । णियय-काळाणुमावाओ जं जहा भणियाई तं तहा 24 भवंति। तओ देव, परिसं एयं वंगाल-रिसी-णिहिट्टं। जह रासी बृद्धिओ रासी-सामी-गहो तहेव, सब्वं सश्चं। अह एए ण 24 बिटिया इरग्गाह-णिरिक्सिया य होति, ता किंचि सश्चं किंचि मिण्डं' ति।

हुन्। तभी भणियं राहणा 'एवमेमं ण एत्थ मंदेहों ति । 'ता बीसमसु संपर्व' ति आइट्टं च राहणा संवरधरस्स

27 सत्त-सहस्मं रूवयाणं । समुट्टिओ रावा कय-मजणो उविविद्धो आवाणय-भूमी । सजिया से बिविह-कुसुम-वण्ण-विरयणा 27

वावाणय-भूमी, सजियाहं च अहिणव-कुंट्रोह-रेणु-रंजियाहं महु-विसेसाहं, विष्णाहं च कप्पर-रेणु-परिसप्पंत-धवलाहं आसव- र्रस्ट्र विसेसाहं, पिजंति अहिणव-जाहं-कुसुम-सुरहि-परिमलाबिह्नयालि-रुवाराव-रूणरुजेताओ जिह्नभर-रसमुकंटियाओ सुराओ

80 ति । पाऊण य बहिष्कं संस्त्रीणो भोयणन्याणि-संहवं । तत्य जहाभिरह्यं भोत्तृण भोयणं उवगको अत्थाण-संहवं ति । एवं 30

<sup>1 &</sup>gt; J पृण for प्रम, P मंबस्सरेण, J om. देव 2 > J बोइ, J भगवान् P अववं, P सुमीमाणं, P साहितेण अम्नेसि, P वंगालं. 3 > P om एवं, P वगाल एवं जायमं अमुद्द ति, J om. ति, P सिसं, J उद्दाह े 4 > J om. ति, P संवस्तरेण. 5 > P अल्लोणे, P फुडवयणव तो, J र ओ for वओ, P सोग-, P जो मंबिक्जो. 6 > P अत्तिवंतो, P सुद्दिवः, P निच्छंती 7 > P कुट्टीदीणं, P वीस्ति, विरिक्षे, J मीनो P सीओ, J स for यु, P अणुगवंगाण, J गाग- 8 > J कूरोजो, P om. युर, J मानिभत्थो. 9 > P िय for परि, P अणुस्मो, P जुत्तो for पुत्तो, P र्विक्छण 10 > J अद्दारप , P केट्टीम व सिवरवेतः 11 > P क्यो for परो. 12 > J छिद (ट्टु?) पानो, P पावो, P होति जाओ षणुंमि. 13 > P निवर्ते, J मरित, P सुक्को. 14 > P कुत्रणज गिक्षेओ, J वाद्यतो पुत्त , P परवम्य 15 > P महे कोकदले, J दोनूहलो, P मावे for मावे J बहुजणसभणो होह मगरिमा, P कामविषेमि. 16 > P वीसित, P सुत्तिवानो, J जक्वत P तक्कत्ते, P विवर्ते. 17 > J विट्टीय लोलो, P न्यायो एतं , P व्यवस्य 15 > P महे कोकदले, P मावे for मावे J वहुजणसभणो होह सगरिमा, P कामविषेमि. 16 > P वीसित, P सुत्तिवानो, J जक्वत P तक्कत्ते, P विवर्ते. 17 > J विट्टीय लोलो, P न्यायो होह दिर्दी. 18 > P भ्रायो, P मणुस्मो, J जज्जो णिक्ववो सत्त्वते । 19 > P ध्यमाओ for क्याओ, P रेवति, P देवति, P देवति, P ति जले ताई. 20 > P सूरी, J गंभीरकोट्टो, P कतिपहपवणो सिज्य : 21 > JP सेवते, P मणुस्सो, P सुद्यरोः 22 > P एते, J धिता for थिरा, P सति for गुरं ते, P दुख for दुवे, J बुवे पहं पुत्यः 23 > P om. वासकोडीओ, J सहस्ता स्वयाई, P ते for जं त्याहि, P सवणं ति, P om. एवं वंगालिसी, P रासिचांटेओ रामीसानीसगहो, J तदेव P ता देव, P ते for एर. 25 > J कूरगह, P निरिक्खिया, J om. व. 26 > P तओ राहणा अणिवं, P om. एवंचे 27 > J सवसहर्त्ते, P खरवणे. 28 > P om. च, J परिअप्तंत P परप्तंत, P आसविसेसाई पिकाइ. 29 > P कुमयसुरहिपरिं, J om. हवा P क्या, J रणुकं, J जिल्लाकंहिदियाओ. 30 > P पाकणवं, P अहीणो for संलीणो, J ओअणस्वाणमण्डवं ति एवं च P महवंगि.

bid

1/12

19

15

। च विविह-खज्ज-पेज-साण-विष्णाण-परियणाकाव-कहासुं महकंतो सो दियहो । एएणं चेय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव । संपुष्णो बारसो दियहो । तत्य राहणा सहाविषा वास-महारिसि-समा महा-वंभणा । संपुष्ठजण मणियं राहणा 'एयस्स 3 बालस्स किं णामं कीरउ'ति । तेहिं समियं 'जं चेष महाराहणो रोयह'ति । भणियं राहणा 'जह एवं ता जिसामेह ३ दियाहणो ।

कुवलबमाला चंदो दोणिण वि दिट्टाइँ जेण सुमिणम्मि । णामं पि होड तम्हा कुवलबर्चदो कुमारस्स ॥ जेण व सिरीऍ दिण्णो गुरू-साइस-तोसिबाऍ रहुसेणं । सिरिदत्तो त्ति व तम्हा णामं बिइवं पि से होड ॥'

ूप १) एवं च कथ-णामधेलो पंच-धाई-परिक्सित्तो समेय-णरवड्-विख्या-सहस्त-धवछ-छोयण-माछा-कुमुय-वण-संहः रूपि मुद्दह-सियंक्स्रो विय विद्वेतं पचत्तो । सवि य ।

हत्थाहर्तिं घेप्पड् पिजड् जयणेहिँ वसह हिययिमा। अमयमङ्को व्य घडिको एसो जूर्ण प्यावङ्णा ॥ अह छियक्सर-महुरं जं जं कुमरस्स जीङ् वयणाओ । सुकड्-मणियं व छोण् तं तं चिय आह विश्वारं ॥ किं बहुणा, चंकमिएहिं तह पुरुद्दएहिँ हसिएहिँ तस्स छिछएहिं । चरिएहिँ राय-छोओ गयं पि कार्रु ज छक्खेह ॥

अणुदियह-बहुमाणो खायण्णोयर-समुद्द-जीसंदो । जट्ट-क्लो व्य मियंको जह जान्नो जट्ट-वरितो तो ॥ जह तिहि-करणिम सुहे जक्त्वते सुंदरिम खमामिम । सिय-चंद्रज-वासहरो लहायरियम्स उवणीनो ॥ जत्थ ज दीसह सुरो ज व चंदो जेय परियजो सवलो । तिमा प्रसामम क्यं विजा-वरवं कुमारम्स ॥

15 लेहायरिय-सहाओ तिम्म कुमारो कलाण गहणट्टा । बारस विस्साई ठिजो अदीसमाणो गुरुयणेणं ।ः अह बारसम्मि वरिसे गहिय-कलो सवल-सन्ध-णिम्माओ । उक्कंडियस्स पिडणो जीहरिओ देव-घरयाओ ॥

तो कथ-मजाणोधपारो घोव-घवल-इंसग्डम-<u>णियंसणो</u> सिय-चंदण-चिश्वय-स्तिरो सुपसत्य-सुमण-माला-घरो णियय-वेस-सिरस-18 पसाहण-प्यसाहिय-गुरु-जण-मनगालमो जागजो पिउणो चलण-गुयल-समीवं कुमारो । उयमप्यिजण य गहर्य-सिणह-णिडम- 18 रुकंट-प्रमाण-हियय-मर-गरह्पण विय कजो से राहणो पणामो । तजो राहणा वि अस्तिरस-णह-चिर-विरह-विश्वभमाण-वाह-जल-णिडमर-णयण-जुवलएणं पसारिय-दाहिण-बाहु-दंडेण संलत्तं 'उवज्हाय, किं अनिग्नों कला-कलाओ कुमारेण ज व' <sup>21</sup> ति । भणियं च उवज्हाएण 'देव, कुडं भणिमो, ण गहिओं कला-कलावो कुमारेणं' ति । तओ राहणा गुरु-वज-पहार- 21 <u>णिहउदल्लिय-कुंभत्यलेण विय दिसा-कुंजरेण आउद्विय-घोर-दीहर-करेण</u> मणियं 'कीस ण गहिओं'। उवज्हाएण भणियं 'दव, मा विसायं गेण्ह, साहिमो जहा ण गहिओं'।

24 हिंगरे) 'आसि किर एत्थ पढम-पत्थिवो कय-धन्माहम्म-चवत्थायारो भयवं पयावई। तेण किर भरह-णरिंद-प्पमुहस्स 21 णियय-पुत्त-सयस्स साहिओ एस कला-कलावो। तेहिं वि महा-मईहिं गहिओ। तओ तेहि वि अण्णोण्ण-णिषय-पुत्त-णत्भुयाणं। एवं च देव, कमेण जरणाह-सहस्सेसु रायपुत्त-सप्सु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामईसु संचरमाणा पारंपरेण एस कला27 कलावो एयं कालंतरमुवागओ। तओ अणुदियहं हाणीण् कालस्स ज कोइ तारिसो कला-कलाव-गहण-धारण-समरथो एथ्य 27 पुहह-मंडले अस्पि ति । तओ देव, असरणण प्रतिण-कुल-वंस-णाहेख दुस्मील-महिला-सत्थेण विय कला-कलावेणे चेव संपयं सर्यवं गहिओ कुमारो ति । तेण णाह, अणिमो ण गहिओ कुमारेणं कला-कलावो' ति । तओ सविसंस-जाय-पहरिसेण अणिमो कुमारो राहणा, ठविओ व उच्छंगे, उवज्जो य णेह-किमरं, चुंबिओ उत्तिमंगे, पुरिक्षओ य 'पुत्त कुमार, कुसलं 30 तुह सरीरस्स'। तभो सविषय-पणउत्तमंगेण 'देवस्स चल्ला-दंसणेणं संपयं कुसलं' ति संलत्त कुमारेणं ति । माणयं च राहणा 'उवज्जाय, काओ पुण कलावो गहियाओ कुमारेणं' ति । उवज्जाएण अणियं 'देव, निमुणिकंतु । ते जहा ।

<sup>1 &</sup>gt; P दिवसी एतेर्ण जेन, P सेसदियहा 2 > P महरिसि, P महानंनणा, P भिण्या. 3 > P नेन मं महा, J ण्यं for एवं 5 > P कुनलयमाला नंदी कुमारस्म for the entire verse कुनलयमाला etc., J नामंमि 6 > P जेणे य सिराय, P रहसेणा, मिरिपुत्ती वि य, P नीयं for बिह्यं. 7 > P किय for क्य, P भार, P आणंडनरवर्दं. 9 > P हत्याहन्याहत्यं, P अमहम, P प्यानंदणो. 10 > P नयणीओ, P न for q, P नित्यसुनेह for जाह नित्यारं. 11 > J नंहंमिएहि P नहामि 12 > P नहमाणो लायणोदर. 13 > J नासधरोः 14 > परियणे सवणे, P निकाहरहं. 15 > P नासाई for निर्मादं, J द्वियां, P अमीममाणो. 16 > P नारसमे, P कला. 17 > P भोयभवल, P महिभणि, J सुपसत्थो, P समणमालाह्यो, J णियपवेम, P सरियसः 18 > J पसाइणसमाहियगुरूणमग्गा, J om. जुनल, J कुमारो ति जनस्, P कला. य, P गुन्य, J णिव्यत्येम, P सरियसः 18 > J पसाइणसमाहियगुरूणमग्गा, J om. जुनल, J कुमारो ति जनस्, P कला. य, P गुन्य, J णिव्यत्येम, P सरियसः 18 > J परियममायण ति य. 20 > P संलत्ततम्, P महिओ for अभिगओ, J कुमारेण ति य . 21 > J कलाओ, P पहर निहित्यकुमं. 22 > J रेण विय आजटियं, P om. थोर, P दीह for दीहर, P कीम न कहिओ. 23 > J जह for जहा, J गहिआओ. 24 > J परियो P पदमस्थिते, P कम्म for हम्म, J इम्मधनत्थारो, P पमुहस्स निययस्म महिओ. 25 > P निहं मित्तिहिमिमहामहगिरिओ, P तेहि मि अन्नाणनियय. 26 > P नरनाह मसोसुरायउत्त, P महामइस, J परंपरेण, J एक for एम. 27 > J एनं for एय J मुनगओ, P न कोह, P भारणा- 28 > P दुसील, P कलाने व संपरं. 30 > J om. जनस्दी य. 31 > J पणनृत्तः.

- शास्त्रेक्स णृष्टं जोइसं च गणियं गुणा य रयणाणं । वागरणं वेय-सुई गंधकां गंध-सुत्ती य ॥
  संसं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सत्यं च । छंदं विति-णिरुतं सुसिणय-सत्यं सठण-जाणं ॥
  शाउजाणं तुरयाणं कक्सणं कक्सणं च हार्थीणं । वत्यं वहा खेट्टं गृहागयं इंदजालं च ॥
  इंदत-कयं तंब-कयं लेप्पय-कम्माइँ वेय विणिश्रोगो । कम्बं पत्त-म्छेजं कुछ-विही श्रष्ठ-कम्मं च ॥
  धाउम्बाओ अक्साहया य तंताईँ पुष्क-स्वाही य । अक्सार-समय-णिर्धटो रामायण-भारहाई च ॥
  कालायस-कम्मे लेक्कणिणाओ तह सुवण्ण-कम्मं च । वित्त-कला-स्रतीको जूवं जंत-प्यओगो य ॥
  वाणिजं मालाइत्तरणं च लारो व वत्य-कम्मं च । शालंकारिय-कम्मं उयणिसयं पण्णयुर-तंतं ॥
  स्वतं णावय-कोगा कहा-णिर्वयं फुढं धणुम्वेको । देसीको स्व-सत्यं बाल्हवं लोग-वत्ता य ॥

  श्रीसोवणि तालुग्धाउणी य मायाओं मूल-कम्मं च । लावय-कुक्कुद-सुदं स्वणासण-संविहाणाई ॥
  काले दाणं विक्लण्या य मउयत्तणं महुरया य । वाहत्तर्रि कलाओ वसंति समयं कुमारम्मि ॥'
- §५३) तको अणियं राइणा 'उवज्ज्ञाय, एताणं कळाणं अज्ज्ञे कथरा पुण कळा विसेसओ रायउत्तेण गहिया परिणया 12 वा, कहिं वा बहिओ अब्भासो' ति । अणियं च उवज्ज्ञाएण 'देव,

र्क के दावेह करूं हेलाएँ कह वि मंथरं राय-सुन्ने। णजह तर्हि तर्हि चिय महिययरं एस णिम्मानो॥ तह वि सोहगा-पदम-इंधे स्वरू-कला-कामिणीण मण-दृह्यं। सुपुरिस-सहाव-सुन्तहं दिश्वणंग सिक्लियं पढमं॥ तन्नो देव, णियय-कुल-माण-पिसुणुं गुरू-कुल-वासस्स पायुद्धं कर्जा। लच्छीएँ महावासं दुह्यं विणयं मदुह्यं से॥ अन्तिः

पान जाणह काले दाउं जाणह महुरसणं मडयया य । एकं णविर ण-याणह वेसं पि हु अप्पियं मणिउं ॥ द्वेस सन्व-कला-पत्तहे एको दोसो णीरंद-कुमरिम । पणह्यण-अमित्ताण य दाउं पि ण-याणए पहिं ॥'

18 ताव य राहणा 'सुंदरं सुंदरं' ति मणमाणेण जलहर-पलय-काल-विवलंत-कुवलय-दल-ललिय-लायणणा वियारिया रायउत्त-18 देहिम दिद्वी । दिद्वी य अणवरय-वेणु-वायणोमा-लगीत-लुंकुणा-कुंकियो महासेल-सिहरहं तो विय तुंगो वामो औस-सिहरो ति । ५२/त तहा अणुदियह-बाहु-जुड-जोगा समय-सुया-समप्तोदण-किण-कविणियं दिदं लच्कीय महिरं पित वच्छयलं, तहा अणवरय21 भणुकंत-कहुणा-किलण-गुण-वाय-कक्कमं वामं भुया-किलहं, दाहिणं पि विविह-असिधेणु-अविसेस-बंधण-जोगगालिक्सजमाण-21 किणेकियं वेच्छह ति । तहा अणवरय-सुरय-ताडण-तरिल्वाको दीह-कविणाओ पुल्लपृह अगुलीओ नि । अणय-मह-करणंगहार-हामभाव विकास वेच्छा-कोमलाई सेसवाई पि से पलोपृह अग्याह्म । ।संगार-बीर-बीहच्छ-करण-हास-रस-स्वयाई णयणाणि वि से अधिकाह्यवाई, अण्य-सत्थत्थ-वित्यर-हेळदाहरण-जीत-सावहंगं वयणुयं ति । अवि य ।

दीसंति कला कोसल-जोग्गा संजिपय छंडणं पयडं । पेच्डह् सुणील-मजयं रायंगं वह कुमारस्त ॥

्रिपश) दहुण य णेह-णिब्मरं च भणियं राष्ट्रणा 'कुमार पुत्त, तृह चिर-विशोग-दुब्बलंगी जणणी तृह दंगणासा-श्रि विमुद्धांत-संघारिय-हियया दृढं संतप्पर् । ता पेच्छमु तं गंतूणं' ति । एवं च भणिय-मेते राष्ट्रणा 'कहाणवेसि' ति भणमाणो श्रि समुद्रिको राष्ट्रणो उच्छंगाओ, पयद्दो जणणीए भवणं । तात य पहावियाओ वर्ध्वर-वावण-सुर्जी-वडिभयाओ देवीए वद्मावियाओं ति । ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं । दिद्वा य णेण जणणी । तीए वि चिर-विओग-दंसणाणंद-बाह-भर-श्रि पच्युचच्छीए दिद्वो । संगुई उद्यम्पिकण व शिवडिओ से राय-तण्यो जणणीए चळण-जुवळए । तीए वि अवसासिओ सुह- ३० सिंगेह-णिब्मर-हिययाए, परिउंबिओ उत्तमंगे, कमाई सेस-कोउवाई । उसारिकण व पलोडिओ से पाय-मूले दृष्टि-फळ-

<sup>1&</sup>gt; P चूर्ट्ट for गर्ट्ट, P om. च, P वायरणं वेयसती 2> P यंग्रजोगो विस्तणगुणा, P वित्ती, P समणसत्थं 3> J आउजाणं द्वरअल्बल्यं, P वत्युतङ्कान्यं 4> J तंत्रजार्श तंत्रकर्य P तंत्रकर्म तंत्रकर्म, J कें केंप्यं केंप्ययक , J केंकिक अस्स (हां) करमं च फुक्कविद्दि धाउव्ययं, P पुर्छुविद्धी 5> P अवसाहयाद तं , P पुर्णुसदी, J प्य for समय 6> P सुदन्नकरणं च, J प्योगो P प्योगो 7> J अहा for वत्य, P कारियं, J पछत्र for पण्णयर 8> J णागर for णावय, P नाहयजोगो कहानिवदं, J लोअवत्ता P लोगजुत्ता 9> J असोवर्णा तालुगाढणं, P तालुग्याढणं, य पासाओ, P जुक्कट 10> P वाहत्तरी 11> P om. एताणं, J om. पुण, P रायपुत्तेण 12> P च for वा, P अव्वासो 13> P हेलाय विकट्स व, P नेजाइ 14> P तत्रो for तओ 15> P नियकुलकरमाण, P लच्छीय, J सहावाय, J अद्दुद्धा 16> P महद्युर्त्तणं समच , P नवर न जाणह, P विस्ति प, P अपियं 17> J पत्तहो, J पणिईयण P पण्णं पणमिताण, P द्वाउं विय नयण प्यद्धि 18> P om. ति, J लायण प्राप्ति 17> J पत्तहो, J पणिईयण P पण्णं पणमिताण, P ताउं विय नयण प्यद्धि 18> P om. ति, J लायण्ण 19> P वायणलम्यां गंलकण, P वासो for बागो 20> J जुक्कलोगो, P समगुद्धा समप्तीढणंकेण, J मंदिरयं, J वच्छल्यं 21> P किंतुणा, P ग्यायं, J वामगुआदिलंह, P भुयप्तिलंहं, J असिवेणुं अविसेसं, P पनेम for अविसेस 22> J तदा for तहा, P मुल्ताढण, J यंकिशत for तिम्बाओ, P दीहर for दीह, J किंदिणीओ, P पुरुष्ट, P न्हकरणमहाबहादरलनस्था 23> P पे सेतवाहं से, J पुरुष्ट, P संगाह, P बीभस्त, P स्ववाहं, P वे सेत निज्ञा चित्र र प्राप्ति अंग कृता 26> P नेय for णेह, J जिल्मरं अणियं च, P विह्वविज्ञिष्यं for विरिवेशोग 27> P पत्त्रं मणियमेत्तो 28> P ताविय, P वामण्यसुज्ञा 29> P विज्ञाव 30> P सरहपणुवच्छीप, J पत्पुत्रच्छीप, P समुदं, P om. य, P विवववासिया, J अह for मुह 31> P परिचुविओ जिल्मांगे, J से for सेस, P om. य, J फळक्वय

ा अवस्तय-जियरो । तमो कथासेस-मंगको परिसेस-माइ-जणस्स बहारिहोवथार-कथ-विणय-पणामो जिवेसिको जणणीए जिय- । उच्छो । मणिको थ 'पुत्त, दव-बज-सिर्छिका-जिम्मचियं पिष तुह हिययं सुपुरिस-सहाव-सिरसं, ता दीहाउको होहि'। 'माऊज 3 सईणं रिसीणं गाईणं देवाणं वंभणाणं च पभावेणं पिठको च अणुहरसु' ति मश्जिकणं अहिणंदिको माह-जणेणं तु ।

हु ५५) ताब य समागओ पिंडहारो जरवहणो सथासाओ । आगंत्ण य पायवहण्टिएणं विण्णतं महा-पिंहहारेणं 'कुमार, तुमं रावा आणवेह जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खरूण-चरूण-पिंहत्य-जोगगाणिमित्तं धोवं-थोवेशुं चेय 'भो के विवहेशुं जाणा-तुरंगमा आवाहिर्जाते, ता कुमारो वि आगण्डव, जेण समं चेव बाहियालीए णिगण्डामो' ति । तथो 'अ के विवहेशुं जाणा-तुरंगमा आवाहिर्जाते, ता कुमारो वि आगण्डव, जेण समं चेव बाहियालीए णिगण्डामो' ति । तथो 'अ काण्वेह ताओ' ति भणमाणेण पेसिया कुवलय-दरू-दीहरा दिट्टी जगणीए वयण-कमरूमिम । तथो अणियं च से जणणीए । 'पुत्त, जहा मेहाबीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विस्तिजओ, उवागओ राहणो स्वयासं । भणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहाबीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विस्तिजओ, उवागओ राहणो स्वयासं । भणियं च राहणा । 'पुत्त, जहा मेहाबीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विस्तिजओ, उवागओ राहणो स्वयासं । भणियं च राहणा । पुत्त को मेहाबाह, उपटुलेह तुरंगे । तथ्य गरूरुवाहणं देशु महिंदकुमारहो, रावहंसं समप्येह बोप्परायहो, रायसुयं १ स्त्र संगाणे देवरायहो, मंगुरं रणसाहसहो, हूणं सीलाइचहो, चंकलं चारुदत्तहो, चवलं बलिरायहो, पवणं च भीमहो, सेसे सेसाणं उवहुवेह तुरए रायउत्ताणं, महं पि पवणावसं तुरंगमं देशु ति । अवि व

13 कणयमय-घिष्य-खिलेणं रयण-विणिम्मविय-चारू-पञ्चाणं । तुरियं तुरंगमं देह कुमारस्स उयहिक्कोलं ॥'
ताव य आएसाणंतरं उवहृत्विजो कुमारस्स तुरंगमो । जो व करिसओ । बाउ-सिर्सओ, गमणेक्क-दिण्ण-माणसो । मणुजहसओ, लण-संपत्त-तूर-देसंतरो । जुवह-सहायु-जहसओ, अहिण्यह-चंचको । बल-संगह-जहसओ, अध्यरो । चोरु-जहसो,
15 णिबुच्चिगो ति । अवि य खिलु-णरित्-जहसेण ) णिबुत्यदेण कण्ण-जुवलुक्कुएणं, पिप्पल-किसक्य-समेण चलकलेणं सिरचमरण, महामुख्य-जहसियए खम्सस्तियण् गीवए, परिहव-कुविय-महामुणि-जहसएण फुरुफुन्तेण णासउडेण, महादहुजहसण्ण गंभीरावत्त-मंहिएण उरायलेण, विमुणि-मग्यु-जहसएण माणप्यमाणं-ज्ञत्तेण सुद्देण सुपुरिस-बुद्ध-जहसियए
18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेम्म-समेण अण्यद्विएण चल्लण-चउक्केणं । अवि य -गर-स्राप्त में
जलहि-तरंग व्य चलं विज्ञक्या-विलसियं व दुलुक्कं । गजिय-हसा-रावं वह तुर्व पेच्छए पुरको ॥

ई पह) दहुण व तुरंगमं भिणयं राहणा 'कुमार, कि तण णजण तुरय-छक्षणं'। ताहे भिणयं कुमारेणं 'गुर-षळण21 मुस्सूसा-फलं किंचि णजहं' ति । भिणयं च राहणा 'कह्वय तुरयाणं जाईको ति, किं वा माणं, किं वा लक्खणं, अह 21 अवलक्खणं' ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणेसु । नुरयाणं ताव बहुतस जाईओ । तं जहा । माला हायणा कळ्या सता कक्क्सा टंका टंकणा सारीरा सहजाणा हुणा सेंधवा विश्वष्ठण चंचला पारा पाराववा हंसा हंसामणा वत्यक्वय ति
24 एतियानो चेव जाईको । एयाणं जं पुण वोह्नाहा क्याहा सेराहाहणो तं वण्ण-लंखण-विससेण भण्णह । अवि य ।
अस्म अस्म पुण पमाणं पुरिसंगुळ-णिम्मियं तु जं भणियं । उकिहुवयस्स पुरा रिसीहिं किर लक्खणण्णृहिं ॥
वत्तीस अंगुलाई मुहं णिढालं तु होइ नेरसयं । तस्स सिरं केमं तो व होइ बहुह विश्विष्णणं ॥
वजवीस अंगुलाई उरो हयस्स भणिनो पमाणेणं । अमीति से उस्तेहो परिहं पुण तिउणियं वेंति ॥ तनो देव,
एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होंति सन्व-जाईया । ते राईणं रजं करेंति लाहं तु इयरस्स ॥ अण्णं च ।
तिक्षा रेधे उवरंघिम य आवत्ता णूण होंति कातारि । दो य पमाण-णिडाले उर्ग सिरे होंति दो दो य ॥

दस णियमेणं एए तुरमाणं दंव होति भावता । एतो उणहिया वा सुद्दासुद्द-करा विणिदिद्वा ॥

1 > उपरिक्षमागयस्य जगरम जहारिहोनवारा-, P जगसीए उरसंगे 2 > उ वज्जले for बज्ज, P श्वववयं सपुरिस, उ दीहाउथ होह. 3 > P सर्ताणं, उमाइजणेण। ताव. 4 > P ैरो ति नर्, उणरवद्दसथा . 5 > P om. तुम, P महाराया for राया, Pom. बहुण, Jom. चलण, P चचलण परिहत्थ, P बीयभीएसुं, बिश्य for चैय. 6) P वाहयालीए, P नहाओ जहाणवेड. 7) उ वैस्ति नाओ सि, उणिवेसिया for पेसिया, Pom दन्त 8) उन्हाणत्रेह नहा, उ ववगभी, Pराइणा संगासं अपहुनेह तुरंगमे, P रायहंम, J om. रायम्यं 10 > J सेसं for समं, P रणमाइसहूण, J सिलः , P नाहयत्तहो, P om. न. 11) उसेमो सेसाण उबहुबेहा, P पवणवेत्तुं. 12) P क्लुणं, P भमं तु देव कुमरस्स व उअहि . 13) उ उबहुिओ, P जो नाव सा केरिसो बाओ जहमती 14) उसहाउ, Pom. अह, 1 संगी for संगह, P अविषयीरी 15) Pom. अविय, र जहसेमा P जहस्पण, P निश्चत्यद्वएणं, P जुबल्हा", P किसलजहस्पणं सीसेण चलचलं", P om. सिरवपरेण 16> P महामुख्तबुख्तक्खुजरसिआए खर्मखमंतीए गीवाए, J जरसिए, P पुरुपुरतेण, P महद्दतो. 17 > P विवणि, P जुनेण अंगेण सु पुरिस", P जहसियाप थिरविलासीए पट्टीए. 18) P महिला, P पेर्स for पेरम, P च उक्करण. 19) P यं for वन, P इसारायं, उदिओं for पुरओ. 20 > P नज्जर विजिच तुरंगलक्खणं। तओ मणियं, J om. चलणः 21 > P सुस्यसाराहणक्छं, P कर for कहनय, P onc. ति, P onc. वा before लन्स्सर्ण, P onc. अहं 22) । च ति for ति, P सुणेनु, J हुरियाण, P अहारसुः, J साला for माला, P भावला कलावा for हायणा etc. 23) P माहजाणा, P सैंधना, P निताः, P पेरा पेरानता. 24) Pom. एति, P वसलंभणं, उ संबंति for भण्णहः 25) उ हुण for पुण, P गुणनिम्मयं, P दर for कर. 26) P नेरसया, P स for य. 27) P उत्ते, P य for प , P अस्सीति, J om. से, P om. तओ देव. 28) J एथपम्माण, P जाईओ, 29) P द for स, J has a marginal note प्रवान उपरितानीह: possibly for the word आवता, J डरं. 30) J एतं, P आवन्तो, J अदिया वा P कणहिया य वसहा-

1 पेरं पोट्टिम्स क्षोयणाण व माउने घोणाएँ जस्स बावतो । रूसह बवस्स सामी बकारणे बंधु-वम्मो य ॥ सुव-गयण-माज्ययारे बावत्तो होइ जस्स तुरवस्स । सामी घोडय-पाछो य तस्स भत्तं ण अजेह ॥ 8 णासाएँ पास-क्रमो बावत्तो होइ जस्स तुरवस्स । सो सामिवं च बिहणइ बालिय-प्यक्रिए ण संदहो ॥ जाणूसु जस्स दोसु वि आवत्ता दो कुवा तुरंगस्स । खल्यि-परिएण जिहणइ सो अत्तारं रण-सुदृम्म ॥ कण्णेसु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होंति तह णुकोमाओ । सो सामियस्स महिलं दुमेइ ण एष्य संदेहो ॥

ध ता देव, एते बसुह सक्खणा, संपर्य सुद्द-स्वन्सणेमे निसामिद्द ति । संबादपुसु जङ्ग तिम्लिसु ट्रिया रोमया निदास्तिम । जन्मिद्ध तस्स पद्दु दक्सिलेगिई निष्धं जयद्द सामी ॥ उत्तरंशांग उत्तरि भावतो जस्स होइ तुरयस्स । वहुंद्द कोट्टयारं घणं च पद्दणो ण संदेहो ॥

शहुसु जस्स दोसु वि बावता दो फुडा नुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिँ सो मेहली तुरबो ॥'

हु ५७) जाब व एयं एत्तियं आस-रूक्सणं उदाहरह कुमारो कुवळवर्चदो ताव राहणा भणियं। 'कुमार, पुणो वि सत्था सुणिहामो' त्ति भणमाणो आरूडो पवणावत्ते तुरंगमे रावा। कुमारो वि तम्भि चेव समुद्दक्कोले वलगो तुरंगमे। 12 सेसा वि महा-सामंता केहत्थ तुरंगमेसुं, केहत्य रहवरेसुं, केहत्य गयवरेसुं, कं एत्थ वेसरेसुं, अण्णे करहेसुं, अवर णरेसुं, 12 काहनी अवरे जेपाणेसुं, अवरे जंगपुसुं, अण्णे झोलियासुं ति। अवि य।

हय-गय-रह-जोहोंहैं य बहु-जाण-सहस्त-बाहणाहण्यां । रायंगणं विरायङ् दंदं पि हु मडह-संचारं ॥ अत्म विकास में से द

15 तओ उद्देश-पुंडरीय-सोहिओ चलंत-सिय-चार-चामरागय-दंस-सणाहो हर-हार-संख-फेण-अवरू-णियंसण-सिल्ल-समोत्यओ 15 सरव-समय-सरवरो विय पयहो राया गंतुं। तस्स मगगाणुरूगो कुमार-कुवरूयचंदो वि। तिमा पयहे सेसं पि उद्धाह्यं वर्छ। तभो णिहय-पय-णिक्षेत्र-चमहणा-नीया गराणं गरा, सराणं सरा, वेसराणं वेसरा, तुरयाणं तुरया, करहाणं करहा, रहवराणं 18 रहवरा, कुंजराणं कुंजरा वि, पहाचिया भीया णियय-हृत्यारोहाणं ति। ताव य केरिसं च तं दीसिडं पयसं वर्लं। भवि य। 18

) तुंग-महागय-संकं चलमाण-महातुगंग-पविणक्तं। णजह उप्पायिमा व पुढवीए मंडकं चलियं॥

तओ फुरंत-समार्थ चलंत-कुंजरिहायं । सुनुंग-चार-चिधयं फुढं तुरंगमिहायं ॥ हिन्द् हिन्द्रियं । सुनेय-खत्त-संकुलं सलंत-संवृणिहायं । तुडंत-हार-कंटवं पहावियं ति तं वलं ॥

शिक्षात दान 21 ॥

27

30

भोसरह देह पंथे मह रे केह णिटुरो सि मा तुर्। कुप्पिहिइ मज्स राषा देह पसाएण मगां से ॥ जा-जाहि तुर पसरसु पयट वृष्टाहि मह करी पत्तो । उच्छलिय-कलवल-रवं मगालगां बलं चलियं ॥

नाम ने १४ तओ एवं च रह-गय-गर-नुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगा। ताव च महाणाई-पूरो विय उत्थितिउ पयत्तो महा-राय- १४ मगा-रच्छाओ ति ।

भद्द णयरीऍ कलयलो परियद्वर जिय समुद्द-णिग्वोसो । कुबलयचंद-कुमार चंद्रस्मि व जीहरंतस्मि ॥ जीहरद्द किर कुमारो जो जत्तो सुजद्द कवलं वयणं । सो तत्तो बिय धावद्द जहुज्जयं गो-गहे स्व जणो ॥ भद्दकोडय-रहस-भरंत-हियय-परियल्जिय-रुज-भय-पसरो । भह्द धाद्द दंसज-मणो जाबर-कुल-बाल्यिय-सत्यो ॥

ताव य कुमारो नंपत्तो धवलद्वालय-सय-सोहियं णयरी-मञ्जूदेसं रायंगणाश्रो ति ।

५ ५८) ताव य को बुत्तंतो जायरिया-जणस्स बहिउं पयतो । एका जियंब-गरुई गंतुं ज चपुह दार-देसम्मि । सहियायणस्स रुम्सह पढमं चिय दार-पत्तस्स ॥ अण्णा आर्वात श्विय गरुव-थणाहार-मोय-सुद्वियंगी । जीससह चिय जवरं पियवम-गुरु-विरह-तविय व्व ॥

1) उ सुआबत्ता P होह आबत्तो ।, P आकरणे. 2) P अवसणे मकस्याए, P 'सो जस्स होह तु', P बालो for पालो, उ सजह P अर्जीत- 3) उ सामाय P णाडीए पामगो, P 'तो जस्स होह तु', P तो for मो, P om. च, P निहणए. 4) उ न्वहिष्ण. 5) P वि सिव्यि होता होता आणुर्शे, P दूसेह. 6) P सुकल्क्खणा मेति निसामें कि. 7) P सिव्याद', У द्विता, P ता जाण for जण्णेहिं, J वह for पहु, P जयित. 8) उ उत्तरेगांगं, P आवत्ता, P होति, P बहुह कोष्ट्रायारं, P प्रणणोः 9) P यस्स, अ दुवा for फुडा, P मंबिहिं, P मूनणाहि, उ तुर्गाः 10) P एयं च एत्तियं, P उआहरह कुमार, P पुणो बीसत्थाः 11) P समारु हो for आहत्वे, P य for चेव. 12) P om. केहत्य रहवरेषु, J om. केहत्य गयवरेषुं के पत्य वेसरेषुं. 13) P होलियाद्व तिः 14) P वाहणाहकं, P वियारहः 15) P पुंडरिय, P चामररावद्वंस, J समत्वभोः 16) उ तम्म पयद्दो, P सेसं पसेसं पि 17) P निह्नय, P om. णराणं, उ वेगमराणं वेगमराः 18) P व for भीया णिययः, P हत्यि for हत्थाः 19) P उत्पायं पिव पुर्वरेषः 20) P स्वयाग्यादं, J om. चलतकुजरिह्यं 21) उ सहिणिहायं P से हुक्, उ तुद्दंत म वहंत, उ पहावियं ते बलं ति P चलति for बलंतिः 22) P कुप्पिदीः 23) उ रवी for रवं, उ तओ (on the margin) for वलं 24) P संपत्तं for पत्तो, उ महाणवपहोः 25) P मरगच्छाउः 26) P कुमारोः 27) P जुत्ते for जत्तोः 28) P रहमर्रति, उ ह्य विष्या प्राप्त म स्वलाहिक्यं नयरिनग्युदेसं 30) P विद्वययद्दोः 31) P न एका नियंदगह्यी तुंगं न, P स्वर्गति, उ ह्य विष्या , P भणाभायभोयः

Att 40 157

19

80

गृक्का रुजाप्र वरं वाणिजाइ कोउएण दारकं । अंदोल्ड व्य बाखा गयागपृहिं जण-समक्तं ॥ अण्णा गुरूण पुरओ हियएंन चेय जिम्मवा बाहिं । केप्यमद्य व्य जावा मणिया वि ण जंपए किंथि ॥ गुरुवण-वंत्रण-तुर्वि रच्छा-मुद्द-पुरुवणे व तिक्षुच्छं । एकाए णवण-गुवलं मुत्ताहूर्वे व घोलेर ॥ > ५भाना गमण-स्य-खुर्दिय-हारा थणबद्द-लुदंत-मोत्तिय-पषारा । बण्णा बिग्रुंचमाणी धादद् छायण्य-बिंदु न्व ॥ पसरिय-गईए गलिया चलणास्त्रगा रसंत-मधि-रसणा । मा मा भगणिय-स्रवे कीय वि सहिय म्व बारेह ॥ विचलिय-कडि-सुत्तव-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मिला। करिणि व्य सहह अण्णा कणय-महा-संकल-दृहया॥

इय जा त्रंति वढं णायर-कुरू-बालिबाओ हियएणं । ता णवरि-राय-मन्गं संपत्ती कुवलयमियंको ॥ ्राध्ये ताब य का वि रच्छा-सुहस्मि संठिया, का वि दार-देसस्य, का वि गवनसप्युं, अण्णा माल्एंयुं, अण्णा चौंपालएंस्, g अच्या रायंगणेसुं, अच्या पिखूहरुसुं, अच्या वेह्यासुं, अच्या कओळवाळीसुं, अच्या हम्मिय-तलेसुं, अच्या भवण-सिहरेसुं, व अण्णा भयग्गेसुं ति । अवि य । अनीत्वर विकासने वे इपगत

जत्तो पसरइ दिही णजाइ पुर-सुंदरीण वयणेहिं । उप्पाउगाम-ससि-विव-संकुलं दीसण् भुवणं ॥ 🕒 🕬 📶 १ मोइना 12 तजी के उण बालावा सुन्विर्ड पयुत्ता । 'हला इला, कि गोलेसि इमेर्ज दिसा-करि-कुंग-विव्ममेर्ज मन पजीहर-आरंजं'। 12 'सहि, दे आमुंच सुपट्टि-देसिम तहु विय-सिहंडि-कळाव-सच्छहं केस-मारं'। 'बह सुखिए, मण्यं वालेसु कणय-कवाड- अल्ब मंपुड-वियां नियंत्रयां । पसीय दें ता अंतरं, किं तुह चेय एकीए कोउवं' । 'जह जहांचे, उक्खुवियाए हारलयाए दारुंग म्भ रहें। मा मोडियाई कृणय-तल-बत्ताई'। 'शह बजा में युसुमृरियं कुंडलं'। 'दा शवडिय-णिविषे,' जियद हुआरो । शलजिए, 15 संजमेसु थण-दत्त्रिजं' ति । अंगर्भ अभिन्ति भी अभिन्ति अभिन्ति अभिन्ति अभिन्ति अभिन्ति । संजमेसु थण-उत्तरिजं' ति ।

अह सो एसी बिय पुरओ मनोण होइ सो बेय। कत्थ व ण एस पत्तो जूर्ण एमी बिय कुमारी ॥ इय जा मृहिका-कोओ जंपह अवरोप्परं तु तुरमाणो । ता सिरिदत्तो पत्ती जुबईणं दिद्वि-देसिम् ॥ ताब ब, एक्सिम अंगेयाओं सलोगए तस्मि दीह-धवखाओं । सरियाओं सायरस्मि व समर्थ पहिचाओं दिट्टीको ॥

🖔 ५९) तजो केरिसाहिं उण दिट्टीहिं पुल्डको कुमार-कुवलवचंदो जुवईयणेणं । णिहय-सुरय-समागम-राई-परिजनगणा-किलंताहिं । वियसंत-पाडलापाडलाहिँ कार्ण पि सवियारं ॥ दइयाणुराय-पसरिय-गंडूसासव-मएण मनाहिं । रत्तुष्पल-दल-रत्ताहिं पुलक्षेत्रो काण वि विस्तर्भवं ॥ पिययम-विदिग्ण-<u>नास्</u>य-खंडण-संताव-गळिय-बा<u>ही</u>हिं। पडम-दलायंबिर-तंबिराहिं काणं पि दीणाहिं॥ 🔑 🧈 ्रमाहीण-दइय-संगम-वियार-विगरुत-साम<mark>लंगीहिं 🛊 णीलुप्पल-मालाहिँ</mark>, व ललियं विख्याण काणे पि ॥ 24 🗝 🕆 इंमि-पसरंत-कोडय-मयण-रसामाय-युम्ममाणाहिं । णव-वियसिय-चेतुज्जय-दल-माळाहिं व काणं पि ॥ ्राच्छा । एतस-वलंतु-बेल्रिर-धवल-विलोलाहिँ पम्हालिल्लाहि । णव-वियसिय-कुंद-समप्यमाहिँ सामाण जुवहंण ॥ 🌖 👉 दिखिदिलियाण पुणो पसरियमासण्ण-कोउद्दुष्ठाहिँ । कसणोयय-तारय-मच्छदाहिँ ताबिच्छ-सरिसाहि ॥ एवं च णाणा-विह-वण्ण-कुसुम-विसंस-विकिमविय-मालावलीहिं व मगवं महद्वउच्यो विव विरूप-विरूपिय-सूत्रो मोमालिमा

विकासित दिहि-मालाहिं कुमारो । अवि य । DEFE WELLAN णीलुप्पल-मालियाहिँ कमक-दलेहिँ सणेहवं बियसिय-मिय-कुसुमएहिँ बहिणव-पाडल-सोहपं। 'रनुप्पछ-णिवहुपहिँ तह कुद-कुसुम-सोहयं अधियमो णयणपृहिँ कुेसुमेहिँ व सो मैयणभो ॥

अंगिम्म सो पएसो मित्र कुमारस्स बाल-मेत्रो वि । शुम्या-घणु-प्यमुक्का मयण-सरा जिम्म मो पिंडया ॥ 🤾 au तभो कुमार-कुवल्यचंदं उद्दिसिय कि भागिरं पयत्तो जुवह-जगो । एकाए भनियं 'हला हला, रूवेण पजह अर्णगो कुमारो । ४४ भण्णाण् भणियं 'मा बिलव सुद्धे,

1) P लब्जाह, P दारनं for दारद्वं: 2) P गुरुयण, P चेवः 3) P पुन्नयणेण तच्छिल्ला, P नभणजनं: 4) । (ग) मणिरयण, P रह for रय, र "बहु-, P लुद्रेन, P लावण्णः 6) P विद्विष्टय, P "खल्यित्रियमाणिहा, P कर्गण, P क्णयमय संखल 8) P मुहं संदिया, P दारमदेसद्वंतएसुं, P आलएसुं: 9) P राबामणोमु, P बतोलवासीसु, P अमियपलेसु for इम्मिय", P om. अण्णा hefore भवण- 10) मध्यमाएम् त्तिः 11) मस् for पुर, मदीसङ् भुवण 12) मध्याः तभो, मिभनेण, Pom. मर्स. 13) उदेवासुंच, Pपट्टदेसीम, Pसुधिष, Pकवाहसीपुड नियंबयड. 14) Pतार्दे for देता, Pणय for चैय, P उनसाडिया हारलया दारुणो मोहिबाई कणयवत्ताई: 15> P वज्जा मे, P हा हा यविष्या 16> म मंजमग् यणुत्तरिज्ञयं ति. 17) P चेय for बेय. 18) Pom. g, P तुर्यमाणी, J जुबईयण. 19) P धवली. 20) J पुण पुलहभी दिहीहि, उ येगेण। अबि स : 21 > १ परिजिमिनना किलंतीहि, उक्तोबं for काज. 22 > १ मयण for मएण, उक्तोबि व for काण बि. 23) P निहत्त, अ नंहण, अ न्विह्यवासाहि, अ काहि for काणं. 24) P न्विज्यतसायलताहि, अ विज्याहि काहि शि । 25) P विथिकियनंदुःजल-, उ काहि for काणः 26) १ पम्हलीकाहि, उ समप्पदाहि. 27) उ दिलिदिशाण, १ पसरियमापंतु कोजयहिङाहि, १ कसिणोगदनरेय, १ तापिन्क- 28) १ अदिहुपुन्यो, १ विक्वविथक्ताः 30) उ णिलुप्पन्यमानी शहि, १ विशीसय, P जुसुवर्धाह. 32 ) P य देसी for वरसो, J -वस्मुका. 33 ) P जुक्कांकृषी, J मर कीए अलियं. 34 ) P उच for विश्व.

```
होज अणेगो जह पहरह दीण-जुबह्-सत्यन्मि । पूसी पुण बहरि-गईद-दंत-सुसुसूरण कुणह' ॥
                                                                                                                                                                                                1
              मण्णेकाए सणियं 'सहि, वेच्छ वेच्छ णजह बच्छत्वलामोगेन नारायजो' ति । मण्याए मणियं ।
           अ 'सहि होज फुडं णारायणे सि जह गुन्क-कजल-सन्वणो । एसो पुण तिवन-सुनण्ण-सन्छहो विहुदुए तेण ॥'
1
              मण्जेक्काप् भनियं 'कंतीप् जजह हला, पुण्जिमायंदी' ति । बण्जाप् भनियं ।
                   'हुँ हुँ घडह मियंको सामलि जह झिजह जह च मब-कलंकिलो । एसो उम सयक-कलंक-याजिको सहह संपुर्ण्य ॥'
            ६ मण्णेकाए अणियं 'सत्तीए पुरंदरो व कजड्'। मण्जेकाए अणियं ।
                   'भो ए पुरंदरी बिय जह अच्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्सह-बलिय-पीण-दद-सछिय-सरीरो ॥'
              सम्जेकाए अजियं 'अंगेहिं तिणयणो जजह'। सम्जेकाए भनियं 'हला हला, मा एवं अलियं परुवह ।
                होज हरेण समाणो जह जुवई-प्रविष-हीण-वामद्धो । एसो उण सोहह सयल-पुण्ण-बडरंस-संठाणो ॥'
                                                                                                                                                                                                9
               कवजेकाप् भणियं 'सहि, जजह दिसीपु सूरो' ति । कवणापु मणियं ।
                    'सहि सर्व चिय सुरो चंद्रो जद्द् होज तविब-अवगयलो । एसो उम जग-मग-गयण-दिहियरो अमयमहभो भ्य ॥'
           12 मण्णापु भनियं 'हस्रा हस्रा, जजह मुद्ध्त्तजेज सामिकुमारो'। मण्णापु भणियं।
                                                                                                                                                                                               12
                    'सबं होज कुमारो जह ता बहु-संद-संघिबय-देही । रूवाणुरूव-रूवो एसो वण कहसो सहह ॥'
rediffe.
                    इय किंबि-मेस-श्टिको देवाण वि कह वि जाव मुद्धाहिं। विहविजह ता बहु-सिक्खियाहिँ जुवहैहिँ सिरिणिस्को ॥'
                         🖇 ६०) ताव य दुमार-कुवस्त्रचंद-रूव-जोव्वण-बिलास-सायण्ण-हय-हिययाओ कि कि काउमाहताओ गायर-तरण- 15
               जुवाणीओं ति ।
                                                    नामा विशेष
                    एका वायह बीणं भवरा वश्वीसर्च मणं छिवह । भण्णा गायह सहुरं भण्णा गाहुलियं पढह ॥
                    देइ मुरबम्मि पहरं भण्णा उण तिसरियं छिवइ । वंसं वायइ भण्णा छिवइ मउंदं पुणो तहा भण्णा ॥ पृट्ः ग
                                                                                                                                                                                              18
                    उम्र भासङ् अण्णा सद्दावङ् सहियणं रूपरुणेष्ट् । हा इ सि इसङ् अण्णा कोङ्ख-रहियं कुणह् अण्णा ॥
                    जह णाम कह वि एसो सहं सोऊज कुवलय-दलच्छो । सहसा विलोल-पम्हल-कलियाईँ णिएइ जच्छीणि ॥
           <sup>21</sup> तओ कुमार कुवख्यचंदस्स वि
                    जत्तो वियरइ दिही मंथर घवला मियंक-लेइ स्व । अस्त्रो वियसंति तिहं जुवईयण-जयण-कुमुवाई ॥
               तओ कुमार-कुवलवचंद-पुरुद्दयाओं कं जबर्ला उवगयाओं णागरियाओं सि ।
                    अंगाई वकंति समूससंति तह णीससंति दीहाई । ऊर्जति हुमंति पुणो दसणेहिँ दमंति अहराई ॥
                                                                                                                                                                                              24
                    दंसेंति णियंबयहं बिलियं पुरूण्ंति इंसि वेवंति । अत्यक्क-कण्ण-कंड्रयणाई पसरंति अण्णाओ ॥
                    आर्किंगर्यति सिह्यं बार्कं तह शुंबयंति अण्णाओ । देसेंति णाहि-देमं सेयं गेण्हंति अवराओ ॥
                    इय जा सुद्रिय-जणो भयण-मद्दा-मोह-मोहियाहियजो । ताव कमेण कुमारो वोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति ।
               कमेणं संपत्तो बिमणि-मग्गं अलेय-दिसा-दंस-वणिय-णाणासिद्द-पणिय-पसारयाबद्ध-कोलाहरूं । तं पि वोर्छेऊण पत्तो वेगेणं चेव
                                                              ચોર્ક ફર્ડ
               वाहियालिं। अवि व ।
                                                                                                    विष्यम्बर्ग
                   सम्बल्यि-भास-प्यसरं समुज्यं गिस्बिलीय-परिसुदं । दीहं सज्जण-मेति व्व वाहियालि पलोएइ ॥
               बहुण व बाहियालि धरियं एकस्मि पदेसे सयल बर्ल । जीहरिको पवणावस-पुरंगमारूदो राया, समुद-कल्लोल-पुरयारूदो
                                                                                          500
                                                          THE LAME AND
               कुमारो य । ताव य
          कुमारा थ । ताव य क्रिके एक क्रिके एक क्रिके प्रश्न क्रिके प्रश्न क्रिके प्रश्न क्रिके प्रश्न क्रिके प्रश्न क्रिके प्रश्न क्रिके क्रिके प्रश्न क्रिके क्रिके प्रश्न क्रिके क्रिके प्रश्न क्रिके क्रिक
                                                                                                                                                                                              33
               तको णाऊण तुरमाणे तुरंगमे पसुको राष्ट्रणा कुमारेण य । णवरि च कह पहाहुउँ पयत्ता ।
                     पवणो भ्व तुरिय-रामणो सरो भ्व दढ-ष्रणुय-जंत-यम्मुको । धावह यवणावस्रो तं जिणह समुद्दकह्रोलो ॥
           36 तं तारिसं दहुण उद्धाइयं बलिमा कळयलं।
```

1> P होज्जणंगो, P जण. 2> P om. पेन्छ पेन्छ णाजह, P सिहिन्छत्यालाभोषण नजह णारा. 3> P मनलस्स नन्नो.
4> P पुण्णिमाइंदो. 5> P जन अभय, P सवल. 6> J om. य. 7> P होज्जा. 8> P नज्जित, P पलवह अलियं.
9> JP जुनस, P परते पुण. 10> P om. सिह, णाजह दितीए etc. to सामिनुमारो । अण्णाए अणियं ।. 11> J दीहियरो.
14> P om. वि after देवाणं. 15> P जुनल-नंदो, P om. ह्य, P om. one किं. 16> P जुनई इत्ति. 17> J नायई, J अण्णा for अनरा. 18> P मुरवंगि, P अण्णाव तिसरियं, P छिनह मुद्धा ।, P om. तहा. 19> P सहानेह, P हणहणित, J हा, हिति. 20> P निमेह 22> P रेह for लेह, J जुनहवण. 25> P देसेह, J निर्णवन हं, P दुन्तपंति, J अत्यक्षण्डअणारं, P कदुवाइं पकरेंति, P अनराओ for अण्याओ 26> J अण्णाओ for अनराओ. 27> P जान सुंदरियणो, J om. मोह, J मोहियं. 28> P विवणि, P अन्ने य, P विणया-, P पण्य, J बोले अणा, P नेपण, J om. चेन. 30> P अनस्यल्य आसपसरं, P मेत्ति वाह्यार्लि. 31> P om. य, P नाहयार्लि, J पारिअं, P परसे, P सवल्यणनीह", P कहोल्याह्नो. 33> J पच्यर. 34> P om. जालण, P दुरमाणो, P पहाइवं पचलो. 35> J तिरिय for तुरिय, JP पद्युको. 36> J om. कल्यलं.

3

15

18

अय जय जयह कुमारो कुवलयचंद्रो समुद्रकक्कोले । कष्टि-सहोदर-तुरए आह्नदो तियसणाहो व्य ॥

§ ६१) जावय जय-जय-सह-गटिमणं जणो उह्नदह तावय पेच्छंताणं तक्सणं समुप्पह्छो तमाल-दल-सामलं
अगयणयनं तुरंगमो ।

वावह उत्पद्दको विच उत्पद्दको एस सम्बर्ध तुरको । एसेस एस वृक्त वीसह अहंसण जाको ॥ इय भागितस्स पुरको जगस्स उच्छित-बहुछ-बोकस्स । कविसतो तुरपूर्ण देवेण व तक्कण कुमरो ॥

बह जह-रुंघण-तुरिओ उदावह दिक्खणं विसा-आगं। पट्टि-णिवेसिय-बक्टी गरुको हव तक्खणं तुरओ ॥ वावंतस्स य तुरियं अणुपावंति व्य महिपके रूक्खा। दीसंति य घरणियरा ओमंधिय-महाय-सिप्छा॥ निर्वहर्षे पुरिसा पिपीकिया इव णयराई ता ण जयर-सरिसाई। वीसंति य घरणियके सराय-बहाय-मेताओ ॥ विसंति रोहराको अवकाषी तेस-बंद-करिकाको । बास्य-विस्ताने विकास कर्याय-कराय-कराय-मेताओ

अक्रो<sup>©</sup> १ दीसंति दीहरामो धवकामो <u>तंस-वंध-विख्यामो । बासुइ-जिम्मोयं पिव महा-गईको कुमारेकं ॥ तं प्रवं प हीरमाणेलं वितियं कुमार-कुवल्यकंदेण ।</u>

[स्वाधिक अक्र ता तरमो कीस हमो बहमकस्मि उपायको । क्या के के के

'अच्यो जह ता तुरमो कीस हमो महयलमा उप्पहनो । मह होज कोइ देवो कीस ण तुरसत्तर्ण मुयह ॥

13 ता जाब जो समुई पावह एसो रएण हरि-रूवो । मिसिभेणु-पहर-विहलो जानिजाउ ताब को एसो ॥

जह सम्बं चिय तुरमो पहार-वियलो पढेज महि-पीढे । मह होज को वि भण्णो एहमो पयढेज जिय-रूवं ॥'

एवं च परिचितिज्ञण कुमारेण समुक्तवा जम-जीह-संगिहा सुरिया । णिवेसिको य से जिद्दं कुचिछ-प्र्से पहरो

16 कुमारेण । तन्नो

जियदंत-रुहिर-जियहो लुकंत-सिरि-चामरो सिढिछ-देहो । गयणयकाश्रों तुरंगो जियदह गुण्छा-जिमीछियच्छो ॥ श्रोबंतरेण जं विश्व ण पावए महियकं सरीरेण । ता पासम्मि इमारो मचु भ्वं तेण से परिको ॥

18 तुरमो वि णीसहंगो घरणियळं पाविजण पहरेतो । ग्रुसुगृतियंगमंगो समुज्यिको णियय-जीएण ॥ तजो ते च शारिसं उजिल्लय-जीवियं पिष तुरंगमं पेष्किजण विंतियं कुमारेण । 'अब्बो विम्हयणीयं जह ता तुरलो कहं च णह-गमणो । अहवा ण एस तुरलो कीस विवण्णो पहारेण ॥'

ुँ ६२) तको जाव एवं विम्हय-सित्त-हिरको चिंतिउं पयत्तो, ताव व णव-पाउस-सज्ज्ञ-जक्तय-सह-गैमीर-चीरोरहि- 21 महुरो समुद्धाहको मदीसमाणस्स कस्स वि सहो। 'भो भो, णित्मक-सिन-वंस-विभूसण कुमार-कुवकवर्षद, णिखुणेसु मह

वयणे। ज्ञान्ति

ï

ころうないろうのできる

गतन्त्रं ते अज वि गाउय-मेर्स च दिन्त्रण-दिसाए। तत्य तए दहुन्धं अइहु-पुन्धं च तं कि पि॥'

इमं च सोऊण चिंतियं कुमार-कुदलसचंदंण। 'अहो, कहं पुण एस को बि जामे गोर्स च विचाणह् महं ति। अहवा कोह्
एस देखो अक्ष्वी इह-दिओ विच सक्दं विचाणह्। दिन्द-णाणिणो किर देवा मवंति' ति। अणियं च इमिणा 'पुरको ते

27 गंतक्वं। तत्य तए कि पि अदिह-पुष्टं दहुन्धं' ति। ता कि पुण तं अदिह-पुन्यं होहि चि । दे दन्धिण-दिसाहुनो चेच अग

वद्यामि। 'अलंबणीय-वचणा किर देवा रिसिणो च हों।ति' ति चिंतियं च तेण। पुल्डह्या जेण चउरो वि दिसि-विदिसीविमागा, जाव पेच्छह् अणेय-गिरि-पायव-विही-ल्या-गुनिक-गुम्म-वृद्यंचारं महा-विह्यावर्षित । जा च कहिस्या। पंदव30 सेण्ण-जहिस्या, अजुणालंकिया सुभीम व्व। रण-भूमि-जहिस्या, सर-स्व-जित्तरा काल-जिच्च व्व। जिजिद-आण-जहिस्या, अ

मीसण-सिवारावा द्व-मिसे-महलंगा व। सिरि-जहिसिया, महागहंद-सणाहा दिन्द-पउमासण व्य। जिजिद-आण-जहिस्या,

महस्वय-दूसंचारा सावय-सच-सेविय व्व। परमेसरत्याण-गंदिल-जहिस्या, रायसुवाहिदिया अणेय-सामंत व्व।

33 महाणयरि-जहिसिया, तुंग-साकालंकिय सप्यागार-सिहर-दुलंघ व्व। महा-मसाण-भूमि-जहिस्या, मय-सव-संकुला जलंत- 33

<sup>1 &</sup>gt; P कहोलो, P सहोबर. 2 > P जाव जयास. 4 > P बच्च for धावर J जैय for एस. 5 > P आमिरस, P हल for बहल, P om व. 6 > P उठहावड, P आयं, P गरुहो. 7 > P वि for य तुँ, J मिल्लय but मंथिय is written on the margin. 8 > P पिनीलिया, J यव for इत, J णत्याचं (corrected as नयराचं on the margin) P नयणाइं, J सराय (द्वा) 11 > P नहयलं समुप्पइओ, J कोचि, P देल्वो for देलो. 12 > P नएण for एएण, J विश्रलो. 13 > P विहलो, P वीढे, P फोड. 14 > P जमह for जम, P विशेषों सो निद्दं, P पहारों. 16 > J रूलंत सिआवा, J गयणाओ. 17 > P थोयंनरेण इश्विय र. P मच्छु, JP देण. 18 > P वी for वि, P पहल्सों. 19 > P औयं, P om. दित्त वे. 20 > J ता नो for ता, J om. तुरओ. 21 > P एल, P repeats पयतो. 22 > P अदीणमा, P om. करम, P महा, P वीस for वंम, P निवृणे मृत्वयणं. 24 > P तत्थु तए, P अदिटु. 25 > J कुमारेण for कुमार, P एवं for एम, J कोवि for कोइ. 26 > P अरुई रूहिओ हुने सन्वं, P एवंविहा for देला. 27 > J om. तए, P पुल्वं for पुन्वयं, J ति होहित चि, P रदिस्त्रणां for दे etc. P विय for ज्य. 28 > P अलंगिल, P देवया for देला, P य हवंति, P om. गेण, P om. वि, P दिसीविभावा. 29 > P वेच्छव किर पायवाणेय, P om. गिरिपायन, P गुहिलगुंमबुरसंचारा, P विज्ञां हिति, P om. कहनिया. 30 > J सेण्णो, J अजुण्णालंकियन्त्रीमं च P अजुणोलं, P सिरितर, J णिनिजं च P निज्ञ व्यः 31 > P सिनारायरवरवरमित्रस्थलंग्व, JP सणाह, JP प्रमासणं च अधि च P अजुणोलं, P सा साविया सवियं वा, J सेनिवं च, J सामंतं च 33 > P हेसागारसीहदृहंघं च, J संकुलं च P सेनुल.

l घोराणक व्य । लंकाउरि-जद्दसिया, परवय-चंद्र-मजंत-महासाख-पलास-संकुष्ठ व्य ति । अति व कर्हिति मत्त-माबंग- 1 मजामाण-चंदण-वण-णिम्महत-सुरहि-परिमला, कहिंचि झोर-वग्ध-खवेडा-धाब-णिह्य-वण-महिस-रुहिरास्णा, कहिंचि दरिय-3 इरि-जहर-पहर-करि-सिर-जीहरंत-तार-युत्तावयर-जिरंतर-रेहिरा, कर्हिचि प<del>क्कल-महा-कोल-दाढामिघाय-न्नाहुजंत-मत्त-वण-</del> 3 महिसा, कर्हिचि मत्त-महा-महिस-जुज्यंत-गवल-संबद्द-सद्द-मीसणा, कर्हिचि पुलिद-सुंदरी-वद<u>्द-समु</u>चीयमाण-गुंबाहला, कहिंचि दव-इन्समाण-वेणु-वण-फुडिय-फुड-मुत्ताहलुजला, कहिंचि किराय-णिवहाणुहम्मसीण-मय-कुछा, कहिंचि पुष्य-<sup>1</sup> 8 वंद्र-संचरत-बुकार-राव-मीसणा, कहिंचि सर-फरुस-चीरि-विराव-राविया, कहिंचि उद्द-तद्भविय-सिहंडि-कळाव-रेहिरा, F कहिंचि मह-मत्त-मुद्दय-भिग्र-भमर-संकार-राव-मणहरा, किहिंचि फल-समिद्धि-मुद्दय-कोर-किलिक्लिंत-सद्दुंदरा, किहिंचि १ बाल-मेत्त-मुःसंत-हरममाण-चमर-चामरि-गणा, कहिंचि उदाम-संचरत-वज-तुरंग-हेसा-रव-गव्त्रिणा, कहिंचि किराय-सिंभg हम्ममाण-महु-मामरा, कहिंचि किंगर-मिहुण-संगीय-महुर-गीयायण्णण-रस-वसागय-मिलंत-णिक्क-द्विय-गय-गवय-<u>मय</u>उठ g ति। अविय। सलिय-वण-किंकराया तहा सल्हर् वेणु-हिंताल-वालाउला साल-सज्जुणा-णिव-वव्वूल-बोरी-कर्यवंव-जंबू-महापाउला-स्रोग-पुन्नाग-जागाउसः । 12 12 कुसुम-भर-विभगा-फुछाहिँ साळाहिँ सत्तच्छवामोय-मजंत-णाणा-विहंगेहिँ सारंग-वेहेहिँ कोछाहछुदाम-संकार-णिहाय-माणहिँ ता चामरी-सेरि-सत्येहिँ रम्माउछा । परारिय-सिरिचंदणामोय-लुद्धालि-संकार-रावाणुबजांत-दःखुद्धुरं सीह-सावेहिँ ह<u>म्मत-मायंग-कुंभत्यलुच्छझ-मुत्ताहलुग्घाय</u>- 16 पेरंत-गुंजन-तारेहिं सा रेहिरा। TENTER " WHENT सवर-णियर-सह-गहरूम-पूरंत-बाह्रार-बीहरक-सारंग-धावंत-बेयाणिलुक् य-फुलिल्ल-साहीण-साहा-विल्गाववतीहै कुलेहिंसा सीहिय. ति । अवि य । 18 18 बहु-सावय-संविय-भीसणयं बहु-रुक्स-सहस्स-समाउलयं । बहु-सेल-जई-सय-दुग्गमयं हव पेच्छइ तं कुमरो वणयं ॥ ति 🖔 ६३) तं च तारिसं वेष्क्रंतो महा-मीसणं वणतरं कुमारो कुवरुयचेरो असंभंतो मेर्वेवेड्-किसोरबो इच जाव थोवंतरं 2) वश्रद्ध ताव पेच्छह श्रुभ नीत खेलित वन्ध-वसहे सुद्दए कीलेति केसरि-गईदे । मुय-दीविए वि समयं विहरंति णसंकिय-पयारे ॥ वेच्छड्ड य तुरय-महिसे सिंगग्गुज्ञिहण-सुह-णिमीलच्छे । कोल-बगहे राहे मधरोप्पर-केलि-कय-हरिसे ॥ हरि-सरहे कीलंते वेच्छह रेपण-युरेह-मजारे । बहि-मंगुसे य समयं कोसिय-काप् य रुक्खमो ॥ 24भण्जोण्ण-विरुद्धाइँ वि इय राय-सुओ समं पलोएइ । वीसंम-जिस्भर-रसे सचले वज-सावए तत्य ॥ तको एवं च एरिसं बुत्तंनं पुलोइऊण चितियं कुमार-कुवलयचंदण । 'बब्बो, कि पि विम्हावणीयं एयं ति । जेण अण्णोण्ण-विरुद्धाईँ वि आईँ पढिजंति सयस-सध्येसु । इह ताईँ चिय रइ-संगयाईँ एयं तु अच्छरियं ॥ 27 ता कंग उप कारगण इमे पृरिसं ति । महवा चितेमि ताव । ई, होइ विरुद्धाण वि उप्पाय-काले पेरमं, पेरम-परवसाण कलहो ति । अहवा ण होह एमो उप्पाओ, जेण सिणिइ-स्तरा अवरोप्परं केलि-सुह्या संत-दिसिट्टागेसु चिट्टीत, उप्पायगः पुण 30 दित-मरा दित्त-हाण-हिया व अणवरंथ सुइ-विरसं करवरेंति सउण-मावय-गणा । एए पुण एवं ति । तेण जाणिसो ज 30 उप्पानी ति । ता कि पुण इमं होजा । अहवा जाणियं मण् । कोइ एत्य महारिसी महप्पा संभित्तिनी परिवसइ । तस्स मगवओ उत्तसम-प्रभावेण विरुद्धांनं पि पेम्मं बवरोप्परं सडण-साव्याणं जायइ 'ति । एवं च चित्रयंतो कुमार-कुवलयचंदो ३३ जाव वचह धोवंतरं ताव 33

## बाह्-पिद्-बहरू-पत्तरु-पीलुष्येष्ठंत-किसरूय-सणाहं । पेच्छड् कुवरूयचंदो महावडं जरूय-वंदं व ॥

| वद-अवा-पदमारं छंबत-क्रञाब-कुंबिया-कलियं । पवण-वस-थरवरंतं तावस-थेरं व वद-स्वतं ॥                                                                                                                                        | 1       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ी बहु-दिय-कथ-कोळाहरू-साह-पसाहा-फुरंत-सोहिछं । बंभाणं व णियच्छह् पढमं कप्पाण पारोहं ॥                                                                                                                                   |         |
| इतमो तं च पेष्डिकण तं चेव दिसं चलिमो सि <del>मचलिय-चलंत-कोय</del> को राय-तनमो ।                                                                                                                                        | 3       |
| §६४) ता चितियं च 'महो इमो वड-पायवो रमणीओ मम जवज-भणहरो, ता एवं चेय पेच्छामो'। चिंतयंत<br>संपत्तो वड-पायब-पारोह-समीनं, जाव पेच्छइ                                                                                        | À       |
| ·                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 6 तव-णियम-सोसियंगं तहा वि तेएक पजलंत च । धनमं व सक्तेणं कृतिं पिव उवसमं साहुं ॥                                                                                                                                        | 6       |
| अबि य मावांसे पिव खच्छीए, वरं पिव सिरीए, ठाणं पिव कंतीए, मायरं पिव गुजाणं, स्नाणि पिव संतीए, मंदिरं पि<br>बुद्धीए, भाययणं पिव सोम्मयाए, णिकेमें पिव सरूवयाए, हम्मियं पिव दक्किण्णयाए, वरं पिव तव-सिरीए त्ति । किं बहुण |         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 9       |
| अस्य-वंकत्तण-रहिए अउम्ब-वंदे व्व तस्मि दिद्धस्मि । चंद-मणियाण व जलं पञ्चरइ जियाण कस्म-रयं ॥ जावय कुवलयचंदो णिज्यायइ तं मुणि पुरुइयंगो । ताव विद्वयं पि पेच्छइ दिम्बायारं महा-पुरिसं ॥                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |
| णिब्बण्णेह् य णं स्रो तं पुरिसं वाम-पासमञ्जीणं । चंदाहरेय-सोग्मं केतिश्चं दियह-णाहं व ॥                                                                                                                                |         |
| 12 चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मऊह-पसरंत-पिहच-प्पसरो । जस्स मियंको पूर्ण जानो लजाएँ रमणियरो ॥                                                                                                                                   | 12      |
| क्रिउपणय-णिम्मल-णिक्तंक-सोहेण च्छण-जुयलेग । कुम्मो वि जिजिओ जूज जेण वयणं पि गुप्पेह ॥                                                                                                                                  |         |
| दीहर-धोर-सुकोमल-जंबा-जुबलेण णिजिलो वस्सं । सोबइ करिणो वि करो <u>दीहर सुकार-सिस्पृहिं ॥ अत्यन्त श</u> न्द-                                                                                                              | 11.19.9 |
| , 15 भहकक्स-पीण-सुविष्टिएण ओहामिओ णियंबेण । वण-वासं पिववण्णे इमस्स णूणं मयवई वि ॥ दि ह                                                                                                                                 | 15      |
| अइपीण-पिहुल-ककर-रूपय-सिकाभोय-रुइर-वच्छेण । एयस्स विणिजिको हामिएण सामो हरी जानो ॥                                                                                                                                       |         |
| पिहु-दीह-गयण-वंतं पुरंत-दिय-किरण-केसर-सणाहं । दहूण इमस्स भुहं छजाएँ व मउलियं कमलं ॥                                                                                                                                    |         |
| 18 अइणिड्-इतिण-इंचिय-मणहर-तोहेण केस-भारेण । णूणे विणिजिया इव गयणे ममरा विरंटित ॥                                                                                                                                       | 14      |
| इय जं जं किंचि वर्णे सुंदर-रूवं जणिमा सवलिमा । मस्स्तिविक्रणं तं चिय सो श्विय णूणं विणिम्मविश्रो ॥                                                                                                                     |         |
| एवं च वितयंतेण कुमार-कुवलपचंदेण सुणिको दाहिण-पासे वियारिया कुवलय-दल-सामला दिट्टी । जाव य                                                                                                                               |         |
| 21 आविलय-दीह-रुंगूल-रेहिरं तणुय-मज्झ-रमणिकं । उद्भय-केसर-भारं बह सीई पेच्छए तहयं ॥                                                                                                                                     | 21      |
| तक्कण-गहंद-विहिबय-कुंभ-जक्कमा-लगा-मुत्ताहं । भासुर-मुह-कुहरंगर-ललंत-तणु-दीह-जीहालं ॥                                                                                                                                   |         |
| मीसण-कराल-सिय-दंत-कंति-करवत्त-कत्तिय-गहंदं । णह-कुलिस-वाय-प्रवल-पुरुहृत्थिय-मत्त-वण-महिसं ॥                                                                                                                            |         |
| 24 इय पेच्छह सो सीहं कराल-वयण सहाव-मीसमयं । तह वि पसंत-सुह-मणं रिसिणो चलण-प्यहावेण ॥                                                                                                                                   | 24      |
| § ६५) तभी तं च दट्टण चिंतियं रायउत्तेण । अहो                                                                                                                                                                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |
| धन्सी अत्थो कामी इमिणा रूवेण किंच होजाउ। अहवा तिण्ह वि सारं छोयाण इमं ससुद्धिर्य ॥                                                                                                                                     | 27      |
| था ता जारिसं पुण लक्सोमि एयं तं जे भणियं केणह देखेण जहा ।                                                                                                                                                              |         |
| गंतव्यं ते भज्ञ वि गाउय-मेत्तं च दक्खिण-दिसाए । तत्थ तयु दट्टब्बं भदिट-पुर्व्वं व तं किं पि ॥                                                                                                                          |         |
| एत्थ य एस को वि महरिसी, दोण्ह वि जरिंद-महेंदाणं मज्जाद्विको तव-तेप्ज दिप्पमाणो साहंतो वि                                                                                                                               | य       |
| 30 अत्तजो मुजिंदत्तणं दीसइ। सुन्दइ य संध्येसु जहा किर देवा महारिसिणो य दिन्व-णाणिणो होंति। ता इ                                                                                                                        | Å 30    |
| सयल-तेलोक वंदिय-वंदणिकं वंदिय-चलण-जुक्लं गेत्ण पुष्किमो असणो अस्सावहरणं। कंणाई अवहरिओ, केण वा कारणे                                                                                                                    | τ,      |
| को वा एस तुरंगमो ति चिंतयंतो संपत्तो पिहुळ-सिळावट्ट-संठियस्स महामुणिको सवासं । आयरिको व सजळ-जळ                                                                                                                         |         |
| 33 गंभीर-सद् संका-उड्डंड-तंडविय-सिहंडिणा चीर-महुरेणं सरेणं साहुणा 'भो भो सस्ति-वंस-मुहबंद-तिखय कुमार-कुवलयचं                                                                                                           | ī, 33   |
|                                                                                                                                                                                                                        |         |

<sup>1 &</sup>gt; 3 - कुलाब, P ° थरेंत. 2 > 3 कल for कय, P सीद्दा for साहपमाहा, J -पसाहा, P - भेरलं, P पारोब्वं. 3 > 3 चेय, 3 तियबलिय for त्ति अचलिय. 4 > P om. ता, 3 प्रयणमणोरहो, P चितंबतों 6 > P धम्मं इवसक्तेण इवं पिव च उसमंसाह । 7 > P हाणं, P आयरवं, P खाणी निय, 3 कितीए for संतीए, P मंदरं. 8 > P णिक्रेवणं पिव. 9 > P मयं, P रिदय. 10 > 3 ताव नितियं P ताव य निश्यं, P om. पि. 11 > P सोमं. 12 > 3 मजह P मयूर. 13 > 3 णिक्वणं for णिम्मल, P कम्मो नि णिक्वजत्त्वण, P गुत्तेष्ट. 14 > P व्व for नि, P रिसिपहिं. 15 > P सुवंकिएण. 16 > 3 अहपिहुलपीणकक्षड, P सिलालोय, P वत्वेषण, P विक्रियो हामणाय. 17 > P व्यत्, P कज्राए मज . 18 > 3 विश्वंति P विरुद्धि 19 > P एसो for सो, P नूण निम्मविओं. 20 > P चितियं तेण, P चंदेणक for दल, P om. व. 21 > P नंगूल, 3 तण्य, 3 उद्धु अ P अहुय, P सीह अह inter. 22 > 3 मुत्तोहं, P कुलंत. 23 > P वत्तिय for कत्तिय, P कुलिय. P पम्हत्यिय. 24 > P पसरंतमणहर रिसिणा, P -पमात्रेण. 26 > 3 किंच होज्जाओं P किंचि होज्जाणु, P तिण्य, P सारो, P ° हरिनं. 27 > P एतं for एय नं. 28 > P सुद्धं for व तं. 29 > P महारिसि, P नाइंदाणं, P साहितो विअचणों. 30 > P om. य, P किरि, P मिहरिसिणा. 31 > P चलणगगजुयलं, P आसावहरणं, J केण जहं. 32 > P om. ति, P चितियं तो, 3 om. संपचों, P आयासिओं, P om. य, P om. जल. 33 > P उदंहतहिवय, J सिहिण्डणा P विदेविणा, P जुवलय for कुमार.

्रत्ये त १ साग्यं तुह, जागच्छयुं ति । तजो जाम-गोत्त-कितज-संमाविय-जाजाहसएज रोमंच-कंजुध्वहज-रेहिरंगेण विजय-पणएज १ पणमियं णेण सयख-संसार-सहाव-सुणिणो महामुन्निणो चळण-जुयखर्य ति । भगवया वि सयख-भव-भय-हारिणा निद्धि-8 सुद्द-कारिणा कंभिजो धम्मलाद-महार्यणेणं ति । तेण वि दिग्व-पुरिसेण प्सारिणो ससंगमं सुर-पाथव-किसलय-कोमलो माणिक- 3 कडयाभरण-रेहिरी दाहिको करवलो । तमो राय-सुएणावि पतारिय-सुय-करवलेण गहिवं से ससंमध्न करवलं, ईसि विजउत्तरंगेण क्यो से पणामो । मयवङ्णा वि द्रिय-मत्त-महावण-करि-विवड-गंडवक्ष-गलिय-मय-वजोल्लणा-णिम्महंत-बहल-6 केसर-जडा-कडप्पेण उन्बेखमाण-दीह-णंगूरेणं पसंत-कण्ण-जुयरेणं **इंसि-म**उखिय**ण्डिणा जणुमण्जिलो राय-राणलो** । कुमारेण ६ वि हरिम-वियसमाणाए स्इन्जंनंतर-सिगेहाए पुळहबो किंद्र-धनकाए दिट्टीए। उवविट्टो य णाइत्रे सुणिणो सकण-जुनस्ख-संसिए 'इंदमणि-सिलायलें ति । सुहासणस्यो य मणिनो भगवया 'कुमार, तए चितियं, युच्छामि ण एयं मुर्णि जहा केणाई 9 अवहरिओ, किं वा कारण, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सध्वं चेय सवित्थरं साहेमो, अवहिएण होयम्बं' ति । 9 भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, महगरुओ बेय पसाबो कं गुरुणा मह हियहष्टियं साहिवाह' ति भणिकण कर-वहंगुकी-गह-रयण-किरण-जाला-संबलियंत-क्यंजली ठिमो रायउत्तो । भगवं पि भविलंबिओ अचवलो वियार-रहिको अणुव्यकाडोवो । अह साहिडं पयत्तो अब्वाणं हियय-णिव्यवणं ॥ 12 ६६) संसारम्मि अंगते जीवा तं गल्यि जं ण पार्वेति । णारय-तिरिय-गरामर-अवेसु सिर्द्धि अपार्वेता ॥ जस्स विभोए सुंदर जीयं ण घरेंति मोह-मृढ-मणा । तं चेय पुणो जीवा देसं दहं पि ण चवंति ॥ कह-कह वि मृद-हिवएण विद्वारों जो मणोरह-तएहिं। तं चिय जीवा पच्छा ते श्विय खयर व्य छिंदंति ॥ 15 जो जीविएण णिषं णियएण वि रिक्सिनो सससीए । तं चिय ते बिय मूहा सम्म-पहारेहिँ दारेति ॥ जेण विष कोमल-करवलेहिँ संवाहियाईँ अंगाइं। सो श्विय मृद्रो फालह अय्वो करवत्त-अंतीर्हे ॥ 18 भासा-विजिध्य-तन्हालुप्हिँ पिय-पुत्तओ ति जो गणिओ । संसारासार-रहट-मामिओ सो अवे सन् ॥ 18 पीयं थणय-च्छीरं जाणं सुदेण बाल-भावस्मि । विससे भव-कंतारे ताणं चिय छोहियं पीयं ॥ जो चलण-पणामेहिं भसीएँ थुओ गुरु ति काळणं । णिइय-पाव-प्यहरेहि चुण्णिजो सो बिय बराओ ॥ जस्स य मरणे रुव्यइ बाह-भरंतोत्थएहि जयणेहि । कीरइ मय-करणिजं पुणो वि तस्सेय मंसेहिं ॥ 21 भत्ति-बहु-माण-जुत्तेण पूह्या जा जणेण जणाण ति । संजाय-मयण-मोहेण हमिया एस महिल ति ॥ पुत्तो वि य होइ पई पई वि सो पुत्तको पुण्डे होइ । जाया वि होइ माया माया वि व होइ से जाया ॥ st होइ पिया पुण दासी मरिउं दासी विं से पुणो जणनो । भागा वि होइ सत्तू सत्तू वि सहीयरो होइ ॥ 24 मिको वि होइ सामी सामी मरिजण हवइ से भिक्को । संसारम्मि असारे एस गई होइ जीवाण ॥ इय कुमार, किं वा भण्णत । 27 खर-पवणाहर् विसमं पर्त परिभमइ गिरि-णिउंजम्मि । इय पाव-पवण-परिहृद्दिओ वि जीवो परिक्समइ ॥ 27 तेण कुमार, इमं भावेयम्यं । ण य कस्स विको वि पिया ण य भाया णेष पुत्त-दाराहं। ण व मित्तं ण य सत्तृ व बंधवो सामि-भिष्णे वा ॥ 30 णिवयाणुभाव-सरिसं सुहमसुहं जं कयं पुरा कम्मं । तं वेदंति बहुण्या जीवा एएण मोहेण ॥ 80 बद्धित तत्थ वि पुणो तेसि चिय कारणेण मृद-मणा । भव-सय-सहस्स-मोर्ज पार्व पावाए बुद्धीए ॥ अहवा । जद बालुवाए बाला पुलिने कीलंति अलिय-कथ-घरवा । अलिय-वियप्पिय-मावा-पिव-पुत्त-परंपरा-मृदा ॥ 83 कलई करेंति ते बिय मुंत्रित पुणो घराघरिं जिति । बाल व्य जाण वाला जीवा संसार-पुलिणिम्म ॥ 88

<sup>1 &</sup>gt; P कंचउब्बहण, P विणयपण . 2 > P जुबल्यं, J सय for अय. 3 > P धम्यलाभिओ for लंभिओ, P धम्मलाभ. 4 > P कहवाहरण, P प्सारिज्ञयः 5 > P विणिगित्तः, P महवयणा, P om. गंड. 6 > P जलाजहरणे, P दीहरलंगुलेणं पसमंत, P अण्मओ, P कुमारेणा. 7 > J हरी विधसमाण सह, P पुलेहुओ, J om. धवलाय, P दिहाए । त्यविदिहो, P मुलेणा, P जुबलसं. 8 > J has a marginal note. समीने-पा. on the word संसिए, P सिलायलए ति, P अयवया. 9 > P om. ति, P एयं वा तुरंगमाहरणापेरंवलंत क्यंजली for एवं ध तुह सब्वं etc. to संवलियंतक्ष्यक्षणे 10 > J चेए for खेय. 11 > P (ायपुत्तो, J adds something like सग्रव पि in later hand. 12 > P अवलंबिओ. P साहियं, P निक्वहणं. 13 > P पाचंति, P अपावंता. 14 > P आयं for औरं. 15 > P om. two lines: तं चिय जीवा to रिक्सओ ससत्तीए. 16 > P चिय जीवा पृदा. 17 > P om three lines from य कोमल to गणिओ सं. 20 > P चलयण, P पहारेहिं. 21 > P ल्यएण वयणेण, 22 > P जणणजणिणि, P मिहल for महिल. 23 > P में for बिय, P होई, P से for सो, P विय से पुणो लाया. 24 > P एमं संभावें. 25 > P सो मवे for हवह से, J om. संसारिक्ष to जीवाणं 1. 27 > P पवणाइंडं, J वसमं, P परिहिद्देओ. 28 > P हमं संभावें. 29 > J सत्तं. 30 > P वेंगी अन्ने जीवा. 31 > P वंंगित. 32 > P बाले, J अणियक्षयपए, J शिद for पिय. 33 > P भंजित, P धिर शिर्ट अंति, P बाले क्या.

21

80

- 1 तक्षो कुमार कुवळवर्षद्, एयम्मि एत्से बसारे संसार-वासे पुण कोइ-माण-मावा-कोइ-मोइ-मृद-माणसेहिं अस्ट्रेहिं चेय जं 1 समजुद्धं मं तुमं तुरंगावहरण-पेरंतं एगमणो साहिजंतं णिसामेहि ति ।
- 3 §६७) बल्य बहु-जण्णवाह-जूय-संकुछो अणवरय-होम-भूस-भूसर-गयणंगणो महिसि-वंद्र-सय-संचरंत-कसिण-च्छवी 3 गो-सहस्त-विचरंत-धवळावंबिर-चेरंतो जील-तज-मण-सास-संपया-यम्हर्शो कोयण-सुवर्छ पिव पुहर्ड्-महिळाए बच्छो णाम जणवन्नो । अस्य य
- पवण-पहिल्लर-पुंदुच्यु-पत्त-सिलिसिलिय-सर्-विक्तत्थं । पसर् रच्युदेसं मय-जूहं पुण्ण-तरलच्छं ॥
   पुण्ण-तरलच्छ-दंसण-विय-दह्या-संमरंत-गयण-जुओ । बच्छह लेप्प-मओ विय सुण्य-मणे जत्थ पहिचयणे ॥
   पहिचयण-दीण-पुलयण-विन्हय-रस-पन्हसंत-कायच्चो । बच्छह पामरि-सत्यो चळ-णिवळ-घरिय-गयण-जुओ ॥
- १ गिबल-णयण-गुर्व विष कुवलय-संकाए जला बहिलेइ । बगागिय-केयइ-गंबा पुणो पुणो ममर-रिक्कोली ॥ महुयर-रिक्कोलि-मिलंत-ममर-रुणुक्तिय-सङ्-जिम्मण । मयगेण जुवाण-जणो ढकंडुल्यं रुणुरुगेइ ॥ इय किंचि-मेस-कारण-परंपरुप्पण्य-कज-रिक्केली । जिम्मा म समप्पद् विष विम्हय-रस-गृहिभणा णवरं ॥
- 12 जल्य य पिसुणिजंति सालि-गृण-महाखलेहिं कल्यम्-रिव्हीको, साहिजंति सुर-भवण-संबवेहिं जणस्स धन्म-सील्फणाइं, सीसंति 12 उच्छिट्टाणिट्ट-मह्नपृष्टिं गाम-महा-भोजाइं, उच्चाल्जिति उद्य-सुय-दंड-सुवल-सिरोहिं केवल-जंतवापृहिं उच्छुवण-साम-गािओ, लिशिजंति महा-समुद-सञ्ज्ञमेहिं तलाय-बंधिहं जणवय-तिहवई पि, सूर्वित जल्य पविष्पवा-महवासत्तायारिहें दाण15 वहत्त्तणाइं, वज्ञरिजेति खर-महुर-फल्स-महाधेटा-सहेहिं गोहण-समिद्धीओ सि । जहिं च दिय-वर-संविधाइं दीसंति कमल- 15 केसरहं विलासिणीयण-शहरयं व, राय-हंस-परिगयाओ दीसंति महत्याण-मंडलीओ दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु रायंगणे व, दीसंति चक्कवायाहं सरिया-पुल्लिणेसु रहवरेसुं व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिल-भवणहं व ति । अवि य ।
- जिस्स सवणग्न-क्रम्ये णद्द-संघण-जीसह-जिस्स्मंते । श्राह्मसारियाओं चैदं पणय-सग्हमे उवस्रहेति ॥ हिस्सय-तलेसु अस्मि च अणि-क्रोहिस-विष्कुरंत-पश्चिषेषा । पश्चिसिहि-जाबासंका सहसा ण णिलेंति सिहिणो वि ॥ हय केसियं व अणिसो जे जं चित्र तत्थ वीसए जबरं । श्रण्ण-जबरीण तं चित्र जीसामण्णे हवह सम्बं ॥ जत्थ च फरिहाओं वि णित्थ जाउ ण विसस्ट-जल्ल-भरियओं । विसल्ट-जल्ड्रें जे णित्थ जाईँ ण सरस-तासरस-विद्वृत्तियई ॥ सरस-तासरसई जे जित्र जाईँ ण हंस-कुल्ट-चंचु-चुण्णियई । हंसउल्ड्रें जे बल्धि जाईँ ज जीलुप्पल-दल्ल-भूतियई ॥
- भारत-तामरसङ् ज जात्य जाङ् ण हस-कुळ-चचु-चाण्णवह् । हसउरुङ् ज जात्य जाङ् ज जालुन्यरू-व्यु-प्रजितियहं ॥
  जालुन्यरूः जे जात्य जाङ् ज ममिर-ममरउरु-पुंचियहं । समरउरुः जे जात्य जाङ् ज कुसुम-रेजु-पिंजरियहं ॥
  कुसुमः जे जात्य जाङ् ण जिम्महंत-बहरू-मयरंद-परिमलाइं ति । जावि य ।
- अलहि-जलोयरिमा रेहेज व महु-महणस्स वल्लहा । बहव तिकूब-सेल-सिहरोयरि लंका-जयरिया इमा ॥ बहव पुरंदरस्स बलया इव स्यण-सुवन्ध-भूसिया । इय सा बमरएहिँ पुरुह्जाइ विन्हियएहिँ णयरिया ॥
- § ६९) तं च तारिसं महाणयर्शि पिय-पणहर्णि पिव परिभुंजह पुरंवरदत्तो णाम रावा । 33 तुंग-कुरू-सेल-सिहरे जो पणई-सडणवाज विस्सामो । जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो दव-मूलो कप्प-सक्खो व्व ॥

1) P संसारे. 2) P तुरामापहरण, J णिसाहेमि. 3) P जन्नवाहुणुआसंकुलो. 4) P वियलंत, J धवलायंपिर P धवलायंचिर, J बहलो for पम्हलो, J जुवलं, P पुरह् , J बच्छा P बच्छा. 5) Jom. य. 6) J पुण्णुच्छु, P सिलिसिय, P पहस् , P जुन्न for पुण्ण, P सुन्न जारे. 8) P पुलह्य-, J पासरी. 10) P महुरवर, J भिनर, P उक्कुटुल्यं वणक्णेह, 12) P तत्थ for जत्य, P तक for तुण (a line 18 added here on the margin), P सीलत्तारी. 13) P सलिहिं सि गाम, P भोज्यहं, P उप्कालिकांति उद्द-, P कंवल for केवल, P उत्थार्यणसमित्राओं संविकांति. 14) P om. पि, J सुणिकांति, P तत्व for जत्व, P मंडवसप्पायारेहिंतो पायहत्तणहं . 15) P वयरिकांति, P वंद-, P जिं विविधस्तरंतियहं . 16) P विलासिणी अहरहं, J om. व, P परिगयओ, P महत्वाणि, P दीहिअडव्व, J य for व, P सुर्य पंजरीयरेसु रायंगणेसुं . 17) P चक्कवाह्यहं, P पुलणीसु, P सावयमहारव्वहं, J om. अवि य. 18) J सोहव्य, P सुर्व च for व वहह. 19) J कोसंबि, P भवणे. 20) P सिहण. 21) J दरिहा for प्रतिहा. 22) J धवलाए, P पदाया- 23) P सारियतो, P वयलहंति. 24) P हमियबलेसु. 25) P होसए, P नीसमण्णं वहह. 26) J जत्य व प्रतिहल, J मरिवाओ, P विभूतियहं . 27) P नवहंसल्ल, J जुण्णिआहं, P हंसजलयं, J om. ल, P दलद्तियहं. 28) P असर for सिमर, P नव for ल. 29) P कुमुमयं, P परिसल्यं. 30) P कि होज्ज for रेहेज, J तिवह. 31) P रवण for रवण, P पुलह्ब, J विम्हवपण लयं. 32) P पीयपणहणी, J om. लाम. 33) P पण्णहंपयल सदण, P बीसम्मो।, P जय for जह, P मुहो for मुलो.

1 जो आक्रिय-करवाल-किरण-जालावली-करालो रिट-पण्डणीहिं जलको सुदुस्सहो पिय-विक्रोचिम, दरिय-पुरंदर करि-कुंभ- 1 विक्रम-स्थण-कलसोवि मुणाल-मजय-बाहा-लवा-संदाणिको णियय-कामिण-जलेण, पण्डक्स-मंतु-दंसण-कय-कोथ-पसायण-उ अस्लणालमो माणंसिणीहिं, णिख-प्यत्तिय-दाण-पसारिय-करो पण्ड्यणेणं, सब्माय-जेह-परिहास-सहत्य-ताल-हिंसरो मित्त- 3 सल्लणालमो माणंसिणीहिं, णिख-प्यत्तिय-दाण-पसारिय-करो पण्ड्यणेणं, सब्माय-जेह-परिहास-सहत्य-ताल-हिंसरो मित्त- अस्ति-पण्डो गुरुवणेणं। तस्तिय गुण-सायर-परिपयत्त-सेय-सुविय-पसुत्तेहिं सुविणंतरसु वि प्रिसो प्रतिसो य दासइ ति । जस्स य अत्ताणं पिव मंतियणो, मंतियणो दव सहिययणो स्वय सिहलायणो, महिलायणो विव विल्लासिणियणो, विल्लासिणियणो इव परियणो, परियणो विव परिद-लोको, परिद-लोको ६ इव सुर-सर्थो, सुर-सर्थो इव जस्स सम्ब-गको गुण-सागरो, गुण-सागरो, गुण-सागरो हव जस-प्यमावो ति ।

श्रह पुक्के चित्र दंग्मो तम्मि वारिदम्म गुण-समिद्धम्मि । जं सुह-पायव-मुले जिण-वयणे पारिय पविषक्ती ॥ ॥ तम्स य राह्गो पारंपर-पुज्व-पुरिस-कमागओ महामंती । चउव्विहाए महाबुद्गिए समालिंगिय-माणसो सुरू-गुरुणो इव गुरू ॥ मध्य-भंति-सामंत-दिण्ण-महासंति-जब-सहो वासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मिक्तं पिव, बंधु पिव, शिद्धं पिव मण्णह सि । श्रवि य

12 विज्ञा-विष्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-मूसणुक्ते । चुडामणि व्य मण्णइ एकं चिय जवर सम्मत्ते ॥ जिण-वयण-बाहिरं सो पडिवजह काम-कुसुम-रुहुययरं । मण्णइ सम्मिद्दिं मंदर-भाराओ गरुययरं ॥ तस्स य राइणो तेण मंतिणा किंचि बुद्धीए किंचि दांगणं किंचि विक्रमेणं किंचि सामेणं किंचि भेएणं किंचि विण्णाणेणं किंचि । । इत्यादणं किंचि ववयारणं किंचि महुरस्रणेणं सक्वं पुहइ-मंडरूं पसाहियं पारुयंनो चिट्ठइ ति ।

\$ 90 ) तओ तस्स महामंतिणे वासवस्य अण्णामि दियहे कवावस्यय-करणीयस्य एहाय-सुईस्ट्स्स अरहंताणे भगवंताणं तेलोक्क वंधूणं प्या-णिर्मित्तं दंबहरवं पविसमाणस्य दुवार-दंसिम ताव णाणा-विह-कुसुम-परिमलायिश्वालि-माला18 गुंजेत-मणहरणे लेखावलेबिणा पुष्प-करंडएणे समागओ बाहिरूजाण-पालको थावरो ष्यामे ति । आगंत्ण य तेण चल्लण-पणाम18 पृक्षित्रणे उग्वाहिकण पुष्प-करंडपे 'देव, वद्धाविज्ञामे, सयल-सुरासुर-णर-किंणर-रमणीय-मणोहरो कुम्ममवाण-पिय-वंधवो संपत्तो वसंत-समानो 'ति भणमाणण महु-मय-मत्त-भिर्मित-भमर-रिल्लोलि-पंखावली-पवण-पविस्त्यमाणुद्ध्य-रय-णियरा समिष्यया
21 महामंतिणो सहयार-कुमुम-संवारि ति । अणंत्र च 'देव, समावासिओ तिमा चेहय-उज्ञाण बहु-सीस-गण-परिवारो धम्मणंदणो 21 आयरिओ' ति । ते च साक्षण मीतिणा अमरिस-वम-विलसमाण-भुमया-लण्णं आवत्व-भिउडि-मीम-मासुर-वयणणं 'हा अणज्ञ' ति भणमाणणं अच्लोहिया स चिय विसहत-मयगंद-विद-णीसंदिर-सहयार-कुमुम-मंजरी, णिवडिया य स्थ-लओवरि कथ21 रेणुल्लेखणा । भणियं च मंतिणा 'रे रे दुरायार, असयण्णाणिव्यवेच सर्च यावरय, वद्धावेसि मे पढमे, पहाणे स्थायं च थ-वसंते साहित, भगवंत पुण धममणदणे पच्छा अप्यहाणे आणायरण साहित । कथा वसंतो, कथा वा मगवं धममणदणे ।

जो सुरभि-कुसुम-मयंद्र खुद्ध-भंकार-मणहर-दवेण । समरावलीहि हियथं सयणिग-सगिहभगं कुणह ॥

27 भगवं पुण नं विय सयण-जलण-जालावली-तिवजंतं । णिक्ववह णविर हियथं जिण-वयण-सुहानिय-जलेणं ॥

28 संसार-महाकंतार-केमरी जो जणह र रायं । मृद वसंती कत्थ व करथ व भगवं जिय-कमाओ ॥

ता गच्छ, ग्यस्स अस्ताो दुवुद्धि-विलित्सियस्स अं भुजसु फलयं 'ति । 'रे रे को एत्थ दुवारे' । पिडहारेण भणियं 'जिय देव' ।

30 संनिणा भणियं । 'दवावेसु इमस्म चम्म-रुक्तस्म दीणाराणं अन्द्र-लक्सं, जेण पुणो वि एरिसं ण कुणह्' सि भणसाणी ३० महासंती चेन्ण अं खेय सहयार-मंजिर्धे आख्दो तुरंगमे, पिथओ य राय-पुरंदरद्त्तस्स अवणं, कजित्थणा-जण-सय-सहस्सेहिं अण्णिजमाणो ताय गओ जाव राहणो मीह-दुवारं। तत्थ य अवहण्णो तुरंगाओ। पहट्टी य जत्थच्छह पुरंदरद्त्तो। उचसप्यकण य

'कुसुम-रय-विजरंगी महुयर-क्षंकार-महुर-जंपिछा । दूइ व्य तुज्जा गोंदी माहव-कच्छीए पेमविया ॥' 1 > र्राहारेड for रिज, म o.n. जल में मुदुरहाते विविध नेपस्म (which is added in son the margin perhaps later). 2) अध्ययस्मीवर्रि, P वाहालिया. 4) P समुद्दी, P परिपर्यतनस्त्रेय. 5) P omits one परिस्ती, P repeats जस्स, अ गुहिययणी इव. 6 > अ इव for बिय throughout, P विलासिणिजणी (11 both the places). 7 > उ मृर (in both the places), P सब्बम भी, Pom. गुणमागरी, P जसपब्भारी. 8> Pविय for च्रिय. 9> P वि for महा, 10> P मंतिसामंतिसामंत, P om. 'मति, P अ for तं, P गुरुवर्ण for गुरुं, P adds सहोबरं पिव before मिर्चः 11 > Pom. वर्तुं पिन, Pom. सि 12 > P "पुकेरों, P नवरिः 13 > P हिद्दां, P गुरुव . 14 > Pom. य 15) । दक्षियोणं, P छ for ति. 16) P om. महा, P ण्हाइनुईसूयरसः 17) मथवं, P जाव for ताव 18) P पुष्प, P बाल भी, P पुष्प 19) P om. णर. 20 > P महुमत्त्रयमेत्त, J om. मिनर, P रिछोलीयनलावली, 21) P अवासिशी, P चेव for चेह्य, P सरस for सीसगण, P "नंदणी नाम. 22) P वियसमाण, J मुमलबालपण. P भिडडिंभग नीमभासुयणेर्ण. 23> P विमहमयरं बिंदुनीसंदिरा, P सेजलिओ for सेवलडवरिं 24> P असुविण्ण, उ पडम for मं. 25) P आहेमि for साइसि, P अगर्व, P अप्यहाणेणं अणायणेणं अणा . 26) P सुरहि, J विलीहिय्यं, 27) P तिब जिलि, P नयर for णविर. 28) । भयव 29) P प्यस्स बुद्धी, P om, जं, P फलं for फल्यं ति, Jom. (दुवारे. 30 ) Jom. मंतिणा मणियं, J दवाएस, P सुरुवखरस केमारणे अद्भ, Jom. वि. 31 ) P पेत्तंचेय, P मंजरी, J तुरगनी, P om. य, म राइणो पुरदरशक्ततः 32> P om. य, P तुरगमाओ, P पविद्वी, P om. य, P जत्यच्छप राया पुरदरयत्तो उससप्पिकण या ! 33 > P दूव्व, P तुज्झ गंदी-

24

27

ा एवं भणमाणेण राह्णो समिष्या सहयार-कुसुम-मंजरी । राह्णा वि सहरिसं गहिया । भणियं च । 'अहो । सहव-जिय-सोक्ख-जणभो वम्मह-पिय-बंधको उद्ध-राया । महुयर-खुनह्-मणहरो अन्तो कि माह्नो पत्तो ॥' अभियं च मंतिणा 'जहाणवेसि देव, एह वश्वामो बाहिकजाण-काणमं । व । गंत्ण पुरूएमो जहिच्छं बाल-माहव-रुच्छि' ति । अराया वि 'एवं होड' ति भणमाणो समुद्धिभो, आरूदो य एकं वारुआसजं करिमि । अर्थय-जग-सय-सहस्स-संवाह-संकुरुं कार्लतो राय-मग्मे संपत्तो वेगेणं तं चेय काणणं । तं च करिसं ।

8 सहित्स-णरवद्द-चिर-दिषण-दंसण-पसाय गारवण्यवियं । उज्ञाण-सिरीप् समं सहस्रा हिषयं व जसिसं ॥ 6 स्रवि य णद्यंत पिव पवणुव्वेद्ध-कोमछ-छया-भुवाहिं, गायंतं पिव णाणा-विदंग-कळयळ-विद्धिं, जयजवावंतं पिव मत्त-कोइला-राव-कंठ-कृविएहिं, तज्ञंतं पिव विलसमाण-वृ्ष्क-किंग्या-तज्ञणीहिं, सदावंतं पिव रत्तासोय-किसळय-द्रुगा-हृष्यपृहिं, पप्तमंत पिव पवण-पद्य-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमंगेहिं, इसंतं पिव णव-वियसिय-कुसुमद्रहासेहिं, रुवंतं पिव वंश्वण-खुद्धिय- १ णिवंत-कुसुमंसु-धाराहिं, पढंतं पिव सुय-सारिया-फुडक्सराळाबुद्धावेहिं, ध्मायंतं पिव पवणुद्ध्य-कुसुम-रेणु-रय-णिवहेहिं, पज्जलंतं पिव लक्खा-रस-राय-सिलिलिलंत-मुद्ध-णव-पछ्जवेहिं, वक्किंतं पिव महु-मत्त-माहवी-मयरंदामोय-मुद्धय-रूणरुणंत-19 महु-मत्त-महुयर-ज्ञुयाणहिं ति । अवि य ।

उग्गाइ हसइ णबह स्यइ धूमाइ जलइ तह पढह । उम्मत्तने। व्य दिहा गरवहणा काणणाभोनी ॥

५ ७६) तं च तारिसं पेच्छमाणो णरवर्ष्ट्र पविद्वी चेय उजाणे । विदारिया य जेज समंतको कुवछय-दछ-दीहरा 15 दिद्वी, जाव माहवि-मंदविम्म परिमुज्सङ्, धावङ् बउछ-रुक्खए, रत्तासीययभ्मि आरोहङ्, सज्जङ् चूय-सिहरए, ईाहर-16 तालयम्मि आरोहङ्, स्विजङ् सिंदुवारण, जिवङङ् चंदणम्मि, वीसमङ् खणे एका-वणुळुण् ।

इय णरवहणो दिट्टी जाणा-बिह-तुम-सहस्स-गहणिम । वियरइ अप्पिडिफल्खा महु-मत्ता महुयराण पंति व्व ॥ 18 पेच्छइ य जव-कुसुम-रेणु-बहल-मबरंद-चंद-जीसंद-बिंदु-संदोह-लुद्ध-सुद्धागयालि-हलबोल-बाउलिजंत-उप्फुल्ल-फुल्ल-सोहिणो १९ साहिणो । तं च पेच्छमाणेण भणिमं वासव-महामंतिणा । 'देव दरियारि-सुंदरी-वंद्र-वेहव्व-दागेक्क-वीर, पेच्छ पेच्छ, एए महुयरा जाजावध्येतराविष्टया महु-पाणासव-रस-वसणा विजाडिया । अवि य ।

21 उस महितीय कुसुमे पुणरुतं महुयरो समिल्लियह । अहवा कारण-वसया पुरिसा वंकं पि संवंति ॥
पत्त-विणिगृहिषं पि हु भमरो अिव्यह कुजाय-पस्यं । दुजाण-णिवहीत्यह्या णर्जात गुणेहिँ सप्पुरिसा ॥
चंपय-किल्यं मयरंद-बिजयं महुयरो समिल्लियह । आसा-वंधो होहि ति णाम भण कत्य णो हरह ॥
21 धवंशक-कुसुम-सेसं कुंदं णो मुषह महुयर-जुवाणो । विमलेक-गुणा वि गुणण्णुण्हिँ णूणं ण मुंबंति ॥
अलीणं पि महुयरिं पवणुष्वेल्लंत-दक-द्वयं कुणह । अहव असोए अहणिष्यम्म भण कत्तियं एयं ॥
चृय-किल्याण् भमरो पवणाहदाह कीरण् विमुदो । णूणं रंटण-सीलो जुवईण ण बल्लहो होह ॥
27 मोत्तृण पियंगु-ल्वयं भमरा धावंति बढल-गहणसु । अहवा वियल्लिय-सारं मिल्लण विय णविर मुंबंति ॥
भम रे भम रे अहमिर-भमर-भमराण सुरय-रस-लुदो । हय पणय-कोव-भणिरी भमरी भमरं समिल्लियह ॥
एवं साहेमागो णरवहणो वासवो महासती । महुयरि-अमर-विल्लियं लोव-सहावं च बहु-मग्गं ॥

30 एवं च परिसममाणणं तिम्स काणणे महामंतिणा वियारिया सुद्दमत्य-दंसणा समेतओ दिट्टी। चिंतियं च वासवेणं। 'सन्वं 30 हमं परिक्रमियं पित्र काणणं, ण य भगवं मो धम्मणंदणो द्रासह, जं हिष्यप् परिट्टविय एस मण् इहाण्यओ राया। ता किह्नं पुण हो भगवं जंगमो कप्य-पायवो भविस्सह। किं वा सुत्तस्य-पोरिसिं करिय अण्णत्थ अहकंतो होहिह ति। ता ण 33 सुंदरं कयं भगवया।

<sup>1 &</sup>gt; प्र ति for एवं. 2 > P नव्यज्ञिय, प्र कराया for उकराया, P ज्ञुयह. 3 > P देव बहाणनेति एहि, प्र क्ष्मणे, P जिहत्यर. 4 > P एकं वावपराज्ञियं करिणीं, P om. सहरम. 5 > P वेवणं, P च्यः 6 > P देशला, प्र सिरीय समयं, 7 ) प्रवणुक्तेलं P प्रवणुक्त, P लयाहि, P कल्यविंहें, P कोहलाकलाकलाराव. 8 > P कोविएहिं राज्ञेंते, P सहावंतं, P हत्यिहिं, 9 > P वणमंत, प्र इक्ततं, प्र पिव बहुण 10 > प्र कुनुमंनुष्टिं, प्र प्र., P ह्याविष्टिं राज्ञेंते, P सहावंतं, P सहयंहें, P काहलाकलाराव. 8 > P कोविएहिं राज्ञेंते, P सहावंतं, P हत्यिहिं, 9 > P वणमंत, प्र इक्ततं, प्र पिव बहुण 10 > प्र कुनुमंनुष्टिं, प्र प्र., P ह्याविष्टिं राज्ञेंते, P सहयंहेंतं, P नास for मत्तः 12 > P जुराणपटिं ति, प्र om. कि. 14 > P नरवई तिमि चिव पविद्वों चं., P om. य, P दीहिदृदी. 15 > P माहवमंहवं ति, प्र आगेएडः 16 > प्र विक्राह for दिख्या। अवि य उ, P मयरित्वंदनीसंताः, P वल्योलवाजिलंजित उपहुर्लं, P कुछ तिष्ठिणों सीहिणों 19 > P पिच्छमाणेण, P ग्रंतिणों. 20 > P महुरा. 21 > P पुणारुत्तं, P समुलियहः 23 > P नाम तण कि व तो, प्र मह for हरहः 24 > प्र कुंदे तो, प्र जु आणो, P गुणा वि twice. 25 > P नि महुयरि, P प्रवणुविंहित, P असीए इथ णिदयंमि. 26 > प्र मह अरो for समरो, प्र कंटण P स्टुला, प्र चेव for होइः 27 > P मलिणि, प्र णवर मुचतिः 28 > P मुर्यसुरुलेले। 29 > प्र वस्तुणों, P कोयः. 30 > J om. च, प्र परिवन्तिणोंण P परिक्तममा, प्र मुर्गसत्थं, P देसमणा, P स्ववं मिर्गः 31 > प्र परिववं, J om. पिव, P काणेणं, P परिहावियाः 32 > P मुक्तव्योसिसी, P होहि सि, P ण य सुंदरवं

1 फण्णाणं समय-रसं दाउण य दंसणं सदेतेणं । दाबेडणं वर-णिहिं मण्णे उप्पाढिया अच्छी ॥
अहवा जाणियं मण् । एत्थ तण-वच्छ-गुम्म-वछी-कवा-संताणं सुपुण्ण-फल-कोमल-दल-किसलयंकुर-सणाहे बहु-कीडाअपंगा-पिवीलिया-कुंधु-तस-शावर-जंतु-संकुरुं भगवंताणं साघूणं ण कप्पइ भावासिउं ने । ता तिम्म सन्वावाय-विरिह्ए ३
फासुण् दंसं सिंद्र-कोट्टिम-तले सिस्स-गण-पिरवारो होहिइ मगवं' ति चिंतयंतेण मणित्रो महामंतिणा णरवाई । 'दंड, जो सो
तण् कुमार-समण् सिंद्र-कोट्टिमासण्णे सहत्यारोविको असोय-पायवो सो ण-याणियह किं कुसुमिन्नो ण व' ति । राइणा
त भणियं । 'सुंदरं संलत्तं, पयह तिहं चेव, वश्वामो' ति मणमाणण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं ने पयत्तो णरवाई ६
सिंद्र-कोट्टिमयलं, जाव य थोवंतरमुवगाओं ताव पेच्छह साहुणो ।

६ ७२ ) ते च केरिसे।

धम्म-महोर्वाह सरिसे कम्म-महासेल-कडिण-कुलिसरथे । खंति-गुण-सार गरुण उवसम्म-सहे तरु-समाणे ॥ पंच-महन्वय-फल-भार-रेहिर गुसि-कुसुम-चेंचदृए । सीढंग-पत्त-कलिए कप्पतरू-रयण-सारिच्छे ॥ जीवाजीव-विद्याणं कजाकज-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं बायारं के वि झार्यति ॥ स-समय-पर-समयाणं सृहजह जेण समय-सञ्मावं । सृतयडं सृथगडं अर्णे रिसिणो अणुगुणेति ॥ 12 अण्णेत्य सुट्टिया मंजमन्मि णिसुर्णेति के वि ठाणेंगे । अण्णे पढेंति धण्णा समवायं सञ्च-विज्ञाणं ॥ संसार-आव-सुणिणो सुणिणो भण्णे विचाह-पण्णत्ती । अमय-रस-मीसिथं पिव वयणे बिय णवर घारैति ॥ णाया-धम्म-कहाओ कहेर्रत अण्गे उवासग-इसाओ । अंतगढ-इसा अवरे अणुत्तर-इसा अणुगुणेर्रत ॥ 15 15 जाणब-पुच्छं पुच्छह् गणहारी साहए निलोय-गुरू । फुड पण्हा-बागरमं पर्दान पण्हाइ-बागरमं ॥ वित्यरिय-सयक-निहुपण-पसत्य-सत्यत्य-अत्य-सत्थाहं । समय-सय-दिद्विवायं के वि कयत्था अहिजीनि ॥ जीवार्ण पण्णवर्ण पण्णवर्ण पण्णविति पण्णवया । स्रिय-पण्णितं चिय गुणिति तह चेद-पण्णितं ॥ 18 18 भण्णाइ य गणहर-भासियाइँ सामण्ण-नविल-कयाइं । पश्चिय-सर्वश्चदिहिँ विरइयाइँ गुणेल महरिसिणी ॥ कम्बह पंचावयवं दमह जिय साहणे परूपेति । पश्चश्लणमाण-पमाण-चउक्क्यं च भणा वियारिति ॥ भव-जर्लाह-जाणवर्त्त पेस्स-महाराय-णियल-णिहरूणं । कस्मट्ट-गॅटि-वर्ज अर्णा धरमं परिकर्हेति ॥ 21 21 मोहंघयार-रविणो पर-वाय-कुरंग-दृरिय-कसरिणो । णय-सय-खर-णहरिले अण्णे अह वाहणो तत्य ॥ लोयाळोग-प्रयासं दुरंतर-सण्ड-वस्थु-पजायं । कविल-सुत्त-णिबर्द्धः णिमित्तमण्णे वियारीत ॥ णाणा-जी उप्पत्ती-सुवण्ण-सणि-स्वण-धाउ-संजोवं । जार्गति जणिय-जोणी जोणीणे पाष्ट्रं अण्य ॥ 24 भद्धि-सय-पंजरा इव तब-मोसिय-चम्म-भेत्त-परिबद्धा । आयद्ध-किडिनिडि-स्वा पेव्छइ य तबस्मिणी अर्णा ॥ क्रांत्रय-वयणम्थ-सारं राष्ट्रालंकार-णिष्ट्रिय-मोहं । अमय-प्यवाद-महरं अर्णे कब्दे विद्वंतान ॥ बह-तेत-मंत-विज्ञा-वियाणया सिद्ध-जोय-जोहसिया। भच्छेति अपूर्णिता अयर सिद्धेत साराई ॥ 27 मग-वयण-काय-गुत्ता जिरुह-जीसास-जिञ्चलच्छीया । जिज-वयणं झायंता अण्जे पडिमा-गया सृजिणां ॥ भवि य कहिंचि पडिमा-गया, कहिंचि णियम-ट्रिया, कहिंचि वीरासण-ट्रिया, कहिंचि उक्डुयासण-ट्रिया, कहिंचि गोदोह-30 संदिया, कहिंचि पडमासण-द्विय ति । अवि य । 30

इय पेच्छइ सो राया सञ्झाय-रए तनस्सिणो धीरे । णिथ्यिण-भव-समुद्दे हंदेण जिणिद-पोएणं ॥

्र ७३ ) ताणं च मञ्ज्ञं सद्याणं चेय जन्खलाणं पित पुण्णिमायंदो, रयणाणं पित कोत्शुभो कंनीप्, सुराणं पित 33 पुरंदरों सत्तीप्, तरूणं पित कप्पपायवो सफलस्रोणं, सन्वहा सन्व-गुणहिं समार्किगिजो चड-गाणी भगवे भूय-अविस्स- 38

<sup>1 &</sup>gt; P संदंत्रण for दंसण, P णिही, उ अिंड 2 > P न पत्थ, उ सणाह, उ की तथरंग 3 > P साहूणे, P आविसंड, J om. जे, F सत्यावयरिया. 4 > J om. देसे, P मेरिहम्य जी, उ यण for गण, JP चितियतेण, उ सिण्एं 5 > P संत्याए for समय, P सहस्वरों, P न याणाइ. 6 > P प्रदा, उ चेय, P om. जे 7 > P om. य, उ थोवंतर गओं 8 > P केरिसों. 9 > P महीयिह, P उपसम्म 11 > P साहूण, J आयारे 12 > P नवर 15 > P कहित. 16 > P जाणाइ, J तिलीय, P नवरिष्ता, P पर्वात अने भणा. 14 > P निवाह-, J चि for प्रय, P नवरि 15 > P कहित. 16 > P जाणाइ, J तिलीय, P नवरिष्ता, P प्रवात वागरण 17 > P सत्यसम्बद्ध for मत्यन्य, P सत्य for अत्य, P निवास्य, J अभिओति. 18 > P प्रवित्त विद्य, P प्रवत्ति. 19 > J पश्चियवस्ययुद्धेति विव्यादं, P पत्तेय, P महापिसिणो 20 > P साहार्ष्ण for साहणं, J पत्त्रक्तिणों, J जाणिति. 25 > P अहिमय, P पच्छर 26 > P ध्रमयच्छ for वयणत्य, P निविद्धा, P विवेतेति, J has a marginal note: च निर्द्ध पार्ट्स प्रवित्ति प्रवाद विद्धा केर्म किया, P जीविस्ता, P अच्छित अणुगुणेसा. 28 > P विरद्ध for जिल्हा, P साएंता 29 > P पडिमें किया, P नियम किया, P नीरामणं किया निर्देश, P केरिबुंगे उत्तर अणुगुणेसा. 28 > P विरद्ध for जिल्हा, P नीरामणं किया निर्देश निर्देश, P केरिबुंगे, P केरिबुंगे,

12

27

20

83

- 1 सन्द-वियाणको दिहो जरवङ्णा घरमणंदणो जाम कायरिको । दहुज व पुष्कियं जरवङ्णा 'सो भो वासव, के उण हमे ।

  एरिसे पुरिसे'। मणियं च वासवेणं 'एए सचल-तेलोक-वंदिय-वंदिजि-वल्ण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणो मोक्स-मगा
  3 मुणिजो भगवंते साहुणो इमे' ति । भणियं च राङ्णा 'एसो उण को रावा इव सिस्सिको इमाणं भज्म-गको दीसइ' ति । 3

  मणियं च मंतिणा 'देव, एसो णं होइ रावा देसिको । कहं । संसाराडवीए जर-मरण-रोगायर-मल-शेगाच-महा-वण-गहणे

  मूह-सोगाइ-दिसि-विभागाणं जिदय-कृतित्य-तित्थाहिव-पावोवएस-कुमण-पिथ्याणं कंदुग्रमुसिव महा-णयर-पथ-देसिओ भग्व
  कृतिव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो जाम बायरिको ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चल्ण-जुयलो इमो, ता उव
  कृतिव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो जाम बायरिको ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चल्ण-जुयलो इमो, ता उव
  कृतिव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो जाम बायरिको ति । 'एवं होउ'ति भगमाणो राया पुरंदरदत्तो वासवस्स करयलालगो चेय गंत् पत्रतो । गुरुणो सयासं उवंगंत्ण य मंतिला कय-कोमल-करयल-कमल-मठलेण मणियं।
- 9 जय तुंग-महा-कम्मह-सेख-मुसुमूरणस्मि वज-सम । जय संसार-महोवहि-सुघडिय-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ जय हुज्जय णिज्जिय-काम-बाण संतीय घरणि-सम-स्त्र । जय घोर-परीसह-सेण्ण-कड़-णिइकण-जय-सह ॥ जय अविय-कुमुय-वण-गहण-बोहणे पुण्ण-वंद-सम-सोह । जय अण्णाण-महातम-पणासणे सूर-सारिच्छ ॥ वेव सरणं तुमं चिय तं णाहो बंघवो तुमं चेव । जो सब्ब-सोक्ख-मूळं जिण-वयणं देसि सत्ताणं ॥ ति अणमाणो तिउण-पयाहिणं करेडणं णिवडिओ से भगवओ च्छण-जुवरूयं वासवो ति राया वि पुरंदरदत्तो । दिस्तण-मेत्रेणं विय जण-मणहर-वयण-सोस्म-सुह-स्त्र । सह-वंदिय-बहुपण-च्छण-कमल तुन्धं गमो घीर ॥ ति
- 15 मणिए, भगवया वि धन्मणंद्योणं सयल-संसार-दुक्ल क्लय-कारिणा लंभिनो धन्मलाह-महारयणेणं ति ।

  \$ 98 } भणियं च भगवया 'सागयं तुम्हाणं, उवित्सह' ति । तनो' 'जहाणवेह' सि भणमाणो पणउत्तमंगो भगवनो णाइदूरे तिम चेथ पोमराय-मणि-सिसुल्लसंत-किरण-जाले मिंतूर-कोष्टिमयले णिसण्णो राया। वासवो वि अणु 18 जाणाविर्ड भगवंतं तिहें चेय उविदृते । एयस्मि समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पंश्च-कप्रहियाहणो भगवंते 18 णमोक्कारिजण उविदिहा सुहामणत्था य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुयण-जण-मणोगयं पि सुह-दुक्लं तह वि लोय-ममायागे ति काळणं पुष्कृथं सरीर-सुह-बद्टमाणि-बुत्तंतं । विणय-पणय-उत्तमंगीहें भणियं 'भगवं, अज कुसलं तुम्ह 21 चलण-दंसणेणं' ति । चिंतियं च राइणा । 'इमस्स भगवओ मुणिंदस्स असामण्णं हवं, अजण्ण-सिमं लायण्णं, असमा हि 21 किनी, असाहारणा दित्ती, असमा सिरी, सवित्सेसं दिक्लणं, उद्दामं तारुण्णं, महंता विज्ञा, अहियं विण्णाणं, साइसयं णाणं । सम्बहा सन्ध-गुण-समालिगण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्स वि कि वेरमा-कारणं समुप्पणं, जेण इमं एरिसं एगंत-दुक्खं 24 पृथ्वजं प्रयण्णे ति । ता कि पुष्कामो, अहवा ण इमस्स एतियस्स जणस्स मज्जे अत्ताणं गाम-कृडं पित्र हियएणं हसावेस्सं '24 ति चिंतयंतो गुरुणा भणिनो ।

'णृत्य णरणाह णवरं चउगइ-संसार सायरे बोरे । वेरगा-कारणं चिय सुरूहं परमाथ-रूवेणं ।

तं जं जयम्मि मण्णइ सुद्द-रूवं राय-मोहिको लोओ । तं तं स्वयलं दुक्खं भणित परिणाय-परमत्या ॥

तिण्हा-खुट्टा-किलंता विसय-सुद्दासाय-मोहिया जीवा । जं चिय करेंति पावं तं चिय णाणीण वेरग्नं ॥
जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,

) जे होंति णिरणुकंपा याहा तह क्र-कम्म-वाउरिया । केवहा सोणहिया महु-घाषा गाम-घाषा य ॥ णरवड्-सेणावहणो गाम-सहाणबर-सन्ध-घाषा य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोडा ॥ देंति वणम्मि दवम्गि खणंति पुर्ह्मुं जरूं पि बंधित । धाउं धर्मति जे चिय वणस्स्म् जे य छिंद्ति ॥ अण्णे वि महारंभा पंचेदिय-जीव-घाइणो मूहा । विउक्त-परिगह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाय-पंकम्मि ॥

<sup>1 &</sup>gt; ग आयरिओ ति, P यमे केरिसा पुरिसा. 2 > P om. च, P एए तियलोक स्थलं बंदिय, P सोगाइ for मोकल. 3 > ग मन्ते ग ओ. 4 > P om. णं होड राया देसओ। कहं । , P संसाराहर्ड्ए, J रोगरयमल. 5 > ग दिसी, P निह्य, P तिरवाहिवोवरस, J कहुज्छुसियमश् P कंडुजुर्य सिवमहा. 6 > P पयाहिण for पहियाणं, P वंदणिय, J ताओ अवस्थिकण, P उस्मिपिकण वंदामो. 7 > P कंचि धम्माधमां, J एवं ति होउ. P पुरंदत्तो, P करयण्डणो 8 > P मंतिण 9 > ग समा P समं, P महोयहि, P om. वत. 10 > P संवीयं, J ह्वा P ह्वं, J सेण. 11 > P सममोहे, J सारिच्छा. 12 > P वि तं for the second तुमं. 13 > P तिउणं, J वासओ, P om. ति. 14 > P दंमण for दिसण, P गुयणसीम, J सुहक्ते, J सहं P सय. 15 > P om. वि, P धम्मलाम, P om. ति. 16 > P उविस्तन, P जहाणवेन, P पण्यवत्तिमंगो. 17 > P नारड दूरिम चेव, P सरमृष्ठसंत, P जाले कोष्ट्रिमिंद्रमयले नीसणो. 18 > P चेव, P नरवर्द्य हुपंथ, P अगवंतं. 19 > J om. वि क्रिंग पुरुणा, P om. जण. 20 > P पुच्छिओ, P वृह्माणी, J पणमुत्त. 21 > P नरवर्दण for राहणा, P असामक्रह्मं, J म अज्यलण-, P om. सिर्स, P om. हि. 22 > J हि कन्ती (?), P असाधारणा, J अविसेसं, J कारुण्णं for ताहणां, J विण्णाणं ति, J om. साहसयं णाणं P साहसणं नाणं. 23 > J समालिंगणं, P दुक्तरं for दुक्सं. 24 > P om. ति, P पुच्छिंगो, P एयमस्य एतियमच्छे अत्ताणयं गानवंडं, J हसएसं. 26 > P सागरे. 28 > P तण्डा, P नाणेण. 29 > P विच्छा. 30 > P कोवहा सोणिह्या. 31 > P नरवर-, P गंसासिणो. 32 > P दुख्ती for दुब्रिंग, म खुणं च पु", P च for वि, P के विय वणरसर्थ. 33 > P च for वि, P मूला.

| 1   | बहु-कोहा वहु-छोहा भाइछा माण-मोह-पश्चिदा । जिन्न-गरहण-रहिया बाळाचण-णयम-पारहाणा ॥                                                                                                                    |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     | क्या करेति करते यह कल मीड कि ग्रिकिय-महेया । अवर भगोत वित्ती अम्हाण क्या प्यावहणा ॥                                                                                                                |                 |
| 3   | अवरे वि स्वय-रहिया अवरे धन्मो सि तं चिय पवण्णा । अवरे अवरं दाण्ति सृदयं चेय मृद-मणा ॥                                                                                                              |                 |
| •   | जीवियःहेर्न एवं करेंनि संस्थाण होस्टिह सहं ति । ण य जाणीते वराया दुक्खमसाहारण ।णरपु ॥                                                                                                              |                 |
|     | पिय-पुन-भाइ-मङ्गी-मापा-भजाण जा-कण कुणह । ते वि तहे श्विय ण्हामा भुंजह एकछुओ दुक्लं ॥                                                                                                               |                 |
| đ   | गुरु-पेयण-दुक्खची पुरुको श्विय सयस्त-बंधु-वस्मास्स । मरिकण जाह णरवं गरुण्णं पाव-कम्मेणं ॥                                                                                                          |                 |
| ۰   |                                                                                                                                                                                                    |                 |
|     | ६ ७५) करिया ने पुण णरवा । अवि य ।                                                                                                                                                                  |                 |
|     | णक्तत्त्त्त्त्त्त्त्र्या घोरा घोरघयाग-दुष्पेच्छा । अइउण्हा अइमीया सत्तसु पुढवीसु बहु-रूवा ॥<br>कहिंचि मेश-मज-वम-प्फेप्फसाउला । कहिंचि रत्त-पित्त-पूर-पसरंत-शिण्णया । कहिंचि मास-खेल-पूय-पूरिया । व | हिंकि ।         |
| 9 8 | हित्ति संभ मज्ञ-वस-एक्एक्स।उला । कहित्व इत्त-।पत्त-पूर-प्रस्ता-भागवा । किंति कोर सीट-समाय सं                                                                                                       | म्हा<br>इस्स्या |
| *   | वज-तुंड-पनिख-यंकुला । कहिंचि कुंभीपाय-पश्चंत-जंतुया। कहिंचि संचरंत-वायसाउछा। कहिंचि घोर-सीह-सुणय-संव                                                                                               | स्थिति<br>विकि  |
| *   | कहिंचि चलमाण-वंचु-कंक-शीमणा। कहिंचि णिवडंत-सत्यवाह-संकुला। कहिंचि कहुमाण-तंब-तउथ-ताविया। क                                                                                                         | ((E) 4<br>(E) 4 |
| 12  | स्वमाण-पाणि-तुर्गाघ गंघ गडिमणा । किंहीचे करवत्त जंत-फालिजमाण-जंतुया। किंहीचे णिवडंत बोर-किसण-पर                                                                                                    | 451 1           |
| ŧ   | कहिंचि णरयवालायद्विय-सुटममाण-जलण-जालालुक्विचय-सुक्स-सइ-सय-संकुल ति । भवि य ।                                                                                                                       |                 |
|     | जं जं जयस्मि तुत्रवं दुस्व-हाणे च किंचि पुरिसाणं । तं नं मणीत णस्यं जं णस्यं तत्थ कि मणिसो ॥                                                                                                       |                 |
| 15  | मह तम्मि भणिय-पुर्वे पत्ता सत्ता खंगण तुम्खता । पद्दमंति णिक्सुटेसुं संकड-कुडिलेसु दुक्खेण ॥                                                                                                       | 18              |
|     | जह किर भवते भित्तीय होइ घडियालयं मंडह-दारं । णरयम्मि नह श्रिय णिक्सुडाईँ वीरेण भणियाई ॥                                                                                                            |                 |
|     | मुत्त-जानु-जानु मलोहिय-पूय-बसा-वस-खेल-बीहच्छा । तुहंसण-बीहणया चिलीणया होति दुर्गाधा ॥                                                                                                              | 18              |
| 18  | सह तेमु जिक्जुरेमुं गेण्हरू अंतोगुहुत्त-मेत्तेण । कारुंण कम्म-वसओ देहं दुक्लाण जावाम् ॥                                                                                                            | 10              |
|     | अहमीम-क्रमिण-देहा अच्छी-कर-कण्ण-णासिया-रहिजो । होइ णपुंसग-रूयो अलक्षियक्त्रो कह वि किंचि ॥                                                                                                         |                 |
|     | जर जह पूरह अंगं तह तह में जिक्खुडे ण मापुद्द । जह जह ण माद्द अंगं नह नह वियणाउरी होड़ ॥                                                                                                            |                 |
| 21  | कह कह वि येयणनो चल-चल्पाकोलुवं करेमाणो । सह लंबिउं पयत्तो कुङ्कुरिच्छाओ नुच्छाओ ॥                                                                                                                  | 21              |
|     | ता विद्वो परमाहस्मिण्हिँ अवगहिँ जरय-पालेहिं । धार्वान ने वि तुद्वा कलयल-मदं करेमाणा ॥                                                                                                              |                 |
|     | मारेड लेह छिंदह कडूह फालेड भिंदह सरेहिं। गेण्हह गेण्हह एवं पार्व पासेहिं पाण्सुं॥                                                                                                                  |                 |
| 24  | एवं भणमाण विषय एके कुंतेहिँ तत्य भिदंति । अवरे सरेहिँ एसी अवरे छिदंति खमोहिं ॥                                                                                                                     | 24              |
|     | एवं बिलुप्पमाणों किन्नितंतो वि काल-पासिर्हि । णिवडेतो वज-मिक्तायलम्मि सय-सिक्क्स जाइ ॥                                                                                                             |                 |
|     | णिवडंनो चिय भण्णे लोह-विणिम्मनिय निक्क-सूलासु । भिजाह अवसे णिवडङ् धस ति घोराणले पाना ॥                                                                                                             |                 |
| 27  | णिवडिय-मेर्स एकं सहसा छिंदंनि निक्ल-स्वगोहिं। अवरे सर्गेहिँ नह पुण अवरे केलिहिँ भिजीति ॥                                                                                                           | -17             |
|     | मुसुमुरेनि य अण्णे वज्जेणं के वि नत्थ च्रेंति । के वि णिमुमंनि दढं गय-गत्थर-लउड-वाप्हिं॥                                                                                                           |                 |
|     | जैनेसु के वि पीर्लन के वि पोर्णन निक्ख-मूलाम् । कर-कर-कर कि छिदेनि के वि करवत्त-जैतेहिं॥                                                                                                           |                 |
| 30  | छमछमछमस्य अण्णे कुंभीपागेसु णवर पर्धात । चडचडचडस्स अण्णे उक्कसिर्जात विलवंता॥                                                                                                                      | 30              |
|     | े ७६) एवं च कीरमाणा हा हा विन्वंति गरुय-दुक्खता । कह कह वि बुढबुर्देता सणियं एवं प्यंपंति ॥                                                                                                        |                 |
|     | पामयह परियह सामिय दुक्खतो विष्णवेमि जा कि कि । कि व मए अवर्र्ड साहह कि वा करें वार्ष ॥                                                                                                             |                 |
| 33  | दाऊण मिरं पहरं अह ते जंपीत बिट्टर-सरेण। रे रे ण-यणह मुद्धी एस वराओ समुज्जुओ ॥                                                                                                                      | 33              |
|     | 3                                                                                                                                                                                                  |                 |

| 1  | जीवे मारेसि तुमं जहूंचा रे पाव जिह्नो होडं । तहूंचा ज पुष्कांस क्रिय करस मुख् किंचि नवरहं ॥     | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | मंसं साइसि जङ्या जीवाणं चडचडस्स फालेउं । तह्या व पुच्छिस श्विय कस्स मणु किंचि अवरहं ॥           | _  |
| 3  | अलियं जंपित जह्या रे पावय पावएण हियएणं । तह्या मुद्ध ण-वाणित भणित मण् किं कर्य पावं ॥           | 2  |
|    | गेवहिंस अदिण्ययं चिय जङ्गा रे मूढ जिन्निणो होउं । तङ्या ज पुच्छसि श्रिय कस्स क्यं किं व अवरदं ॥ |    |
|    | प्रदार-मोहिय-मणी जह्या रे रमासे अण्य-अवर्हहिं। तह्या मृह ण-थाणसि भणसि मणु किं क्यं पावं॥        |    |
| 6  | गेव्हिस परिग्गहं रे जङ्गा असराख-छोह-पश्चिद्धो । तङ्गा भृद ण-गाणसि मणसि मण किं कयं पावं ॥        | é  |
|    | रे रे खेलसि जहूबा रत्तो बाहेडबं सराय-मणे । तहूबा मृद ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुक्को ॥             |    |
|    | कालप्याल-पसत्तो सुयणे पीडेसी रे तुमं जङ्गा । तङ्गा मृढ ण-याणिस एक्सस कए बहुं चुक्को ॥           |    |
| 9  | णिय-जाइ-मओस्मत्तो र्णिद्सि रे सेसयं जणं जइया । तहया मृढ ण-याणसि एकस्स कए बहुं चुक्को ॥          | 1  |
|    | रोद्दाणुबद्ध-चित्तो मारेमि इमं ति परिणमो जङ्गा । तङ्गा जाणिस सन्वं संपद्द मुद्दो तुमं जामो ॥    |    |
|    | मोत्तृण हरि-हराई जड्या नं भणिस को व सन्वण्णू । तहया सन्वं जाणिस एपिंह रे मुद्धमो जाओ ॥          |    |
| 12 | वेय-विहाण-विडसो जहुया तं भणिस णित्य सो धन्मो । तहुया सन्वं जाणिस प्रविह रे अयाणको जामो ॥        | 1  |
|    | पावारंभ-णियत्ते णिंदसि ते साहुणो तुमं जह्या । तह्या तं चिय जाणसि भण्णो पुण भयणभो सब्बो ॥        |    |
|    | ण य संति के वि देवा ण य धम्मं मूढ जंपसे जह्या। तह्या चिंतेसि तुमं मं मोत्तं ण-यणण् भण्णो ॥      |    |
| 15 | मोरेह पर्सु दारेह महिसयं णिथ पाव-संबंघो । तह्या चिंतेसि तुमं मं मोत्तं ज-यणण् अण्णो ॥           | 1  |
|    | इय भणमार्गिहिं चिय काडेउं चढवडस्स सन्वंगो । विक्लिप्पंति बलीओ मासम्म सरुहिर-माँसाओ ॥            |    |
|    | सो वि बहु-पाव-वसक्षो छिण्णो सहरं व संडसंडेहिं। संगलह गलिय-देहो पारय-रस-सरिस-परिणामो ॥           |    |
| 18 | ह। ह त्ति बिलवमाणो छुटभइ जलणिम जलिय-जालोले । खर-जलण-ताव-तत्ते सामिय तिसिन्ने। ति वाहरह ॥        | 18 |
|    | अह ते वि णरय-पाला आणे आणे जलं ति जेंपंता । आणेंति तंब-तउथं कडमाण-फुलिंग-दुप्वेच्छं ॥            |    |
|    | अह तस्मि दिग्ण-मेत्ते गुरु-दाह-जलंद-गलय-जीहालो । भलमलमलं ति सामिय णट्टा हु मे तण्हा ॥           |    |
| 21 | भह ते वि णिरणुकंपा मास-रसो वछहो सि जंपंता । अक्सिमेऊणं गलए संडास-विश्वविकोहाणं ॥                | 2  |
|    | धगधगधर्गेत-घोरं गलियं गलयम्मि देंति ते लोहं । तेण य बिलिजमाना धावंति दिसादिसी तत्तो ॥           |    |
|    | खर-जलण-गलिय-तउ-तंब-पूरियं तंब-ताबिय-तिड्सं । वेयरणि णाम ण्ड्रं मण्णेता सीयल-जलोहं ॥             |    |
| 24 | धार्वात तत्य धाविर-मगगारूगात-बोर-जम-पुरिसा । हण णिहण भिंद छिंदह मारे मारे सि भणमाणा ॥           | 2  |
|    | अह वेयरणी पत्ता झस ति झंपाउ देंति घावंता । तम्मि बिलीणा लीणा पुणो वि देहं जिबहाति N             |    |
|    | तो तन्मि हीरमाणा डज्संता कलुणयं विलवमाणा । कह कह वि समुत्तिण्णा परिसडिय-लुलंत-सन्दंगा ॥         |    |
| 27 | भह जलण-ताव-तवियं पेच्छंति करुंब-वालुया-पुलिणं । सिसिरं नि मण्णमाणा श्रावैता कह वि पेच्छंति ॥    | 2  |
|    | तन्य वि पडलिजंता उन्वत्त-परत्तयं करेमाणा । डजांनि सिमिसिमेंता रेणूए चन्म-संड न्व ॥              |    |
|    | असि-चक्क-सत्ति-तोमर-पत्तल-दल-सिलिमिलेंत-सद्दार्लः । छायं ति मण्गमाणा असिपत्त-वणस्मि धार्वात ॥   |    |
| 30 | जाव य घावंति तर्हि सहसा उद्धाइओ महावाओ । खर-सक्कर-वेय-पहार-पत्थरुग्वाय-वोमीसो ॥                 | 30 |
|    | भह खर-मारुय-पहुंब भ्रासि-पत्त-वर्ण चर्लत-साहालं । मुंचह सत्थ-प्ययरं भिंदति भ्रागमेगाई ॥         |    |
|    | छिण्ण-कर-चरण-जुयला दो-भाइजंत-सिर-कवालिला । केंत-विणिभिष्ण-पोट्टा दीह-कलंतंत-पटभारा ॥            |    |
| 33 | गुरु-डाह-डज्ज्ञमाणा पेच्छंति तमाल-सामलं जलवं । किर णिष्ववेह एसो सीयल-जल-सीय-रोहेण ॥             | 38 |
|    |                                                                                                 |    |

<sup>1 &</sup>gt; P रह for रे, P has some additional lines after अव्दर्ध like this: गेण्हिस मदिश्वरं लिय नह या रे मूट निर्मणो हों । तत्रया न पुच्छिस लिय करम मए किंचि पार्द्ध ॥ 2 > J om. the gatha: मंसं etc., P फालिंडं 3 > P om. ten lines from नहया मुद्ध etc. to पीडेमि रे तुमं जदया. 9 > J जाहमयम्मत्तो, P संजर्ण for सेसयं. 10 > P मारेसि. 11 > J हरिहराइं, J अयाणओ for मुद्धओ. 13 > P अयाणओ. 14 > P धम्मो, P तह्या for जहया, P मम for मं, P न याणण. 15 > J ण आणण P न याणण. 16 > P नडचवस्स, P मंसामि for मासिम, J मासाओ P मीमाउ. 17 > P य हु for बहु, P खहरो ब्ल. 18 > P जालउछे, P तत्तो. 19 > P आणह आणह जलं, P अंपंति, J आणित त्रवं नं नं कढं. 20 > JP गलंत for जलंत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय नहाउ मे. 21 > P तह for अह, P अणमाणा for जंपंता, P देती for गलए, P विश्वित. 22 > P यलयं, J गलियंमि, J वे सिन छोइं, P से छोइं, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिसादिमि. 23 > P निवह for नं म, P किंहिंह for निर्हेल, P नेंति for णाम. 24 > P किंगीत ज घोर. 25 > J देति नावंता, J णिवंदिति P निर्वंपति. 26 > J वे for तो, J छलंन for जुलंत. 28 > P सिमिसिगंना रेणूए मंसलंट वा. 29 > P थावंन. 30 > P पावंति for धावंति, P सरसा, P उद्धावई, J प्यहार, P वामीमो. 31 > P पथारं छिदंति. 32 > P ललंन च गुरुभारा. 33 > P सीवज्ल.

| 1  | and the same of th | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | नह तेण ते परदा वेदालिय-एकए गुहाहुत्ता । धार्वित धावभाणा दीणा सेहेर्हिं हम्मंता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 8  | पत्ता वि तत्य केई गुरु-वज्र-सिलाभिघाय-दिल्यंगा । पविसीन गुहाएँ मुद्दं विनियं णरयं व घोर-तमं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
|    | \S ७०) बह परूप-काल-जलहर-गज्जिय-गुरु-राव-दूसहं सदं । मोऊण परं भीया पढिवह-हुत्तं पर्स्रायंति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | तत्य वि पसायमाणा भीम-गुहा-कदय-भित्ति-भागृहिं । मुसुमृरियंगमंगा पीमंते सालि-पिट्टं व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6  |
|    | तेहिँ वि ने खर्जना अंछ-वियंछं खरं च विरमंता । कहकह वि किंचि-सेसा वज्र-कुडंगं अह पविट्टा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | भह ते बियण-परद्धा सण-मेसं ते वि तत्थ चितेति । हा हा आही अकर्ज मुद्देहिँ कयं तमंधिहि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 9  | तहको बिय मह कहियं जरए किर एरिसीको वियणाओ । ण य सदहामि मुढी ए जिंह अणुहोमि पश्चक्वं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
|    | हा हा भणिओं तह्या मा मा मारेसु जीव-संघाए । ण य विरमापि अहण्णो विसयाप्रिस-मोहिओ संतो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | मा मा जंपसु बलियं एवं साहुण उवहमंताणं। को व ण जंपह बलियं भणामि एयं विमृद-मणी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 12 | सार्हीन मन्म गुरुणो पर-दृन्वं जेय घेष्पए किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहोयरो कत्य मे दृन्त्रं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 |
|    | साईति साहुणो मे पर-लोग-विरुद्धयं पर-कळत्तं । हा हा तत्थ कहंनो पर-लोओ कीरसो होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | जह जे भर्णति गुरुजो परियाहो जेय कीरए गुरुको । ता कीस भणामि अहं ज सरह सम्हं बिजा हमिला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 15 | जह ण अर्णनि साधू मा हु करे एतियं महारंभं। ना कीन वहं भिलमों कह जिया कुडंबर्य मला।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 |
|    | संपद्द ते करथ गर्य रे जीच कुईवर्य पियं तुस्का । जस्स कए क्रणहियहं एविस्टरकर्व कर्य कार्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | तह्या भर्णात गुरुणो मा एए जिहण संबर-करंगे। पढिभणिमो महत्या कल-याम-मनिरुद्धया पर ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 18 | हुय चित्रीत ताहे चित्र स्वण-मेर्च के वि पत-सम्मत्ता । गरु-एक्व-समोद्ध्यदया श्रात्रेत वर्ष वा जावंदि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
|    | मह ताण तक्खण विय उद्धावह वण-द्वा धमधरीतो । प्रवणाहद्ध-कडेगो दृद्धितं निय तं स्वयादनो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
|    | भद्र तथा उज्जमणा दसह-जालेलि-मंबलिय-रासा । ससा वि सउरमसा भवेति प्रकारित उत्पादन ॥ अति स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 21 | सर-कात-समाग्रम-भागण्यु दुमहाणल-जाल-समाउलम् । रहिरारण-पय-वया-कलिए स्वयं प्रतिहेदन स्रो भागः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 |
|    | हुष दुक्त-परपर-हुसहुण खण-मत्त ण पावह सह सहस् । कय-दक्क्य-करम-विमोहिक्या अर्घा व सह उध्यात जिल्ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n  |
|    | सभ्य-त्यावं कालं दस-वास-सहस्साह् पढमण् णरण् । सद्य-वहं हत्तीमं महार-लायाण् यन्त्रमः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "  |
| 24 | पुष च पुरिस भी दिहें वर-णाण-देसण-धरेहिं । से पि एक्काह अपने अस्तिन एकं उन्नेतिक ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 |
|    | ६ ७८) अपने भर्मान सदा सारती भारती हुन हैना है हिसे । अपने पार्टि कार्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 |
|    | म । जो भाषात ११ भाषात ११ ते सेथे तस्य संस्थात । अस्य स्वयानिक स्वरूप का प्राप्त का प्राप्त का प्राप्त का प्राप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 27 | नियमित निर्माणिस के विकास स्थापित के विकास स्थापित के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के अपने के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 |
|    | नलार-णगर-कथवर-संबर-सारमाण जात्य उद्योश । हिं चार क्षेत्र व्याप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2) |
|    | जापुद्वहारम् स्पात् अवरं राष्ट्रात गा अव भित्र । अस <del>ि अपीक सम्पन्न — उत्तर — १</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 30 | परभगार्थ पास्त करने केवर केवल गाँउ जागाति । तर कोकिनेक क्या क्या का केवर के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | भागर विवास इस काल विरम्भाग्न आला विरम्भागित । अन्य कार्यन कार्यन कार्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 |
|    | प्रभावतम् । भरत् । भरत् । भावति भावति सामान्यान् । कल किल्लेक्य के किल्लेक्य के क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 33 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 |
|    | णरण जेरहयाण जं दुक्खं होड् पश्चमाणाणं । अरहा नं माहित्व व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33 |
|    | Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

<sup>1)</sup> उ कुंत for तीमर, १ पूर for पूर्व, १ om. मुत्त, १ अधियाला, १ नियरे for णिवहें. 3) १ गुहाभिमुहं वायंतरयं च धीर- 4 > म्रीता म्भीया 5 ) P थेंगवंगी, म पिस्मति, P लान्तियः 6 > म गुमणेहिं for सलणेहिं. 7 > म तहं मि ते खकांना अच्छिविभच्छक्तरं, P वळाकुडंगेम् परसंति ॥ वक्रकुरंगप्रविद्वा खणमेत्तं तत्य किचि नितेति । 8 > P अहा for अहो, J थम्मेहि for मंबेहि. 9 ) म तत्ती for तत्त्रो. 10 > म तंपाय, उ विमयाविम, म संते 11 > म मूटं for धरं. 12 > म om. "ए किचि, P सहो अरं 13 > Pom. पर , P अणाधी for कहती. 14 > P नो for जे, P परिगाओ, अ गरुत्री, P तरह for सरह. 15) P जो for जे, P लाहू लाहुकारे, P जियह 17) P सायरमसिच्छवा गते. 18) P चितति, P गुरुदत्तसमी-पतेच्छ , P चार्यात 19 > P उञ्चावइ. 20 > P नाणो, P संपिन्धिंगा, P निर्यमि 21 > J हीसणह P भीसणाए, J पूअसमा P पूड्वसा 22 > १ पाविय, १ शमिरे, १ विजिय जं 23 > ए त्थोर्थ, १ महस्साई में 24 > उ परिमो, १ दिद्धि, १ नारनाइ, P एवं ति लंपनि. 25) म नियदपरियण्पि ओ. 26) P बुचंते. 27) P होहि ति तं. 28) P नियर, P repeats क्यवर, P उन्बेबो, P के वि for कोइ, P पडिहरयसइसउन्वियह 29> । दहा for धिट्ठा, P कुलाय पारावह व्य शीरीय सद्धेण 30> 1 गई, P ना for ताओ, अश्रसंति P र्हाहमंतु, अ ब्बरसोवरी P जरमावरि. 31 > P विंतति इसी, P थिएमामि सक्यसंकेया।, P वनसारेयसारेण. 32) Pom. विग्म. 33) अजे वा जाणति, Pजी जीणह, Pसी एवं. 34) P जुं tor जं, P सुका

. के कारमंत्रे प्रस्के क्रिकि केन प्रकारको । सक

| 1  | वे दर्भ किन्मह ।व जाउनस दन्नहा समायनकामाना । यहसई ।सार्यस्त्राण मणुमा वा जा हम हैगाई ॥          | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | गव-भंग-सील-भंग काम-रई-राग-लोह-कूढतं । कूढ-तुल-कूढ-माणं कूढं टंकं च जो कुणह ॥                    |    |
| 3  | पसु-महिस-दास-पेसा जे च किलिस्संति दुक्त-तण्हता । पर-छोय-णिरावेक्सा छोयं साएंति दुस्सीला ॥       | 3  |
|    | एए सन्वे मरिंड अकय-तवा जंति तिरिय-जोणिम्मि । तिरियाणुपुन्वि-रज्जू-किश्वजंता बङ्छ न्व ॥          |    |
|    | तत्थ तस-थावरत्ते संपुष्णापुष्ण-धूल-सुहुमत्ते । वियकेंदिय-पंचेंदिय-जोणी-मेए बहु-वियप्पे ॥        |    |
| 6  | जल-जलगामिल-भूमी-नणस्सई चेय थावर पंच । वियर्-तिय-चल-पेंचिदिय-मेणु य जंगमे जाण ॥                  | 6  |
|    | दुवय-चउप्पय-भेवा भपयापय-संकुला चड-वियप्पा । पसु-पक्खि-सिरीसिव-अमर-सहुवराई बहु-वियप्पा ॥         |    |
|    | जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराई य होति बहु-मेया । णरणाह किंचि सोक्लं इमाण सन्दं पुणो दुक्लं ॥       |    |
| 9  | खोर्रुण-खणण-विदारण-जल्लण-तह-द्यमण-वंध-मोटेहिं। अवरोप्पर-सब्धेहि <b>य थावर-जीवाण तं दुक्सं ॥</b> | 8  |
|    | क्रिजंति वणस्सइणो वंक-कुद्दाडेहिँ णिद्दय-जणेणं । लुम्बंति ओसहीओ जोव्वण-पत्ता दुइत्ता य ॥        |    |
|    | छुटभंति कटयंदते उयए जीवा उ बीय-जोणिम्मि । सुसुमूरिजंति तहा अवरे जंत-प्यक्षोगेणं ॥               |    |
| 12 | णिइय-समध्य-दढ-बाहु-दंढ-पश्विद्ध-असि-कुद्दाडेहिं। णरणाह तरुयरते बहुमो पल्हत्यिको रण्णे ॥         | 12 |
|    | खर-पवण वेय-पव्विज्,-गरुय-साला-णमंत-भारेण । भग्गो वणम्म बहुसो कडयड-सद्दं करेमाणो ॥               |    |
|    | पज्जलिय-जरूण-जाला-कराल-डज्झंत-पत्त-पञ्भारो । तडतडतडस्स डड्वो णरवड् बहुसो वण-दवेण ॥              |    |
| 15 | कत्यइ बजासणिणा कत्यइ उम्मूलिओ जल-रएगं । वण-करि-करेण कत्यइ भग्गो णरणाह रुक्खते ॥                 | 15 |
|    | 🖇 ८०) गंत्णमचापंतो कोकंतो कटिण-धरणिवद्वस्मि । कत्यइ टस त्ति खड्ओ दुइंदियत्तस्मि पक्लीहिं ॥      |    |
|    | खर-गर-करह-पसूहि य रह-सयड-तुरंग-किटण-पाएहिं। दिट्टि-विहूणो तेइंदियएसु बहुमो णिसुहो हं॥           |    |
| 18 | उरग-अुवंगम-कुक्कुब-सिहि-सउण-सपुर्हिं असण-कज्जम्मि । विलवंतो श्विय खड्डो सहसाहुत्तो भय-विसण्णो ॥ | 18 |
|    | खर-दिणयर-कर-संताव-सोसिए तणुय-विश्य-जंबाळ । मच्छत्तणस्मि बहुसो कायछ-सङ्गोहिँ खड्को है ॥          |    |
|    | बहुमो गलेण त्रिहो जाल-परहो तरंग-आहडो । जलयर-सपृष्टिँ खडो बहो पावेण कम्मेण ॥                     |    |
| 21 | मयर-खर-णहर-दाविय-तिक्खग्ग-कराल-दंत-करवत्ते । कत्थड् विसमावत्ते पत्तो णिय-क्रम्म-संतत्तो ॥       | 21 |
|    | कन्थइ अहि त्ति दहं मारे-मारेह पाव-पुरिसेहिं। खर-पत्थर-पहरेहिं णिहओ अकयावराहो वि ॥               |    |
|    | कत्थइ सिहीहिँ खहुँनो कत्थइ णउलिहिँ खंड-खंड-कन्नो । भोसिह-गद्धाइस्रो बस्नो मंतिहिँ उरयसे ॥       |    |
| 24 | णिटुर-वग्य-चवेदा-फुड-णहर-विदारिओ मओ रण्म । महिसक्तणस्मि कत्यद् गुरू-वृसह-भार-वुक्कत्ते ॥        | 21 |
|    | हरि-सर-णहर-विदारिय-कुंभत्थल-संगर्लत-रुहिरोहो । पडिक्षो वणिम कत्यह पुक्ति-बलुत्तो सडणपृहिं ॥     |    |
| :  | गुरु-गहिर-पंक-बुत्तो सरवर-मज्झाम्म दिणवर-परहो । ताव तर्हि चिय सुक्को तावस-थेरो व्य जुण्ण-गभो ॥  |    |
| 27 | कत्यइ वारी-बडो बडो धण-लोइ-संकल-सण्हीं। तिक्लंकुस-बेलु-पहार-तज्जणं विसहियं बहुसी॥                | 27 |
|    | भइभारारोहण-णिसुदियस्स रण्णे बद्दल्ल-रूबस्स । जीव-सणाहस्स वि कोल्हुएहिँ मासं महं खद्दयं ॥        |    |
|    | कत्थइ विसमाविडओ मुसुमूरिय-संधि-वंधणो दुहिओ । तण्हा-खुहा-किछनो सुसिऊण मओ अकय-पुण्णो ॥            |    |
| 30 | कत्थइ जंगळ-जुत्तो सग्रड-धुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-परद्धो पडिऊण ठिओ तर्हि चेय ॥ 💢 🙉 👵    | 40 |
|    | डहणंकण-त्रंघण-ताडणाइँ वह-छेज-णत्यणाइं च । पसु-जम्ममुवगण्णं णरवइ बहुसो वि सहियाई ॥               |    |
|    | हरिणत्तणस्मि तक्खण वियायई-मय-तणं पर्मात्तुणं । सावय-सहस्स-पउरे वणस्मि विवलाइयं बहुसी ॥          |    |
| 33 | कत्यइ य जाय-मेत्तो मुद्धत्तणणुण जणि-परिहीणो । दह-कोडंडायड्विय-बाणं वाहं समझीणो ॥                | 83 |
|    |                                                                                                 |    |

<sup>1)</sup> P कह व आउणंते, P प्रस्ति, P जोणी, J जं for जो, P कुणए. 2) P कामरती, P कुहुतं. 3) J जे विक्रिसंति P जोर िकलेसे, P निर्मेष्स्वा, P खायिन. 4) J निर्मेथागुनियुक्ता. 5) P थायरती ते पुत्रापुत्त. 6) P तेय for चैय, J विद्द, P भेएणं for भेए य. 7) P दुष्पय, J अपवापद, P सिरीसनमारामहुयरबहुविहिष्यप्पा । 8) P मयणवरा चैय. 9) P खोहण, P वियारणजालणतह्यमण. 10) P क्सहणो कुदादियाएण निद्द्य, P लुवंति, P वि for य. 11) P कहकदेते उदए जीवा तु बीय. 12) प्रविद्ध, P सिय for असि. 13) P पविद्ध, P साला निर्मेत मावेण. 14) P दहुरो. 15) J रयेण, P करकरेण. 16) P क्यायंती, P वसस्थि for असि. 13) P पविद्ध, P साला निर्मेत मावेण. 14) P दहुरो. 15) J रयेण, P करकरेण. 16) P क्यायंती, P वसस्थि for दस्ति, J विदेदियं निम्म. 17) P रहगड 18) P om. भुयंगम, P विवलाहत्ती खरओ. 19) J विअर for विर्य, P जंबोले, P दाइल- 21) P दारिय for दाविय. 23) P ओमहि गंधारहो. P उयरते. 24) P विदारिजो, P सार for आर. 25) J कर for खर, P वियारिय, P पत्थवकुत्तो. 26) P गुरुवग. 27) P कत्थर वीरावंधो, P तिक्खुंकुसावलपहार, P विसहिदं प्यसी. 28) P मयं for महं. 29) J असिकण for मुसिकण. 30) P नंगलहुंकुत्तो, P चेव for चेय. 31) P तहा for वह. 32) P हित्त्वणी, J विआयमयनण्यं, P मयतण्यं, P विवल्य राते. 33) P om. व, P कोयंडा, P वाणवाहं.

| 1     | ोयस्य दिण्ण-कण्णो कत्यर् णिहयो सरेण तिक्खेणं । कत्यर् पसावमाणा । भण्णा सक्ष-प्यहाराह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ī     | क्यार पानेते किय परिओ निसमस्मि गिरि-वर-असस्मि । कत्यह वण-दव-जाकावलीहि हर्दा णिरुक्छाहा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| .′    | े ० ० ० व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  |
| ·     | क्रा संगर मिन प्रमान प्राप्ति परिसेहिँ राम-कोहेण । सेसं बहर्यो खड्यं फालंड अगमगाङ् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|       | सर-सत्ति-संह्य-सञ्ज्ञङ-णिद्य-णिक्सित्त-सर-पहारहिं । बहुसो अरण्ण-मञ्ज्ञे जीएण णिएण वि विमुक्ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 6     | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| 0     | तण्हा-छुद्दा-किलंतिहैँ णवर वृद्धं पि वंफियं बहुसो । जो उण णिवसह गढमे आहारो तस्स तं चेत्र ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| . • * | कजाकजे बहुसो गम्मागम्मं अयाणमाणम् । णरबद्द भक्ताभक्तं परिहरियं णो भमतेण ॥ अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|       | तुक्खं जं गारयाणं बहु-विविद्द-महा-चोर-रूवं महंतं, होजा तं तारिसं भो तिरिय-गड्-गयाणं पि कसिं चि दुक्खं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9  |
| 9     | दुभस ज जारपाज बहुनगरविक्ताता स्थान महाजाहिना स्थान कहा के बित सुद्दे साह मन्त्रं जियाणं ॥<br>छेजे बंधे य घाए जर-मरज-महावाहि-मोगुह्याणं, जिब्बं संसार-वासे कह-कह वि सुद्दं साह मन्त्रं जियाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | अनोमुहुत्त-मेत्तं निश्यत्तं को वि एत्थ पावेह । अण्णो दुहन्तय-किल्ओ कालमणंतं पि वोलेह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|       | अतामुहुत्त-मत्त त्वारयत्त का लि एत्य पायह । जण्णा दुहत्त्व कारणा कारणा त्वार पायर त<br>तिरियत्तणात मुक्तो कहं वि णिच्युक्भए मणुय-जम्मे । मणुबी व्य होह मणुबी कम्माह इमाह जो कुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| , 12  | तिरियत्तीयादि मुक्त कह १४ विश्वकृतनाई मेर्नुवर्णना । महीवर्ग वर्ग होई राजुना करताई हे तह का उन्हें के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|       | ८१) ण य हिंसभी जियाणं ण य निरहं कुणह मोह-मूब-मणी। पयइ-मिज-महन्ने जो पयह-निणीओ द्याल, य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|       | तणु-कोइ-माण-माजा जीया विरसेनि के कमाणुमु । मूढ-तब-णियाणीई य जे होंनि य पाव-परिणामा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 |
| 15    | दहुण य साहुर्यम ण वंदिरे जेय जिंदिरे जे य । रंडा दूभग तह दुक्तिया य बंभं घरेमाणी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 |
|       | सीउण्ह-सुप्पिवासाहगृहिँ अवसस्स णिआराण् उ । निरियाण य मणुयत्तं केसि पि अकाम-वसवार्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| k     | दारिद्देण वि गहिया धणिय-परहा तहा सया थढ़ा । सणियाणं पिडेऊणं मरंति जलके जले वा वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 18    | जे पर-ति-णियसा णि थदा जेय दोस-गहण-परा । ण महारंभ-परिग्गहण-डंभया णेय जे चौरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 |
|       | ण व वंचया ण लुढ़ा सुद्धा जुंग ण दुस्सीला । मरिजण होति एए मणुया सुकुल ममिद्दे य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|       | जे उण करेंति कम्मं णरय-तिरिक्सत्तणस्य जं जोग्गं । पच्छा विश्मंति तिर्दे कुच्छिय-मणुया पुणो होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 21    | मणुबाउमं भिवहं पुर्वतं पच्छा करेंति ज पार्व । ते णरय-तिरिक्ख-समा पुरिसा पुरिसन्थ-परिर्द्दीणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 |
|       | णम्णाह हमें पुरिसा तिरिया वा एय-कम्म-संजुत्ता। देवा जेरहया वा ग्रारिउं मणुवत्तजे जीति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|       | जायंति कम्म-भूमीसु अहम-भूमीसु के वि जायंति । आरिय-जणरिम एके मच्छा अवर पुणा हाँति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 24    | सक-जवण-सबर-बब्बर-काय-मुहं हो हु-गोंड-कप्पणिया । अरवाग-हूण-रोमम-पारम-खार-खामिया चेय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
|       | ढोंबिछय-छउस-बोक्कस-भिष्ठ-पुर्लिदंघ-कोत्य-भररूया । कोंचा व दीण-चंचुय-माछव-दविछा कुडक्वा व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|       | किक्क्य-किराय-हयमुद-नायमुद-लर-तुरय-मेढगमुद्दा य । हयकण्णा गयकण्णा भण्णे य भणारिया बहुवे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 27    | पावा पर्यंड-चंडा भणारिया णिग्घणा णिरासंसा । धम्मो ति अक्खराई णवि ते सुविणे वि जाणेति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 |
|       | एए णीरंद भणिया अण्मे वि अणारिया जिणवरिष्टें । मंदर-सरिसं दुक्खं इमाण सोक्खं तण-समाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|       | चंडाल-भिल-डोंबा सोयरिया चेव मच्छ-वंधा व । धम्मथ्य-काम-रहिया सुह-हीणा ने वि मेच्छ व्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30    | 🖇 ८२ ) आस्यि-कुल वि जाया अंधा बहिरा य होंति ललाया । रूला अजंगम बिय पंगुलया चलण-परिहीणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 |
|       | धणमत दहूंगं दूर दूमति दुक्खिया ज य । रूबिं च मंद-स्वा दुहिया सुहियं च दहुंगं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|       | णरणाह पुरिस-भावं महिला-भावं च कं वि वत्त्रंति । मोहिन्ग-सिसिसिमेना णपंसयतं च पावेति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 33    | र्दाहाउचा व अप्पाउचा व आरोग्न-सांक्ख-भागी व । शुभगा व दूभगा वि व अवरे भवसाहँ पार्विति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33 |
|       | we have a second and the second and | 20 |

<sup>1)</sup> प्रदिष्णयणो, १ करवह घाययमाणो 2) १ णह for वर, १ रही 3) प्र णिचण्ण for जिन्सण. 4) १ मांस लोमेण, १ मांम. 5) प्रधारिक्ष, १ मोज जीए नीएण 6) १ सामानं, प्रपानाहरें, प्रणे for मे, प्रचाने. 7) १ णाम for णवर, १ मिस्सर्य for वितंत्र, १ जो पुम. १ मस्तो for मन्त. 9) १ ममाणं for मयाणं 10) १ महावोहिमोनहुयाणं. 12) १ तिरियत्त्रणं चुक्को, प्रकृष्टिं पि, १ पि सन्तुक्षमण, १ अणुन for मणुनो १ जा. तोह 13) प्रविर्दे, १ न विर्दे, ४ प्रयहम्मि मक्षो, १ तित्र श्रीत 14) प्रवह for तणु, प्रलेहेण क्या वि for जीया, प्रणिमाणहे. 15) १ साहुणयं, १ रहायर-दुक्मा दुं. 16) १ वसाहयान अवस्पस्स, प्रवि for य. 17) प्रव for वि, १ हसा for श्रवा. 18) प्रपिमाहर्टक्मया 19) १ मुक्के भृषित. 20) १ ने पुण. 21) प्रमणुनाउमं, १ पुन्नी पुन्ना करेति 23) प्रकरम्म for अहम. 24) प्रस्म for सक्त, १ सम्बासिया, १ नेव. 25) १ ट्रिय, प्रनेक्षम १ बोक्सस, प्रपुर्लिय जीय, १ पुर्लियनको चममरक्त्या, १ य बीण, १ कुलक्खा. 26) १ किक्सथकराय, १ हयमुहा नयमुहा, ४१ तुरमा. 27) १ द्वा for चेदा. 28) १ मेदिर. 29) १ मेव for चेदा. 30) प्रति कहाव १ ले लहाया, प्रस्तुर्वामिश्चव, १ कहा for हहा. 31) प्रस्ते, प्रस्तु for हिंद. 32) १ मोहिप मिसिमिसंता, ४ वसंति for पार्वेति. 33) १ व for य ाn the first two places.

सुजा य पंतुका बामणा व अबरे य होति हीणंगा । मूचा बहिरा अंघा केई वाहीहिँ शिभभया ॥ 1 संजोय-विष्यकोगं सुह-दुक्लाइं च बहु-पगाराई । बहुसी जरवर जम्मण-मरणाणि बहुणि पार्वति ॥ एयं विय पज्रक्तं जरवर वेरमा-कार्वं पढ्रमं । वं असुदृत्मि वसिज्ञद् जव-मासे गब्म-वासिमा ॥ 3 सस्इ-सल-मुत्त-पडरे छित्राविया-मास-वेसि-समयमिम । बहुतो अहं विलीगो उवरे विय पाव-कम्मेहिं ॥ बहुसो पबुत्युबुद्द्या-ग्यवहूयांणं च गव्म-संभूको । खर-खार-मूख-डहो गलिको रुहिरं व णिक्संतो ॥ भागमे राज्य-राओ बिय जनमीएँ मयाएँ जीवमामी वि । डज्सह चडण्फडंती दुसह बिय जरूण-जालाहिं ॥ अवरो संपुष्णांगो कह वि विवण्णो तर्हि अकय-पुष्णो । परिसेह्यंगर्मगो कड्विज्ञष्ट् जणान-जोणीए ॥ कह-कह वि विणिक्संतो अतो-संतोस-सारसुञ्जंतो । बुष्णो तत्थ विवण्णो बहुसो रुण्णो अक्वय-पुण्णो ॥ जायंतेण मण् विय अनंतसो गरुय-वेयणायहा । जीया जजजी निहणं चलचहुव्वेहिर-ससहा ॥ कत्यह य जाय-मेत्रो पंसुलि-समगी-कुमारियाहिं च । चत्रो जीवंतो चित्र फरिहा-रच्छा-मसाणेसु ॥ तस्य वि विरसंतो चिय खड्ओ बहु-साण-कोल्ड्याईहिं। युग्यं च मरूममाणो कत्यह सुसिओ तिहें चेय ॥ कत्थड़ जायंती चित्र गहिनो बालग्गहेण रोहेण । तत्थ मुझो रुवमाणी माकपु रोबमाणीए ॥ कत्यह् जायंतो चित्र गाहमा बालम्महण राहण । जन्म जन्म प्राप्त प्राप्त विहिणा जन्मंतरं जीओ ॥ कत्यह् कुमार-भावं पश्चिवण्यो पुण्ण-लक्सणावयवो । सयण-सय-दिण्ण-दुक्स्यो विहिणा जन्मंतरं जीओ ॥ 12 12 कच-दार-संगहो हं बहुत्से बहु-सवण-मणहरो पुर्धि । तुम्मय-मणोरहो इव सब-हुत्तं मसुणा णीओ ॥ जुन्हेंयण मणहरणो बहुसो दढ-पीण सललिब-सरीरो । सिन्दृत्य-कंदली विष दस सि अग्गो क्यंतेण ॥ 15 पर-दार-चोरियाइस् गहिओ रायावराह-कजेण । क्षेयण-लंक्जण-ताहण-हहणंकण-मारणं पत्तो ॥ दुविभक्त-रक्त-लहुए जणरिम णरणाह में खुहत्तेण । सहयं माणुस-मंसं जण-सब-परिणिदियं बहुसी ॥ बहु-रहय-चीर-मालो उच्छिट्टाणिट्ट-सप्पर-करगो । कय-दिभ-कलबलो हं बहुता उम्मसलो समिलो ॥ कुला वस्त्रान्तिक स्थानिक खदुया-मेरश्ययः पहराहुओ वि दीणसणं अमुंचंतो । सरणं अबिंदमाणो जणस्स पाणुसु पडिओ है ॥ कत्थइ महिलत्तपण् तृसह-दोहम्ग-सोय-तविचाण् । दालिह-कलह-तवियाण् तीण् रूण्णं धव-मणाण् ॥ 🦈 वेहन्व-वृत्तियाण् वृत्तह-पद्द-णेहमसहमाणीण् । उर-पोट्ट-पिट्ट गेणं णिरस्थयं तं कवं बहुस्ते ॥ 21 पिययम-विकीय-दंसण-ईसा-वस-रोस-मोहिय-मणाए । जरणाह मए अप्पा झस ति अयडरिम पक्सित्तो ॥ तुस्सीलत्तण-चित्रं पाव-फलं कुसुम-पह्नबुढभेवं । णासाहर-कण्णाणं छेवं तह मेयणं सहिवं ॥ विसम-सर्वत्ती-संतावियापुँ पश्रमा अलीढ-गणियापु । णरणाह् मपु अप्पा विलंभिनो दीण-वयणापु ॥ बहुली व परिगयाण् निसिर जर-कंध-उत्थय-तण्णु । दुस्गय-घरिणीण् मण् बहुस्रो तण-सत्थर सुइयं ॥ विसमावते इहिर-कहोल-वीड्-पडरिम । तिमि-मयर-मच्छ-कच्छव-भगंत-भीमे समुद्दस्म ॥ एयाणि य अण्णाणि य णरवर मणुयत्तणम्मि दुक्खाई । पत्ताई अणंताई विसमे संसार-कंतारे ॥ 27 97 सिर-दुह-जर-वाहि-भगंदराभिभूएहिँ दुक्स-किएहिं। सास-जलोदर-भरिसा-ॡया-विष्कोद-कोडेहिं॥ णिटभच्छण-सवमाणण-तज्जण-दुब्बयण-बंध-घाएहिं । फेडण-फाडण-फोडण-घोलण-घण-बंसणाहिं च ॥ साणफोडण-तोडण-संकोयण-दर्ण-झाडणाहिं च । स्लारोवण-बंधण-मरण-करि-चमहणाहिं च ॥ 30 सीस-च्छेत्रण-भेयण-लंबण-तृष्टिवडण तच्छणाहि च । खलक्ताण-बोडण-जरूणाविल-बहण-वियणाहि ॥ 🕬 णरवह जरय-सरिच्छं बहुमो मणुयत्तजे वि जे दुक्सं । सहियं दूर्सहिजनं जम्मण मरणारहृद्दीम ॥ अवि य । §८३) दूसर-पिय-विज्ञोय-मंताव-जरूण-जालोलि-तावियं । अप्पिय-जण-संगमेण गुरु-वजासणिए व्य ताडियं ॥ 33 35 महदारिइ-सोय-चिंता-गुरू-भार-भरेण भग्गयं । भीसण-खास-सास-वाही-सय-वेयण-दुक्ख-पउरयं ॥

<sup>1 &</sup>gt; गय मगुन्जा, ग अद्धा केई, म अहिहूया 2 > म संजोग-, म "ओगा मृहुद्", म प्याराइं, म मरणाणि य पावर बहुणि ।
3 > म अनुवंभित कुंजह 4 > म मासविभि, म खबरे 5 > म प उत्थवहआगडवयायाणं, म मू उद्भूते, म रुहिर्ड 6 > ग जणणीय मयाय म जणणीह समाद 7 > ग उल्लो for पुण्लो, म सहिजह 8 > म संत for सास, म बुब्बो for बुण्लो 9 > ग वेयणायहो, म जहवेहिर 10 > म कुमारियाण च, म र रखा मुसाणे या 11 > म कोत्दुयादीहिं, म चेव 12 > म तस्य मओ 14 > म मणहरो चिय मय 15 > म सुक्तिर्य, म विय दस त्ति 16 > म राहावराइ, दहणं 17 > म जिल्म मओ 14 > म मणहरो चिय मय 15 > म सुक्तिर्य, म वह्यहुओ 20 > म परिष्वियार for निवस्थ, म तीय कृण्णं, म पंचि (?) for धव, म कुण्लं चिम्न विणोत 1. 21 > म प्रकाशिस्य म पर्चा १ विष्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य १ विष्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य स्वर्य १ विष्य स्वर्य स्वर्य १ विष्य स्वर्य १ वि

णरवर एरिस-दुक्लयँ मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमट कत्य हिययं वायस-सरिसं समुद्द-मजनिम ॥ एको सुहुत्त-मेत्तं सन्व-योवं तु भुंजए माऊ । पहाईँ तिष्णि पुरिसा जियंति उक्लोस-भावेण ॥ तम्हा देवत्तलवं इमेहिँ कम्मेहिँ पावए मणुजो । तिरिक्षो व्य सम्मदिटी सुर-णारहया ण पार्वेति ॥ जल-जलण-तडीवडणं रज्ञृ-विस-भक्तंगं च काऊणं । कारिसि-बाल-तवाणि य विविद्दाहँ कुणंति मृद-मणा ॥ सीउण्ह-खुप्पिवासाय सकाम-अकाम-फिजराए य । मरिऊण होति देवा जङ्ग सुद्धा होति भावेण ॥ जे उज सणियाज-कडा माया-मिच्छत्त-सल्ल-पडिवण्णा । मरिकज होंति तिरिया बहुज्याजिम्म वहंता ॥ तथ्य वि वंतर-दंवा भूय-पिसाया य रक्खसा अवरे । जं मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होति ॥ सम्मत्त-बहु-मूळा जे उप विरया व देस-विरया वा । पंच-महच्वय-धारी अणुव्वए जे व धारैति ॥ करम-मल-त्रिमुकाणं सिञ्जाणं जे कृणंति वंदणयं । पूर्व अरहंताणं अरहंताणं च पणमंति ॥ वंचायार-स्वाणं आयरियाणं च जे गया सरजं । सुत्तत्थाज्यायाणं उज्यायाणं च पणमंति ॥ सिक्ति-परि-सहियाणे संजम-जोएहिँ साह-करणाणे । पयईए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥ 12 ते पुरिम-पोंडरीया देहं चह्रजण कलमलावासं । दिय-छोय-विमाणेसुं मणहर-रूवेसु जायंति ॥ चल-चवल-के।इल-घरा पलंब-वण-माल-रेहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-घरा हवेति देवा त्रिमाणिस्म ॥ ताण वि मा जाण भुहं सबयं णरणाह कामरूबीणं । होइ महंनं दुःखं देवाण वि देव-स्रोवस्मि ॥ 15 जे होति जाडहला गोजा तह किंकरा य पिंडारा। भिचा भडा य मोजा अभिओगाणं इमं दुक्खं ॥ 15 महनिक्ख-कोडि-धारा-पुरंत-जासाबस्ती-जलायंतं । तं एरिस-बजहरं वज हरंने सुरा दहं ॥ पच्छायाव-परता हिचएण इमाइं णर्वार चितेति । हा हा अही अकर्ज विसयासा-मोहिएण कर्य ॥ जह तहया विरमंतो अविराहिय-संजमो अर्ह होंतो । हंदो व्व होज इहर्ड् इंद-सरिच्छो व्व सुर-राया ॥ 18 18 मन्त्रो संपद्द एनो किंकर-पुरिसो इमाण हं जाओ । तव-सरिमं होड् फर्च साहू सर्व उवहर्मात ॥ सरिसाण य सम्मत्तं सामण्णं सेवियं समं अम्हे । अज्यवसाय-गुणेण एयो इंदो अहं भिन्नो ॥ विसयासा-मोहिय-माणसंग लहे जिणिद-वयणस्मि । ग कओ आयर-मात्रो चुको एयं विसय-सोवलं ॥ 21 21 बहु-काल-मंविको मे जो वि कभी संजमी बहु-विषयो । सो वि अकारण-कृतिएण णासिको णवर मूटण ॥ लोग पुया-हेर्ड दाण-णिप्तितं च जो तवो चिण्गो । सो धम्म-सार-रहिओ सुस सरिसो गुरिस्ने जाओ ॥ तिः जलण-वारि मर्ग बाल-तवे अज्जियं च जं धम्मं । नं कास-कुसुम-सरिमं नवहरियं मोह वाएण ॥ 24 स चिय संजम-किरिया नं सीलं भाव-मेत्त-परिहीणं । नं कीड-सहय-हिरिमिथ सच्छहं कह णु णीमारं ॥ विबुद-जण-णिदिएसुं बमार-तुच्छेसु असुद्-पडरेसु । खण-भंगुरेसु रज्ञद् भोण्सु विडंबण-समेसु ॥ जीवो उण मणुयत्ते तह्या ण मुर्गह विसय-मृढ-मणो। जह एयं जाणंतो तं को हियएण चिंततो॥ 27 इय ते किंकर-देवा देवे बृहुण ते महिद्वीण् । चिंताणल-पर्जालया अंतो-जालाहिँ दण्झंति ॥ ९८४) जे तत्थ महिद्वीया सुरवह-गरिसा सुरा मुकय-पुष्णा । छम्मास-सेस-जीविय-समण् ते दुक्लिया होति ॥ कुसुमं ताण मिलायइ ऋया परिमलइ आमणं चलइ । विमणा य याहणा परियणो य आणं विलंधेइ ॥ 30एरिस-णिमित्त पिसुणिय चवणं णाउण अत्ताणो देवो । भय-बुण्ण-दीण-वयणो हियएण इमाइँ चितेह ॥ हा इंग-गटभ-मठण् देवंग-समोन्थयम्म सयणम्म । उववज्ञिकण होहिङ् उप्पत्ती गटभ-वासम्मि ॥ वियसिय-सयवत्त समे वयंग दट्टूण नियम-विखयाणं । हा होहिह दट्टव्वं थुडुक्टियं पिसुण-वगास्स ॥ 33 नामरस-सरम-कुवलय-मालं वावी-जलम्मि ण्हाऊण । हा कह मजेयस्वं गाम-नलाए असुइयम्मि ॥

1 > ग्रीवयाण. 2 > ग्रेस्त्यं, ए खीयं, ए आउ. 3 > ए ग्रे वेप्ट्या न पावंति. 4 > ग्रेताबि य. 5 > ग्रे वासाअस-काममकामाणि है वामाअकामसकाम, ए हियएणं रिक्ट का लेण. 6 > ए सहापि किसा । 7 > ए भूया य पिसाय रक्खता. 8 > ए विरिय्वव, ए पारित 9 > ए विष्यमुक्त जे सिंखां कु . 10 > ए उवज्ज्ञायां 11 > ए प्रमाधयाणं 12 > ए पोंडराया, ए ज रूप. 13 > ए यून रिव्य व. 14 > ए स्वय य नर्नाह कामस्वाण, ए लोगीम 15 > ए अभिजयाणं 16 > ए अति-तिक्ख, ए जलयलं 17 > ए जितंति, ज विस्याविसमा . 18 > ज णिसंको रिव्य के साम के ए प्रमाधयाणं 20 > ज सामण्णं 21 > ज भागो 23 > ए प्याहिंगं, ए तुम रिव्य य स्वय के स्वय व नर्नाह कामस्वाणं 25 > ज हिरियां ए ए प्रमायणं 27 > ए जीवो पुण, ए मोद्र रिव्य के ए पुन किसारं 28 > ए पज्जलिए, ए उजल रिव्य के ति के ति व्य किसारं 31 > ए कलण रिव्य व्य के प्रमायण्णं ए स्वयुक्त गो 29 > ए तो रिव्य के ए महिद्धिया 30 > ए परियणा 31 > ए कलण रिव्य व्य के प्रमायण्णं ए स्वयुक्त गो विस्थां 33 > ए सिय रिव्य कर हिरियां के ए विस्थां प्रमाय के परियणा 33 > ए सिय रिव्य का विश्वाणा रिव्य विस्थां 34 > ए मालो वाबी न्या कियाणा विस्थां ए ए युक्त विष्ट अ । ए स्वय क्या वाबी क्याणं रिव्य विस्थां 34 > ए मालो वाबी क्याणं रिव्य विस्थां ए ए युक्त विष्ट अ । ए स्वय क्या वाबी क्या ए या विस्था विद्य विद्

| 1   | मंदार-पारियायव-वियसिय-गव-कुसुम-गोष्क-विवहए । वसिउं विष्वामोए हा कह होहं असुह-गंधो ॥<br>कालिय-मणि-णिम्मविए जलंत-वेरुलिय-मंडिए भवणे । वसिऊणं वसियव्यं जर-कडय-कए उडय-वासे ॥                                                                                                         | 1  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3   | तेस्रोक्क-तुंग-विंता-दुमे व्य णमिद्रण जिणवरे एत्य । णूण मण् णवियव्यं मूढाणं मण्ण-पुरिसाणं ॥<br>वित्यय-जियंब-पुरिलेणे रमिउं इंसो व्य तियस-विख्याण । हा मणुय-कोय-पत्तो होहं महिलो कुमहिलो व्य ॥                                                                                    | 8  |
|     | वर-पोमराय-मरगय-कुक्केयण-रयण-रासि-विक्सितो । णूणं किविणो घेच्छं वराडियं धरणिवद्वासो ॥                                                                                                                                                                                             |    |
| в   | गंधन्व-ताल-तंती-संविष्य-मिलंत-महुर-सदेणं । बुज्यंतो होही सो संपष्ट खर-णिटुर-सरेहिं ।।                                                                                                                                                                                            | 6  |
|     | सुर-सेलम्मि पयासं जिण-जम्मण-मंगलम्मि बहुते । तं तत्व णश्चियं मे तं केण ण सलहियं बहुसो ॥                                                                                                                                                                                          |    |
|     | हा दिणयर-कर-परिमास-विषसियंबुरुह-सिरस-मुह-सोहं । सुरगिरि-सिर-मडब-समं कऱ्या उण जिणवरं दच्छं ॥                                                                                                                                                                                      |    |
| 9   | 🏃 दर-दलिय-कुवलउप्पल-विसद्द-मयरंद-विंदु-संदुमियं । थण-जुवर्लं हो सुर-कामिणीण कह्या पुणो दच्छं ।।                                                                                                                                                                                  | 9  |
|     | तियसिंद-विकासिणि-पणय-कोव-पव्विद्ध-कमल-राइलं । पडम-महापडमाइसु दहेसु मह मजणं कत्तो ॥                                                                                                                                                                                               |    |
|     | ते जवर सुदद् हियए जं तं जंदीसरे जिजिए-महे । नीय महं पेसविया दिट्टी घवळुजल-विक्रोका ॥ 🕏                                                                                                                                                                                           |    |
| 12  | सुंदरयर-सुर-सय-संकुले वि रंगम्मि णश्चमाणीए । सहि-वयण-णिवेसिय-छोयणाएँ तीए चिरं दिट्टो ॥                                                                                                                                                                                           | 12 |
|     | समबसरणिम पत्तो विविद्द-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-छोयण-धवलुज्जन्द-पम्हस्रं दिट्टो ॥                                                                                                                                                                                     |    |
|     | हा सुर-गरिंद-जंदण हा पंडय रुइ-भइ-सालवण । हा वक्लार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दहुव्वो ॥                                                                                                                                                                                              |    |
| 15  | हा सीए सीओए कंचण-मणि-घडिय-तीर-तरु-गहणे । हा रम्मय घरणीहर फुरंत-मणि-कंचण-घराणं ॥                                                                                                                                                                                                  | 15 |
|     | हा उत्तर-देव-कुरू हा सुर-सरिए सरामि तुह तीरे । रयणायर-दीवेसुं तुज्यं मे कीलियं बहुसी ।।                                                                                                                                                                                          |    |
|     | इय विक्तवंती जिय सो थोवत्थोवं गलंत-कंतिको । पवणाहमो न्व दीवो झत्ति ण णाभो कहिँ पि गमो ॥ मवि म ।                                                                                                                                                                                  |    |
| 18  | एवं पलावेहिँ दुई जर्णेती, पासहियांग पि सुराण णिश्चं । वजासणी-धाव-हभी व्व हनसो, पुण्णक्सण् सञ्चनसं उवेह ।                                                                                                                                                                         | 18 |
|     | दस वास-सहस्साइं जहण्णमाउं सुराण मजामिम । उक्कोसं सन्देहे सागर-णामाइँ तेत्रीसं ॥ 🕽                                                                                                                                                                                                |    |
|     | (८५) तक्षी भी भी पुरंदरदत्त महाराय, जं तए चिंतिवं 'एवस्स मुणिणो सवल-रूव-जोब्दण-विण्णाण-लायण                                                                                                                                                                                      | 1- |
| 21  | संदर्ण-सफरू-मणुय-जन्मस्स वि कि पुण बेरगां, जेण एयं एरिसं एयंत-दुक्सं पन्त्रजं पवण्णां' कि । ता कि इमं पि एरि                                                                                                                                                                     |    |
|     | संसार-दुक्सं भणुह्विऊण भण्णं पि वेरगा-कारणं पुच्छिजङ् सि ।                                                                                                                                                                                                                       |    |
|     | णरणाह सब्ब-जीवा अर्णतसो सब्ब-जाइ-जोणीस् । जाया मया व बहुसो बहु-कम्म-परंपरा-मृद्धा ॥                                                                                                                                                                                              |    |
| 24  | प्यं दुह-सय-जळयर-तरंग-रंगत-भासुरावतं । संसार-सागरं भो णरवर जह इच्छसे तरिउं ॥                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 219 | भो भो भणामि सब्वे एयं जं साहियं मण तुज्जा । सहहमाणेहिँ इमो उवएसो मज्जा सोयन्त्रो ॥ अवि य ।                                                                                                                                                                                       |    |
|     | मा मा मारस् जीए मा परिहव संज्ञणे करेसु दयं । मा होह कोवणा भी खलेसु मेसि च मा कुणह ॥                                                                                                                                                                                              |    |
| 27  | अछिए विरमसु य सच्चे तव-संजमे कुणसु रायं । अदिण्णं मा गैण्हह मा रजसु पर-कलक्षमा ॥                                                                                                                                                                                                 | 27 |
| • ′ | मा कुणह जाह-गव्यं परिहर दूरेण भण-मयं पार्व । मा मज्जसु जाणेण बहु-माणं कुणह जह-रूवे ॥                                                                                                                                                                                             | -, |
|     | मा इससु परं तुहियं कुणसु दयं णिश्वमेव दीणम्मि । पूग्ह गुरुं णिश्वं वंदह तह देवए इट्टे ॥                                                                                                                                                                                          |    |
| 30  | संमाणस् परियणं पणह्यणं पेसवेसु मा विभुहं । अणुमण्णह् स्रित्त्यणं सुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥                                                                                                                                                                                        |    |
| 50  | सा होह जिरणुकंपा ज वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-खब्धा मा होह जिक्किया होह दाज-परा ॥                                                                                                                                                                                               | 30 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|     | मा करना वि कल लिंह होत्सम राजनेपहालाओं लिएको । या भएतके प्रशंबह तह कि उसरे हरकते पक्षा ।                                                                                                                                                                                         |    |
| 22  | मा कस्स वि कुण णिंदं होजासु गुण-गेण्हणुजाओ णिययं । मा अप्ययं पसंसह जह वि जसं इच्छसे धवरं ॥<br>बक्त माणाव माण्यसणो एकं पि कर्म कर्म विविधेत । सारावाद प्रदासमें विकास वह विवास समाणि मेर्नि ॥                                                                                     | 90 |
| 33  | मा कस्स वि कुण णिंदं होजासु गुण-गेण्हणुजाओ णिययं । मा अप्ययं पसंसह जह वि जसं इच्छसे धवलं ॥<br>बहु-मण्णह गुण-रचणे एकं पि कयं सयं विचितेसु । आस्त्रवह पढमयं चिय जह इच्छह सज्जणे मेलिं ॥<br>पर-वसणं मा णिंदह णिय-वसणे होह वजा-घडिय ब्व । रिद्धीसु होह पणया जह इच्छह अल्लणो रुच्छी ॥ | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; P विचडप, P विस्तिओं. 2 > J तहय for उद्धयः 3 > P om. तुंग, P निष्युक्वं, P अन्नदेवाणं ॥ 4 > J होहम for होहं. 5 > P वजम for पोम, P वंकेयण, P किमिणो पेत्यं वहाणियं. 6 > P बोहिस्से for होही सो. 7 > P साहियं for सलि ये 8 > P दाहिणकरपरि for हा दिणयरकरपरि , P सुझ्होह, P om सिर, P समं से कम्याओ जिणवरिवस्थे ॥ 9 > P दरि for दर्र P मिंदु for संदु , P om. हो, P सरं वरकामि . 10 > J दृहेम महु मञ्जणं. 11 > P नरवर for जवर, P महं for महे. 12 > P om. मुरसय, P नचमाणीओ, P निमेसिय. 13 > J कोयणिम्मिय. 14 > P नंदण for णरिंद, J जंदण पंदय तरकाम्यूर-सालवणे. 15 > J सीतोदे, P घरणियरा सोहियपुद्धकंचण. 16 > P जुज्ज मप कीलियं. 17 > P थोवंथोवं, P चि for थि. 18 > P दुई जुणेंतो, J वज्जासिण, P हस्सो पुणक्खप वच्चवसं. 20 > P पुरंदरवत्तः. 21 > P पणणा for संपण्ण, J सफलजम्ममणुयस्स वि, P वेर्यं for वेरणं, P एतं for पूर्यं, P प्यवको सि । तो कि. 22 > P अणुभविकणं अन्निम वे . 24 > P तुरंग, for तरंग, P तो for भो. 25 > J सं for जं, J तुम्मं for तुज्जा, P मज्ज for मज्जः. 26 > P मारेमु जिए, P कोलणाहो सलेहि. 27 > P तह for नव, P अगिन्न for अदिण्यं. 28 > P माणेणं बहुमायं सा कुणम् स्त्रे for the 2nd line. 29 > P पर्यं for परं, J द्यं णिच णिच दी , P गुरू for गुरू: 30 > J पुरं ior पुरो. 31 > JP श्वा 32 > J कस्सह कुण णिदं होज्ज गुण, P शिष्टमु जुओ, P अद सि for जइ वि. 33 > P मण्णव for मण्णह, P वि वितेसु for विवितेसु. 34 > P लिन्छ।

|                | के कि का का कि कि का कि का कि का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1              | मिलियह धम्म-सीलं गुणेसु मा मच्छरं कुणह तुन्मे । बहु-सिक्लिए य सेवह जह जाणह सुंदरं रहेए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                | माह्यद्व धरम-साल गुणसु मा मण्डर कुणह पुण्य । व । जह गोण्हऊण इच्छह खोए सुहयसण-पढायं ॥<br>मा कहुयं भणह जब महुरं पित्रभणह कहुय-भणिया वि । जह गोण्हऊण इच्छह खोए सुहयसण-पढायं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,          |
| 3              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |
|                | कार्य करते हाओ क्रांच्या किया अधिवास । प्रवाहती च केलास ता स्वावाका चुन्ना संबंध त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                | करूर कर जोत एवं किया गण होड कीरेते । ध्वसारा कीस-मुक्लाण साह्य पुरस-कामाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| a              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6          |
| ٠              | ्रा प्राप्त करें के किया काम के जिल्हा । ब्राइक्रिया साह-वस्हा स्वरूपक क्लाण वर्ष्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                | कार मा जार मा जारिया। भेज अस्त-स्वराई । तिह्रयण-साम्खाण पर अंबर युग अधुवस सामल ॥ आव च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 9              | कंगार कर तार कर्यन कर को भीग्रणावन रक्षेत्र असते वाहि-पाँडी-जर्-भरण-भयावन्त्र-पुरुषाइ-चन्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          |
| •              | क्षत्रेत्रणं निमाणं नष्ट-प्रया-एको मोह-महाण तार्ण, मोर्च ते कवले भा जिणवर-वर्षण णान्य हत्थावलका ॥' सि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                | िर १ पर्धातरदिय कहंतरं जाणिङ्ग शासद्ध करवलं बलिणा पुरिस्ता भगव धरमणद्णा वासव-महामातणा, भाणव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 12 W           | जेण । 'भगर्व, जो एस नए अम्ह एवंत-दुक्ख-रूवो साहिओ चड-गइ-खक्खमो संसारो, एयस्स पढमं कि णिमित्तं, जेण एए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12         |
| जी             | वा एवं परिभर्मात' ति । भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेल । 'भो भो महामंति, पुरंदरदत्त महाराष, णिसुणेसु, संसार-परि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 201            | गणस्य जं कारणं भागयं तेन्त्रोक-बंधूहिं जिणवरेहिं नि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 15             | कोहो य माणो य अविग्गहीया, माया य लोहा य पबडुमाणा । चत्तारि एए कनिषा कसाया, सिंचंति मूलाइँ पुणव्भवस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15         |
|                | मण्णाणंश्रो जीवो पहिवजह जेण विसम-दोगगई-मागै । मुढो रजाकजे एयाणं पंचमो मोहो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| सर             | । कोहा णाम जं कणह अवर हे वा अणवरहे वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावयंतस्स परस्स उवरिं बंध-घाव-कस-च्छेय-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| १८ लाज         | णा-मारणाइ-भावो उववज्जइ तस्स कोही जि णामं । जो उण अहं एरिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुल-बल-बिजा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18         |
| ED             | ाईहिं एसो उण ममाहमो कि एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अज्यवसाओ अहं नि णाम सो माणो ति भण्णह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| जो             | उण इमेणं पक्षोरोणं इमेण वयण विष्णागणं इमेणं वियन्पेणं ण्यं परं वंचिमि त्ति, तं च सक्कारणं णिक्कारणं वा, सव्वहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 91 <b>वं</b> च | गा-परिणामो जो एमो सन्त्र-संसार मात्रा मात्र सि भण्णह । जो उण इसं सुंदरं इसं सुंदरवरं एवं गेण्हामि इसं ठावेमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21         |
|                | रक्सामि ति सन्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो छोडो ति भण्णह । तत्य जो सो कोवो भी चडण्पयारी सन्वण्णूहिं भग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|                | हिं पर्कावको । तं जहा । वर्णताणुवंची, वप्यवस्ताणवरणो, प्रवस्ताणावरणो, संजरूणो चेय । तन्य य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24         |
|                | पम्बय-राह-सं(एक) कोबी जम्मे वि जस्स जो हवह । मो तेण किण्ड-रुसो णरवर णर्थ समित्रियह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                | खर-पुढवी-भेय-समो संत्रच्छर-मेश्व-कोह-परिणामो । मरिऊण जीछ-लेमो पुरिसो निरियत्तर्ण जाइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27         |
|                | जल-रहा-मारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्साए । मरिजण पक्ल-मेरो आह ते देवसण्युविति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                | माणो वि चड-वियप्पो जिगेहिँ समयम्मि णवर पण्णविश्रो । जामेहि पुष्व-भणिश्रो जं जाणतं तयं सुणह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
|                | III MORE STATEMENT SETS THE MORE SETS AND SINCE A SET OF THE PARTY OF THE SETS AND ASSESSMENT OF THE SETS ASSESSMENT OF THE SETS  | ••         |
|                | सेळत्यंभ-मन्ष्टिकेण जबर मरिकल बश्चए जरण । किंचि पणामेण पुणो आहिय-यंभेण निरिष्सु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3</b> 0 |
|                | दासय-धंभ-सरिष्क्रेण होइ माणेण मणुव-जम्माम्म । द्वस्ताणीम वश्वह वेसकको णाम सम-माणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 33             | A STATE OF THE STA | 33         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |

<sup>1&</sup>gt; P अअजिक्सिटिय for अखियत, P द for य before से नह 2> P अणं for ताणे, P पहायं. 3> P व for वि, P नरवर जं. 5> P नरवर for जावड़. 3 निव्य होड़ जूण कीरंगे, P साइसं for साइयं. 6> P तो for ओ, P जाइ for जं. 7> P वसर्ज for बराही. 8> P वाटिणा जेय, P नहुयणसोक्खाउ परं 9> P जलिटिसममहाऔं, P भवाणेकतिक्खाई. 10> P ते for तं. 11> P om. कहंतर, J अयवं 12> P यसो for एम, J om. अहं, P om. एयंगे, P लक्खणं, J एवण for एए. 13> J om. एयं, P पुरत्रवस, P पिनवणसम. 14> P वंधू for वंधूई, P om. है जिणवगेष्टें हंग. to अणवरके वा. 15> J अणिगिष्टीया. 17> P वधवायतज्जमा 18> P कोवो for जोहो, P om स्त्र तारिसो ति. 19> प्र कीस for कि, P om. अहं, J विसहित P विमहामो, J एरिस अव्हावसाओ सो माणो. 20> P जो पुण, P वयणिश्वासेंगे, P एयं परवंचित्ति. 21> P सा for जो पसी, JP सेसारमाया, P इम न सुरर्र इमं च न सुर्रर एयं, P ठावेमि इमं न देमि एवं. 22> P लोमो, J om. मगवंतिह. 23> J अध्यवक्खाणो, P om. तस्व य. 24> P विद्यो, J adds 3 later, J पुढवीभेय, J जलरेहो. 25> राई for राइ, P जस्स नो कहर । 26> P तिरिवत्तणं, J जाई P जावड़. 27> P मरिमा साम, P परिणामा, P को उलेसा, P मणुवत्तणे जेति । 28> J जलरेहामिरीमो उण पुरसा कोहेण नउ तेल, P-सारिच्छा कीलंत्यणह कोवसन्ताचो। मरिकण तेल्लेसा पुरिसा देवत्तणे जेति । 29> P नामेग for णामेंह, J णाण सं for णाणतं. 30> P उण for पुण. 31> P उणो for पुणो. 32) P दाक्लीम, J सममाणे. 33> P मेहंगवमाणा, P धणवर्तसारिस्छा ईसि च बाउ सप्राटिया, J सरिच्छो ईसी.

| _          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1          | वंस-कुंडमो अइवंक-वित्य-समार्को अवस्स णरविमा । जाइ निरिप्सु णवरं मय-सिंग-समाप् लेसाए ॥<br>धणुओरंप-सरिच्छो माया-वंधिहैँ होइ मणुयत्तं । होइ अवस्स देवो ईसी-वैकाप् मायाए ॥                                                                                                                                           | 1                  |
| 3          | होहो वि चउ-वियप्पो किमि-राओ होइ फील्डि-राओ य । कदम-राय-सरिष्छो होइ चउत्थो हलिह म्ब ॥<br>पढमेण होइ जरयं बीएण भंजीत जवर निरियत्तं । तहपुण मणुय-जोर्जि होइ चउत्थेण देवत्तं ॥                                                                                                                                        | 3                  |
| ь          | कोबो उच्नेयणको पिय-पंचन-णासणो णरवरिंद । कोबो संतावयरो सोम्मह-पह-रूंस को कोबो ॥<br>६८७) अबि य कुविओ पुरिसो ज गणेह अस्थं णाणत्वं, ण घम्मं णाधम्मं, ण कम्मं जाकमं, ज जसं जाजा<br>किसी णाकिसी, ण कर्जं जाकजं, ज भक्खं जाअस्थं, ज गम्मं जागमं, ज वर्षं जावनं, ज पेयं जापेयं, ज बर्ह ज                                 |                    |
| 9          | ण दोगाई ण सोगाई, ण सुंदरं णासुंदरं, ण पच्छं णापच्छं ति । अवि य ।<br>बुह्यण-सहस्स-परिणिदियस्स पयहंपुँ पाव-सीकस्स । कोवस्स ण जंति वसं भगवंते साहुणो तेण ॥ जेण,                                                                                                                                                     | 9                  |
|            | मिच्छा-वियप्प-कुवित्रो कोव-महापाव-पसर-पश्चिद्धो । मारेड् भायरं भइणियं पि एसो जहा पुरिसो ॥'                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 12         | णियं च णरवहणा 'भयवं, ण-याणिमो को बि एस पुरिसो, केरिसो ना, कि वा इमेण कयं' ति । भणियं च गुरुणा<br>''जो एस तुन्ता वामे दाहिण-पासम्मि संठिओ मन्त्रा । भमरंजण-गवलाभो गुंजाफल-रत्त-णयण-जुओ ॥                                                                                                                          | 12                 |
|            | तिवलि-तरंग-णिद्दालो-सीमण-भिउडी-क्रयंत-सारिच्छो । भुमयावलि-मंगिछो रोस-फुरंताहरोट्ट-सुओ ॥<br>दद-कढिण-णिहुरंगो बीओ कोवो व एस संपत्तो । एएण कोव-गहिएण जं कयं तं णिसामेहि ॥                                                                                                                                           |                    |
| 15         | ६८८) अस्य बहु-कणय-विषयं फुड-रयण-फुरंत-विमल-कृतिल्लं । दमिलाण कंचि-देसं पुहर्देश व कांडलं एकं ॥<br>उत्तत्त-कणय-महया फरिहा-पायार-रुचिर-गुण-सोहा । तम्मि प्रयासा णयरी कृंची कंचि व्य पुहर्देण ॥                                                                                                                     | 18                 |
| 18#        | ए वि य महाणयरीए पुन्वदक्षिणा-भाए तिगाउय-भेत्ते रगडा णाम संणिवेसो । सो य केरिसो । विंझाडड्-जह्सबो ।<br>त्त-महिस-मंकुळो, हर-णिळको जड्सको उड़ाम-बसह-डेक्कंत-रहिरु, मलय-महागिरि-जड्सको दीहर-साहि-सय-र<br>हंगणाभोउ जहसको पयड-गहवड्-सोहिको त्ति । अवि य ।                                                              |                    |
|            | धण-धण्ण-सालि-कलिओ जण-नय-वियरंत-काणणो रम्मो । रगड त्ति मंणिवेसो गोउल-सय-मिलिय-गोट्टयणो ॥                                                                                                                                                                                                                          |                    |
| ₹          | तिम्म य जम्म-दिल्डो बहुर्रीय-रूपंत-परिगओं चंद्रो । कल्डहाबद्ध-कल्लयलो सुसम्मदेवो क्ति बसङ् दिलो ॥<br>स्स य भइसम्मो णाम जेट्टउत्तो । यो य बाल्टक्ते चेय चंद्रो चवलो असङ्गो गन्विको घट्टो णिटुरो णिटुर-वयणो<br>भाणं चेय दुद्धरियो अणवराहिणो अण्ये हिंसे च परिताडयंतो परिभमइ । तस्स तारिसस्स दट्टण सब्भावं पयई व रि |                    |
| 24 क<br>दि | यं णामं चंडतोमो ति गुण-णिष्फण्णं णामं । ता णरणाह्, सो उण एसो । इमस्स य गुरुयणेणं सरिस-गुण-कुळ-सीळ<br>इव-विष्णाण-विज्ञाणं वंभण-कुळाणं वाळिया बंभण-कण्णया पाणि गाहिया । ते वि तस्सेव कुट्ठंब-भारं णिक्सिविऊण                                                                                                       | -माण- 94<br>1 सूड- |
| 27 ਚੰ      | ाग-वाया-परंपरा-मूढा दूसह-दाल्डिर-णिब्वेय-णिब्विण्णा गंगाणु तिस्थयत्ता-णिमित्तं बिणिग्गया माया-पियरो त्ति । णु<br>डग्नोमो कय-णियय-वित्ती जाव जोब्वणं समारूढो । सा वि णंदिणी इमस्य महिका तारिसे असण-पाण-पावरण-णिर्य<br>णु असंपर्डते विविद्द-विलासे तहा वि जोब्वण-विसदृमाण-लायण्णा रेहिउं पथत्ता । अवि य ।          |                    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

सुंजड जे वा ते वा परिहिजाड जे व ते व मिळिणे वा । भाऊरिय-स्वयण्णे तारुण्णे सुष्वहा रम्मं ॥ ३० तभो तम्मि तारिसे जोन्वणे वहमाणा सा णेदिणी विरिद्या जाया ।

जत्तो जत्तो वियरइतत्तो तत्तो य कसिण-धवस्माहि । अधिजह गाम-जुवाण-जयण-जीलुप्पलालीहि ॥

६८९) तक्षो इसो चंडसोमो तं च तारिमं पेच्छमाणो असंस्थिय-कुरू-सीलाय वि तीय अहियं ईसा-मच्छरं <sup>33</sup> समुन्वहिउमाढतो। भण्णइ य,

1 > P अव्याविलयओ वचा अवस्स, P जाित for जाइ, P संग for सिंग, P मायाण for लेसाए. 2 > P अण उरंव-, J मायाब है होइ, P हंसि- 3 > J हा for राय, P हालद व्य 4 > J बितिएण for वीएण, P अविंत for अणंति, P तहर माणुमजोणी. 5 > J कोहो, P उव्वेवणओ, J कंसओ कोओ. 6 > J ण अणह्यं P नाणेत्यं, J om. णाध्मं, P नकामं for ण कम्मं, J णाअकस्मं P नोकामं, P व यसं, J णा अजसं P गोयहं. 7 > J णा अकिसी, J णा अक्सं, J णा अगम्मं. 8 > P सोयहं for मोगाई, P न पंधं नापंथं ति. 9 > P वहु for बुह. 10 > J मेच्छामिअएग, J पावपद्यक्षपसम्बोः 11 > P om. किसेना वा, J किमेण for कि वा हमेण-12 > J P वामो (?), J वासिम for पानमिम, P गवलातो for गवलाओ. 13 > J अगयावल- 14 > P स्वी for कि वो हमेण-12 > J P वामो (?), J वासिम for पानमिम, P गवलातो for गवलाओ. 13 > J अगयावल- 14 > P स्वी for कि जो, P व्य for वी पानमिम, P त्ववला P पुन्वमिल्ला- 18 > P उम्मत्त for मत्त, P हरिणलओ, P वसमर्वकंतरिहरो, P सिंह for माहि. 19 > P नहंगनाहोन्ड 20 > P वियरत्तकाणरणारागो, P ओल for गोजल- 21 > P बहुलीव-, J कल्होबबद 22 > P क्हमी भी for भहसमो, P चेव चंहो- 23 > P "णो वि अण्ये, P om. य, P तस्म य नारिसवरस, P सभावपहयं च टिमेहि. 24 > P निष्मंत्रं नामं।, P ताण for ता, P om. य, P सीलनाणबिह्वविज्वाविक्षाणं- 25 > P पाणी गहिया, J नस्सेय P नस्सेवि- 26 > P वाय for वाया, P दारिहनिन्वेय, P तिरथयत्तार निमित्तं, P मापियरो- 27 > P सो for सा, P पाणे for पाण, J णिजसणादि अ असं"- 28 > P वि विहव, P -वोसहमाणलायणण रेहिन्दं पयत्ते।, J om. अबि य- 29 > P अज्ञ , P परिहिज्जिल हं य वस्थं वा।, P हर्णा for रम्मं- 30 > J वहुमाणे, P सो for सा. 31 > P वत्ती for the first तत्तो- 32 > P अवसंहिय, J जुलसीलाय वि तीय विहेययं P कुलसीलयवित्य विह्यं- 33 > J om. भण्यह य-

- जे धणिणो होंनि वरा वेस्सा ते होंति ववरि रोराजं । दहुण सुंदरवरं ईसाव मरंति मंगुलवा ॥ णरवर, अहिओ इमाणं अहम-णर-णारीणं ईसा-जच्छरो होइ । अवि य । अत्थाणाभिणिवेमो ईसा तह मच्छरं गुण-समिद्धे । अत्याणिम पर्मसा कुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥ तमो एवं णरणाह, तीय उवर्रि ईमं समुख्यहमाणस्स बच्चइ कालो । सह धवल-कास-कुसुमो जिम्मल-जल-जलय-रेहिर-तरंगो । सरएण विजिम्मविमो फलिय-मङ्को व्व जिय-लोमो ॥ जोण्हा-जलेण पश्चालियाहँ रेहंति भूयण-मायाह । पलकोध्वेल्लिर-मीमण-सीरोय-जलाविलाहं व ॥ वर-लुष्यमाण-कलमा दर-कुसुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-वियसमाण-णीमा गामा सरयम्मि रमणिजा ॥ णिष्कण्ण-मध्व-सासा श्रामा-संतुट्ट-रोगगय-कुर्दुवा । देईन-बसह-रुहरा सरवागम-सुदिवा पुहर्ह ॥ 🖟 तओ एवं च एरिसं पुहुई अवलोइऊण परितुट्टा णड-णह-सुट्टिय-चारण-गणा परिभामितं समाउत्ता । तम्मि प गामे एकं 🤒 णड-पेडयं नामाणुगातं विहरमाणं संपत्तं। तत्थ पहाण-मवहरो हरयस्ते जाम । तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा, णिमंतियं च णेण सव्वं गामं । तत्थ लेत्त-बह्ल-जुय-जंत-जोत्त-पमाह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसको अणवसरो दृदृण 12 तेण राईए पढम-जामे पस्पंत कलयले संटिए गो-बगो संजमिए तण्णय-सत्ये पसुत्ते डिंभयणे कय-सयल-घर-बावारा गीये- 🗓 मुरय-सइ-संदाणिया इत्र णिक्खंनुं पयसा सन्द-नामउडा । अबि च । गहिय-दर-रहर सीवा अवरे वर्द्धान मंचिया-हत्था । परिहिय-पाटय-पाया अवरे ढंगा य घेत्रुण ॥ 💲 ९.०) एमो वि चंडमोमां णिय-जाया-रक्सणं करेमाणो । कोऊहरुण जवरं एयं चिंतेउमादत्तो ॥ 'अन्तो जह णढं पेच्छओ वचामि, तस्रो एसा मे जाया, कहं जह हमं रक्खामि। ता णडो ण दटुच्वो । जह एयं पि जेज, ण जुजह तम्मि रंगे बहु-सुंहर-जुवाण-सय-संकुल-जयण-सहस्स-कविलयं काउं जे । सो वि मम भाया तिहं चेव तं णई 14 दहुं गओ कि : ना जं होड नं होड । इमीए मिरिसोमाए मेणीए समस्पितज्ञ वश्वामि णडं दहुं। समस्पितज्ञ, कोंटिं 18 घेत्रण गओ एमो चंडसोमो सो । चिर-णिगग य तम्मि सिरियोमाए मणियं 'हला गीदिणि, रमणीओ को वि एसी णिबंड समाहत्तो, ता किं ण व्वणं पेस्छायों'। णेदिणीणु भणियं 'हला मिनिसोमे, किं ण-याणिस णिययस्य भाउणो चरिय-थः चेट्टियं जेण एवं भगिम । णाहं असणो जीएण णिब्विण्णा । तुमं पुण जं जाणिस तं कुणमुं ति मणमाणी ठिया, मिरिमोमा था पुण गया नै णडं दहुणं ति । नस्स य चंडस्रोमस्स तम्मि रंगे चिर पेच्छमाणस्स पट्टीए एकं जुवाण-मिहुणतं मंतेउं समाढतं । भणियं च जुवाणणं । 'सुंदरि सुमिंगे दीसित हियम परिवसिस घोरूमि दिसासु । तह वि हु मणोरहेहिँ पश्चवसं अज दिट्टासि ॥ 21 तुह सोहग्ग-गुणिधण-विश्वय-जरुणावली महं कामो । तह कुणसु सुयणु जह सो पसमिजह संगम-जरुण ॥ '
- पुरं संहितान्गुणियण-बाहुय-जळणावळा मह कामा । तह कुणसु श्रुयणु जह सो एसमिजह मंगम-जळण ॥ ' एयं मंतिजमाणे सुर्य चंडसोमेण भासण्ण-संदिएणे । दिण्णे च लेण कृष्णे । एत्यंतरिम पडिमाणमो तीण तरुणीए सो जुवाणो 27 'बालय जाणामि अहं दक्को चाहं पियंचमो नं मि । दढ-सोहिओ क्यण्णू णवरं चंडो प्रदे अक्ह् '॥ 27 े ९९) एयं च सोऊण चंड-सहायण्णणा जाय-संकृण चिनियं चंडसोमेणे । 'णूणं एसा सा दुरायारा मम भारिया ।

३९१) ग्य व सक्तिण वंड-सहायण्णणा जाय-संकेण चिनियं वंडनोमेणे। 'णूणं गुसा सा दुरायारा सम भारिया। समं इहागयं जाणिकण इसिणा केण वि विडेण सह मंनयंती समे ण पेच्छ३। ता पुणा णिसु गिनि किसेत्य इसाणं णिष्फणणं 30 दुरायाराणे' ति। पश्चिभणियं च जुवागण।

'चंडो सोम्मो व्व पर्इ सुंदरि हेरी जमो व्व जह होइ। अज महं मिलियक्वं घेत्तव्वा पुरिस-वज्हा वा' ॥

1> १ ने मानो for बेरसा ते, J inter. शबरि होति, १ नबर रोराण, १ सुंदरवर्ण. 2> १ इमाणमहम, J जारिण इमाणं ईमा 3> उ अत्वाल जानि. 4> उ एवं for एवं, १ वक्षण. 5> उ फल्वियम्बय १ फालिहमुद्दा. 6> १ प्रजालियाइ, १ पक्षेत्रेशिक्षर, उ व्य for व. 7> १ कल्यमाणजलमादा क्रम्भयसत्त्रिकण्णे मरदा, उ जीवा for जीमा 8> १ निएक, १ रातुष्टराणयकुदुंगा । देंकतवसिंट, १ मिद्रया for मुद्रिया. 9> १ मुस्त्रिय ध्वा मुद्रिय, १ मासे धित तथा विवास वि

21

24

27

30

1 भणियं च तरुणीए । 'जइ एवं तुह णिष्क भो ता जाव महं पई इह कहिं पि णड-पेच्छणयं पेच्छह ता भहं णिय-गेहं गच्छासि, 1 तत्थ तए मम ममाल्यगेणं चेय आगंतव्वं' ति भणिऊण णिगाया, घरं गया सा तरुणी । चिंतियं च चंडसोमेणं 'भरे, स 3 चिय एसा दुरायारा, जेण भणियं इमीए 'चंडो मह पइ' ति । अण्णं च 'इह चेय पेच्छणए सो किहिं पि समागओं' ति । 3 ण तीए एत्य आहं दिहो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्तीला महिला, एएणं चेय खणेणं एमहंतं आलप्पालं आढतं । ता किं पुण एत्य मए कायच्यं' ति । जाव य हमं चिंतेह चंडसोमो हियएणं ताव हमं गीययं गीयं गाम-णडीए ।

को जासु माणुसु बल्लहरूँ तं जह अवणु रमेह । जह सो जाणह जीवह व सो तहु प्राण लएह ॥

§ ९२) एवं च णिसामिजण आवद्-तिवलि-तरंग-विरह्य-भिउडी-णिडालवहुंण रोस-फुरफुरायमाणाहरेण अमिरस-वस-विल्लसमाण-भुवया-लएणं महाकोव-कृषिएणं चिंतियं । 'किह में दुरायारा सा य दूसीला वबह अवस्सं से सीसं गेण्हामिं' १ ति चिंतेतो ससुद्विको, कोंदि चेत्त्ण गांतुं च पयतो । महा-कोव-धमधमायमाण-हियको णियय-घराहुत्तं गंत्ण य बहल- १ तमोच्छहए सयले भूमि-भागे घर-फल्डिहस पिटु-आए आयारिय-कोंटी-पहार-सजो अच्छिउं समादतो । इश्रो य उक्सोह वेच्छण्य सो तस्स आया अङ्गी य घर-फल्डिहय-दुवारेण पविसमाणा दिट्टा गेणं चंडसोमेणं । दट्टण च अवियारिकण पर-12 लोयं, अगणिकण लोगाववायं, अयाणिकण पुरिस-विसेसं, अबुविज्ञकण णीई, अवहत्विकण सुपुरिस-मग्गं, सन्वहा कोव-विस- 12 वेय-अधेण विय पहओ कोंकीए सो माया अहणी वि सिरिसोमा। तं य दुवे वि णिविखया घरणिवट्टे। 'किर एसो सो पुरिसो, एसा वि सा मम भारिय' ति 'आ अण्या' ति भणमाणो जाव 'सीसं छिंदामि' ति कोंटी आमामिकण पहाबिओ ताव 15 य झण ति फल्लिहण् लग्गा कोंटी। तीय य सहेण विउद्धा सा कोट्टय-कोणाओ जेदिणी इमस्स मारिया। अण्यिं ससंसमाण 15 तीए 'हा हा दुरायार, किमेयं तए अञ्चवसियं' ति बाइया ते णियय-बहिणि ति भागा वि' । तं च सोजण ससंभमेण णिक्विया जाव पेच्छह पाढियं तं महणीयं ति तं पि माउवं ति । तमो संजाय-गरुय-परकायोणं चिंतियं णेण ।

18 'हा हो मए अकर्ज कह णु कवं पाव-कोव-वसएणं । मिच्छा-विवय्प-किप्पय जाया अल्याबराहेणं ॥ हा बाले हा वच्छे हा पिइ-माया-समिष्ण्य मञ्झा । अह भाउणा वि अति किस्सियं संपर्ध रह्यं ॥' एयं च विंतिक्रमं 'हा हनोरिह' ति मगमाणो मुख्किओ, पिक्नो घरणि-बहें । णंदिणी वि विसण्णा ।

े हा मह देयर वल्लह हा बाले मह वयंसि कत्थ गया । हा दृह्य भुंच मा मा तुमं थि दिण्णं ममं पावं ॥ ६९३) ऋण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविडं पयत्तो चंडसोमो ।

हा बालय हा वच्छय कह सि मण् णिग्घिणेण पावेणं । भाउय वच्छल सुद्धो णिवाहको सृद-हिबण्णं ॥ हा जो किंदयल-बूढो बालो खेलाविको संगेहेणं । कह णिद्ण्ण सो बिय लिण्णो सत्थेण फुरमाणो ॥ हा भाउय मह वल्लह हा भहणी वच्छला पिउ-विजीवा । हा माइ-भत्त बालय हा सुद्ध्य गुण-सवाहण्ण ॥ जलियस्स नित्थयत्तं संगालग्गो जया तुमं पिउजो । पुत्त तुमं एस पिया भणिकण समस्पिको मज्झ ॥

जणणीए पुण भणिओ ओ अंतालुहणो ममं एसो । पुत्त तुमे दहुच्चो जीयाओ वि वहाही वस्सं ॥ ता एवं मज्ज्ञ समन्पियस्स तुह एरिसं मए रहवं । पेष्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महार<del>क्य</del>-गहिएणं ॥ वीवाहं वच्छाए कारेंतो संपयं किर अउण्णो । विंतिय-मणोरहाणं अवसाणं केरिसं जायं ॥

किर भाउणो विवाहे णव-रंगय-बीर-बद्ध-विधालो । परितुट्टो णिबस्सं अप्फोडण-सद्द-दुल्लिलेओ ॥ जाव मए बिय एयं कुविएण व पेच्छ कयं महकम्मं । अण्णहर्षे विंतियं मे घडियं अण्णाण् घडणाण् ॥

1 🄈 P कर्द for कहि, P ज for जुड, P ताब for ता, J जिश्र अ for जिय, P वच्चामि for गच्छामि. 2 🕽 J om. घर गया, J अवरे for अरे 3) P इह वेक्खणए चैय कहि 4) P अडमेल्य for एत्य अहं, P तो for ति। ता, J महिलाए for महिला, J एमहर्न अलपाल P महंतं एवं आलप्पालं, P समाढत्तं for आढत्तं. 5 > J inter. मए एत्ब, P सायनडीए. 6 > P माणस for माणुसु, P om. सो, P वि for ब, ३ सो looks like नो, P तही पाण. ७> P एवं च, P तिवली-, P विन्दर्श, JP विदेशे, J कुरुकुम े, P om. न्यन-8 ) उ विलस for विलसमाण, P भुभया, P कोनेण कुविष चितिवं च ।, P om. सा. P दुस्सीला, P om. से. 9 > P om. ति, P चितंती, र कोंकी P कोंहीं, P on. च, P दिवजी आगओ निवयपराहत्तीः 10 > P तमोत्बईए, र मूमिभाए, P फलिहयपहिं, र कोंकी for कॉटी, P अब्बिउं for अन्छिउं, P उक्खिडिए पैक्छणएः 11) P संदर्णीया घरफरिहय, उ टहुणं अवि , P परिलोयंः 12) उ कण य पुरिस, उ अवजिक्कम्प य णीई, P लीई, P कोवि विसवेयंपण वियः 13> P om. कोंकीए, P पहणी for भइणी, P सिरिसेएमा, P विनिविडिया, P एम for एसो, P repeats पुरिसो. 14) J om. आ, J अणाओं ति, J कोंकी for कोटी, P आमाविकण 15 ) Jom. य, P खण for झण, J कोंकी for कोंटी, P om. य, P om. सा. 16 ) P किसयं नए अब्जवसियं, J ए for ते, J मश्लीए ति, J 000. साथा वि. 17) P पार्टियं तं सङ्गिसायरं ति । 18) P झा हा सए, J कयं पेच्छ पाववसएण : मिच्छावियप्पियं पिय जाया. 19) P पिय for पिइ, P पियं ते for वि अंते, उ सियं for रह्यं. 20) P repeats हा. 21 ) उ सुंच इसा मा, Р दीणं मध् पार्व. 22 ) Р बिङ्बिङं पलविङं पयत्ती. 23 ) उ हा बाला य, Р वच्छा न नाओ निवारिओ. 24) म् ऋडियड, म् सिणेहेर्ण, म्फर् for फूर. 25) ग्रापेउविणीय, ग्रमाण for माइ. म् गुणसमाइक. 26) ग्रमानमारे 27 > P पुणो for पुण, s एसो for बरसं. 29 > P पुञ्चाहं for बीबाहं, s अवसारणं. 30 > s चिद्धान्तो, s णश्चीमं, P उप्कोडणः 3 1 > J om. क्यं, म पेकछह एवं करंतेण। हा अण्णह चितिअं घडाविअं अण्णाए (the page has its ink rubbed very much).

12

27

30

अह वि पडामि समुद्दे गिरि-टंक ना विसामि पायाले । जरूने व्य समारुहिमो तहा वि सुद्धी महं गरिय ॥ कह नोसे विव पढमं कस्स न हल्यिस्स जनर नयजमहं । दंसेहामि अहण्यो कय-अहणी-आह-जिहुनं तो ॥

ता णवरं मह जुने एयं चित्र एत्य पत्त-कालं तु । एए्सि चेय वियाणलिम सप्पा विलेहुं ते ॥ ह्य जाव बिलविए श्विय ता ह्सह्-कलुण-सह-विहाणो । जल-ओहारं दाउं अवर-समुदं गओ चंदो ॥ सोकप रुण्ण-सहं महिलक्तण-योय-मड्य-दिश्यण् । बाह-जलं-थेवा इव तारा वियलंति स्यणीण् ॥ ताव य कोवायंबो तुज्ञय-यविवक्त-पश्चिहय-पयावो । पाविय-चंडयर-करो उड्डओ सुरो णर्वह व्य ॥

६९४) तओ मए इसाए पुण बेलाए जाइदूरसुमाए कमलायर-पिय-बंधवे चक्काय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरे समास्तिया सुच्छाए तओ अणिओ जेगण। 'आ एवं विख्वसु, जह वि मया हमे' ति । तह वि परछायाव-परसो जरूणं १ पिस्तिमि त्ति कय-णिच्छओ हमो चंडमोमो दीण-विमणो मरण-कय-ववसाओ गुरु-पाय-पहर-परसो हव जिक्कतो गामानो, १ गओ मसाण-सूमि, रहया य महंगी महा-दारुप्हिं विया। तत्य य तिल-धय-कृप्यास-कृपुम-परभार-बोच्छाहिनो पज्जलिओ जिल्लो जल्लाने परभार-बोच्छाहिनो पज्जलिओ जिल्लो जल्लाने परभार-बोच्छाहिनो पज्जलिओ

वेण्डह गेण्डह रे र मा मा बारेह लेड णिवडंन । इय णिसुय-सद्-समुहं बलिय-बुवाणेहिँ सो धारिमो ॥ मणियं च णण 'भट्टा भट्टा, किं मण् पाव-कम्मेण जीविण्णं । बाव य ।

धन्मत्य-काम-रहिया बुह्यण-परिणिदिया गुण-विहूणा। ते होति मय-सरिच्छा जीवंत-मयलया पुरिसा॥

15 ता ण कर्ज मह इमिणा पिय-बंधव-णिहण-कलुमिएणं वुह्यण-परिणिदिएणं अणप्यणा इव अप्यणा'। भणियं च हल- 15 गोडल-छल-संबित्रिएहिं पिय-पियामह-परंपरागएकेकासंबद्ध-वंड-बंड-संघित्य-मणु-वास-वम्मीय-मकंड-महरिसि-भारह-पुराण-गीया-सिलोय-वित्त-पण्णा-सोतिय-पंडिएहिं 'अत्थेत्य पायच्छितं, तं च चरिऊण पाय-परिहीणो अच्छसु' ति । भणियं च 18 चंडमोमेणं 'भगवंतो भहा, जह एवं ता देसु मह पायच्छितं, तेण इमं महापावं सुन्हाह् ते । ता एकेण भणियं। 'अका- 18 मेन कृतं पापं अकामेनैव शुद्धगति'। अपगेण भणियं असंबद्ध-पलाधिणा। 'जिद्यांसां जिद्यांसायाच तेन बह्यहा मवेत्'। अपगेण भणियं। 'कोपेन यत्कृतं पापं कोप एवापराध्यति'। अपगेण भणियं। 'बाह्यणानं निवेद्यात्मा ततः शुद्धो भवि- शु व्यति'। अपगेण भणियं। 'अहानाद्यन्द्वतं पापं तत्र होयो न जायते'।

५९५) एवं पुष्वावर-संबंध-रहियवरोण्यर-विरुद्ध वयणमणुगाहिरहिं सन्बहा कि क्यं तस्य पायश्वितं महा-बढर-भहेहिं। सयलं घर-सन्बरसं धण-घण्ण-चन्द-पत्त-सयणासण-डंड-संड-नुषय-चंडप्पवाहर्ग वंभणाणं दाऊण, इसाहं च पेतं, जय ३५ जिब ति अहव अहिताई अवत्वं भम्तो कप-मीस-तुंड-सुंडणो करंका-हत्यो गंगा-बुबार-हेमंत-ललिय-सहेम्पर-चीरसह- ४४ सोमेसर-पहास-पुरुष्वराहसु विरुद्ध पंदत्वालयंतो परिसम्य, जेण ने पात्र सुज्ज्ञह ति ।

तं पुण ण-यणेते शिय तेण महा-पात-पसर-पश्चित्रहो । मुचह एस फुडं चिय अप्पा अयोण कालेण ॥
आहं अप्पा पाय-मणे बाहिंजल-धोव गण कि सस्स । जं कुंभारी स्या लोहारी कि घयं पियद ॥
सुक्तार णाम मलं चिय जरणाह जलेण जं सरीरिम्म । जं पुण पात्रं करमं तं भण कह सुद्धाए तेण ॥
किंतु पिवत्तं स्य-सेवियं इमं मण-विसुद्धि-करमं च । पृत्तिय-मेत्तेण कभो तत्थ भरो धोय-वत्तीए ॥
जं तं तित्यम्मि जर्द तं ता भण करिमं सहावेण । किं पात्र-फेडण-परो तम्स सहावे। कह ण च त्ति ॥
जह पात्र-फेडण-परो होज सहावेण तो दुवे पक्ता । किं आंग-मंगमणं अहवा परिचितियं हरह ॥
जह औग-मंगमेणं ता एए मयर-मच्छ चक्काहं । क्विष्टिय-मच्छंपा पदमं सम्मं गया णेता ॥

1) प बिजाम for बिलामि, प महं नत्वी 2) प गांम, प त्वणमुं: 3) उसर जरं, प कालमि।, प एतीम चेव वियालणिस, उ बिलोचु प बिछोचु 4) प जाव विलव निय ना, उ जरुनीवार. 5) प बीव, प जरुसेवा, उ इय for इव. 6) प दुःजाण for दुःजाण 7) उपा for मए, प एटिएने कि र तिन् हैं। प मानामांसां जा पुल्लिके ने तिशो, प भणियं for भणि हो, प बिलवेम जीविया इसे, प बोरेसी for इसे सि, प जात. तर वि पच्छागाप ... यविमासि ति 9) प इय णिनवर्यनोः 10) उ जात गांने, प सुनी कि पूर्ति, प बोरेसी कि तार्ति, उ बोरेसी कि विश्व कि जात हैं। विश्व कि मा मा, उ णिम्लिश, प तिन् वह, उ सम्मुरः 13) प भद्दा भद्दा मा सुनी प प विदे पहितः 12) जे गेरह तेणह है, प हंती कि मा मा, उ णिम्लिश, प तिन् वह, उ सम्मुरः 13) प भद्दा महा, प कमेगा 14) प जीपंती महत्वा 15) उ हवत्यणो. विश्वं, प लिस्के कि स्व कि मा मा, उ णिम्लिश, प लिस्के कि स्व मा प पहेस्कार्मवंध, प जा. सहस्व प मा पुन कि मा मा, प लिस्के कि सुनी कि स

| 1    | बहुव परिचितियं चिय कीस इसी दूर-दिश्खिणी लोगी। आगच्छाइ जेण ण चितिऊण समी समारुह्ध ॥                         | 1                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      | श्रह पावणो ति ण इसो विसिट्ट-बुदीएँ होज परिगहिंगो । तत्य वि विसिट्ट-बुदी-परिगहियं होज कूब-जरुं ॥           | _                   |
| 3    | अह भगित होज ते पि हु तिस्थे गर्मणं णिरत्यवं होज । अह तं ण होज तित्यं पुण होहिह पुरय को हेऊ ॥              | 8                   |
|      | जुत्ति-वियारण-जोमी तम्हा एयं ण होइ विबुहाण । मूढ-जण-वरण-विरथर-परंपराए गर्थ सिद्धी ॥                       |                     |
|      | जं पुण मयस्स अंगट्टियाईँ छुटमंति जण्हवी-सिल्ले । तं तस्स होह घम्मं एत्य तुमं केण वेळविक्रो ॥              |                     |
| 8    | ता एत्य णवर णरवर एस वराओ भयाणुओ मुद्धो । पाव-परिवेडिओ विषय भामिकाइ मंद-बुद्धीहिं ॥"                       | G                   |
| Ų    | वं च सोऊण सब्वं सच्चंय तं णियय-पुग्व-युत्तंतं, पुणो वि                                                    |                     |
|      | विणय-रहर्अंजलिउडो भक्ति-भराजरमाण-सब्भावो । संवेग-ळढ्-बुद्धी वेरगां से समलीणो ॥                            |                     |
| 9 उ  | हाइओ भगवओ चलण-जुय-हुनं, घेतृण मगवओ चलण-जुयलं करपलेहिं, अवि य,                                             | 9                   |
|      | संवत-छद्र-बुद्दी बाह-जलोयलण-घोय-गुरु-बलगो । भुणिणो चलणालम्गो मह एवं भणिउमाढतो ॥                           |                     |
|      | 'भयवं जं ते कहियं मह दुच्चरियं इमं अउण्गस्स । अक्लर-मेत्तेण वि तं ण य विहदद् तुम्ह भणियाश्रो ॥            |                     |
| 12   | ता जह एयं जाणसि तह पूण विवाणसे फुडं तं पि । जेण महं पावमिणं परिसुज्झइ अकय-पुण्णस्स ॥                      | 19                  |
|      | ता मह कुणसु परायं गुरु-पाव-महा-समुद-पबियस्स । पणिवद्य-वच्छरू श्विय सप्पुरिमा होंनि र्दाणम्मि ॥'           |                     |
|      | वं च पायविसमे विरुवमाणो गुरुणा भणिमो 'भद्दमुह, णिसुणेसु मन्म चयणं । एवं किरु भगवंतिहें सम्बण्णूहिं        |                     |
|      | नत्थर्यरेहिं पण्णवियं परूवियं 'पुन्ति खलु मो कडाणं कम्माणं दुप्पिकंताणं वेयइत्ता मोक्लो, णिथ अवेयइत्ता,   |                     |
| a    | । झोसइत्ता'। तेण तुमं कुणसु तवं, गेण्हसु दिक्खं, पडिवज्जसु सम्मत्तं, णिदसु दुव्वरियं, विरमसु पाणि-बहाओ, र | <b>उज्ञस्</b>       |
| q    | रिगाहं, मा भणसु अलियं, णियत्तसु पर-दश्वे, विरमसु कोवे, रज्ञसु संजमे, परिदृरसु मार्थ, मा वितेसु लोहं, अव   | मण्णसु              |
| 18 & | महंकारं, होसु विणीओ सि । अवि य ।                                                                          | 18                  |
|      | एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इमे नि जं कयं पावं । भव-सय-सहस्स-रइयं खोण सन्वं पणासंसि ॥'                       |                     |
|      | स्यं च सोजण भाणयं चंडम्पोमेण 'भयत्रं, जह दिक्खा-जोग्गो हं, ता महं दसु दिक्खं' ति । गुरुणा वि णाणाइमएणं उ  | बसंत-               |
| 21₹  | बत्रिय-करमो जाणिङण पवयण-भणिय-समायारेण दिक्लिओ चंडसोमो ति ॥ 🛞 ॥                                            | 21                  |
|      | ५९६) भणियं च गुणो वि गुरुणा घम्मणंदणणं ।                                                                  |                     |
|      | 'माणो मंतावयरो माणो अत्यस्स णासणो भणिओ । माणो परिहव-मूर्क पिय-बंधव-णासणो माणो ॥                           |                     |
| 24 F | राणन्य हो पुरिसो ज-याणह सप्पर्ण जामप्यणं, ज पियं जापियं, ज बंधु जाबंधुं, ज सत्तुं जासत्तुं, ज मित्तं जामि | तं, ण <sup>24</sup> |
|      | तज्जं णासजंग, ण सामियं णासामियं, ण भित्रं णाभिन्नं, ण उत्रयारिणं णाणुवयारिणं, ण पियंत्रयं णापियंत्रयं, ण  | । पणवं              |
| ū    | गापणयं, ति । अवि य                                                                                        |                     |
| 27   | लहुयत्तणस्य मूर्लं सोगाइ-पह-णासणं भणत्ययरं । तेणं चित्र माहृहिं माणं दूरेण परिहरियं ॥                     | 27                  |
|      | माण-महा-गह-गहिओ भरमाणो पेच्छण् ण वारेइ। अति मायरं पियं भारियं पि पुसो जहा पुरिसो ॥'                       |                     |
| \$   | निर्णयं च राहणा 'भगवं, बहु-पुरिस-संकुले ण-याणियों को वि एम पुरिसो' त्ति । भणियं च धम्मणंदणेण ।            |                     |
| 30   | "जो एस मञ्ज वामे दाहिण-पासम्मि संिठजो नुक्क । एक्कुण्णामिय-सुमजो विन्थारिय-पिहुल-वच्छयन्ते ॥              | 30                  |
|      | गन्य-भर-मउलियच्छो परियकाबद्ध-उदभडाडोवो । ताडता धरावियलं पुणो पुणो वाम-पाएण ॥                              |                     |
|      | उत्तत्त-कणय-वण्णो भायंत्रिर-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीढा-पेसवियाणु तुसं पि हिट्टीणु णिज्याह ॥                  |                     |

इमिणा रूत्रेण इसो माणो व्य समागओ इहं होज । एएण माण-मृदेण जं कयं ने णिसामेह ॥

<sup>2)</sup> म् वामणी for पावणो, म बुद्धीय होजा, उ होकण for होजा, उ तरव विसिद्धा बुद्धी, उ हो 3 for होजा (sometime 3 and जा look simular). 3) म लंगा for तिरवे, उ जिम्स्थाओ, म गंगा for तिरवे, 4) म गय, म has here the verse फितु पवित्तं तियामिंदसिवयं मणांवमदिकरवं च । एत्तियमेंत्तेण कशो तस्स अमो वो अवंतीए—compare the readings with the verse in 3 noted above, p. 48, foot-note, 29. 5) उ पुण एवस्स. 6) म ला. जावर, म अयाणओ सुद्धो, म परिनेष्ट्वि ओ, उ पाव for मंद. 7) अ सच्यं म सम्मयं, म तियं for जियय, उ ला. वि. 8) उ रह्यविषय अंत्रली उटी, उ संन्येय कद. 9) म जुयल हुत्तो, म लांका अवि य. 10) उ संत्रेय, म ला. घोय, म चलणाज्य कल्याो 11) म अगवं, म तिद्ध for ते, उ मत्तेण for मेत्रेण. 12) म मि for पि. 14) म मद मह गुजेम मह वयणं, म किए for किल 15) उ दुष्परकर्णाणं, म वेडता. 16) उ व for वा, उ जोसहत्ता. 17) म अजेमु, म विर्ज्जमु. 18) उ अहंकारोः 20) म अगवं, म दिक्खाए जोगो अहं ता महं, म ला. ति, म नाणाहस्य उवं. 21) म सह्य. 22) उ तु for च before पुणो. 23) म मूले, म वंश्वीनासणो. 24) म माणवद्धी, म अप्ययं नाणप्ययं, म न वंश्व नावंधू, उ जा सत्तु जासन्त. 25) म नाउवयार्गिण, म पिवं for विवं in both places. 27) म पणनासणं अजलक्षकरं. 28) म मारियं for मायर, उ विद्या तिन पितं 29) म अगव 30) म वामो किल वासे, म एकुक्षामिय समिओवत्यारिय, म वन्यवले. 31) उ त्रीय किल गच्य, म उत्तरहाजोबी, म न्याएण 32) म वेत्त for वर्ष, म निसासीहर उत्तरहाजीवा, म समाममो, म होज्जा, म निसासीहर

१९७) अस्य णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पदम-संह-सम्भिक्को । गाउब-मेत्त-मामो गामासण्ण-द्विब-तरुषो ॥ जो स्तम-पदम-णरिइ-णिवय-सुय-दिण्ण-णाम-विंघालो । छक्छंड-मरह-सारो णाममवंती-जणवको ति ॥ असो ब करियो अवंति-जणवको । जस्य य पहिएहिं परिभ्रममाणेहिं स्वरं वि देसे दिद्वहं एको व दोण्णि व तरुषयहं आहं । जस्य य पहिएहिं परिभ्रममाणेहिं स्वरं वि देसे दिद्वहं एको व दोण्णि व तरुषयहं आहं । ण घण-घष्टिब-क्रसण-पर्यर-णिकद्वहं, दोण्णि व तिण्णि व दिद्वहं रुक्खहं आहं ण सरस-साउ-महल्ल-पिक्क-घण-फरूहं, तिण्णि व चयारि व दिद्वहं गामहं जाहं ण गांवजीत थोव-वीहियहं, चतारि व पंच व दिद्वहं देवडळहं जाहं ण सुंदर-विरूप्तिणी- वयणाबद्ध-संगइ-गीयहं, पंच व छ व दिद्वत्व विरूप्तिणीओ जाओ ण घरिय-घवळाववत्त-माऊर-छत्त-चामराइंबराओ 'ति । ६ अवि य ।

बहु-रवण-णियर-भरिओ वियरंतुद्दाम-मुद्दय-मंखडलो । णिम्मल-मुत्ता-पडरो मालव-देतो समुद्दो झ्य ॥ ९ तस्स देसस्य मञ्जन-भाण

जवलहर-णिम्मल्डभा फुरंत-मणि-विसल-किरण-तारह्या । सरण् व्य गयण-लच्छी उज्जेणी रहिरा णयरी ॥
जा य गिन्ह-समण् जल-जेत-जलहर-भरोरिल-णिसुय-सहिर्स-उद्दंष-तृड्विय-पायिक्वित-घर-सिहंदि-कुल-संकुला फुट-पोमराय12 इंदोवय-रहिरि व्य पाउस-मिरि-जहस्य । पाउस-समण् उण फलिह-मणि-विणिम्मविय-घर-सिहंद्द्य-धवला विमलिंदणील-12
फुरमाणी इंदीवर-मंकुले व सरय-समय-गिरि-जहस्यि । सरय-समण् उण बूसह-रिव-किरण-णियर-संताविय-पजलंत-सूर्कंतजिण्य-तिष्वायवा श्रासार-वारि-धारा-धोय-णिम्मल-भिय-किसण-स्वण-किरण-संविलय-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल व्य गिम्ह16 समय-सिरिहि अणुहरह् ति । जिहि च णयरिहिं जुवह-जुवाण-जुवलेहिं ण कीरित सुह-मंदणहं । कण क्रजेण । सहाव-लायण्य-15
पसरंत-चेदिमा-कलुसत्तण-भण्ण । जिहें च कामिणियण्ण ण पिक्रेति विविहासवहं । कण क्रजेण । सहाव-सुरय-विलासविष्यर-भंग-भण्ण । जिहें च विलासिणीहिं विवर्राय-रिमिगीहिं ण बज्झेति र्णंत-महामणि-मेहलउ । क्रण क्रजेण । सहाव-

भइतुंग-गोउराइं भवणुजाणाइँ सिहर-कलियाइं । एकेक्समाईँ जीए **णयरि-सरिच्छा**ईँ भवणाईं ॥

- ्रं९८) तीए य महाणयरीण उजेणीण पुन्तुत्तरे दिसाभाग-विभाग जोयण-मेत्ते पएसे कृतवंद्रं जाम गामं अणेय-धण-21 घण्ण-समिद्धि-गव्यिय-पामर-जणे महाणयर-मिस्सं । तथ्य एका पुन्त-दास-वस-वस-पस्त्री कहं पि भागहेज-पिग्हीणो स्वयण-धा संपया-रहित्रो क्षेत्रभडो णाम जुण्ण-उक्तरे परिवयह । एरिस श्रिय एसा मुगाल-दल-जल-तरल-वंबला मिर्ग पुरिमाणं । अवि य ।
- 24 होऊण होइ कस्स वि ण होइ होऊण कस्सइ णरस्स । पढमं ण होइ होइबि पुण्णेकुस-कड्डिया लच्छी ॥

  तस्स य एको षिय पुत्तो वीरभडो णाम जियय-जीयाओ वि वहाइयरो । मो तं पुत्तं घेतूण उजेणियस्स रण्णो भालिगिउं पयत्तो । दिण्णं च राइणा जोलगमाणस्म तं चेव कृववंद्रं गामं । कालेण य मो खेत्तसडो अगय-रण-मय-मंघट-वहार-वीर27 तरवारि-हारियावयरो जरा-जुण्ण-सर्गणे परिमक्षिऊण असमन्यो तं चेय पुत्तं वीरभडं रायउले समिष्पिऊण घरे चेय चिट्टिउं 27 पयत्तो । रायउले वि तम्म पुत्तो चेय अच्छिडं पयत्तो । तस्स य से पुत्तस्स सित्तसडो जाम । मो उण सहावेण थड्डो माणी अहंकारी रोमणो विह्युम्मत्तो जोव्वण-राव्विओ रूव-माणी विलाम-महओ पुरिसामिमाणी । तस्स य पृरिसस्स सव्येणं चेय उठ जोजाएणं रायउत्त-जर्णं सित्तमडो ति अवमण्णिऊण माणभडो ति से कर्य णामं । तेण परणाह, सो उण एमी माणभडो । ३० अह अण्णिम दियहे उवविट्टे सयले महाराय-मंदिठ जिय-जिय-व्याणेसु समागओ माणभडो । तओ राहणो अवंतिबद्धणस्स क्य इति-णमोक्कारो जिययामण-टाण-पेनियच्छि-सुन्नो जाव पेच्छिइ तिम ठाण पुलिद-रायउत्ते उवविट्टे । तओ विल्ञो तं उठ चेय दिमं । मिणपं च जेण 'भो मो पुलिद्, मज्ज मंतिय इमे आसणहाणे, ता उट्टसु तुमें'। पुलिदंग भाणेय 'अहं अयाणतो ३३
  - 1 > ए गामानण्ण, उत्तलाओं 2 > उत्त lor जो, उचिद्धालां 3 > ए अवंतीः, उपस्थितमाः, ए स्वले विय दोस दिहुटं, ए तन्त्रायस्म ाहर 4) ए कांसेणपुन्थरमा रोहबहर, उ द्रोणिण वि तिष्णि, ए ही for द्रोणिण, उ द्विषद् for दिद्वई, उ स्रसाड, यू मह for मण, अक्टड. 5) ए अतारि, अ गामाड, अ om जाद, ए om ण, ए गणि जीत, अ चयरि, ए पच वि (for व), अ व दिटुई देव उक्त १ वि देव उक्त न विट्टर्ट 6) र यणवडमगीय १ संगर्गीय ई, १ व छ विभिदिद्वि ३ विकासिणीओ, १ धवसायवत्त, र मापूर for माका 8) १ नवट for मुन्य, व नयान् for युक्त, ए साल्यदेसी 10) ए निस्मलक्ताः 11) १ तो for जा यु, १ सहिसिन्न-रिमड्ह, र मुदुए, मन्डांबन, र-पीडिजांत, र तेमरा-डोवय म पोमन्था द्रिडं च याउस 12) रत् for न्व (emended), P जह-सिया, Pom. गांग, अधवळविमलः 13 > P कुम्मागांधीनगराकुल, P सारि जनसिया, असून tor मूरकनः 14 > अतिन्वायन्व । P तिन्वायव आसारिः, म सकुर्तं व. 15) म ति for नि. P om. गृह. 16) P कलुमण, P कामिणीयणेण, P om. ण. 17) P रम-रीहिं, P मेहन्द्रां 18) P महामायलुं, म लुद्धिंह, म om. ति. 19) P गीयराह, P णवर. 20) म तीय व, म om. उज्जे-णीय, P दिमाना . 21 > P स्तिक्तं for मान्सं, 1 एत्मुओ, P क्री कि मान्येका, P स्वल for स्वण. 22 > P खत्तहडो for खेसमडो, Jom. प्रतिमड, P एर्. मु, P एम for एसा, ए उरन्करव नव्या, Jom. सिरी. 24) P होउं न होह, P क्रसह न होह, उ पुण्णुंकुल, P कुहिता for कड्डिया 25) उण्की चेय, P पुरिता for पुत्ती, उ 000. बीरअटी णाय, P निय for णियय, P धेतुं उद्धेणयस्त. 20) । दिण्णा for दिण्णा, P om. य, P मा सत्तारती, P म for मय. 27) । दरिया, P तं चेत्, I सत्तिमंड for बीरभट, P चेव 28) P शबले. J om. बि, P om चेब, J om तरस य से पुत्तस्म सत्तिमञ्जे णाम । 29) P विद्युमत्ती, J अवमाणी for इत्रमाणी, म मुङ्गी P मुझ्मी, P पुरिमादिमाणी, P परिमयस्म 30 > P om. first ति, P om. तेण. 31 > J om. दिवहे, उ महारा: , १ नियमिययहाणेस, १ राहणा अवितिवद्धणरम य अयः 32) १ om. हाण, १ पेसियच्छीओ तं जाव, १ राय उत्ति, P तओ चिलिओ. 33 > P om. चेय, J om इस, P आसणस्थाण.

30

33

। इहोबबिट्टो, ता समसु संपर्व, ण डण्डे डवविसिस्सं'। तबो अण्गेण भणिर्व 'बहो, एवं परिभवो कीरइ वरायस्स'। वितियं 1 स माणसङ्ण 'अहो, इमिणा मह पुर्लिदेण परिहको कशो। ताव जीवियं जाव इमाणं परिभवं सहिजह ति। अवि य।

3 जाव य अभग्ग-माणं जीविजङ् ताव जीवियं सफलं । परिहव-परिमलिय-पयावस्स मण किं व जीवेणं ॥ अण्णं च । 3 ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेह । परिमव-तुलाएँ तुलिओ तणु-तणुय-तणाओं तणुययरो ॥' एवं एरिसं चिंतिकण समुक्खया जम-जीहा-संणिहा खुरिया । ताव य अवियारिकण कजाकं अयाणिकण सुंदरासुंदरं 6 अर्चितिकण अत्तणो मरणामरणं 'सन्वदा जं होव तं होव' ति चिंतिकणं पहओ वच्छत्थलाभोण् पुलिंदो इमिणा रायवसो 8 ति । अधि य ।

ण राणेड् परं ण राणेड् अप्पर्व ण य होंतमहाहोंतं । भाणमरुम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो स्व ॥ १तं च विणिवाहरूण णिक्खेतो छहं चेय अत्थाणि-मंडवाओ । ताव य

गेण्हह गेण्हह को वा केण व मारेह लेह रे भाह। उद्धाइ कळवल-रवो सुहियरयांग जरुणिहि व्व ॥

्र ९९) एथंतरिम एसो माणभड़ो उद्धाइजो जियय-गामहुत्तं। क्यावराहो भुयंगो इव झत्ति संपत्तो जियय-घरं 12 भणिजो य तेण पिया 'बच्यो बच्यो, मए इमं एरिसं बुत्तंतं कयं। एयं च जिसामेर्ड संपयं तुमं पमाणं किमेत्य कायन्त्रं नि। 12 भणियं च वीरभडेणं 'पुत्त, जं कयं तं कयं जाम, किमेत्य भणियन्तं। अति य।

कर्ज जे रहस-कर्य पढमं ण णिवास्यिं पुणो तम्मि । ण य जुजह भणिकणं पच्छा रूक्तं पि वोलीणं ॥

15 एत्य पुण संपर्य जुत्तं चिंदस-गमणं तयणुष्पवेसो वा । तत्य तयणुष्पवेसो ण वडह । ता विदेस-गमणं कायच्यं । अण्णहा 15

णित्य जीवियं । ता सिग्वं करेह सज्जं जाण-वाहणं' । सिज्जयं च । आरोवियं च णेहिं सपर्ल सार-अंडोवक्सरं । पश्यिया य

णम्मया-कूलं बहु-वंस-कुडंग-रुक्ल-गुम्म-गुविर्छं । इसो पुण कह्वय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिजंतो वि पिउणा कुछउत्तवाए

18 पुरिसाहिमाण-गहिको तिहें चेव गामे पर-वरुस्स थको ।

कच्ची दुहा वि लाहो रणेनाणे सुर-धीर-पुरिसाण । जह मरह अच्छराओ अह जीवह तो सिरी लहह ॥ एवं चितर्यतस्स समागयं पुलिंदस्स संतिषं बलं । ताव य,

प्रेस एस गेण्हह मारे-मारेह रे दुरायारं । जेणम्ह सामिनो चिय णिहनो मकवावराहो वि ॥ एयं च भणमाणा समुद्धाइया मध्ये समुत्थ-रिउ-भडा । हमो य आयिक्षय-स्वग्न-रवणो कह जुिक्काउं समादत्तो । वेळं उप्पद्दओ चिय पायाखयलम्म प्रसूष् वेळं । कह्या वि धाइ तुरियं चक्काइट्टो म्व परिभमइ ॥

24 § १००) एवं च जुन्ममाणेणं थोवायसेसियं तं बर्छ इमिणा। तह वृसद्व-पहरंतो-गुरु-म्खय-णीसहो पाढिको तेहिं 24 उच्छूढो च तस्स णियपृष्टिं पुरिसेहिं मिलिओ णिवब-पिउणो। ते वि पलायमाणा कह कह वि संपत्ता णम्मया-नीर-लगां अनेय-चेल्या-गुम्म-नोच्क्र-संकुळं वण-महिम-विसाण-भज्जमाण-बह-वेढं उद्दाम-विवरंत-पुष्टि-भीसणं पृक्तं प्रचेतिय-नामं। तं 27 चेय दुगां समस्सह्फणं संिया ने तत्थ। इमो च माणभडो गुरु-पहर-परहो कह कह वि रूढ-वणो मंतुत्तो। तत्थ वारिसे 27 पर्चते अच्छमाणाणं वोलिओ कोइ कालो। वाव य

कट्टिय-मुहल-सिलीमुह-दुप्पेच्छो कोइला-कलयलेणं । चूय-गईदारूदो बसंत-राया समझीणो ॥

अञ्जीणिम वसंते पव-कुसुमुब्भेय-रहयमंजलिया । सामंता इव पणया रुक्खा बहु-कुसुम-भारेण ॥

रेहड् किंसुय-राहणं कोइल-कुल-गेजमाण-सहालं । पव-रत्तंसुय-परिहिय-णव-वर-सिरंसं वणाभोयं ॥

साहीण-पिययमाणं हरिसुप्फुल्लाईँ माहव-सिरीष् । पहिय-चरिणीण जवरं कीर्रात मुहाईँ दीणाईं ॥

सुब्वइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडहिया-सहो । विविद्द-रसत्य-विरह्जो चचरि-सहो समुट्टाइ ॥

पिजड् पाणं गिजइ य गीययं बहु-कलयलारावं । कीरह मयणारंमो पेरिजड् बल्लहे दूई ॥

27

] \$909) तश्रो एयरिम एरिसे वसंत-समए वस्तर-साहा-णिबद्ध-दर्ध-दीह-माळा-वह्न्छय-दोळा-हिंदोल्डमाण-वेल्लहरू- 1 विकासिणी-विकास-गिजमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदाभीय-युद्दय-मउम्मत्त-महुपर-स्वृत्तात्व-मणहर-रूणरूणेत-जुवल-3 जुवह-जा सो माणभदो गाम-जुवाण-तंद-समग्गो अंदोलण् अंदोल्डमाहनो । मणियं च जुवाण-जागेण तालं दाऊण 'भो भो अ गाम-वोज्ञहा णिसुणेह एकं वयणं।

'जो जस्स हियय-दड्जो णीमंकं अज्ञ तस्स किर गोर्त । गाण्यव्वमवस्मं एत्य हु सवहो ण अण्णस्स ॥' 6 पडिवण्णं च सव्वेणं चेय गाम-जुवाण-जाणं । भणियं च सहत्य-ताळ-हिसेरेहिं 'रे र सबं सबं सुंदरं सुंदरं च संखत्तं । जो 6 जस्स पिक्रो तस्स इर अज्ञ गोर्त्त गाण्यव्वं अँदोळयारूळपुहिं ण अण्णस्य । अवि य ।

सोहगा-मउम्मत्ता ज श्रिय जा दूहवाओ महिलाओ । ताण इसाण णवरं सोहगां पायढं होड् ॥'

9 एवं च भणिए णियय-पिदाणं चेव पुरको गाइडं पयत्ता हिंदोलयारूढा । तओ को वि गोरीवं गायइ, को वि सामलियं, 9 को वि नणुवंगी, को वि णोलुप्पलच्छी, को वि पदम-दलच्छि ति ।

५१०२) एवं च परिवाडीण समारूढो माणमडो अंदोलण, अश्वितो य अंदोलण जुवाण-जणेण । तभो णियय-12 जायाण गोरीण मय-सिलंबच्छीण पुरको गाहउं पयत्तो हमं च दुवह-खंडलयं ।

परहुय-सहर-सह-कल-कृविय-स्रयल-वर्णतरालण् । कृसुमाभोय-सुहय-मत्त-भमरउल-रणत-सणाहण् ॥ बहु-मयरंद-चंद-जीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायण् । जुनह-जुनाण-वुनल-हिंदोलर-गीय-रनाणुरायण् ॥

प्रिमयम्मि वसंतर्भे जह सा पीलुप्परूचित्रया पम्पै । आिंगाजद मुडिय सामा विरह्नसुप्हिँ अंगेहिं ॥ एयं सामाण् गोत्तं गिजमाणं मुणिद्धणं या तस्य जाया सरिय-गाम-जुबहै-नरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मडम्मत्त-विहलालाव-जंपिगीहिं काहिं वि हमिआ, काहिं वि जोलिया, काहिं वि पहचा, काहिं वि णिज्हाह्या, काहिं वि णिविया, काहिं वि तजिया,

18 काहिं वि अणुमोइय ति । अणिया य 'हला हला, अन्हें चिंनेमो नुज्ज्ञ जोञ्चण-रूय-छायण्य-वण्णाण-णाण-विलास- 18 लास-गुण-विणयिक्वत-हियओ एस ते पई अण्णं महिलियं मणसा वि ण पेच्छद् । जाव तुमं गोरी मयरिंछ च उज्ज्ञितं अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवलय-दलरिंछ च गाइउं समादत्तो, ता संपर्यं तुज्ज्ञ मरिउं जुज्जह्' ति अणमाणीहिं लोलिज्जमाणी।

21 तं सिह्मानितं पयत्ता। इमं च णिसामिक्रणं चिनितं पयत्ता हियण् णिहित्त-सङ्घा निव नवस्मिणां 'अहो इमिणा मम पिययमेणं 21 सिह्मयणस्य नि पुरक्षो ण रखाया-रक्षणं कये। अहो णिहिक्सण्णया, अहो णिहिक्सप्णया, अहो णिहिक्सप्णया, अहो णिहिक्सप्णया, अहो णिहिक्सप्णया, जेण पिहिक्सप्णया, अहो णिहिक्सप्या, अहो णिहिक्सप्या, जेण पिहिक्सप्या, अहो णिहिक्सप्या, अहो पिहिक्सप्या, अहो पिहिक्सप्य, अहो पिहिक्सप

पश्चियक्ख-गोत्त-कित्तण-बज्ञामणि-पहर-घाय-दृत्तियाणु । दोहम्म-दृप्तियाणु महिलाणु किं व जीएणं ॥ इमे च चिंतिक्रण तस्म महिला-बंदस्स मज्जाओ णिक्खमिउं हुच्छह्, ण य से अंतरं पावह । ताव य

बहु-जुनईषण-कृंकुम-बास-रउह्य-घृलि-महलंगो । वबह छणिम ण्हाउं अवर-समुद-द्रहं स्रो ॥ जह जह अल्लियह रवी गुरियं तुंगिम्म अत्थ-सिहरम्मि । तह तह मग्गालगं धावह तम-णियर-रिबु-सण्णे ॥ सयल-णिरुद-दिसिवहो पूरिय-कर-पसर-दुसह-पयावो । तिमिरण णीरंदेण व खणेण सूरो वि कह खवित्रो ॥ अन्यसिय-सुर-मंडल-सुण्णे णहयल-रणेगणाओण् । वियरह कजल-सामे रक्खस-देहं व तम-णिवहं ॥

अन्यासय-सूर-मडळ-सुण्य णहयळ-रणगणाआण् । वियरह कजळ-सास रक्बस-बद्ध व तस-णवह ॥ ६९०६) एयम्मि परिसे अवसरे दरिउम्मत्त-विसा-करि-कसिण-महामुहवडे विय पळंबिए अंधयारे णिगाया जुवह-सन्याओं सा हमस्स सहिला । विंतियं च णाण् । 'कर्हि उण इसं होहम्म-कळंक-दृत्तियं अत्ताणं वावाहउं णिब्बुया होहं । अड सहवा जाणियं मण्, इसं वण-संडं, एर्य पांचिमिऊण वावाहस्सं । अहवा ण एथ्य, जेण सस्वं चेय अज उज्ञाण-वणंतराळं ३४

1 ) तरुवर, P टोला for दोला 2 ) । मणहरी, I om. मुट्य, I मथुम्मत्त, P मुत्यमणुत्त for गउम्मत्त, I P रुटरावमण , गुरुणेंत 3) जणी प्रिंग जो, १ अटोशिंग, १ भी नी भी: 4) ग्वासवीद्वाः 5) गृहियरदर औ, १ समझी: 6) ग्रणाय-टिवणा for परिवर्ण, P जुबागर्गण, उ मत्त्रथयाय, P हसिणह, उ om. व. 7 > P तस्म किर, P om. अज, P अंदोलबारुहेहिः 8) म नीम्मत्ता 9) में वार पवता प्रयक्तां, ए हिलानवास दो क क्षेत्रियां, व कोई for कोवि, व गायवर, म सामर्कि 10) मामली। for तल्वीमाः 11) म om, च, १ अक्लिस्तिम, म बदीकाः 12) १ ताए for जायाए, १ सिलिस्च्डीए. 13) म् वन्तरालीण, म समर्गात for समरकत, म रणतस्थयनगावण 14) म संदं for चंद्र, म दिसाविहायण, म रवाणुराईए. 15) म जड्या for जह सा, उ जिनुष्पनन्छिया P नीलुष्पनन्छिया, उ प्रमण्ण P प्यत्तमाए for प्रमण् (emeaded), उम मुद्धिया, उ बिरसूगर्गां अग्रापंह, P बिहुगुर्गाह, 16> P एवं न मा, P om. मा, उ सरिसा-, उ सयुरमत्त, P पाणमत्ताबिहलालीव-17) प्रकारि नि m all places, ए काहि मि m all places, ए om. काहि वि पहचा, ए मिन्झाइया, प्र om. काहि वि गिदिया काहि दि तक्षिया. 18) १ अणुसोश्चिय, र अम्हेङ नितेमो, १ तह for तुज्ज, १ लायणा विद्याणेण य विज्ञासमालगुगविगयविक्यत्-हियया अर्थ 19) ए तुनं गोरि, ए उज्जिय अन्न कि पि समामुर्ताः 20) ए पयत्तो for ममाहत्तोः ए नोलि जनाणी खेहाः 21) P पःता for एवता. P अम पिएण सित्यायणस्य पुरुकोः 22) P निः किन्नश्रया अहो नित्रच्छयाः 23) र निरिचणययाः 24) र एर 26) १ निकिशविजी for शिक्वमित्र, १ निय for गय 27) र बास्प अधुलिमङ्क्रमो (note the form of अ), ए रहदूय. 28) ए तितु for हिन् 29) अ अवन for सवन, ए सिंदेण, ए सरो कहें. 30) ए सुण्य for मुख्ये, ए र्णनाणीहीए, P रक्तर्सः 31 > Jon. दरि, P दिशुमत्त, P भवामुह्यडे विश्वेष अर्थ, Jom. अध्यारे, Jताओ before जुनहर-. 32 > P ह only for इमस्स, ! विनितियं, ! कृत् पुण, उ दूसिड, ! हसाण for अत्ताणं. 33> ! अवि य for अहवा. उ om. अज्ञ,

- 1 उनवणं पिव बहु-जण-संकुर्क । एत्थ मह मणोरहाणं विग्धं उप्पज्जङ् ति । ता घरे चेय वासहरयं पिविमितं जाव एस एत्थ 1 बहु-जुन्हेंयण-परिवारो ण-याण्ड् ताव अत्ताणयं वावाण्मि ।' चिंतयंती जागवा गेहं । तत्थागया पुच्छिया सासुयाण् 'पुत्ति, 8 कत्थ पृष्टे' । भणियं च तीण् । 'एस जागजो चेय मह मग्गालग्गो ति' भणमाणी वासहरयं पविद्वा । तत्थ पिविसिकण गुरु- 3 वृसह-पिविचय-गोत्त-वज-पहर-दिल्याण् य विरह्जो उनरिल्जण्ण पासो, णिवद्यो च कील्जण्, समारूढा य आसणेसुं, दाकण य अत्तणो गलण् पासयं भणियं हमीण् ।
- 6 'भो भो सुगेह तुब्भे तुब्भे श्विय लोग-पालया एत्थ । मोत्तृण णियय-दृइयं मगसा वि ण पत्थिओ अण्णो ॥ तुब्भे श्विय भणह फुढं जह णो एत्थं मए जुनाणाणं । धवलुब्वेछिर-पंभल-णयण-सहस्साईँ खलियाई ॥ मज्म पुण पेच्छसु बह्वदेण अह एरिसं पि जं रह्यं । पिय-सहि-समृह-मज्झ-ट्टियाए गोत्तं खलंतेण ॥
- 9 ता तस्स गोत्त-खळणुळुसंत-संताव-जळण-जित्याण् । कीरह इमं अउण्णाण् साहसं तस्स साहेजा ॥'
  भणमाणीण् चळण-तळाह्यं पिक्खंत आसणं, प्रिओ पासओ, लेबिट पयत्ता, िणगया णयण्या, िणहंद णीसासं, वंकीकया गीवा, आयिट्टियं घमणि-जालं, सिटिलियाहं अंगयाहं, िणन्वोलियं मुहं ति । एत्यंतरिम इमो माणभडो तं जुवहं-वेहे 12 अपेच्छमाणो जायासंको घरं आगओ । पुच्छिया च णण माया 'आगया एत्य तुह वहु' ति । भण्यं च तीण् 'पुत्त, आगया १४ सोवणवं पविद्वा'। गओ इमो सोवणवं जाव पेच्छह दीवुजोण् तं वीणं पिव महुरस्वरालाविणी िणय-उच्छंग-संग-दुलुलियं वील-कील्यावरूंविणी । तं च तारिस पेच्छिक्य ससंमम पहाविओ हमो तत्तीहुत्तं । गंतूण च णण छर ति छिण्णो पासओ 16 छुरियाण् । िणविद्वया घरणिवद्वे, सित्ता जलेणं, वीह्या पोत्तप्णं, संवाहिया हत्येणं। तत्रो इसि णीसिसंयं, पविद्वाहं 16 अच्छियाहं, चलियं अंगेण, वलियं बाहुलयाहिं, फुरियं हियण्णं। तओ जीविय त्रिणाऊण कहकह वि समामस्था। (१०४) भणियं च णेणं।
- 18 'सुंद्रि कि कि केण व कि व वरहं कथा तुमं कुविया। कह वा केण व कत्थ व कि व कयं केण ते होजा।। 18 जेण तए अत्राणं विरुवियंतिए सुयणु कोवेणं। आरोवियं तुलग्गे मज्य वि जीयं अवण्णस्स ॥'
  एवं च भणिया वियवमेणं ईसि-समुक्वेलुमाण-मुणाल-कोमल-थाहुलह्याण् ईसि-वियसंत-रत्त-पम्हल-धवल-विलोल-छोय21 णाण् दहुण विययमं पुणो तक्कणं चेय आबद्ध-भिउडि-भंगुराण् विरजमाण-लोयणाण् रोस-वस-फुरमाणाधराण् संलत्तं तीए। 21

'अब्बो अवेर्ष्ह णिलुज्ञ वच्च तत्येव जत्थ सा वसइ । कुवज्रय-द्रूज-दीहर-छोल्ड-छोयणा साम-सामर्छगी ॥' इमं च मोऊणं भणियं माणभडेणं ।

24 'सुंदरि ण-याणिसो चिय का वि इमा साम-सुंदरी जुवई । कत्थ व दिटा कह्या कर्हि व केण व ते कहियं ॥' 24 इसं च णिसामिऊण रोसाणल-सिमिसिमेंत-हिययाण भणियं तीणु ।

'अह रे ण-याणसि चिय जीए अँदोल्लयावल्लग्गोणं । वियसंत-पन्हलच्छेण अज गोसं समणुनीयं ॥' 27 एवं च भणिकण महासुण्णारण्ण-सुणी विय मोणमवलंबिकण ठिय ति । 'अहो मे कुविया एसा, ता किमेश्य करणीयं । अहवा सुकृविया वि जुवई पायवडणं णाइवत्तह ति पढामि से पाएसु' चिंतिकण भणियं च णेणं ।

'दं पिसय पिसय सामिणि कुणसु दयं कीस में तुमं कुविया । एयं माणस्थ इं सीसं पाएसु ते पडह ॥' 80 त्ति भणमाणो णिवडिओ से चळण-जुवळए । तओ दुगुणयरं पित्र मोणमवरूंबियं । पुणो वि भणिया णेण ।

'दरियारि-मंडलगाहिघाय-सय-जजरं इमं सीसं । मोत्तृण तुज्य सुद्रि भण कस्य व पणमण् पाण् ॥'

'दे सुयणु परित्य परित्यसु जर्राहिबाणं पि जं ण पणिवड्यं । तं पणमङ् मह सीसं पेच्छसु ता तुज्झ चर्छणेसु ॥' तमो निढणयरं मोणमवर्छवियं । पुणो वि मणिया णेण ।

1) ए सम for मह, ए वास्पारथ. 2) उ जुवईअणपरिअणयाण ताव य अत्ता, ए पिवारा य ण-, उ तथागया, ए सास्ए उ पुत्तय for पुत्ति. 3) ए वेय महान्त्रयो ति 4) ए दिन्या इव बिर, उ उविश्वियण, ए खील्ए, ए om. य in both places. ए गले पासं भणियमितीय 6) उ िलगुणह for सुणेह, ए नुकंस तुहिस, उ लोअपाल्या, उ िणअअहरस्य शे 7) ए थवछ वेलिएपस्टर्स्य शे 8) उ िलं ए पिथं (पि अं ed ) 9) ए खच्छालस्ताव, उ जिव्याए, ए कह वि ता for साहसं, उ साहे जो 10) उपिलयं अं, ए आस्तर्ण, उ िण्याया गअण्यण्या, ए निरुद्धो तीमासो । वकीग्याः 11) ए आयद्वियं पणिजालं, उ धम्मणिजानं सिहिलयां हं, ए अगां हं, उ एणिकोलिअं मुदं गि । ए निवोल्लिमह ति ।, ए जुवहः, उ वंदे for वंदे. 12) ए om. य, ए वहुय त्ति, उ पुत्तय for पुत्त, 13) उ गन्ने य हमो, उ महुराजविणी णिययु छंत्रम, ए उत्तर्शंग 14) ए लील for बील, ए तारिसं, ए पहाइ भी, ए तत्ताहुत्ती, उ om. णेण, ए उत्तर for छर, ए पासाओ 15) ए वीया पोत्तेणं, ए हत्विहिं । 16) ए अगेहिं, ए बाहुल्याहिं । 18) उ केण व, कस्स व किन्व अवरदं, उ कत्य वा कि, उ होजा 19) उ विल्वितंतीय, ए विलंबवंतीय ग्यण किनेण 20) उ om. च, ए समुवेहमाण, ए धववल्य 21) ए आब हा-, उ कुरंतमाणघराए ए कुरमाणावसाएहराए, ए om. संल्तं तीए 22) ए तस्य य for तत्वेय, उ दीहकहोल 24) उ कत्य वि दिहा, उ विदे व, ए कहं व तेणं 26) उ वाणह for याणि, ए समण्योगेयं । 27) ए हिय ति, ए सम for से 28) उ जुवहे, उ णाहिकत्तर ति ए नाहवत्त्व ति 29) ए माणधरं, ए ते for ते

30 ) Jom. ति, P जुबलप, J तेन for नेन. 31 ) Pom. मृबजु, P यं for नं, P पणसः । जंने for पणिवःयं। जंते,

P तुरुझा. 32 > P निरागतर मोणमवलविकण पुणी. 33 > P मंदलमाभिषायस्य बुज्जरं, P पणवण.

1 § १०५) ता एवं भणिया ण किंबि जंपह । तजो समुद्राहजो इमस्स माणो महंतो । 'बहो, एसा एरिसी जेण 1 एवं पि पसाइजमाणी वि ण पणाम-पसायं कृणह । सम्बहा गुरिसाओ चेय इमाओ इत्थियाओ होंति सि । धवि य ।

अ स्रण-रस-विरत्ताओ लग-रूपण-खण-पस्ताणाओ य । सण-गुज-गेण्हण-मणसा स्रण-दोसम्महण-तिल्लेच्छा ॥ सम्बद्धा चल-चवल-विज्ञ-लह्याण पिव दुव्दिलियं इमाणं । तं वसामि णं वार्षि । किमेसा ममं वसंतं पेण्डिज्ञज पस्ताह ण व' ति त्रिचितिज्ञज पयद्दो माणअहो, णिक्संतो वास-घराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिदणा 'किं पुत्त, ण दिण्णं से पिट-६ घयणं' । णियाओ वार्षि गेनु पयत्तो । तभो चिंतियं इमस्स महिलाए 'सहो, एवं वत्त-किष्ण-हिषया सहं, जेण भन्तुणो तहा । पाय-पहित्यस्य ण पसण्णा । ता ण मुंदरं कयं मए । अवि य ।

अकय-पताय-विलम्बन्नें पुणरूत-पणाम-सन्वहा-खवियनो वि । अन्तो मन्स पियलुनो ण-याणिमो एस परियनो किहें पि ॥

शता हमस्स चय मगान्तगा विद्यामों ति चिंतिकण णीहिरया वाम-घरयानो । पुन्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कत्य चिछ्या' । १

तीए भणियं । 'एमो ते पुत्तो किहें पि रुद्रो पत्थिनो' ति भगमाणी तुरिय-पय-णिक्खेवं पहाह्या । तानो ससंभमा सा वि

थेरी मगगालगा। चिंतियं च तेण हमस्स पिउणा चीरभडेणे । 'अरे सन्वं चेय कुउंवयं कत्य हमं पत्थियं' ति चिंतयंतो

12 मगगालगा। सिंतियं च तेण हमस्स पिउणा चीरभडेणे । 'अरे सन्वं चेय कुउंवयं कत्य हमं पत्थियं' ति चिंतयंतो

12 मगगालगा। सो वि वीरभडो । हमो य घण-तिसिरोत्थहण कुहिणी-मगगे बद्धमाणी कह्-कह वि लिक्खिनो तीए । बहु-पायव- 12

साहा-सहस्मंत्रयारस्स पद्धत-गाम-कृत्वस्स तदं पतो । तथ्य अवलोह्यं च णण पिट्टनो जावोवलिक्खाण णियय-जाय ति । तं

च पेच्छिकण चिंतियमोण । 'दे पेच्छामि ताव ममोविर केरिसो हमीए सिंगहो' ति चिंतयंतेण समुक्खिता एका गाम-कृत
15 तद्य-मेटिया सिला । समुक्खिविकण य दह-सुय-जंत-पविद्वा पिक्खिता अयडे । पिक्खिविकण च लहुं चेय आसण्ण-संठियं 15

तमाल-पायवं समर्लाणो । ताव य आगया से जाया । सिला-सह-मंजणिय-संकाण अवलोह्यं च हमीए तं दृवं । जाव दिटुं वित्यण-सिला-घाउच्छन्न-जल-तरल-वेवर-नरंगं । कुवं तं पिय कृवं सुक्यंत पिडस्य-विणा ॥

18 में च तारिमं दहण पुलक्ष्याई नीए पासाई । ण य दिहो हमी तमाल-पायवंतिन्त्रो । तश्री चिंतियं । 'अवस्सं एत्थ कृषे मह 18 दहएण पनिवत्ती भ्रष्या होहिंह । ता किमेत्थ करणीयं । अहवा

स्रो मह पसाय विद्युत्ते अगणिय-परिसेस-गुवह-जण-संगो । एत्य गओ गय-जीनो मजन अडण्णाए पेरमंघो ॥ या न्यर्ण परिभूयाओ दोहमा-कडंक-दुक्ख-र्तावयाओ । भत्तार-देवयाओ णारीओ होति लोयस्मि ॥' विंतिकण तीए अप्या पिक्विसो तिहें चेय अयटे । दिहा य णिवडमाणी तीए-थेरीए । पत्ता मसंभमंता । विंतियं तीए 'अहो , णूण मह पुत्तओ कृष्य कृते पडिओ , तेण एसा वह णिवडिय ति ।

धा हा हा अहो अकन देवंण इस क्ये णवर होजा। वावेडं णवर णिहिं सण्णे उप्पाहिषा अच्छी॥

ता जह एवं, सए वि ता किं जीवसाणीए द्भह-पुत्त-सुण्हा-विभोध-जरूण-जालाविल-तिवधाएं नि सणिद्धण तीए थ्रेरीए पिक्विसो अप्पा। ते च दिई अणुमगालग्गेणं थर-वीरअहेण। चिंतियं च णेणे। 'अरे, णूणं सह पुत्तो सुण्हा सिहला य 27 णिविष्ट्या। अहो आगओं कुळक्चओं। ता सम्बहा वहति-गहंद-दंत-सुसलेसु सुदं हिंदोलियं सए, उद्ध्यह-सहस्स-असि 27 वाय-अणिम वि विद्यारियं, पुणो धणु गुण-जंत-पमुक-सिलीसुह-संकुळे रणे। एविंह एत्थ दृष्ठ-दृह्वेण बसाणिमणं णिक्वियं। ता सह ण जुजह एतियो सङ्घ। नहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छासि' ति चिंतिद्धण तेण वि से पिक्वितो अप्पा। एवं च 30 सन्धं दिदं चुत्तंतं ह्मिणा माणभंडणं। तहा वि माण-महारक्चस-पराहीणेणमणिवारियं, ण गणिको पर-लोओं, ण संभरिओं 30 धम्मो, ण सुमरिओ उवधारो, धवहिथओं सिणातो, अवसाणिकों से पेस्स-बंधो, ण कथा गुरू-भत्ती, वीसरियं दिक्खणं, परहुटा द्वा, परिचत्तो विणओं नि । ते मण् जाणिकण संजाय-पच्छावाओं विक्विडं प्रस्तो।

1) ए प्रिं िश एवं, अंती प्रतिमा लीग. 2) ए कुणइ कि सब्बहा, ए चेब उपाडओ अस्थिया ती, ए om. कि. 4) ए सब्बहा, उसा कि ता, अंतिमें 5) अंति विक्तिका, ए मध्यप्रयाजी for वास्त्रास्त्रों, उ om. य, ए पुच्छिउणों कि. 6) ए ए कि जा, अंति कि ता कि विक्रिया, ए सब्द कि सब्बहा, ए सब्द ती, उ पिएछुने, ए एस कर्य विश्वियों, अंति वा विश्वियों, ए प्रति क्यें विश्वियों, अंति वा विश्वियों, ए साव्या है। ए साव्या है। ए सिंस्थ ती, उ om. जिन पंति सामालका etc. to णिययजाय कि । 13) ए पाया for माहा (ed.), ए अवलीवर च लेणापिहिंसा, ए नियय जाए कि । 14) ए दे पन्छामि, उ om. इसीए, ए नितंब तेण, उ प्यामः 15) ए संसिमा for संदिया, उ om य, ए सुया for मुया कि प्रति हो। विश्विया, उ om य, ए सुया for मुया कि प्रति हो। विश्विया, उ om य, ए सुया कि प्रति हो। विश्विया, ए स्वित ये कि हो। विश्विया, ए स्वित विश्विया, उ क्यें । जावय विद्वि 17) ए यायएउट्ट के उन्हें विश्व हो। विश्विया हो। विश्वया ह

🖔 १०६ ) 'हा ताय पुत्त-वच्छरू जाएण मए तुमं कहं तविबो । मरणं पि मजर कजे जवरं णीसंसयं पत्तो ॥

27

30

33

घी घी बही अकर्ज आयर-संबद्धियस्स मायाग् । बुद्धसणिम तीप् उववारो करिसो रहको ॥ हा हा जीए भप्पा विलंबिको मज्जा जेह-कलियाए । तीऍ वि दृष्ट्याऍ मए सुपुरिस-चरियं समुम्बूढं ॥ 8 बज-सिर्लिका-घरियं णूण इमं मज्य हियवयं विहिणा । जेगेरिमं पि दर्ह फुट्टइ सय-सिक्सरं णेय ॥ ता पुण किमेत्य मह करणीयं । किं इमिन्स अयडे अलाजं पश्खिवामि । अहवा णहि णहि, जलणिम सत्त-हुत्तं जलिम वीसं गिरिम्मि सय-हुत्तं । पश्चितं मत्ताणे तहा वि सुद्धी महं णिथ ॥ 🐧 १०७ ) 'ता एयं एत्य जुत्तं कालं । एए मएलए कूनामो कड्डिकण सक्कारिकण मय-करणिलं च काकणं वेरम्ग-मम्गाः विक्रियों विस्तयाओं विस्तयं, जयराओं जयरं, कन्बडाओं कन्बडं, महंबाओं महंबं, गामाओं गाम, महाओं महं, विहाराओं 9 विद्वारं परिभममाणो कहिं पि तारिसं तुलगोर्ग के पि गुरुं पेच्छिहामों, जो इमस्स पावस्स दाहिह सुद्धिं ति चिंतिऊण तम्हाओं 🔉 चेय ठाणाओं तित्यं तिरयेण भसमाणों संयर्क पुढ़ई-मेडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए । पुर्य एक्कम्मि भणाह्-मंडवे पविद्वो । अवि य तत्य ताव मिलिएखुषु को द्वीए वलक्स खड्यण् दीण दुग्गय अध्वलय पंगुलय मंदुलय मडह्य वामणय 12 छिन्ग-जासय तोडिय-कण्णय छिण्णोद्रय तडिय कप्पडिय देसिय तित्य-यसिय लेहाराय धन्मिय गुग्गुलिय भोया । किं च 12 बहुणा। जो माउ-पिउ-रुद्रेखको सो सो सब्बो वि तत्य मिलिपुलका ति । ताहं च नेत्थु मिलिपुलयहं समाणहं प्रकेकमहा आलावा पयत्ता। 'भो भो कयरहिं तिरथे दे चेवा गयाहं कबरा वाहिया पार्व वा फिट्टह' ति । एक्रेण भणियं । 'अमुका 15 बाणारसी को टिएहिं, तेण बाणारमीहिं गयहं कोढे। फिहइ कि। अण्गेण अणियं। 'हुं हुं कहिओ बुत्ततओ तेण जंपि- 15 पुष्ठउ । कहिं कोढं कहिं वाणारिस । मूख्त्याणु भडारउ कोढई जे देइ उदालड्जे कोयहुँ । अण्णेण भणियं । 'रे रे जह

मूलत्थाणु देवजे उदालदक्के कोठदं, तो पुणु काई कब्रु अप्पाणु कोदियल्लउ अच्छद् १' अप्रोण अणिथं । 'जा ण कोदियल्लउ ।४ अच्छद्द ता ण काई कब्रु, महाकाल-भडारयहं अस्मासे सेवण्ण कुणव् जेण मूलहेजे फिट्टर्'। अप्रोण अणियं । 'काई 18 इमेण, जत्थ चिर-पल्छ पालु फिट्टर्, नं मे उदिसह नित्थं'। अप्रोण अणियं । 'प्रयाग-वड-पिष्ठयहं चिर-पल्छ पाय वि हत्थ वि फिट्टर्नि'। अप्रोण अणियं । 'पाव पुन्छिप पाय साहित्'। अप्रोण अणियं । 'खेड्डु मेल्लदं, जह पर माइ-पिइ-वह-कयदं पि 21 महापावाई गंगा-संगम पहायहं अद्दरव-अडारय-पिड्यहं णासंनि ।'

् १०८) नं च सुर्व इमेणं माणमडेणं । तं सोऊण चिंतियं मगेण । 'बहो सुंद्रं इसिया संलत्तं । ना नदं माइ-पिइ-बह-महापाव-संतत्तो गंगा-संगमे प्हाइऊण महस्विम अत्ताणयं संजिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चिंतयंतो 24 महुरा-णयरीओ एम एयं कोसंत्री संपत्तो ति । ता

णरवर ण-याणह श्विय एस वराओ हमं पि मूढ-मणो । जं मूढ-वयण-वित्यर-परंपराण् समह लोयं ॥
पिडयस्स गिरियडाओ सो विहडह णवर अिंड-संत्राओ । जं पुण पावं कम्मं समयं तं जाइ जीवेण ॥
पडण-पिडयस्स पिरियडाओ सो विहडह णवर अिंड-संत्राओ । जं पुण पावं कम्मं समयं तं जाइ जीवेण ॥
पडण-पिडयस्स पिथव पावं परियल्ह एत्य को हेऊ । अह भणिस सहावो श्विय साहसु ता कंण मो दिहो ॥
पद्यक्षेण ण घेण्पद्द किं कर्ज जंण सो असुत्तो ति । पद्यक्षेण विडते ण य अणुमाणं ण उवमाणं ॥
अह भणिस आगमेणं तं पुण मन्वण्णु-भानियं होजा । तस्स प्रमाणं वयणं जह मण्णिस तो इमं सुणसु ॥
पडण-पिडयस्स धम्मो ण होइ तह मंगुरू भवइ वित्तं । सुद्ध-मणो डण पुरिसो घरे वि कम्मक्षयं कुणह ॥
तम्हा कुणह विसुद्धं चित्तं तव-णियम-सील-जोणुहिं । अंतर-आवेण विणा सब्वं भुस-कुटियं एयं ॥''

§ १०९ ) एवं च जिलामिऊणं माणभडो विउडिऊण भाण-बंधं जिबडिओ सं भगवनी धम्मणंदणस्स चळण-जुबळए । ३३ **भणियं च जेज**ा 'भगवं

18

24

दुक्क-सय-णीर-पूरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भव्य-जण-जाणवत्तं चलण-जुवं तुन्छ भल्लीणो ॥ जं पुण एयं कहियं सह वुत्तंतं तण अपुण्णस्स । तं तह सयलं वुत्तं ण णुत्य अल्यं तण-समं पि ॥ ता तं पसियसु मुणिवर वर-माण-महानवेण दिप्पंत । पाव-महापंक-जलोवहिम्मि धारेसु विप्पंतं ॥' भणियं च गुरुणा धम्मणेदणेशं। 'सम्मत्तं णाण तवो मंजम-संहियाइँ ताइँ चत्तारि । मोक्स-पह-पवण्णाणं चत्तारि इमाई अंगाई ॥ पडिवज्ञह् सम्मतेणं जं जह गुरु जणण उत्रहर्ट । कज्ञाकने जाणह् णाण-पहेंवेण विमलेणं ॥ 6 जं पावं पुन्व-क्रयं तवेण तावेह तै जिरवसेमं । अण्णे णवं ण वंबह संज्ञम-जमिओ मुणी कम्मं ॥ ता सयल-पाव-कलिमल-किलेम-परिवाजिओ जिओ सुदो । जत्य ण दुक्खं ण सुहं ण वाहिणो जाइ नं सिर्कि ॥' 9 इसे च सोऊण भणियं माणभडेणं। 'भगवं, कुणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जह जोग्गो' ति । गुरुणा वि 9 णाणाह्मगुणं उवमंत-कसामो जाणिकण पञ्चाविको जिम-वयण-भणिय-विहीए माणभडो ति ॥ 🛞 ॥

१११०) अणियं च पुणो वि गुरुषा धरमणंद्रेषण ।

12 'माया उच्नेययरी सजजण-सन्धम्मि णिंदिया माया । माया पाबुष्पत्ती वंक विवंका भुयंगि व्व ॥ 12 माया-परिणाम-परिणओ पुरियो अंघो इव बहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणओ विय बालो विय उम्मत्तो विय भूय-गहिओ इय सब्बहा माइलो । किं च ।

सज्जण-सरल-समागम-वंद्यण-परिजाम-तमाय-मणाण् । मायाण् तेज मृजिणां जरणाह् ज अप्पर्य देंति ॥ माया-रक्वास-गहिओ जय-धण-मित्ताण जासणं कुणइ । जीयं पि तुल्लगं मिव जरवर एमी जहा पुरिसी ॥' भणियं च जरबङ्गा 'भगवं, ज-याजिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेण कयं' ति । सणियं च धम्मणंद्रगेण गुरुगा ।

'जो एम तुज्ज बामे पच्छा-भायभिम संदिओ मज्ज । संकृष्टय-मदह-दही संदो कमण-च्छ्यी पायो ॥ जल-बुब्बुय-सम-णयणा दिहो जो कायरो तए होइ । णिज्याइ य पेच्छंतं वतो स्त्र जो कुंचिय-स्तीओ ॥ कम-मजो मजारी मात्रा इव एस दीसए जो उ । माया-मजेण एएण जे क्ये ते णिसामेहि ॥

९१११) अध्य बहु-गाम-कलिओ उज्जाण-वर्णतराल-रमणिजो । आहत्त महाभोजो भोज-पडरगीय-गोजयणो ॥ 21 जो य रहह णिरंतर-संटिपहिं गामेहिं, गामहं मि रेहीत तुंग-संटिपहिं देव-क्रुंटिहिं, देवउलई मि रेहीत धवल-संटिपहिं तलापृहिं, तलायहं मि रहाति पिहल-दलेहिं पडमिणी-मंडेहिं, पडमिणि-मंडहं मि रहीन विययिय-दलेहिं अरविंदिहिं, 24 भरविंदई पि रहेति महु-पाण-मत्त-मुह्य-महुयर-जुवाणएहिं ति ।

इय एकेक्स मोहा-संघडिय-परंपराए रिंक्रेली । जिम्म ण समप्पड़ चित्र मो कासी गाम दंगो ति ॥ तिम य णयम अइ नुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवण-णिरंतर-माळ-मोहिया सम्ग-णयरि व्य ॥

27 जिहें च णयरिहें जणो देयणओ अत्य-संगह-परो य. कुर्णात बिलामिणीओ मंडणई अमय-वियारई च, ण सिक्खिकिति 27 कुळयण-लजियन्त्रई गुरुयण-भत्तिओ य, सिक्सिबंबिल ब्रुवाणा कला कलावर्ट चाणक्र-सत्यई च । अत्रि य । जा हरिम-पणय-सुरवह-मउद-महा-रवण-रहय-चरुणस्य । वम्मा-सुयस्स जम्मं-णयरी वाणारसी णाम ॥

\ ११२) तीय य महाणयर्गण् वाणारगीण् पच्छिम-दक्षिणे दिसा-विभाग् साल्रिगामं णाम गामं । तिहं च ए**को** ३० बह्स्स-जाई परिवमह गंगाट्यो जाम । तिम य गामे अंगय-धण-धण्ण-हिरण्ण-सुवण्ण-सिमद्ध-जंग वि सो बेय एको जन्म-दिरहो । कुसुमाउह सारसमर्यारस-रूब-पुरिसयणे वि सो द्वेय पुक्को विरूओ । महु-महुर-त्रयण-गाहिरे वि जणिम सो चेय 33 एको दुष्वयण विसो । सरय-सभय-संपुष्ण-यमि-सिर्रा-मरिस-इंसण-सुहस्त वि जगस्य सो चेय एको उच्नेयणिज-इंसणी । 33

1 > P भवजलाहे for भन्यवण 2 ) P अउण्यासस, P वर्न for बुद्धं 3 > P om. ग्रह्मा, उ बलीयहिअअस्मि, P सुद्धात-5) । संज्ञमभाषाद 6) अम् जनाः म् गुरुवणेगः, म कामा करा 8) । स्पन्त क्रिकेसः, । तीत्र, गत्तस्य for जस्यः, म मुक्खं for दुअंब. 9> म श्रीणय for सगर्व, उ oth में, म साणराज्य, उ जोगी, मह for बि. 10> उ णाणाईसरणं, उ पवानिश्री, म माणनंदों कि । ध्वजिनो माणमंद । नाणनं 11 > p om. न, p om. गुरुणाः 12 > र कन्वेवयरी, र पांडुप्पक्तिः 13 > र अभी न्या बहिरो विवा पम् इवा, P बहिरो इव पम् विव पम्ती, P इव for विव thrice, P उम्मत्तओं 14) P भूयगिहिला, प माइत्यते। किन्नि 16) प्र गांवं च तुल्यममा नरवर 17) प्र मयवं, प्रदेमे for इमेगः 18) प्रश्वामी, प्रकृतिपच्छवी-19) P जिही for दिही, 1 पेच्छेती, P कुचियगीची 20) P ज्ञावामएण, P निसामेहः 21) म भोजनस्यागीय, P गीजन हणो 22) म गामदिम, P गामादिम चिव रिर्मत, J om. रेहति, P देवउलेहि देवलहं चिय रेहति तलसिठियहं तलापहि तलाई चित्र रेहंति 23) म संटर्शन म अर्थदेहि 24) म मच्य for मुख्य, उ जुनाणहिः 26) उ जनरील म न्यरीए for जबरी, मोपुरा 27 > १ केर चित्र for जिल्ला में च. १ संहणह मयणवियारियं च सिक्यंति कुल . 28 > १ मसिउन्व सिक्सं, १ जुनाणकला, п माणिक for नागक, Pom अबि य. 29) P नरवह for जरवद, उणामा 30) Pom. य, P दिसामाए. 31) P वहसनाई, P om. य, P अण्णेय, J on कृत्याण, P समिद्ध जिणे सो 32) P कुसुममिरिस, Jon. मसिरिम, P पुरिसयणो, J चेय एको, P व्यक्ति, P व for वि, P om. जणस्मि P सो विषय 33 > उ सर्थसम्य दिला, P सो विषय

15

94

- ा सरस-सरक-संकाविराणं पि सो चेव पुको जरह-कुरंग-सिंग-भर-भंगुर-जंबिरो । तल-मेनुवयारि-दिण्ण-जीवियाणं पि मज्ने 1 सो चेव क्वायो । सम्बद्धा सज्जल-सय-संकुछे वि विन्म गामे सो चेव पुको दुज्जणो ति । तस्स व तारिसस्स असंबद्ध- 3 पळाविको वंकवस्स किह्वस्स किह्विक्यण्यस्स विक्षित्रस्स किह्वस्स किह्वस्य किह्वस्य विक्षित्रस्स किह्वस्य किह्वस्य किह्वस्य गामा । अभि अवमिन्यक्रण मायाह्यो कवं णामं । तभो सम्बद्ध पहित्यं सहासं च बहुसो जाणो उल्लवह मायाह्यो मायाह्यो ति । सो उच्च णरवर, हमो जो मण् तुज्जा साहिओ ति । अह तिम्म वेय व वाले प्रको वालियको प्रकट-परिवर्णिय-विह्नो धाल णाम । तस्य तेल सह मायावकोण कह वि सिणेहो संस्कर्णो । सो स
- 6 गामे एको वाणियओ पुष्य-परियल्जिय-विह्वो थाणू णाम । तस्स तेण सह मायाद्वेण कह वि सिणेहो संस्थानो । सो य ६ सरलो मिड-महवो दबाल क्यण्णू ग्रुदो व्यवंबओ कुलुमाओ दीण-वन्छलो सि । तहा विवरीय-सील-वयणाणं पि व्यवरोप्परं देन्द-वसेण बहु-सम्बण-सय-पहिसेहिजमाणेणावि असणो विस-परिसुद्यापु क्या मेसी । अवि य ।
  - सुवणो ण-याणह विषय सञाण हियनाईँ होति विसमाई । जनाण-सुद्ध-हिययन्त्रणेण हिययं समप्पेष्ट् ॥ जो स्रख-तरुयर-सिहरम्मि सुवह सरुमाव-णिरुमरो सुवणो । सो परिको विषय बुद्धाह अहव परंतो ण संदेहो ॥

§ ११३) एवं च तार्ण सज्जन-दुज्जणाणं सब्भाव-कवडेण णिरंतरा पीई चड्डिउं पयत्ता । अण्यस्मि दियहे बीसत्वा-12 काव-जंपिराणं भन्नियं थाणुणा । 'वयस्त,

धम्मत्थो कामो वि व पुरिसत्था तिण्णि णिम्मिया छोए। ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीवं भजीय-समं॥ सम्दाख ताव धम्मो णित्य चिव दाण-सीळ-रहिवाणं। कामो वि मत्थ-रहिबो भत्थो वि ण दीसए सम्हं॥

16 ता मित्त फुडं भणिमो तुलगा-क्यां पि वीवियं कार्ड । तह वि करेमो शत्यं होहिइ अत्याओ सेसं पि ॥' भणियं च मायाइकेण । 'जह एवं मित्त, ता पयह, वाणारसिं वकामो । तत्य जूर्व खेलिमो, खत्तं खणिमो, कण्णुं तोडिमो, पंथं मूसिमो, गीठें छिण्णिमो, कृतं रहमो, जणं वंविमो, सन्वहा तहा तहा कृतिमो अहा जहा अत्य-संपत्ती होहिइ' ति । 18 एवं च णिसामिकण महा-गाईव-दंत-जुवल-जमलाहएण विय तत्यरेणं पकंपियाई कर-पळ्वाई थाणुणा । भणियं च णेण ।

'तुद्धा ण जुजह एवं हियपूर्ण भित्त ताव चिंतेंद्र । अध्काद ता जीसंकं मह पुरको प्रिसं भणितं ॥' एवं च भणिपूण चिंतियं मायाहचेणं 'अरे अजोग्गो प्सो, ण किस्सको मए हमस्स सब्भावो, ता एवं भणिस्सं'। हसि-21 कम अणिवं च जेणं 'महि परिहासो भए कजो, मा एत्थ पत्तियायसु ति । अत्योवायं जं पुण तुसं अणिह्सि तं 21 करेहामो' ति । अणियं च थाणुणा ।

'परिहासेण वि एवं मा मित्र तुमं कयाइ जंपेजा । होइ महंतो दोसो रिसीहिँ एवं पुरा अणियं ॥ अत्यस्स पुण उवाया दिसि-गमणं होइ मित्त-करणं च । भरवर-सेवा कुसकत्त्रणं च माणप्यमाणेसुं ॥ आउग्वाओ मेर्न च देवयाराहणं च किसे च । सायर-तरणं तह रोहणम्म सणणं बणिजं च ॥ णाणाविहं च कर्म विजा-सिप्पाइँ णेय-कवाई । अत्यस्स साहवाई अणिदियाई च एयाई ॥

27 § ११४) ता विषमो दिन्स्यावहं। तत्य गया जं जं दस-काल-वेस-जुत्तं तं तं करिहामो' ति सन्मं मैतिकण अण्णान्म 27 दियहे कय-मंगलोवयारा आउष्ण्किल सयण-णिद्ध-वर्गा गहिय-पष्ण्वयणा णिग्गया दुवे वि। तत्य अणेय-गिरि-सरिया-सय-संकुलाओ अवहंको उल्लंघिकण कह कह वि पत्ता पहुटाणं जाम जयरं। तिर्हं च जयरे अणेय-धण-धण-स्वण-संकुले महा30 समा-जयर-सिरिसे जाजा-वाणिबाहं कयाहं, पेसणाहं च करेमाणेहिं कह कह वि एकेक्समेहिं विवत्ताई पेच पंच सुवण्ज-सह- 30 स्साई। मिणियं च जेहिं परोज्यरं। 'अहो, विवत्तं अम्हेहिं जं इच्छामो अत्यं। एवं च चौराह-उवहवेहिं ज व जेर्ड तीरह् सप्स-हुत्तं। ता तं इमेण अत्येण सुवण्ज-सहस्स-मोलाई रचणाई पंच पंच गेण्हिमो । ताई सदेसं गयाणं सम-मोलाई 
33 अहिय-मोलाई वा वचाहें' ति भणिकण गहियं एकेकं सुवण्ज-सहस्स-मोलाई। एवं च एयाई एकेक्सस पंच पंच रचणाई। 33

3 ताई च दोहि मि जगेहिं दस वि रथणाई एकस्मि चेय मल-धूली-धूसरे कप्पडे सुबदाई । कथं च णेहिं वेस-परिचत्तं । 1 क्याई मुंडावियाई सीसाई। गहियाओ छत्तियाओ। लंबियं डंडवरगे लाबुवं। घाउ-रत्तवाई कृष्पडाई। विलग्गाविया सिक्स्प 3 करंका । सम्बद्दा विरङ्गो तूर-तित्वयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अक्रिक्लया चोरेहिं भिक्लं भममाणा पयद्दा । 8 कहिंचि मोहेणं कहिंचि सत्तागारसु कहिंचि उद्ध-रत्यासु भुजमाणा पत्ता एकमिम संणिवेसे। तत्व भणिवं वाणुणा 'भो भो मित्त, ण परिमो परिमंता भिक्लं समित्रणं, ता अज मंदए कारावेडं आहारेमों। सणियं च माबाहर्षणं 'जह १वं, ता 6 पविसस् तुमं पहणं । अहं ममुज्जुओ ज-याणिमो कय-विकयं, तुमं पुण जाणसि । तुरियं च तए आगंतः वं ।' मणियं च 8 थाणुणा 'गृतं होड, किं पुण रयण-पोत्तढं कर्ह कीरड' ति । अणियं च मायाहकेण 'को जाणह पर-पष्टणाण थिई । ता मा अवाको को वि होहि सि नुह पांवहस्स मह चेव समीवे चिट्टउ रयण-कप्पडें ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं तं 9 रयण कप्पडं । समप्पिकण पविद्रो पर्छणं । चितियं च मायाहचेणं । 'कहो, इमाई दस रयणाई । ता एत्थ महं पंच । जह पुण 9 एयं कहिंचि यंचेज, ता इस वि महं चेव हवेज' सि चिंतयंतस्स बुढ़ी समुप्पण्णा। 'दे चेत्रण प्रकायामि। अहवा ण महंती वेला गयस्स, संपर्य पावह ति । ता जहा ज-याणइ तहा पलाइस्सामि' ति जितिखण गहिओं जेण रच्छा-धूलि-धूसरो अवरो 12 तारिमों चेय कप्पडो । णिबद्धाई ताई रयणाई । तम्मि य चिरंतमे रयम-कप्पडे मिबद्धाई तप्पमाणाई बहाई रस 12 पाहाणाई । तं च तारिसं कृढ-कवर्ड संघडेतस्स सहसा आगओ सो याणू । तस्स य हलुकलेण पाव-मणेण ण णामो कत्य परमाथ-रयण-कप्पडो, कथ्य वा अलिय-रयण-कप्पडो ति । तओ र्णण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो ममं दट्टणं' ति । 15 भणियं मायाइबेण । 'वयंस, एस एरिसो भरवो णाम मओ चेय पश्चनतो, जेण तुमं पेच्छिकण सहसा एरिसा बुद्धी जाया 15 'क्रम चोरो' ति । ता इमिणा मएणं बहं सुसंभंतो'। भणियं च थाणुणा 'बीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, नेण्ह वर्ष रयण-कप्पर्ड, अर्ह बीहिसी । ण कल सस इसिणा भएन' ति भगमागेण शलिय-रयण-कप्पडी ति काऊण सब-रयण-18 कप्पदो वेचण-बुढीए एस तस्स समप्पिजो । नेण वि अनियप्पेण चेय चित्तेण गहिओ । अवि य, वंचिम ति सयण्हं वन्धी बाहियह सय-सिलिंबस्स । अणुधाह सय-सिलिंबो सुहो थणयं विसरगंती ॥

§ १९५) तओ नं च मसुउत्तय-हिययं पान-हियाण वैकिडण भणियमंगण। 'वयंस, वशामि अहं किंचि अंबिरूं 21 मिनिडण आगच्छामि' ति भणिडण के गओ तं गओ, ण णियतह । हमेण य जोयणाई बारस-मेत्ताई दियहं राहं च नंतूण 21 णिरूवियं णेण रयण-कष्पडं जाव पेच्छह ते जे पाहाणा तत्य बहा किर वंचणत्यं तिमा कष्पडे सो चेय हमो अलिय-रयण-कष्पडो । तं च दहुण हमो वंचिओ हव लुंचिओ हव पहलो हय तत्थो हव मत्तो हव सुत्तो हव मओ इव तहाविहं अणा-24 यक्षणीयं महंतं मोहमुवनओ । खण-मेनं च अष्टिडडण समासत्यो । चिंतियं च णेण । 'बहो, एतिसो अहं मंदमानो जेण 24 मए चिंतियं किर एयं वंचिनो जाव अहमेव वंचिओं? । अवि य,

जो जस्स कुणह पार्व श्रियण्ण नि कह वि मृद-मणे । स्मे तेणं चिय हम्मइ पच्चुप्किडिण्ण व सरेण ॥ 27 चिंतियं च णेण पाव-हिष्यण्णं । 'दं पुणो वि तं वंचेमि समुज्जुय-हिथयं । तहा करेमि जहा पुणो मग्गेण विलग्गह' सि 27 चिंतयंतो पयहो तस्स मग्गालग्गो । इयरो वि थाणू कुळउत्तओ तत्थेव च पडिवालयंतो खणे मुहुत्तं अञ्चप्पहरं पहरं दियहं पि जाव ण पत्तो ताव चिंतिउं पयत्तो ।

30 'अब्बो मो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज्ज जीय-समो । किं जिसह मओ किं वा किं वा देखेण अवहरिओ ॥' तंत्र चिंतिजण अर्णामिडं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्क-निय चचरेसु देवउल तह तलाएसुं । सुण्ण-घरेसु पवासु व शाराम-विहार-गोट्टेसु ॥ 33 जया एवं पि गवेंगमाणण ण संपत्तो तथा बिलक्किं प्रथतो ।

27

श्री भित्त मित्त-वष्ट्रक छक-विजय जिय-जियाहि बास-सर्थ । कत्य गभी कत्य गभी पश्चित्रवर्ण देसु तुरियं ॥ अब्बी केणइ दिही सरक-सहाओ गुणाण आवासी । अब्बा वर्षसी सी साहसु वा केण वा दिही ॥'

3 एवं च जिल्लवमाणस्य सा राई दियहो य बहुकंतो । राईए पुण किंदि पि देवडले पिडळण पसुत्तो । राईए पिछ्यम-जामे देण उ वि गुजार-पहिचएण इमे घवल-युवहर्थ गीर्थ । धवि य ।

जो णांब बिहुरे बिमजागढ भवलाउ कहुह भार । सो गोहंगण-मंहणाउ सेसर व्य जं सारु ॥

८ इमं च विज्ञमाणं सोडण संभिरया इमा वाहुिखा थाणुणा ।

विव-बिरहे मिन्य-दंसमे य मध्यक्त्यण् विवक्तीसु । जे य विसम्या ते विवय प्रित्सा इयरा पुणो महिला ॥
ता एत्य विसामो य कायम्बो । सम्बहा जह कहिंचि सो जीवह तो मदस्सं मेहं मामिस्सह । अह य जीवह, तो तस्स य
माणुसामं समुत्येन्सं रयणाणि क्ति चिंतिकण पयद्दो मक्तणो णयराभिमुहो, वचमाणो कमेण संपक्तो गम्मया-तीरं । ताव सो १
वि मायाहचो विलक्तो दीण-विमणो भट्ट-दंह-रूच्छीमो संपक्तो पिट्टमो दिट्टो मण्या । दहूण य पसारिभोभय-बाहुणा महिन्रो कंटे रोहर्ड पयक्तो ।

13 हा मिल सरल सजल गुण-भूसण मजर जीय वर-दहय । कत्य गओ में मोर्त्त साहसु ते किं व अणुभूयं ॥

§ १९६) इसो वि कवड-कथ-रोवणो किं पि किं पि अलियनसरालावं रोइजण गाडयं च अवगृहिजण उचिद्दो

पुरतो, पुल्छिओ थाणुणा । 'अणसु ता मिल, कत्य तुमं गओ, कत्य वा संदिओ, किं वा कथं, कहं व मज्य विदत्तो, जेण

15 सण् तहा अण्णेसिज्यमाणो वि ण उवल्डों से । मिलयं च णड-पिडसीसय-जडा-कडण्प-तरंग-भगुर-चल-सहावेण इमिणा 15

साथाइच्चेणं । 'वर-वयंस, णिसुणेसु जं मण् तुह विजोण् दुक्लं पावियं । तहया गओ तुह सथासाओ अहं वरं घरेण अम
माणो पविद्वो एक्सिम महंते पासाण् । तत्य मण् ण लदं किंचि । तथो अलिखं कें पि वेलं णिगर्गतुं पयत्तो जाव पिद्वओ

18 पहाइणुहिं रोस-जलण-जालावली-मुन्हतंतिहं भूमंध्यार-कस्तिणेहिं भीसणायारेहिं जम-वृदेहिं व लुडुवा-पहार-कील-चवेहा- 18

घाय-ढंडप्पहारेहिं हम्ममाणो 'किं किसेवं' ति 'किं वा मण्कवं' ति अणमाणो, 'हा मिल, हा मिल, कत्य तुमं गओ, मह

इमा अवत्य' ति विलवमाणो तओ 'चोरो' ति अणमागेहिं णीओ एकस्स तिम्म घरे घर-सामिणो सगासं । तत्य तेण भणिषं

21 'सुंदरो एस गहिओ, सो चेय हमो चोरो, जेण अम्हाणं कोंडलं अवहरियं । ता सम्बहा इमिम्म उवघरण् णिक्सिजण श्रा

धारेह जाव रायउले णिवेणुमि । तओ अहं पि चिंतितं प्रवत्ती । 'अहो,

पेच्छह बिहि-परिणामं अण्णह परिचितियं मए कर्ज । अण्णह विहिणा रह्यं भुवंग-गङ्ग-वंक-हियएण ॥ या तस्रो वयंस,

ण वि तह राजाह हिषयं चोर-कलंकेण जीय-संदेहे। जह तुत्का विरह-जालोलि-दीवियं जलह जिड्डूमं॥'
तक्षो 'कहो क्रकयावराहो अक्रयावराहो' ति बिल्डबमाणो णिच्छूदो एक्सिम घर-कोटुए, ण व केणह अण्णेण उवलक्षिक्षो
27 तथा वर्यस, तुह सरीरे मंगुलं विंतेमि जह अण्णहा भणिमो, एत्तियं परिचितमो।

जह होह णाम भरणं ता कीस जमो इमं विकंबेइ । पिय-मित्त-विष्पउत्तस्स मज्जा मरणं पि रमणिजं ॥

§ ११७) एदं च विंतयंतस्स गओ सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह समागम-चिंता-सुमिण-परंपरा-सुह-सुखि.

30 यस्स झित वोळीणा । संपत्तो अवरो दियहो । तत्य मञ्झण्ड-समण् संपत्ता मम मत्ते चेत्नूणं एका वेस-विक्रया । तीय य 30 ममं पेच्किकण सुंदर-रूवं अणुराओ दया य जाया । सा व मण् पुष्किया 'सुंदरि, एकं पुष्किमो, जह साहसि फुडं' । तीए मणियं 'दे सामसुंदर, पुष्क वीसत्यं, साहिमों' । मण् मणियं 'कीस अहं अणवराही गहिओ' ति । तीण् संकत्तं 'सुह्य, 33 इमाण् जवमीण् अमहं च ओरुदा देवचाराहणं काहिइ । तीण् तुमं बळी कीरिहिसि, चोरं-कारेण य गहिओ मिसे दाकण' । 33

<sup>1 &</sup>gt; Pom. मित्त, Jom. छल, Pom जिय, Pपहिन्यणं for the 2nd कत्य मुओ. 2 > P केल ि, P सहायो, J inter. सो सो and साहसु. 3 > J राह, P जण for पुण, P राईप°, P inter. केल & जामे. 4 > J पिहल्ल, P न्दुब्बर्य. 5 > P सज्जण भो (for रुज्ज) धवलओ कहुइ मारो ।, P मंदल्यो सेसओ, P तिड्डुब्ब for ब्वं लं (?). 7 > P इयरे for इयरा. 8 > P (प for ित्त, J आगिच्छिरिसह, J तो तओ तस्स य माणुरसाण, P om य. 9 > P अक्शणो for अत्तणो 10 > P पद्धी भो for पिट्ढुओं P पसारिणोभयबाहुणा. 11 > P राइचं 12 > P मज्ज्ञ हियबहुद्ध्या ।, J अणुहु मं 13 > P नोहणो, J रो मृण गाढं अव . 14 > P आ for ता, J कत्य व, P कह व. 15 > P तहा वि, P लही for अवल्हो, P मिंडिणेयं for मणियं, P पिटिनीम्या. 16 > P om. णियुणेमु, P तुई. 17 > P कि पि कालं नियानुं, J जा for जाव. 18 > P पहाविपिह, P मुज्ज्ञत धूम°, J जमदूर्णा, P व खुया, P कीडववेदपावर्दड्यहारेहिं हंसमाणो. 20 > J स्थासं. 21 > P यस तप गिद्देशे, P अवश्वामं, P उवरए शिक्षिकण भारेहि. 23 > P विहिपरिणामो. 25 > P संदेहो, P अह for जह. 26 > J विज्वमणो for अहो, P om. 2nd अक्यावगहो, P वर्ष for घर, P अन्नण ज उव . 27 > P वितेमो । जह अन्नहा मिल्हों, P पर्य for परि 28 > P होज्ज, P वि वमणित्वं 29 > P सो for सा, P मुमुहिवयस्स. 30 > P वोलिणो, P मञ्जाव्यम्. 31 > P om. सुंदरि, P जुन्जामें, P adds मुम कि for काहिर, P जोरिल जुन्जे अ वि वमणित्वं 29 > P सो हिंग सा, P मुमुहिवयस्स. 30 > P वोलिणो, P मञ्जाव्यम्. 31 > P om. सुंदरि, P जाहिहीति for काहिर, P जोरिल

1 तमो सनिसेस-जाय-वीतिय-मएणं मए पुष्टिक्या 'सुंदरि, ता को उच मम जीवणोवाको' सि । तीए अधिवं । 'मस्य तुद्द 1 जीवणोवाओ । सामिणो दोज्यं ण करेमो । तहा वि तुम्हं मज्येण मह महंतो सिगेहो । ता मह वयणं शिसुणेसु । अस्यि 3 पुक्तो उपानो, जह तै करेसि'। मण् मिण्यं 'साह, केरिसो'। तीषु संख्वं 'हिजो जनमीणु सच्यो हमो परिचणो सह 3 सामिणा ण्हाइउं वचीहि ति। तजो तम्मि समय् एक्ट्य-मेते रक्खवाले जइ कवाडे बिहडेउं प्रकायसि, तजो नुक्को, ज जण्णहुं त्ति भणती णिगाया सा । मणु चितियं । 'जीहरंती जह ण दिहो, तो जुको । अह दिहो, तो पुवं मरण' ति चितिकण तम्मि 6 दियहे जिक्खेतो । तश्रो ण केणह दिट्टो । तश्रो भित्त, तम्हा पढायमाणी तुम अण्लेसिंड पयत्तो । ताव एकेण देसिएण ६ साहियं जहा परिसो एरिसो व देसिनो एको गनो इमिणा मगोणं। एवं सोऊण तुह ममाछग्गो समागनो जाव तुमं एत्व विट्ठो णम्मया-कूले । ता मित्त, एवं मए अणुहूयं दुवलं, संपर्व सुद्दं संबुत्तं ति । अवि य । मित्तीहैं जाव ण मुपं सुहं च दुक्स व जीव-छोबन्मि । सुयणाण हियब-स्टारं अच्छह ता निक्स-सहं व ॥' ष्यं च जिसामित्रण बाह-जल-पण्युयच्छेण भणियं थाणुणा । 'अहो क्रजं चिष जाओ हं क्रजं रयणाहेँ णवर पत्ताहं। जं सन्व-सोक्ख-मूरूं जीवंती क्रज संपत्ती॥' 🧯 १९८ ) एवं च भणितम क्यं सुह-धोवणं । कयाहार-किरिया य उत्तिष्णा जल-तरल-तरंग-रंगत-मत्त-मार्यग-मळ- १८ 12 माण-मयरेहाहोय-दाण-जरू-जीसंद-बिंदु-परिष्पयंत-चित्तक-जर्ल महाणहं शम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वर्षानि ताव भणेय-बेह्यि-रूपा-गुवित-गुम्म-बूसंचाराए महाहवीए पणट्टो मग्गो अव-सय-सहस्स-गुविस्ट-संचारे संसार-कंतारे अभवियाणं पिव 15 किस्सलो जिजसम्मो । तओ ते पणट्र-सम्मा सृढ-दिसिवहा भय-वेबिर-गत्ता उस्मत्तमा बिय अणिरूविय-गरुसागस्या ते 15 महाइबिं पविसिदं समादत्ता । जा पुण कड्सिय । अवि य । बहु-बिह-कुसुमिय-तरुवर-कुसुमासव-लुड्-भिमर-अमरडल। । अमिर-अमिरोलि-गुंजा-अहुर-सरुग्गीय-मिलिय-हरिणडका ॥ हरिणउल-णिबल-द्विय-दंसण-वार्वत-दरिय-वण-वरघा । वण-वरव-दंसणुप्पित्य-हरिय-णामं :-वण-प्रहिसा ॥ 18 18 वण-महिस-वेप-भन्नत-सिंग-सण्हावदंत-तरु-णिवहः । तरु-णिवह-तुंग-सद्च्छकंत-पिद्युत्त-बुद्-वण-सीहा ॥ वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकृतिभोरिह-हित्थ-इत्थिडला । इत्थिडल-मंभमुम्मुक्क-सीम-सुंकार-कृतिय-वण-सरहा ॥ वण-सरह-संभग-भनंत-सेस-सय-सउण-सेण्ण-बीहच्छा । सउ ग-सय-सावयाराव-भीम-सुरुवंत-गरुय-पहिसद्दा ॥ 21 अबि य । कर्तिषि करवरेत-बायसा कुलुकुळेत-सउणया रणरणेत-रणणया चिलिचिलेत-बाणरा रुणुरुणंत-महुयरा धुरुपुरुत-वादया समसमेत-पराणया धमधमेत-जरूणया कटकटेत-साहिया चिरिचिरेत-चीरिया दिट्टा रच्याहेसया । सबि य । बहु-युत्तंत-प्रवत्तिय-अव-मय-संबाह-अीम-दुत्तारं । संसाराबइ-सरिसं अमेति अवर्द्ध अभविय व्य ॥ 24 \S ११९) तओ प्रं च परिभमंताण तम्मि समप् को कालो वहिडं पयत्तो । शबि य । बित्यिण्ण-भुवण-कोट्टय-मज्ज्ञ-गयं तविथ-पम्बयंगारं । उय धम्मइ पवणेणं रवि-विंबं लोइ-पिंडं व ॥ सयल-जण-कम्म-सक्बी भुवणव्भंतर-पयत्त वावारो । गिम्हम्मि रवी जीए कुविय-क्यंतो व्य तावेइ ॥ 27

पूर्वारिसे य गिन्ह-समण् वष्टमाणे का उम बेका बढ़िउं पयत्ता । अवरोबहि-बेका-बारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयक-गिरिवर-सिहरं रबि-रह-तुरया बल्लमाति ॥ सिसिर-णीर्दिम गण् वृसह-घण-सिसिर-बंचण-बिसुको । ताबेङ्ग बवर-णिकरे संपङ्ग सुरो परवङ्ग व्य

1) प्र हंसी, P ता का मम निवणीयवाद, P तुमं for तुझ 2) प्र om. ज, P वि ममं तुच्छ मच्छेण महंती, P महं 3) P होजा णवमी मच्चो 4) प्र समियो, प्र विश्वित P विश्विहित P तिम समय एकंड्रयमेचे, P जह वाडे विह्डाविड 5) P अणिंड for भणती, प्र जह जिन्हांने ता चुको, P om. ति. 6) P ता for ताह. 7) प्र सोंड for एवं सोऊण, P तुमं न विद्वो पत्थ नम्मा 8) P एवं for एवं 10) प्र क्ष्मपुष्ठकेण, P adds च before थाणुणा. 12) P एवं for एवं, P क्षमुह्माचणक्ष्माता, प्र जलवासरा तिथा, प्र जलवासरा तिथा, प्र जलवासरा तिथा, प्र जलवासरा तिथा, प्र जलवासरा विश्वा प्र प्र हिल, P दुस्से नाम सहाह हंए, प्र पण्डुग्या, P om. सम, प्र गृहिल, P संसारे. 15) P तेण for ते, P मृहदिक्षि विद्वाया भयः, P उम्मचानी विव निक्तिव, P तेम ति। ति। P महाह हं, P पुण केसिया 17) P कुमुस्यतक्षर, प्र om. अमिर, P अमिरोकः, P सरगीय 18) P भोवंत, P देसणुष्टिक्छ, प्र प्त (on the margin) for हत्थि 19) P भेयमञ्जतसम, प्र णिवह for जिन्हा मिन्नु किल्हा विद्वा प्र क्षमुष्ठकेति, P क्षमुष्ठकेति, P क्षमुष्ठकेतिसम, प्र विद्वा विद्वा प्र विद्वा प्र विद्वा विद्वा प्र विद्वा प्र विद्वा विद्वा प्र विद्वा विद्वा प्र विद्वा विद्व

1 बालो दंसण-सुहवो परिषद्वं तो तषेह कह सूरो । सच्चो चिष णूण वणे जोम्बण-समयस्मि बुप्पेच्छो ॥
तको प्यस्मि प्रिसे समप् बहुमाणे ते दुवे वि जणा वृसह-रिब-किरणपरहा बहो-गिम्ह-तर्त-वालुया-वज्रमाणा वृसह-त्वहा3 सर-सुसमाण-तालुय-तका देहिं बाण-खेय-परितचा खुहा-भर-क्खाम-णिक्णोयरा मृब-दिसिवहा पणट-पंथा पुल्टि-मय-वेधिरा 8
सिंध-वग्ध-संभंता मयतण्हाजल-तरंग-वेखविज्यमाणा जं किंचि णिक्णयं दहुण जलं ति धावमाणा सम्बहा अणेय-दुक्स-सयसंकुले पिबटा तिम्म कंतारे हमं पि ण-वाणंति कत्य विद्यां, कत्य वा आगया, किंहे वा बहामो सि । प्यित्म अवसरे
ह बहु-बुक्स-कायर-हियएणं मणियं थाणुणा । मित्त-गरुय-दुक्स-मर-पेक्षिज्ञमाण-हियवओ भणिउं पयत्रो । 'कोसरह य मे 6
सुहा-तणु-उदरस्स वद-बहो वि णियंसणा-वेघो । ता हमं रयण-कप्यं गेण्ह, सम किंहिच णिविहहत् ति । ता तुमं घेय
गेण्हसु, जेण णिब्बुय-हियको गमिस्सं' ति । चिंतियं च मायाहचेण । 'अहो, जं मए करियव्वं तं अप्पणा चेय हमिणा क्यं,
9 समप्यवाहं मज्ज्ञ रवणाई । ता दे सुंदरं कवं । संपर्य हमस्स उवायं चिंतिमो' ति णिक्षविवाहं पासाई जाव विट्ठो अणेयविस-सय-सहस्स-परूड-साहा-पसाह-विस्थिण्यो महंतो वद-पायवो । बल्चिया य तं चेय दिसं । जलं ति काळण संपत्ता कहकह वि तत्य, जाव पेच्छेति । अवि य,

12 तण-णिवहोच्छह्य-युदं हैंसिं छविख्यमण-परिवेदं । विसम-तदुद्विय-हक्कं गहिरं पेक्संति जर-कृवं ॥

केंद्रे पिव चिर-णटं रजं पिव पावियं गुण-सिमेदं । जमय-रसं पिव छदं दृद्वं मण्णीत जर-कृवं ॥

पछोह्यं च पेहिं सम्बन्तो जाव ण किंहिंच पेच्छंति रज्दं अण्यं वा मंदयं जेण जछं समाहरंति कृवामो । तमो चिंतियं

15 हमिणा तुट-बुद्धिणा मायाइचेणं । 'अहो सुंदरो एस अवसरो । जह एयमिम अवसरे एथं ण णिवाएमि, ता को उण 15

एरिलो होहिह अवसरो ति । ता संपत्रं चेथ इमं चिवाडेमि एल्य कृवे, जेण महं चेय होति दस वि हमाइं रचणाइं' ।

चिंतयंतेण मणिओ थाणू इमिणा मायाइचेणं । 'मिन, इमं पछोएसु । एल्य खण्ण-कृवे कं तूरे जछं ति, जेण तस्स पमाणं

18 वेही-क्रया-रज्यू कारेमि' ति । तो वि तबस्सी उज्ज्ञो, एवं मणिओ समवलोह्दं पयत्तो खण्ण-कृवोवरं । हमिणा वि माया- 18

हचेणं पाव-हियएणं माया-मूच-मणेणं अणयेक्सिज्यण छजं, अथमाणिऊण पीहं, छोविऊण दक्सिणणं, अवहत्थिऊण पेम्मं,
अथाणिऊण कयण्णुत्तणं, अजोइऊण परलोयं, अवलोइऊण सज्जण-मग्गं, सम्बहा मायाए रायत्त-हियएणं णिद्यं जोक्षिओ

21 हमिणा सो वरामो । णिवक्ति सो चस ति कृवे । पत्ते जलं जाव बहु-रुक्स-दल-कटु-पूरियं किंचि-सेस-जेबालं हुगां व 21

योय-सिलेलं पेच्छह कृवोदरं थाणू । णिवकिनो च तिमा जंबाले, ण पीढा सरीरस्स जाया ।

§ १२०) तभो समासत्थेणं ।चितियं पोण थाणुणा । अग्वो,

24 पढमें चित्र दारिइं पर-विसनो रण्ण-मज्जा-परिमाणं। पिय-मिक्त-विष्पनोगो पुण एवं विरह्णं विहिणा ॥ 24 एवं पुण मम हियए पिडहायह जहा केण वि णिइयं जोल्लिओ हं एत्य जिविद्योगो ता केण उन प्रथ अहं जोल्लिओ होजा। अहवा कि एत्य वियम्पिएण। मायाहचो चेय एत्य संजितिको, ज य कोइ अण्णो संमानीयह। ता कि मायाहचेन इसं 27 कयं होजा महासाहसं। अहवा जिह जहि, तुट्ट में चितिन पाय-हियएणं।

भवि चलह मेर-चूला होज समुद्दं व वारि-परिहीणं। उग्यमह रवी भवि वारूणीएँ ण व मित्तो एँरिसं कुणह ॥ ता विरत्थु मज्ज पाव-हिययस्स, जो तस्स वि सज्जणस्स एयं एरिसं असंभावणीयं चिंतीम । ता केण वि रक्खसेण वा भूएण 30 वा पिसाएण वा देखेण वा एर्थ पिक्खतो होजा । एवं चिंतिकण ठिओ । पर्वहं चेय हमा सज्जणाणं । अवि य । मा जाणण जाणह सज्जणो ति जं खल्यणो कुणह तस्स । णाळण पुणो मुज्जह को वा किर एरिसं कुणह ॥ भवरदं ति वियाणह जाणह कांउं पहिष्यियं सुयणो । एकं णवरि ण-याणह दिश्चण्णं कह वि लंघेउं ॥

33 तमी एवं जाणमाणी वि सो मुढो तं चिय सोइउं समावत्तो ।

<sup>1 &</sup>gt; P दंसणमुहस्रो, P परियहंतो. 3 > P स्माणा, जतासुअयला P तालुयतस्रो, J स्ताम for क्लाम, P णिक्लोयरा. 4 > P सिंह for सिंग, P om. सय 5) J inter. तीम and पविद्वा, P न याणांति कत्य वागया किंद वा बन्नामो ति. 6 > P गुरुय, P उत्युरस्य for ओसरस्य. 7 > J उमरस्स, P दहवंधो, P गिण्हमु for गेण्ह, P कहं ि णिवहीहह, P नेव. 8 > J णिच्छुयित्र भी, P om. ति, P से for सं. 9 > P om. दे, P विरोम for चितिमो. 10 > J om. सय, P om. 4, P तिसं for दिसं, P om. one कह. 12 > P होत्यव्य, P इंसि for हिंसे, J तदुद्विय P तटच्छित्र, P पेच्छंति. 13 > P दिष्टं for णहं, P रुदं. 14 > P पलेवियं, J सम्बं तो P सम्बतो, J ण किंचि पेच्छंति ताव रुज्ञं वा अण्यं P न पेच्छंति किंहिच रुज्जु अर्थ. 15 > J दुहुदुबुहिणा, P एवं for एस, J एयंमि for एयं. 16 > P om. first नेव. 17 > P चितियंतेण मिण्यं, J थाणु, J om. इमिणा मायाहचेण एक. to थोयसिकं पेच्छर क्वीदरं थाणू !, P मित्तं. 18 > P उज्ज्ञो. 20 > P कवणुत्तणं 21 > P सा बराओ. 22 > P om. य. 23 > P om. गेण. 24 ) P परिवस्तो, J विरयओओ P विष्युओंमे, P एवं. 25 > P हिययस्स पिहाह जहा केणावि, J जोहोंभो, P om. इं एत्य कि अई गोछिओं. 26 > J किमेत्य, J एवं (?) for च्य, P ण कोइ उण्णो संभावियदः 27 > P होज्ज, P om. one णहि. 28 > J om. मित्तो. 29 > P मम for मज्ज, P वाए for वा. 30 > P विविक्तो for पिक्वत्तो, P हिओ, P नेव. 31 > J मा जाणमयाणह. 32 > P विविद्यं सुवण्णो, J णवर. 33 > P तं नेव व सोहरं.

1 हा कह मिलो होहिह बसजाविद्यों अरण्य-प्राक्तिम । पिब-मिल-बिव्यहुणों मजो व्य जिय-जूह-पहमट्टो ॥

§ १२१) एवं च सो सज्जणों जाब वितिउं पयत्तों, ताब णरणाह, हमो वि मायाहची कि काउमादनों । चितियं च

8 जोज 'कहों, जं करियवं ते कयं । संपर्य जीसंको दस वि इमाई रयणाई बत्तणों गेण्हिमों, फलं च मुंजिमों । चितयंत्रस्स ३

'हण हण हण' ति 'गेण्हह गेण्हह' ति समुद्राहजों महंतो कलवलों । पुरशों मब-वेतिर-हियएण य से जिक्कियं जाब विद्रों
अणेय-मिल-परिवारों सबरसेणों जाम पश्चिवई । तं च दहुण पलाइउं पयत्तो । पलायमाणों च धणु-जंत-पमुक्त-सरेहिं

6 समाहजों जिविद्यों गिलिकी । जिक्कियं च दिहुं रयण-पोत्तमं, समिन्ययं च जेहिं चोर-सेजावहणों । जिक्कियं च जेण जाब ६

वेच्छह दस रवजाई महग्य-मोहाई । अणियं च जेण 'अरे, महंतं कोसिक्षियं अम्हाण इमेणं आणिमं, ता मा मारेसु,
वेकिकण पविस्मवह एक्टिम कुउंगे । क्यं च जेहिं चोर-पुरिसेहिं जहाइटुं ।

§ १२२) सो य चोर-सेजावई जियय-पहीप ससंमुहं बचेता संपत्तों तमुदेसं । तथ्य मण्यियं च जेणं 'अरे अरे, तण्हा' १

§ १२२) सो य चोर-सेजावई जियय-पहीप ससंमुहं बचेता संपत्तो तमुदेसं । तथ्य मण्यियं च जेणं 'अरे अरे, तण्हा' १

बाहिउं पयत्ता। ता कि इमम्मि पण्से कहिंचि जलं अध्य । मजियं च एकेण चोरेण । 'देव, प्रथ पण्से अख्य जुण्णं कृतं, ज-याणीयइ तत्थ केरिसं जरूं रेति । अणियं च संणावइणा । 'पयद्द, तत्थेव वश्वामें' चि मर्गता संपत्ता तम्मि पण्से । उद-19 विद्वी य वर-पायवस्स हेटुओ सेणावई । अभियं च णण 'रे, कडूह वाणियं, पियामो' । आएसाणंतरं च वित्थिण्ण-सायवत्तेहिं 12 पळास-इलेहि य मीविओ महंतो पुडओ । बीह-इड-बल्ली-लवाओ य संधिद्धण कया दीहा रज् । पत्थर-सगब्भी ओयारिओ पुडनो तम्मि इते जाव विदे शाणुणा । भिवयं च थाणुणा । 'अहो, केण इसं ओवारियं । अहं एत्य पक्सिसो देव्येणं । ता 15 समं पि उत्तारेह'। साहियं च सेगावहणो । 'एत्य कूत्रे को बि देसिओ जिवडिओ । सो जंपइ 'ममं समाकद्वह' ।' सेणाव- 15 इणा भणियं 'क्लं क्लं ता जलेंगं, तं चेय कडुह वरायं'। उत्तारिको य सो तेहिं। दिही य सेणावहणा। भणिको य 'भग हो करथ तुमं, कहं वा इहागओ, कहं वा इह णिवडिओ' ति । भणियं च णेण । 'देव, पुरुव-देसाओ अम्हे दुचे जणा 18 इक्सिणाबहं गया । तत्थ दोहिं वि पंच पंच रयणाहं विदसाई । अन्हे आगच्छमाणा इसं अडहं संपत्ता, पंथ-पट्मट्टा 18 तण्हा-ब्रहा-परिगय-सरीर। इमं देसंतरमागया । तण्हाइणुहि य दिहो इमो जुण्ण-कृतो । पृथ्य मणु णिरिक्लियं के दूरे जलं ति । ताब कंग बि पेएग वा पिसाएग वा रक्समेण वा गिह्रं गोडिशो गिवडिओ खण्ण-कूरे । संपर्य तुम्हेहिं उत्तारिओ? 👔 ति । इमं च सोऊण भणियं सेणावङ्गा । 'तेण दुङ्ग्ण तुमं पश्खित्तो होहिसि' । भणियं च थाणुणा 'संतं पार्व । कहं सो 🛭 जीवाजो वि बहाहस्स मन्त्रा एतेमं काहिह्'। अणिवं च सेणावहणा 'संपयं कत्थ मो वष्टह्' ति । याणुणा भणिवं 'ण-याणासे'। तभो इसियं सब्वेहिं चोर-पुरिसेहिं। 'भहो समुज्ञ्बो मुद्धो वराओ वंभणो, ण-याणह् तस्स दुट्टस्स दुट्ट-भावं 🐅 वा अप्पणी वित्त-सुद्धत्तर्ण वियाणंती । भणियं च संणावद्दणा 'सो चेय इमस्स सुमित्ती होहिह जस्स हमाइं रयणाहं 🔒 अन्हेर्ष्टि अस्थिताई'। तेर्हि भणियं 'सन्वं संभावियइ' ति । भणिओ य 'बंभण, करिसो सो तुह मित्तो'। भणियं च

27 किसिणो पिंगल-णयणो महिरो वच्छ-त्थलिम जीरोगो । जिन्मेसुओ य वयो एतिसओ मन्स वर-मित्तो ॥' विश्व ते सित्ते एयत्ता चोर-पुरिसा । मेजियं च संजाबहुणा । 'अही सुंदरो भट्टी देसण-सुद्दओ सब्ब-लक्खण-संपुण्णो मित्तो तए लहा । पुरिसो नुक्मेहिं पि मित्तो कायको । सन्बहा बंभण, तेणं चिय तुमं पिक्सित्तो । ता जाजित अठ दिट्टाई अप्पणाई रयणाई । तेण भणियं 'देन, जाणामि' । दंतियाई में सेणावहणा पश्चभिण्णाणियाई । तेण भणियं 'इमाणि ३० विट्टाई अप्पणाई रयणाई । तेण भणियं 'देन, जाणामि' । दंतियाई में सेणावहणा पश्चभिण्णाणियाई । तेण भणियं 'इमाणि ३० मन्स संतियाणि । पंच इमाई तस्स संतियाई । काय तुम्हेहिं पावियाई । ण हु मित्तस्स में जिवाओ कओ होहिह्' । तेहिं भणियं । 'तस्स इमाई अप्रणाई विस्ताई । सो य बंधेकण कुईगे पिक्सित्तो । ता गेण्हसु इमाई अप्पणाई पंच । जाई ३३ पुण तस्स दुशयारस्स संतियाई ताई ण समिष्योगे' ति भणमाणण पंच समिष्ययाई । भणिओ य 'वश्व इमाए वित्तिणीए । उउ

१ एकं पुण भणिमो । जारिसओं सो मिस्रो भण्यों वि हु तारिसो जह इवेज । उत्पा-विसं व सुवंगं दूरं दूरेण परिहरसु ॥' ३ ति भणिडण विसम्बिन्। ६ १२३) सो बि थाणू कुईंगे कुईंगेण तं अण्जिसमाणो परिसमइ । ताब दिहो जेण एकम्मि कुईंगे । केरिसो । दढ-वल्ली-संदाणिय-बाह्-जुमो जिमय-चलण-जुबलिलो । पोट्टलो व्द णिबदो महोमुहो तम्मि पिक्सत्तो ॥ 6 तं च दट्टण हा-हा-रव-गब्भिणं 'मित्त, का इसा सुद्द भवत्थ' ति भगमाणेण सिढिलियाई वंघणाई, संवाहियं अंगं, बदाई च ६ वण-सहाहं कंथा-कप्पटेहिं, साहिबं च णिय-बुत्तंतं । 'पंच मए स्यवाहं पावियाई । तत्य मित्त, बहुाहजाई तुन्स बहुाहजाई मजर । तह वि पजातं, ण काह अद्धिई कायस्व' ति मजमाणेण ताव जीओ जाव अडई-पेरंत-संठियं गामं । तत्व ताव 9 पहिचरिओं जाव रूजन्वणो । तम्मि य काले चितियं णेण मायाइचेण । 'बहो, हिम-सीय-चंद-विमलो पए पए खंडिओ तहा सुयणो । कोमल-सुणाल-सरिसो सिणेह-तंतू ण उक्सुडह ॥ ता एरिसस्स वि सजाणस्य मण् एरिसं ववसियं । धिरत्थु मम जीवियस्स । अवि य । पिय-मित्त-वंत्रणा-जाय-दोस-परियल्धिय-धम्म-सारस्स । किं मज्ज जीविष्णं माबा-णियडी-विमृहस्स ॥ ता संपर्य किमेत्य करणीयं । महवा दे जलणं पविसामि' ति जिंतयंतेण मेलिया सम्वे गाम-महयरा । कोउय-रस-गृहिभणो य मिलिओ सबलो गाम-जणो । तत्य मृलियं बुक्तं सब्बं जहा-वर्त साहियं सबल-गाम-जणस्स, जहा णिग्गया घराओ, जहा 15 विदत्ताई रवणाई, जहा पढमं वंचित्रो यामू, जहा व कृत्रे पश्चित्तो, जहा चौरेहिं गहिनो, जहा पण्णाबिनो याणुणा । 💲 १२४) तक्षो एवं साहिङ्गण भणियं मायाहुचेण । 'अहो गाम-महत्तरा, •महापावं मए कथं मित्र-दोज्ज्ञं गाम । ता अहं जलियं हुवासणं पविसामि । देह, मज्य पत्सियह, कट्टाई जलकं च' त्ति । तभी भणियं प्रकेण गाम-महत्तरेणं । 18 'पृह्न पृहुउं दुम्मणस्सहं । सब्दु एउ बायरिउ, तुउन्न ण उ वंकु चलितउं । प्रारुद्धउं पृद्य प्रह् सुगति । प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥' 18 तको भण्गेण मणियं । 'जं जि विरद्दु धण-स्वासाए । सुद्द-संपडेण नुब्भहं । दुःथट्ट-मण-मोद्द-सुद्धं । तुं संप्रति बोल्लितंडं । एतु एतु प्रारद्ध भक्षठं ॥' था तक्षो भण्णेण भणियं चिर-जरा-जुण्ण-देहेण । 'पुरथ सुजर्रात किर सुवर्णं पि। वर्द्साणर-सुह-गतउं। कउं प्रापु मित्तस्य वंचण। कावालिय-व्रत-भरणे। पुढ एउ सुउझेज णहि ॥' 24 तओ सयस्त-इंग-सामिणा भणियइ जेट्ट-भहामयहरेण । 'धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे भ्रमिति जा विमल-जल । धवलुजल सा भडारी । यनि गंग प्रावेसि तुर्हु । मिन्न-होज्यु तो णाम सुज्ज्ञति ॥' 27 एवं भणिए सब्बेहिं चेय भणियं । 'अहो, सुंदरं सुंदरं संख्तं । ता ग्रुंच जरूण-पवेस-गिच्छयं । वश्वसु गंगं । तत्य वहायंतो 😭 भणसंगंगं मरिहिसि, तया सुजिझहिसि तुई पार्वं' ति । विसज्जिनो गाम-महयरेहिं । सिणेइ-रुयमाणेण य थाणुणा भणुणिज्ञमाणो वि पश्चिओ सो । भणुदियह-पयाणेण य इहागमो, उवविद्वो" सि । एवं च साहियं णिसामिकण 30 णिवडिक्रो चलण-जुवलप् भगवको धम्मणंदणस्स । भणियं च जेणं मायाइचेणं । 80 'भाया-मोहिय-हियएण जाह सब्बं मए इमं रहकं । मोत्तृण तुमं अण्णो को वा एवं वियाणेज ॥ ता सम्बद्धा माया-मय-रिड-स्यण-मूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुंतस्स । सन्व-जिब-भाव-जाणब सरणमिणं ते पवण्णो मि ॥ ता दे कुणसु पसार्थ इमस्स पावस्स देसु पश्कितं । अण्णह ण धारिमो चिव अप्पाणं पाव-कम्मं वा ॥' 33

<sup>1&</sup>gt; १ मणामी 4> १ om. कुडमें, १ जाव for ताव 5> उ विल, १ वाङ, उ संबंधिय for जिस्य. ७ उ भिन्नम्न for मन्न कि वाङ, १ तुइ for तह, उ काई, १ अर्थिकतीया for अिंक्ष्रं, उ मणिन्नों for णीन्नों, १ अर्थ for जुड्सं 8> १ मम्म for मन्न, १ तुइ for तह, उ काई, १ अर्थिकतीया for अिंक्ष्रं, उ मणिन्नों for णीन्नों, १ अर्थ for अर्ड्सं 9> १ पडियरओ, उ कालेण for काले 11> १ वि मए जणस्म एरिसं विन्न सेवं।, उ om. मर 12> उ पाव for होस. 13> उ पविस्तामों, १ वितियंत्रेण 14> १ सन्बहा for सन्तं, उ जहावित्तं, १ जडा पविदत्तारं. 15> १ घोरेहि for नोरेहि. 16> १ मयहरा for महत्तरा. 17> १ कथार for कहाई. 18> उ दुम्मणस्माहुं (1), १ एव पहुं हो उ मणुरमाहं सन्तु एव आयरि उ तुन्धा न च वंकु विल्य ं।, उ सन्तं जे पुंजाओरेह (letters rubbed) तुन्धाणा वंक चिल्तचं ।, उ पारव्यं, १ मारव्यं पर उ महं सुगह मोतु वररमा (आ १) ति संभिन्न, १ आतु वर, १ संमह ।. 20> उ यु जे for जं जि, १ विररह मो for विरहह, उ धणल्व मतानुहरूंप्पचेष, १ om. तुन्महं, १ दु तुहुमाणमोि १ पूर्वं मणुरसेमं लब्दं।, १ वोक्षियं एव एउ पार्युः 21> १ जुन. 22> १ मुन्द्रह, उ सुवण्णं व वहसा, १ सुवन्नं, १ कर्मुहमण्यां। रेथुं पानु, उ पाउ for प्रावु, उ कामान्त्रिवत्रवर्षण एतु पाउ दुन्हे प्यणाहिय, १ न्रयरणे, १ सुन्ने जाहिं. 24> १ मणियं for मित्रम्, १ om. तेहुमहामयहरेण(रेणी १). 25> १ देवस्स for देहरस, १ अमनी धवलजनभव, उ विमल्जनभवज्ञक्ष सा, १ यदि गंना, १ तुं दुं मिन्नहोच्य तो नाम गुन्द्रह । एवं च मणिए. 27> १ om one दुररं, उ प्रावे णि, १ निच्छपं, १ हो पत्तो for णहायंतो. 28) १ तदा सुन्धिहित्त तुह, उ om. ति. 29> १ अणुमिक्जमाणो, १ एसो for सी, १ य before ति, उ एवं च. 30 १ ए चल्लाक्षरण. 31 ) उ inter. इसं and मए, उ om. ता सन्वहा. 32> १ सूपण for सूएण, १ प्रवन्नोहें. 33 १ व कम्मं तु ।

११२५) इ.मं च णिसामिकण गुरुणा चम्मणंद्रणेण मणियं ।
 'जे पिययम-गुरु-चिरह-जक्षण-पजिल्य-साव-सविवंगा । कत्तो ताणं ताणं मोतुं बाणं जिणिदाणं ॥

अ तृ सह-गुरु-दारिद्-विदुया वृलिय-सेस-धण-विद्ववा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिदाणं ॥ दोगब-पंक-संका-कर्लक-मल-कल्लस-दृभियप्पाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिदाणं ॥ सम्ब-जण-णिदियाणं वंशु-जणोहसण-दुक्स-तवियाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं आणं जिणिदाणं ॥

जे जन्म-जरा-मरव्योह-दुक्स-सब-सीसणे जए जीवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं बाणं जिणिंदाणं ॥
 जे बहुणंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्स-साबरोगाता । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं बाणं जिणिंदाणं ॥
 संसारम्म बसारे दुह-सब-संबाह-बाहिबा जे थ । मोत्तुं ताणं ताणं कत्तो वबणं जिणिंदाणं ॥

 तओ एवं सन्त-जण जीव-संघायस्य सन्त-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोक्किक्क-पायवाणं पिव जिणाणं आणं पमोत्तूण ण अण्णं सरणं व तेलोके वि वश्य ति । इसं च वयणं नाराहिकण पुणो

जस्य ण जरा ण मञ्चू ण वाहिणो गंप सम्ब-दुक्खाई । सासय-सिव-सुह-सोक्खं जहरा मोक्खं पि पाचिहिसि ॥' 19 एवं च भणियं णिसामिजण भणियं क्यंजलिउडेणं मायाइबेणं । 'भगवं जह एवं, ता देसु मे जिणिद-ववणं, जह अरिहो मि'। 19 भगवया वि घम्मगंदगंण पलोहजण णाणाइसएगं उवसंत-कसाओ ति पन्वाविओ जहा-विहाणेणं गंगाइबो ति ॥ 🖶 ॥

§ १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंद्रेणणं ।

16 'लोहो करेड् भेयं छोहो पिय-मित्त-मासणो भणिओ । छोहो कज्ज-विणासो छोहो सम्बं विणासेष्ट् ॥

15 भवि य छोह-महा-गह-गहिओ पुरिसो अंधो विय न पेच्छह समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुणेष्ट् हियं अणिह्यं वा,

उम्मतो विय अमंबद्धं परुवह, बालो ह्व अण्णं पुच्छिओ अण्णं साहेड्, सर्छहो विय अर्छतं पि जर्छणं पविसह, झसो विय

18 जरूणिहिन्मि वियरष्ट ति ।

ह्य असमंज्ञत-वडणा-सजज-परिहार-पयड-दोसस्स । लोहस्स तेण मुणिणो थेर्र पि ण देंति अवयामं ॥ लोह-परायत्त-मणो दृष्टं पासेड् वावण् मित्तं । जिन्नडह् य दुक्ख-गहणे परियव एसो जहा पुरिसो ॥' 21 भणियं च राष्ट्रणा पुरंदरदत्तेण ।'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, कि वा हमेणं कयं' 21 ति । भणियं च मगवया ।

"जो तुक्त पिट्ट-भाए वाने जो वासवस्स उवविद्रो । मंस-विविध्य-देही उबो सुक्को व ताल-दुनी ॥ श्राह-मय-पंजरो इव उवीरें तणु-मेत्त-चम्म-पिड्यहो । दीसंत-पंसुत्रीओ तणु दीहर-चवल-गीवालो ॥ ख्लुह्य-चम्म-वयणो मर-कूव-सरिच्छ-गहिर-णयण-जुओ । अच्छह् वयालो इव कम-सजो मंस-खंडस्म ॥ लोहो व्य सक्ष्वेणं धरवर पत्तो इमो इहं होजा। एएण लोह-मूढेण जं क्यं तं णिसामेह ॥

27 🖔 १२७) अस्थि इमस्मि चेय छोए जंब्द्विवे भारहे वासे वेय द्व-दाहिण-मज्जिम-संहे उत्तरावहं णाम पर्द । तस्थ तक्त- 27 सिका णाम गयरो ।

जा पदम-पया-पश्यिय-पुत्त-पयाबुष्छकंत-जस-भारं । धवलहर-सिहर-संपिंडियं व एयं समुद्रवहरू ॥

80 जहिं च णयरिहिं एक् वि ण दीसड् मङ्कु कुवेसो व । एक् वि दीसङ् सुंदर-वत्य-णियत्यो व । बेण्णि ण अश्यि, जो कायरो ३० तण्हाभिभूजो च । दोण्णि वि अश्यि, सूरउ देवणको व । तिण्णि जेव कडमंति, खको मुक्तु ईसालुको वि । तिण्णि जोवल्डमंति, सज्जण् वियहो वीसत्यो व ति । जिहें च णयरिहिं फरिहा-बंचो सज्जण-दुज्जणहं अणुहरङ्, गंभीरत्त्रणेण व । सज्जण-दुज्जण-समो वि पायार अकुष्णड वंक-वित्य-गमणो व । जिहें च विसमु दीव-समुद्-जह्सको, ३३ असंखेजो पवदुमाण-वित्यरो व ति । अधि य ।

कह सा ण वण्णणिजा विश्यिण्णा कणय-र्घाडव-पायारा । पढम-जिण-समवसरगेण सोहिया भ्रम्म-चक्का ॥

<sup>1)</sup> P inter. भंजायं and गुरुणा धम्मानंदर्णण 3) P repeats गुरु 5) उ बंधुजगस्यणदुक्ख. 6) P मरणाण नाह दुक्खः, उ P मीसणो, P om. जए 7) P इहणंक्ण, उ नवण for आणं. 8) उ बोहिया. 9) P तिलोक्कियावं. 10) P वि य नित्य ति ।, P om. वथणं 11) P मासय 12) P adds इक्षणं ofter जह, P ति for मि. 13) P adds जहाविको after पञ्चाविको. 16) P लोभगिद भी व पुरिसो 17) P उम्मत्त्रभो, P साहरू सल्सो, P पिव for ि, P कसो for झारो. 19) P थीवं, P उवयाणं for अवसार्ष 20) P om. व, P दुस्त्वमाहण 22) P om ित. 23) P वामो, P विसक्तियदेहो वक्षो सुक्को न्व ताब्दुमो 24) P धवल for नाम 25) P नम्भपभणो, P मास for संस 26) P एतेण. 27) P जेनुदीवे, P मिल्द्रसे खंदे उत्तरा नाम. 29) P जो for जा, P सी-दिवय्य तीर्थ सुक्षः 30) P एतु न दीसह पक्कु दीलह मवलकुक्ले सुंदर, उ एको वि दीसह सुंदर, P न्व for व. 31) उ म्लामिद्रभो P तण्डाविभूओ, P सुरो देउणउ वि, P नोवलंभीते, P सुक्सो ईसालुओ व ति. 32) P चोवलंभीत सक्ष्मणो विवहो वीसत्थो, - चि for च, P किर्द्यः, उ क्को व उत्तरा नाम, अन्वत्यारों 35) P सो for सा, P समवस्रकोच.

तीए य जयरीए पिछम-दिक्किण दिसा-माए उद्यावकं जाम गामं, सम्ग-जवरं पिव सुर-अवणेहिं, पायां एपिव निर्मह-स्वणेहिं, । गोहंगणं पिव तो संप्याए, धणय-पुरी विय धम-संप्याए ति । तिम्म गामे सुद-आहं ओ घणदेवो जाम सध्यवाह उत्ती । तस्य तस्स सिरस-सध्यवाह उत्ति सि ह कीलं तस्स विश्व कालो । सो पुण लोह-परो अत्य-गहण-ति हिल्छो मायाची वंचओ अलिय- उ वयणो पर-दिल्वावहारी । तभी तस्स एरिसस्स तेहिं सिरस-सख्यवाह-खुवाणएहिं धणदेवो ति अवहरिउं लोह देवो ति सं पहिंदुयं जामे । तभो कय-लोह देवामिहाणो दियहेसु वद्यतेसु महाजुवा जोगो संबुत्तो । तभी उद्धाइओ इमस्स लोभो बाहिउं प्यत्तो, तम्हा भणिओ य षेण जणओ । 'ताय, अहं तुरंगमे घेतृण दिक्लणावहं वच्चामि । तत्य बहुयं अत्यं विद्ववेमो, जण ह सुहं उवभुजामो' ति । भणियं च सं जणएण । 'पुत्त, कित्तिएण ते अत्येण । अत्यि तुहं महं पि पुत्त-पवोत्ताणं पि विदलो अत्य-सारो । ता देसु किवणाणं, विभयसु वर्णामयाणं, दक्किसु वंभगे, कारावेसु देवउलं, खाणसु नलाय-बंधे, बंधावेसु । वार्याओ, पालसु सत्ताचार, पयत्तेसु आरोग्य-सालाओ, उद्धरेसु दीण-विहले ति । ता पुत्त, अलं देमंतर-गएहिं'। भणियं ॥ च लोहदंवणं । 'ताम, जं एत्य चिट्टइ तं साहीणं चिय, अप्यं अपुन्तं अत्यं आहरामि बाहु-बलेणं ति । तभो तेण वितियं सत्यवाहेणं । 'सुद्रो चेय एस उच्छाहो । कायच्यमिणं, जुत्तिमणं, सिरसिमणं, धम्मो चेय अम्हाणं, जं अउन्तं अत्थागमणं । धितिरं ति । ता ण कायच्यो मए इच्छा-भगो, ता दे वच्चउ' ति चितिरं तेण अल्यो । 'पुत्त, जइ ण-ट्टायिस, तभो वच्च'। । 'धेत्र

्र १२८) एवं भणिओ पयत्तो । सजीकया तुरंगमा, सिजयाई जाण-वाहणाई, गिहयाई पच्छयणाई, विक्तविया भाडियत्तिया, संदिवओ कम्मयर-जणो, भाडिच्छओ गुरुयणो, वंदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चिलयाओ वल्लाया । 1, तमो भणिओ सो पिउणा। 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिटुरो लोओ, बहुए दुज्जणा, विश्ला सज्जणा, तुप्परियक्षं भंडं, 16 सुद्धरं जोव्यणं, पुल्लिओ तुमं, विसमा कज्ज-गईं, अणत्थ-रुई कयंतो, अणवैरद्ध-कुद्धा चोर ति । ता सम्बद्धा कहिंचि पंडिएणं, कहिंचि मुक्लेणं, कहिंचि दक्षिणेणं, कहिंचि विद्वरेणं, कहिंचि चिर्वरेणं, कहिंचि चाहणा, कहिंचि कमणेणं, कहिंचि माणिणा, कहिंचि द्यंणं, कहिंचि विद्वरेणं, कहिंचि जर्डणं, सम्बद्धा 18

्र १२९) तभी पयत्तो परोष्परं समुह्लावो देसिय-विषयाणं । अणियं च णहिं । 'भो भो विणया, कत्य दीवे देसे वा 27 को गभो, केण वा कि भंड आणियं, कि वा निढत्तं, कि वा पद्माणियं' ति । तभी एकेण अणियं । 'भहं गभो कोसलं तुरंगमें घेतृणं । कोसल-रण्णा मह दिण्णाहं मरंगाई आहल-त्रारोहिं समं गय-पोययाई । तभो तुरह प्रभावणं समागभो लाह-काहों अणिति । अण्णेण भणियं । 'भहं गभो उत्तरावहं पूय-फलाह्यं भंडे घेतृण । तत्य लाइ-लाभो तुरंगमे घेतृण आगभो कि । अण्णेण भणियं । 'भहं वारवई गभो, तभो चमरे आणिशो' ति । अण्णेण भणियं । 'भहं वारवई गभो, तत्य संखयं समाणियं' ति । अण्णेण भणियं । 'भहं वारवई गभो, तत्य संखयं समाणियं' ति । अण्णेण भणियं । 'भहं वारवई गभो, तत्य संखयं समाणियं । ति । अण्णेण भणियं । भहं चोत्त्र वार्ष के घेत्रं ।

1 > उतीय य. ए om. य. उणगीय 2 > ए om. धणयपुर्त विय धणसंपयाए. ए तस्नि य मामे गृहंग्रहभो 3 > ए वचह, उसा उण, ए अरवगहण 4 > ए ति से अव , ए लोसरें . 5 > उ दैया हिएगो, उ जोगो, ए उद्धार्य 6 > ए om. य, ए तुरंगे बेत्त्, ए पम्यं दिए बहुयं, ए विद्वेमा 7 > ए उवधुंजामि, ए केतिए ते, ए न्यांत्तागं विउदं . 8 > ए किमणाणं, ए विस्तृ पाण्यामाणं, ए वेनणाग कार्। उ अरावे कि १ - १ शारागमाणामाणाजी 10 > उ om. त. ए लोसदेगं, ए वं एय सं साहीणं विद्वह व्यव, उजाराहाणि, ए om. ति. 11 > उपसो, उ om. जुर्तामण, ए अवस्तृ अं अ उव्यवस्था . 12 > ए त हे कि तादं, उ वित्तवंत्रण, ए पुत्ति कि पुत्त . 13 > ए वित्तवंत्रण कि विव्यविया . 14 > ए कंमएयजणे . 15 > उ मणिखं से, ए विज्ञों, ए दूरे, ए तिहुत्रगे . 16 > ए अण्युक्तवी कथंतो 17 > ए दक्तवंत्रणं कि विय विव्यवं कि कि हिन्ते, ए विक्रोतेणं. 18 > ए कि विव्या, ए लाज कि साणिणा, ए विव्यदे में 19 > ए नंदिनियाधायभुयंगकुडिलवक, ए दुज्जणारिएणं, ए समा । एवं 20 > ए से जणउ ।, ए लोबदेवों, ए सेमावासिओं . 21 > ए दित्ता कि दिस्मादंस वा जमि दिसादंस वा जमा . उ om. ति 23 > ए कोइ दिस्मो देस , ए तेणा ते . 22 > ए वेत्त्रण विव्यविया . 24 > ए inter. साहेयवं के सब्दं, ए वेत्रणें, ए पेत्त्रणें ति . तेणा ते . उ का मामे दिसादंस वा जमा . उ का मामे दिसादंस के . उ का साहेयवं के स्वत्रं, ए वेत्रणें . ए पेत्रणें . उ का साहेयवं के स्वत्रं, ए वेत्रणें . उ का साहेयवं . व का साहेयवं . य का साहेयवं . ए तेणा . व का साहेयवं . ए सामा . अं के के का साहेयवं . य का साहेयवं . य का साहेयवं . य का साहेयवं . ए साहेयवं . य का साहेयवं . ए साहेयवं . य का साह

9

18

21

24

1 समागको' ति । अष्णेण मणियं । 'कहं सुवण्णदीवं गमो पलास-कुसुमाइं वेतूणं, तत्य सुवणं घेतूण समागमो' ति । । अष्णेण भणियं । 'कहं गमो महिस-गवले वेतूणं, तत्य गंगावडिओ लेत-पहाइयं घेतूण लद्ध-लामो णियत्तो' । ति । अष्णेण भणियं । 'कहं गमो महिला-रजं पुरिसे वेत्तृणं, तत्य सुवण्ण-समनुलं दाजण भागओ' ति । अष्णेण भणियं । 3 'कहं गमो रयणदीवं लिंब-पत्ताइं घेतूणं, तत्य रयणाइं छन्धादं, ताई घेतूणं समागओं ति । एवं च जिसामिकण सब्विहं वेय भणियं । 'कहं, सुंदरों मंववहारों, लिंब-पत्तिहं रयणाइं छन्धातं, किमण्णेण विण्जेण कीरहं ति । तेण अणियं । धंसुंतरों जस्स जीयं ण बह्वहं ति । तेलिं भणियं 'किं कर्ज' । भणियं च णेण । 'एवं तुन्मिहं मणियं 'किं कर्ज' ति । तेण विष्यं किं कर्ज' ति । तेण विद्या मच्छा, महंगा मयरा, महगाहा गाहा, दीहा तंतुणों, गिळणों तिमितिही, रोहा रक्खमां, उद्धावरा वेयाला, दुख्यक्या महिहरा, कुसला चोरा, मीर्म १ महासमुदं, दुखरों मग्गों, सब्बहा तुगामं रयणदीवं ति, तेण भणिमों सुंदरं विण्जं जस्स जीवियं ण बह्वहं' ति । तभो १ सब्विहं वि भणियं । 'कहो दुगगमं रयणदीवं । तहा दुक्खेण विणा सुदं णियं ति मणमाणा समुद्रिया विण्या ।

§ १६०) इमं च तस्स हियए पहट्टियं छोहदेवस्स । भागओ गेहं, कथं भोयणाइ-भावस्सयं । तको जहा-सुई 12 उचविट्टाणे भाणयं लोभदेवण । 'वयंस भइसट्टि, महंतो एस छाभो जं जिंब-पत्तेहिं रयणाई पाविजीत । ता किं ण तस्य 12 रयणदीवे गेतुसुजमो कीरह 'सि । महेण भणियं । 'वयंस,

जेत्तिय-मेत्तो कीरइ मणोरहो णवर अत्य कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ आहट्टइ संघरिजंतो ॥

15 ता विवत्तं तए महंतं आख-मंचवं, वेतृण सण्मं वस्त । किं च,

भुजमु देसु जहिच्छं मुख्ये माणेसु बंधवे कुणसु । उद्धरसु दीण-बिहरूं द्व्येण इसं वरं कज्ञे ॥ ता पहुचे तुह इमिणा अध्येणे' ति । इसं च मोद्धण भणियं इमिणा छोटदेवेणे । 'अवि यः

अइ दोइ णिरारंभो वयंस लक्कीएँ मुबाइ दर्श वि । फुरिओ बिय आरंभो छच्छीय य पेसिया दिही ॥ आलिगियं पि मुंबह लक्की पुलेसं नि साहम-बिहुणे। गोत्त-क्कलण-बिलक्का पिय व्व दहया ण संदेहो ॥ कजंतर-दिण्ण-मणे पुरिमं णाउं सिर्ग पळोण्ड । कुल-बालिया णव-बहु लजाएँ पियं व विश्वतं ॥

जो। विसमिश्मि वि कांत्र काजारंभं ण मुचण घीरो । ब्राहिसारिय व्य उच्छी णिवडह वच्छात्यले तस्स ॥ जो णय-विक्कम-बांह करिंछ काऊण कममारुहह । ते चिय पुत्रो पांडच्छह पराध्यवह्य व्य सा लच्छी ॥ काऊण समारंभं कांत्र सिटिलेह तो पुणो पच्छा । लच्छी खंडिय महिल व्य तस्स माण समुख्यहडू ॥

24 इय आरंभ-बिहूणं पुरिसं णाजण पुरिस-रूच्छीए । उज्जिजह पीसंकं दृहव-पुरिसो व्य महिलाहि ॥ तुओ वयंस, भीणमो पुरिसेण मन्वहा कज-करणेक-वावड-हियण्ण होह्यच्वं, जेण सिरी ण भुंचह । ना स्ट्वहा पयट, रयण-दीवं वचामो सि । भटसेट्रिणा भणियं 'वयंस,

27 'जह पायाल सिमा महायमुई च लंबिमो जह जि । महिम आहहामो तह जि क्येंतो पुलोएइ ॥ 27 ना सब्बहा गच्छ नुमं । सिजाउ जता । अहं पुण ण वश्वामि' ति । तेण भिष्यं 'कांस नुमं ण वश्वामि' । भहसेहिणा भिष्यं । 'मत्त-हुत्तं जाणवत्तेण समुद्दे पविद्धो । तत्त हुत्तं पि मह जाणवत्तं दृत्यियं । ता णाई भागी अन्यस्स । तेण भिष्मो अण्य प्रविभी समुद्दे । तो लोहदेवण भिष्यं ।

'जइ घडिये जित्तहिज्जद बिहरं घडिये पुणो नि नित्तहेड् । ता घडण-जित्तहण्याहिं होहिङ् नित्दरफडो देख्यो ॥ तेण वर्थस, पुणो नि करिय्यनो आयरो, गंतस्यं ने दीवं' नि । तेण भणियं । 'जङ् एवं ता एकं भणिसो, तुमं एत्थ जाणवत्ते 33 भंडवई, अं पुण संदभागो ति काऊण ण भवासि' नि । इसेण य 'एवं' ति पडिचण्णं ।

へいととからいて こかってるなるのではないないという

§ १३१) तको रयणदीव-कय-माणसेहिं सिजयाहं जाणवत्ताहं । किं च करिउं समाउत्तं । घेर्प्यत मंडाहं, उवयरिजंति 1 णिजामया, गणिजए दियहं, टावियं लगं, णिक्तिकंति णिमिलाई, कीरंति अवसुईंजो, सुमरिकंति इट्ट-देवए, 3 भंजाबिजंति बंभणे, पृह्जंति विसिट्टयणे, अधिजंति देवण्, सजिजंति सेथवडे, उडिभजंति कृवा-संभए, संगहिजंति 3 सबणे, वहिजानि कट्ट-संचए, मिरजाति जल-भागणे सि । एवं कुणुमाणाणं समागओ सो दियही । तम्मि य दियहे कय-मजाणा सुमण-विरोदण-वत्यालंकारिया दुवे वि जणा सगरियणा जाणवत्तं समारूढा । चालियं च जाणवत्तं। तथो **। पहुंचाई तूराई, प्रवादियाह संखाई, प्रगीयाई मंगलाई, पर्ढात बंभण-कुलाई बासीसा, सुमुहो गुरुयणो, दीण**-विमणो ७ दृइयायणी, हरिस-विसण्णी मित्तवणी, मणीरह-सुमुही सञ्चण-जणी ति । तजी एवं च मंगल-धुइ-सय-जया-सइ-गइडभ-पूरंत-दिसिवहं पयटं जाणवर्त्त । तथो पूरिको सेयवडो, उक्खिताई लंबणाई, चालियाई मावेलयाई, णिरूवियं कण्णहारेण, ९ लगं। जाणवत्तं वत्तणीए, पवाइमो हियइच्छिमो पवणो । तम्रो जल-तरल-तरंग-रंगठ-कलोल-माला-हेला-हिंदोलय- १ परंपरारूढं गेतुं पयत्तं जाणवत्तं । कहं । कहिंचि अच्छ-पुच्छच्छदाहटच्छलंत-जल-बीई-हिंदोलियं, कहिंचि कुम्म-पट्टि-संटि-उच्छलंतयं, कहिंचि वर-करि-मयर-धोर-करायद्वियं, कहिंचि तणु-तंनु-गुणावउद्यंतयं, कहिंचि महा-विसहर-पास-संदाणिजंतयं 12 गंतुं पयसं । केण वि कारुंतरेण तम्म रयण-दीवे छमां । उत्तिष्णा विषया । गहियं दंसणीयं । दिहो राया । इसी 12 पसाओ । विद्यं सुंकं । परिचलियं भेंड । दिण्णा हत्य-सण्णा । विक्रिणीयं तं । गहियं पिडभेंडं । दिण्णं दाणं । पिडणियत्ता णियय-कूल-हुत्तं । पूरिको सेयवडो । लग्गो हियहच्छिको पवणो । भागया जाव समुद्द-मज्झ-देसं । तको चिंतियं णेण 15 लोह-मूब-माणसेण स्रोहदेवेण। 'बहो, पत्तो जहिच्छिबो स्नाहो, भरियं णाणा-विह-रयणाणं जाणवर्त्त, ता तढं पत्तस्स एस 15 मजर भागी होहिह ति । ता ण सुंदरं इसे' नि चितवंतस्य राईए बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, एवं एत्थ पत्त-कालं मए कायम्बं' ति संठाबियं हियएणं। समुद्धिको लोहदेवो । अणियं च णेण 'बयंस, पावक्साकयं पविसामो, जेण विगणेमो आयब्वयं 18 कंतियं' ति । तं च सोऊण समुद्रिओ भहसेट्टी, उबविट्टो णिजाहुए । तत्य इमिणा पावेण लोह-मृह-माणसेणं अवलंबिऊण 18 णिक्करुगत्तर्ग, अवमिरिणकण द्वित्वणं, पडिवजिक्कण कथरवत्तर्ग, अणायरिकण कथरण्तर्ग, अवियारिकण कजाकजे, परिचइऊण धन्माधनमं णिहवं णोह्निओ णेण भइसेट्टी । तावय वोलीणं जाणवत्तं ।

मा रूसह पुरिसाणं इमो णजो एस दुण्णशो व्य कजो। जिंव जस्स कम्म-णिवहे पढमं चिय देव्य-णिम्मितिए॥' एवं च भणमाणेहिं संठाविजो इमो। गंतुं पयत्तं तं जाणवत्तं। सो उण भइसेट्ठी इमिणा पाव-हिष्पएणं णिहयं णोल्लिजो 30 णिविडको अहोसुहो जलरासिम्मि। तजो झत्ति णिम्ममो, खणेण य उम्ममो। तजो जल-तररु-तरंग-वीइ-कल्लोल-माला- 30 हिंदोल्यारूढो हीरिउं पयत्तो। तजो कहिंचि जल-तरंग-पन्यालिजो, कहिंचि वीई-हेन्द्रलालिजो, किंचि तुंग-तरंगोयर-विगारो महा-मयरेण आमाइजो। तजो वियड-दाढा-करालं महा-मयर-वयण-कुहरंतगळं पविसंतो खिय अहंसणं पत्तो।

1) ए म कीरिजं. 2) ए दियरी, Jom. हावियं लग्यं, ए विश्वितांं for णिमित्ताःं. 3) ए सीयवंड उद्धितःं वि क्वांथंगर 4) ए जलसंचर, J एवं च कुण, ए कुणमाणेणं, ए om. सो, ए दियउहो, ए om. य 5) उ चित्रं 6) ए पवाइयाड, ए समुहो, ए om. दीणिवमणो दशयायोः 7) ए मियत्त्रयणो दीणिवमणो महिलायणो मणोरहसमुहो, ए जयज्ञय-, उ गव्म ए गेरव्म 8) ए om. जाणवत्तं, ए सिवचटो, ए अवख्याइं, उ कण्डभारेणः 9) ए प्वाशो, ए रंगंताः, ए हिंदोल्वियः 10) उ पुंच्छ, ए हिंदुच्छलंता जलहिंदोल्यं, ए संदिष्ठः 11) ए om. कि. ए क्यायहिंगं, ए सुणावत्त व्यत्त्वं, उ वास for पास 12) उ दीचे 13) ए सुंकु, ए विकीयं तं गहियं। गहियं तं गंडं। 14) ए पुरिशो, उ वितियं चः 15) ए लोडमूढेणं for लोटं वेण, ए पत्ती हियइ-िल्ओ छाभो भरियं, ए om. णाणाविहः 16) उ भविसति for होहिड उ om. मण 17) ए संहावियं, उ पवितिमों, उ विगणिमों, ए विगणोमो आववयं केत्तियं अज्ञियं तिः 18) उ om. समुद्विओ, उ पत्त्र for तत्यः 19) ए निरुक्तः गत्त्रणं, ए क्यण्यणतं, उ कअणुअत्तर्ण ए क्यण्युपरं. 20) ए धर्मा for बम्पाध्मंः 21) ए तिज्ञोयतिः ग्रेयणः, उ यात्रविशो य णेणः, ए अवि य क्रिंश णेणः 22) उ om. one धावह, ए थाह पावह पावह, उ महं for ममंः 23) ए आ for हा (क्रयं), ए जािस for जािम, उ कहं for कािंटः 24) ए उद्धादं य for उद्धादओं, ए om परियणो य, ए om. य. 25) ए om. य सो, ए जीवमाणेणं 26) ए उत्थादओं समुद्धाभिमुदो, ए पि सं for एम 27) ए पुणो वि तुमं, उ पि विजित्सिहंड ए पि से विणिरिमरिस, ए om. जं, ए नणहारं पिक्तंतं 28) ए अवि जंगक्तम्यि, उ उप्रमों, ए शिवा त्रां, ए सिहिजो हमं य गंतु, ए मोडण 30) ए निडिओ लहो जलगिंस, ए कित्ति, उ णिसुग्गो, उ उसुमों, ए inter. तरंग and तरल, उ वीहं. 31) ए अलगलतरंग, ए किं तुंगः 32) ए om. मयर

- 1 दुजाण-जण-हत्थ-रामो विय णिक्खेवो कडयशाविमो णेणं । तमो मकाम-णिजाराए जळणिहिन्मि महा-मयर-वयण-कुहर-दाहा- । मुसुमुरगेण वेह्यं बहुयं वेयणिजं । तेण मभो संतो कत्थ गंतूण उववण्गो ।
- को घडह नुजलो सजलेण कह-कह वि जह नुलल्पोण। सो तक्खणं विरज्जह तावेण हिलिहि-रागो व्य ॥' इसं च चिंतर्यतस्य उन्हाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च लेण। 'अरे इसिणा चिंतियं जहा एयं विणिवाइकण एको चेय एयं अर्थ्य गेण्हामि । ता कहं गेण्हह दुरायारो । नहा करेमि जहा ण इसस्स, अण्णस्य हवह' ति चिंतिकण समागओ १४ समुदं। तस्य किं काउमाहचो । अवि य ।

महत्व चिय स्वर-फर्स्नो उडावह् मारुओ धमधमेंतो । उच्छलिओ य जलणिही णखद्द व तरंग-ह्न्येहिं ॥
तभी किं नार्य । मानेत्यिरिया मेहा । उछ्नसंति ब्रह्मोला । धमधमेंति पवणा । उच्छलेति मच्छा । उस्मुरागंति बच्छमा । मानिति ।

किं मगरा । अदीलह् जाणवन्तं । भगो क्र्वा-संभयं । णिवर्डति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । द्वारण् विज्ञू । णिवर्डति उद्यानो । ।

गजापु मीर्म । पुट्ट अवरं । जलद्द जलही । सन्तहा पलय-काल-मीर्मणं ममुद्दाह्यं महाणव्यं । तभी विस्तण्णो सत्थवाहो, विमणो परियणो, असरणो जणो, मुढो जिजामय-स्वो ति । तभो को वि णारायणस्य थयं पढड् । को वि चंडियाण् पसुं ।

अभाव् । को वि हरस्य जन्न उपाहण्ट । को वि बंभणाणं भोषणं, को वि माईणं, को वि रविणो, को वि विणायगस्य, १८ को वि बंदरस्य, को वि वेदस्य, को वि वेदस्य, को वि वेदस्य, भणह् ।

मन्धवाहो उण अदण्णो अष्ट-पड-पाउरणो धूय-कडच्छुय-हत्थो विण्णवेउं पयन्तं भो मो, देवो वा दाणवो वा जक्को वा पट्टा पट्टा पट्टा प्रस्य पत्रा पित्र पत्रि, किं वा तुमं कुविओ । सम्बहा दिट्टो कोचो, संपर्य पत्रा पेच्छिमो ति । तभी पहाइओ २। पट्टा पट्टा प्रस्य पत्रा विर्हालिया-संघाया ।

सार्थ-प्रमानित्र । प्रमानित्र । विलित्र विलित्र विलित्र विर्ह्मो कोचो, संपर्य पत्रा विर्ह्मात्र विर्ह्मात्र । सार्थ प्राणंना विर्ह्मात्र । विर्मात्या-संघाया ।

सार्थ प्राणंना

21 मुद्द-कुहर-विणियाउथिगण्ण-जाला-करालाचछंतन-पदभार-पचंत-गंधुक्हं दीह-दंताचली-डक्क-रोवंत-दिंभं सिवाराव-भीमं भउन्हे- 24 वियासेम-लोयं महाडाहणी-णचणावह-हासं ।

विरह्य-णरः सीम-मालावयं नंडयं णग्रमाणस्स वेयाणिलुङ्य-संघट्ट-खट्टक्खडाराय-पूरंत-मुज्झेत-वेयाल-जालावली-रुड्-संचार-

पडिनिय-सिय-भीम-दीहट्ट-हामुच्छलेकड् बर्डध्यारिम्म शासेतमञ्जल्य-दीहंकां केक माला-महासास-लुङ्गाए गिडावलीए समें सेवियं ।

१३ म्बर-णहर-महा-पहागहयद्वारि प्रामेस-खर्जन-जंतू-स्वाराय-भीमं महा-हास-संगह-गहदभ-पृश्त-बीभच्छ-पेच्छं महा-रक्खसं । ति । 30 १९३४) ोण य मुह-कृहर-विजित्तायरिंग-जालावली-संबिटिजंतक्खरं प्रलय-जलहर-समेणं सद्देणं भणियं । 'रे रे हु तुरायार पाव कुर-कम्म णिह्य णिक्करण, महर्राट्टं वरायं अणवराहं वायाह्यण पूर्व बीमध्यं पश्चिको' ति भणमाणेण ३३ समुख्यितं दाहिण-वृह्-भुषा उटेणं तं जाणवन्तं । समुद्वाह्ओ गयण-हुनं । तथा तं उप्पद्यं जाणवन्तं करिसं दीसिडं पयतं । 33

3

- पायालयलाओं समुद्धियं च गयणंगणे समुप्पद्दयं । असुर-विमाण-सिर्च्छं व दीसए जाण-वरवत्तं ॥ ताव उप्पद्दयं जाव जोयण-सर्वं दुरुत्तरं । तओ रोस-वस-सिमिसिमॅत-हिषपुण अच्छोढियं कह दीसिउं पवत्तं । अवि य ।
- उ जिन्न इंत-रयण-णिवहं मुत्ताहल-धनल-सोहिमोक्कं । घुन्नंत-धया-धनलं कीला-सेलस्स खंड न ॥
  तं च तारिसं जिह्य-असुर-कर-जोल्लियं जिन्निष्यं । आनिडियं नित्यण्जे महा-समुहुच्छंगे तं जाजनंत । अनि य ।
  तह तं वेयानिडियं समुह-मज्झिम्म जाण-नरनत्तं । जिन्हंतं निय दिहं पुणो ज जायं किहं पि गयं ॥
- प्रेच्छ मणि-णिम्मल-गुणंतिम्म समुद्दिम कत्य वि विलीणं। बद्दच गुण-मूसियाण वि संबंधो णिश्य जलहिम्मि॥
  तओ पलीणं भंडं, मया णिजामया, विणद्वो परियणो, चुण्णियं जाणवत्तं। एत्थंतरे एस कह-कह वि णासग-पत्त-जीविको
  जल-तरंग-वीईए किर भंडवई समुद्देण विवज्जइ ति। तेण कह-कह वि तरल-जल-पेष्ठण-घोल-णिब्बोलिजंतो वि एक्किम्मि
  ह मुसुमूरिय-जाणवत्त-फलहबयिम विलम्मो। गहियं च णेण तं फलह्यं। कह।

कोमल-दहयालिंगण-फंस-सुहासाय-जाय-सोक्खाहि । बाहाहिँ तेण फलयं अवगृदं दहय-देहं व ॥ तं च अवगृहिजण समासत्यो । चिंतियं च णेण । 'अहो,

- 12 जं जं करेंति पार्व पुरिसा पुरिसाण मोह-मूढ-मणा । तं तं सहस्स-गुणियं ताणं देश्वो पणामेह ॥ 12
  भण्णहा कत्य समुद्धे विणिवाहओ भहरेही, कत्य व समुद्धाहओ रकवस-रूवी कयंतो । ता संपर्य ण-याणामि किं पावियार्थं '
  ति चिंतयंतो जल-तरल-तरंगावली-हेला-हिंदोलय-मालारूढो फलहण हीरिउं पयत्तो । ता कहिंचि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ,
  15 किहिंचि पक्क-णक्क-मंकिओ, किहिंचि तणुय-तेतु-मंजमिजंतओ, किहिंचि घवल-संख्यत्लावली-विलुलिजंतओ, किहिंचि घण-विदुम-15
  हुम-वण-विमुज्तंतओ, किहिंचि विसहर-विम-हुयास-मंताविजंतओ, किहिंचि महाकैमढ-तिक्ल-णक्कावली-संलिहिजंतओ।
- \$ 12.4) एवं च महासीमें जलिएहिमि असरणों अयलों अमाणों उन्हिय-जीवियकों जहां अविस्स-दिण्ण-हियंशों 18 मन्ति राईदिएहिं नारदीवं णम दीवं तत्थ लगा । आमशों मीयलेण समुद-वेला-पवणेणं । समुदिनों जाव दिसं पलोण्ड् 18 नाव य गहिओं किसण-क्वितीहें रत्त-पिंगल-लोय गिहें बढु-छ-जुडण्हिं अम-वृय-मंणिहेहिं पुरिसहिं । इमेण भणियं 'किं समें गेण्ड्ह' । तेहिं भणियं । 'बीरो होहि, अम्हाणं एस णिओंओं । जं को वि प्रिसों गेहं लेकण मिन्नय-जिमिओं कीरइ' ति । 21 एवं भणमाणिहें जीओ गियय-घरं, अवसंगिओं मिन्नओं जिसिओं जिहच्छं । उविदिदों आसणे समास्त्यों । तओ चिंत्रयं च जेणा । 21 'अहो अकारण-वच्छलों लोओं एन्थ दीवे । किं वा अहं समग्गो'ति चित्यंतों चिय सहमा उद्याविएहिं बढ़ों । पच्छा बहु-पुरिसहिं वंधिकण य मासलेस प्रकृत्यों छिदिउं समाहत्तों । मासं च चडच्डस्स बढ़्ण् । छिण्णं मामं, पडिच्छियं रहिरं । वियणा-ध्य उरों य एसो चलचल-पेछणां कृणमाणों विलित्तों केण वि ओसह-दब्ब-जोएंगं, उवसंता वेयणा, रुकं औं ति । पृत्यंतरिम पुच्छियं 24 वासवेण महामिनिणा भगवं धम्मणेदणों । 'भगवं, अह तेण महामासेण रहिरेण य किं कृणित ते पुरिस'ति । भणियं च भगवया धम्मणेदणें । 'अस्थ समुहोयर-चारी अगिगयओं जाम महाविडों करणों करण-संदाणों वेलाउलेसु पाविज्ञह ति । अति तस्त परिक्खा मधुनित्ययं गंधरोहयं च मत्यण कीरह । तओ तै पगलङ्ग । ते गोण्डकण ते पुरिसा महाहिरेण महामसेण थ विसेण य चारेनि । तओ एको सो महाविडों सुक्दं सहस्मसेण पाविकण हेमें कुण्ड ति । तेण भो महामिनि, तेहिं पुरिसेहिं मो गहिओं । तओ पुणों वि विल्तों ओमह-दब्वेहिं । पुणों वि सत्थों जाओं ति । एवं च छम्माने छम्मासे उक्कत्तिय-मास- १० 'खंडो वियलिय-कहिरों अदि-सेसों महाइक्क समुह-सम्बन्ध-सभी जाशों ति । एवं च छम्माने छम्मासे उक्कत्तिय-मास- १० 'खंडो वियलिय-कहिरों अदि-सेसों महाइक्क समुह-सम्बन्ध-सभी वारस संवच्छराई बसिओं ।

५९१३६) अह अण्णिस्म दियहं उक्कत्तिय-देहेण चिंतियं अग्रेण लोहदेवेण । 'असरणो एम अहं णित्थ मे मोक्खो । ता 33 सुंदरं होइ, जह मह मरंगण वि इमस्स दुक्खस्स होज वीसामो' ति । चिंतयंतेण पुलक्ष्यं णेण गयणयलं जाव दिहो 33

<sup>2)</sup> म उप्पहरं, J किमिसिमिसिमेंन म सिमित, J कहें भ दीसिंड. 3) म सीहिं करें। व्यन-, J मण्डन्ब, P च for न, 4) प्रक्षकं मुस्कर-, P कहे for कर. 5) J Inter. न & तम, P किं चि 7) म हंडे for केंड. 8) म बीचीए, P केंडन्व तीए म समुदेण, P पेन्डल्यून किंन्वा हैं. 10) J नहापाय-, P जाउं for जाय, J कलवं for फलवं, P अवस्दं, P Inter. देह and दस्य. 11) प्रअविविद्या किंद्रिक मामस्वेण. 12) म करति, P देनो प्रमासेड. 13) प्र कांच केंद्रिक मामस्वेण. 12) म करति, P देनो प्रमासेड. 13) प्र कांच केंद्रिक मालाकंड-फल्ड्यो, JP न्हल्लाच्छोडिओ 15) P किंद्रि पक्षणकः, P संत. 16) P निर्वा किंद्रिक न भी विद्या भी मिल्टिस 18) म सिंदिणिह, P नेलाए वर्णेण. 19) P का. व, प्र कमण, प्र वृद्ध (P) P बद्ध for बद्ध (emended), P सिंद्रिकेट 20) म किंद्रिक किंद्रिक मालाकंड-किंद्रिक मालाकंड-किंद्रिक

1 रुहिर-मास-गंधायदृको उत्तरि असमाणो मारंड-महापन्स्ती । तं च दृहुण आउलमाउले परियणे णिक्संतो बाहिं आयास-तले 1 विहो च तक्खणुक्कत्तिय-वहंत-रुहिर-णिवहो मारंड-महापिक्खणा, झड ति णिवडिऊण गहिओ । हा-हा-रव-सह-गिवभणस्स 3 परियणस्स समुद्धाइओ पुरओ विय गवणंगण-हुत्तं । तओ णिमियासि-सामलेणं गवण-मग्गेणं पहाइओ पुन्युत्तर-दिसा- 3 विसाथ । तथ्य कि काउमारको । अवि य ।

पियह् खणं रुहिरोहं लुंपह मामं पुणो खणं पक्खी । भंगह ब्राट्टिय-णिवहं खणं खणं ब्रष्टए मन्मं ॥ ६ एवं च बिलुप्पमाणो जाव गन्नो ससुदुच्छंगे ताव दिहो अण्नेण भारंड-पक्खिणा । तं च दहुण ससुद्धाहभो तस्स हुत्तं । ६ सो य पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो च पत्तो पच्छा पहाइप्णं महापिक्खणा । तभो संपलग्गं जुहं । णिहुर्-चंचु-पहर-खर-णहर-सुद्द-विचारणेहिँ च जुज्यमाणाणं चुको चंचु-पुडाको । तभो णिवडिउं पयत्तो ।

णिहुर-चंचु-पहारावरंत-संज्ञाय-जीय-मंदेहो । आसासिको पढेतो गयणवहे सीय-पवणेण ॥ णिवडिको य धस सि ममुद्द-जले । तको तम्म अहिण्युकत्तिय-मेत्ते देहे णिद्य-चंचु-पहर-परके य तं समुद्द-सिललं कह रहितं प्रात्ते । अवि य ।

12 जह जह लगाइ सिटलं तह तह जिल्लूमयं डहइ अंग । दुजाण-दुव्वयण-विसं सजाण-हियए व्य संपत्तं ॥ 12 तभो इसो तिस्स सिल्ले अणोरपारे इत्रसंतो जाँठणं, खजांनो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हत्थेहिं व णोलिज-साणो समुद्देणावि सित्त-वह-महापाव-कलुत्तिय-हियओ हव णिष्सुटभंतो पत्तो कं पि कूळं । तत्य य खण-मेत्तं सीयल-समुद्द-पवण-पहनो ईसि 15 समस्तिभो । णिरूवियं व णेणं कष्ट-कह वि जाय पैच्छह कं पि येखा-वर्ण । तं च केरिमं ।

ण्ला-रुवंग-पायव-कुसुम-मरोणियय-रुद्द-संचारं । कप्पूर-पूर-पस्तत-बहरू-मयरंद-गंधर्द्वं ॥ चंदण-रुयाहरेमुं क्रिंगर-विरुयाओ तत्थ गायंति । साहीण-पिययमाओं वि अणिमिनुक्रर-णडियाओ ॥ कयस्त्री-वणेसु जन्थ य समुद्द-मिर्उ-पषण-हक्षिर-दलेसु । बीसंभ-णिमीलच्छा कणय-मया णिच्च-मंणिहिया ॥

§ 120) तस्स व काणणस्स विणिमाण्णं बहु-पिक फल-भर-विविद्द-सुरिम-कुसुम-मासल-मयरंद-वाहिणा पवणेण समा-सासिओ समुद्दिको समुद्द-तहाको परिभमित्रमाहनो तम्मि य काणणे। तको करयल-द्रलिय-वंदण-किम्फ्लय-स्मेण विलित-21 मणणं कंगं। कवाहारो य संबुक्तो पिक सुरिह-सुलह-साउ-फल्टेहिं। विद्वो य णण पिम्ममाणणं काणणम्म मञ्झ-दंसे महंतो 21 वड-पारोहो। तत्थ गक्षो जाव पेच्छइ मरगय-मणि-कोद्दिमयलं णाणाविह-कुसुम-णियर-रेहिरं सरय-समण् विय बहुल-पक्षोसं णहंगणं। तं च पेच्छिकण विनियं क्रोणं। 'अहो, एवं किर सुच्वइ सर्थम् जहा देवा सग्गे णिवमंति, ना ण ते सुंदरासुंदर-24 किसेस-जाणया। अण्णहा इमं पण्मं तेलोक-सुंदरं परिच्चइउं ण सग्गे णिवमंति'। वितयंतो उवविद्वो तम्मि वड-पायव-तले 24 ित । तत्थ णिसण्णेण य देव-णाम-किक्तणालद्ध-सण्णा-विण्णाणेणं चितियमगेणं लोहदेवेणं। 'अहो, अध्य को वि धम्मो जेण देवा देव-कोण्सु परिवमंति दिव्ब-संभोग कि । अध्य य कि पि पार्व जेण णरण् णेरदया अग्द दुक्खाको वि अहियं दुक्व-27 सुच्वहंति। ता कि पुण सण् जीवमाणण पुण्णं वा पार्व वा क्रयं जेण इमं दुक्वं पत्तो' कि वितयंतस्म हियण् लग्गो महम कि 27 गिनक्क-स्स-सर्ह्तं पिव भइसेटी। तको विंतिउं प्रयत्ती। 'अहो,

बस्हारिसाणै कि जीविष्ण पिय-मित्त-शिहण-नुद्वाण । जेण क्यायेण मण् भहे गिहणं समुवणीओ ॥ 30 ता चिरत्यु मम जीविण्णं । ता मंप्यं कि पि तारिसं करिमे, जेण पिय-मित्त-वह-कलुमियं भनाणयं तित्यान्थाणिम बावाएमि, ३० जेण सम्बं सुउद्दह्व (त्रित्यंतो गिवण्णो । तभो सुरहि-कुसुम-मब्यंत्र-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा ममासासिऽजंतो सिसिर-जलहि-जल-तंग-गंगावली-विश्विष्पमाण-जल-लव-जटेणं वृत्तिम्बणाणिलंगं तिहं चेत्र पसुत्तो वद-पायव-मलिम । खण-मेत्तस्स अ3 प विद्युहो इंसि विमासिग्जंत-खर-महुर-सुहुमेणं सर्गं । दिण्णं च णेण मविसेमं कर्णा ।

- 🤇 ११८) भायिणिकण य चिंतियं गेण । 'करे, कयरीए उन भासाए एवं उज्जवियह केमानि कि पि । हूं, जरे सक्क्यं 1 ताव ण होइ । जेण तं भ्रणेय-पय-समास-णिवाभ्रोवसगा-विभक्ति-छिंग-परिवप्पणा-कुवियप्य-सय-दुग्गमं दुज्जण-हिययं पिव 3 विसमं । इमं पुण **ण** एरिसं । ता किं पाययं होज्ज । हुं, तं पि जो, जेण तं सयल-कला-कलाव-माला-जल-कलोल-संकुलं 3 लोय-वुत्तंत-महोयहि-महापुरिस-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संदोहं संबडिय-एक्षेक्कम-वण्ण-पय-माणारूव-विरयणा-सहं सञ्ज्ञण-वयणं पिव सुह-संगयं । एवं पुण ण सुहु । ता किं पुण अवहंसं होहिइ । हूं, तं पि णो, जेण सक्कय-पायओभय-सुद्धा-8 सुद्-पय-सम-विसम-तरंग-रंगत-विभारं णव-पाउस-जळय-पवाह-पूर-पञ्चालिय-गिरि-ण**इ-स**रिसं सम-विसमं पणय-कुविय-पिय- ४ पगइणी-समुद्धाव-सरिसं मणोहरं। एवं पुण ण सुद्व। किंपुण होहिइ ति चिंतवंतेण पुणे समायण्णियं। भरे, अध्य चडल्या भासा पेसाया, ता सा इमा होहि'ति । एत्य वड-पायबोयर पिसायाण उल्लावो होहइ' ति । 🖔 १३९) 'ता पुण को इमार्क समुखानो बद्दइ' ति चिंतयतो हिको । भणियमण्णेण पिसाएण णियय-भासाए । १ 'ओ एतं तए लिपच्यने यथ। तुब्सेहिं एतं पन्वय-ननी-तीर-रम्म-वन-कान नुष्यान-पुर-नकर-पत्तन-सत-संकुळं पुथती-संदर्क भममानकहिं कतरो पनेसो रमनिरयो निरिक्सिनो ति । एथं किं कर्परवं । तं अमिनवुव्भिन्न-नव-चून-मंजरी-कुसु-12 भोतर-लीन-पवन-संचालित-संदंभंदंदोखमानशुपांत-पातपंतरङ-साखा-संघष्ट-बित्तासित-छच्चरन-रनरनायमान-तनुतर-पक्स-संतति-विघट्टनुङ्त-विचरमान-रजो-चुन्न-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित-मानिनी-सर्यगाह-गहित-विय्याथर-रमनो विय्या-थरोपवनामोगो रमनिरुपो' ति । अण्जेण अणियं । 'नहि नहि कामचार-विचरमान-सुर-कामिनी-निर्णयमान-दइत-गोत्त-ं कित्तनुद्धसंत-रोमेच-सेत-सलिख-पञ्चरंत-पातालंतरक-रनुप्पल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तितस-गिरिवरो पन्वत-राजो 16 रमनिय्यतरो' ति । अण्गेण भणियं । 'कत्यमेतं रूपितं सुरुपितं भोति । विविध-कप्पतरु-रुता-निवद्-दोस्क-समास्द-सुर-सिद्ध-विष्याथर-कंत-कामिनी-जनेदीलमान-गीत-रवाकज्ञन-सुख-निष्मर-पसुत्त-कनक-मिक-युग छकी नंदनवनामीगी रमनि-ध्यनरो' ति । अवरण भणियं । 'यति न जानसि स्मनिय्वास्मनिय्यानं विसेसं, ता सुनेसु । उद्दाम-संबरत-तिनयन-बसभ- <sup>18</sup> र्देकंना रयुष्पिरथ-बुद्धंत-गोरी-पंचानन-रोस-वस-वितिश्व-विक्कम-निपात-पातित-नुग-तुहिन-सित-सिसिर-सिका-सिखरो हिमवेतो
- 1 कहोलक कुसुम-बहरू-मकरंदामुतित-मथुकर-कलकारातुनगरवपमानेकेकम-पानप-कुसुम-भरो इमो खेब बेला-बनाभोगो 21 रमानिय्यतभे। ति । अवरेण भाणयं । अरे, कि इमकेहिं स्ववेहिं खेव रामनीयकेहिं । यं परम-रमनीयकं तं न उल्लपथ नुष्मे । सग्गावतार-समनंतर-पातिच्छित-नव-तिभाग-जया-जटा-कटापोतर-निवास-सिस-कला-निव्हत्तामत-निवह-मथुर-धवल- वर्गग-रंगावली-वाहिनिं विभागवितं भगीरथिं उत्तिक्षक जिम्म पापक सत-दुट्टप्पमो पि, कि बहुना मित्त-वश्व-कतानिं पि अन्यतिकानिः पात्रकानि सिद्धान-मेत्रकेने येथ सत-स्करानि पनस्सात । ता स क्वेय रमनीया सुरनति कि । तको सब्वेहिं भणियं। 'बिह् एयं ता पयट्टय तिहें चेय वच्चामो कि भगमाणा उप्यद्या धोय-खग्ग-जिम्मनं गयणवर्ल पिसाय ति । इमस्स विणरणाह, र दियवए जहा दिव्याणं पि पूर्यणीया सब्ध-यावहारी भगवर्ष सुरसरिया तिम्म चेय वच्चामो जेण मित्त-वह-कसुसियं अत्ताणयं 27

रमनीयतमो' ति । अण्गण भणियं । 'नहि नहि वेसा-तरंग-रंगत-स्विस्त वेयुद्धत-विविद-सारुत-विकिरिय्यमानेसा-स्वंक-

वर्धाविभक्ति . 3 र र र र र पाय किए पायर्थ, ए स्कुटा 4 र ए महोबही, ए मुद्रणुमाया ए संदाद संघै, उसंघडिय एक्टे, !' चनपायनाणारूव, P सुर्ह for लड़. 5) भ वर्ण for वयर्ग, 3 कि अवस्थं, श अवस्थेसं होहिई । र्हु, !' adds त before सक्क्य. 6 〉 Још. विसम, Јजलयर (but ह perhaps struck off), शजलरय for जलप, शपणयकुविये विय पण रै 7 > शतल for गृहु, P सम्मायित्रयं 8) P वहपायवे, P om. होहइ ति । ता पुण की श्माणं समुलावी 10) र एय for एनं, P लिपते, र om. एर्ने, प्र-भगती, प्र नदी for ननी, प्र प्रक्ष. तीर, प्रदम्, प्र वण ए नन, प्र कानतुष्यान, प्र नकरपत्तवसत्तर, प्र पुत्तन for पत्तन, प्र मण्डलं. 11) J के कि for केहि, J निरिक्तितो P तिरिक्तिशां, P लिपज्यते for लिप्टिंब, P om. तं, P om. तव, P - भूनपंत्री 12) J न्त्रीणः, J adds प्यनसंचालित on the margin which is omitted in P. उ दिलियानसुपाचयातहर्सग्रह P देलियानप्रवपानपं, र राह for तरल, र on।. भामा. P संध्यवितासित्तच्छ्य ° 13 > र संगती , P दिघटनु°, रP चुण्ण, र भिणा, P भिनादनपंतािव °, " विस्थापरो" 14) P रमनिजा, P अंत्रण, अ भणिअं, P कामकाम बार विचारमान, P निच्चमान उदिनगोत र्ग सेय for सेत, १ पज्जरंत, रापाया श्तरक १ पानालमुक-, १ चिन for चित्त, १ सिन्हातले 🔒 16) रासानस्थानरो १ रमनिज्जतरो, १ नण्णणा, प्रमणिअं, Pom. लितं, प्रति for ति (in भोति), P विविध-, Jadds तर before छता. 17) P विज्ञापन, प्रकातान, प्रमित्कात्म, प्रमित्वान, प्रमित् ·गणीय नमी № हिमवती नामनीयतमो 20) Р अंत्रण, ग्रंभणियं, ग्रंशेबुहुन, Р निक्त, ग्रंमारु for सास्त, Р विकरिप्पमानेला रुवंगः 21) P बहुलमक्तरदमतिनमधुकराकलाकलारातुगिष्यमाने , ग मधुकरतलकलारातुग्गब्यमानेकेलेपातकुः मः. 22) गरनः निय्योतमो P रमनिष्यनगो, P इमं कहिं, J om. सन्बेहिं, P प्येव for ब्येव. 23) P पतीन्छितनसन्व , J महा for जटा, J कटा पात for कटारोतर, अनिद्वतामननिवह, P मधुर 24) अ तरंगा-, अ वाहिनी विभगवति भागीरथि P वाहिने विभगवती सगीरथी उज्ञित्त जीम, P रुद्रपसो for बुद्रपमो, P कांतानि for कतानि 25 > उ सिज्जानमेत्तकन P सिज्ञानमेत्तकनपेवायत, उपतस्मति, P सब्बे यू रम्भयागुरतत्ती ति, र मुर्बेहि वि मणियं, र जइ for यदि 26) P संगुनिमानं, र मन्ताः 27) र पूर्रणीयावहारी, P प्रणीया । सन्वपावहरी मगवती, 3 adds ता before तम्मि, P ताइमि for तम्मि-

1 सोद्देमो चि चिंतयंती समुद्रिको सुरणई-संमुहो । तको कभेण खागच्छमाणो इद संगत्तो, उवविद्वो व हमस्मि जण-संकुले 1 समबसरणे सि । इमे च सयर्क बुत्तंन भगवया साहियं विसामिकण लज्जा-हरिस-बिसाय-विमुहिज्जंतो समुद्विओ णिविहिओ ३ य सगदभो धम्मणंदणस्स चलण-जुबलप् । भणियं च णेण । 'अं एवं ते कहियं भरावं सच्चं पि तं तह श्रेय । अलियं ण एत्य वर-जस निळ-तुस-मेत्तं पि ते मित्य ॥ ता भगवं दे जंपसु एत्य मण् किं च जाह कायव्यं । किं ता सुग्सरिय चित्र जहवा जन्नं पि पच्छित्तं ॥' § १४०) भनियं च गुरुणा घम्मनंद्रवेनं । 'जलणो इहड् सरीरं जरूं पि तं चेय णवर सोहेड् । अंगट्टियाईँ भंजद्द गिरी वि णवरं णिवस्थियाणं ॥ दंबाणुपिया जं पुण घण-कसिणं विरद्दयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्यद्द णियमा सम्मत्त-जुत्तेणं ॥ ता उक्तिजण होहं होसु विणीओ गुरूण सय-कार्ल । कुणसु य वेयावन्नं सज्झाए होसु अहिउत्तो ॥ खंतीएँ देस चित्तं काउस्समं च कुणसु ता उगां । विगई परिहर चीरो वित्ती-संखेवणं कुणसु ॥ पालेकण बयाइं पंच महासह-पडम-गरुयाइं । गुरुयण-दिहेण तभो भणसणएणं सुवसु देहं ॥ जस्य ण जरा ण मञ्च ण बाहिजो जेय सन्ब-दुक्खाई । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि'॥" 12 इमं च शिसामिकण पहरिस-वियसमाण-वयणेणं भश्ययं कोहदेवणं। 'भरावं जड् ता जोग्गो इमस्स भव-संजमस्स ता देखु । मित्त-वहं मम पावं परिसुज्ज़ह् जेण करणेणं ॥' 15 भगवया वि धम्मणेदणेण 15 पायबहिबस्स सुइरं बाह-जलोलिया-महरू-गंडस्म । उबसंत-तिब्ब-लोहे सामण्णं तेण से दिण्णं ॥ एवं च णाणाहसएनं णाऊण उवसंत-कसाओ पन्वाविओ लोह-देवो सि ॥ 🥸 ॥ ५१४१) भनियं च पुनो वि गुरुणा धम्मणंद्रेणणं । 18 'मोहो कज-बिजासो मोहो मित्तं पणासण् स्वर्ष । मोहो सुगई रुंभइ मोहो सब्वं विणासह ॥ भवि य मोह-मृद-मगे। पुरिसो अकरजे पि कुणह् करजे पि ण कुणह्, अगस्मे पि वच्चह् गरंभ पि ण वच्चह्, अभक्लं पि 21 असइ अन्स् पि जासइ, अपेयं पि पियइ पेयं पि ज पियइ, सब्बहा हियं पि जायरइ अहियं पि आयरइ क्ति। अवि य । 21 गम्मागम्म-हियाहिय-भक्ताभन्त्वाण जस्स ण विवेगो । बारुस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जीत ॥ जेण, भइणि पि कुणइ भन्ते जनयं मारह पेच्छ ईसाए । मोह-विमोहिय-चिचो नरवर एमो जहा पुरिसो ॥' 24 भणियं च णरवहणा । 'भयवं बहु-पुरिस-संकुरूाए परिसाए ण-यानियों को वि एस पुरियो' ति । भणियं च गुरुणा धरम- 24 "जो एस तुज्ज दूरे दाहिण-देसिम्म वासवस्स भवे । ण सुणइ भणियं वयणं सुवं पि सम्मं ण-याणाह ॥ 27 पुरभोचट्टिय-कउंज ण पेच्छह किं पि मडल्डियच्छीओ । जूय-जिओ जूययरो व्व ओ अह किं पि चिंतेह ॥ 27 रेज्यमङ्ख व्व घडिमा बाहिर-ईासंत-धुदरावयवो । कजाकजा-वियारण-विमुहो थाणु व्व एस ठिओ ॥ जो सो सुब्दइ मोहो तं च मरूर्यण पेक्स गरणाह । एएण मोह-मूटेण अं क्यं तं जिसामेह ॥ 🖔 १४२) अध्य भ्रयंग पयास्रो कोसङ-गरणाह-पुत्त-गोत्तंको । कोसङ-जणो जणाणं कोसङ-जण-णिवह-पूरंतो ॥ जिं च सस्याओ सालीओ कुर्दुंबिणाओं य, सर्वाण्यहं गामाहं तंत्रोलहं च, सासाउलहं पुउत्थवह्या-सुदृहं छेत्तहं च, धसण-संकुछइं वणइं भोजाइं च, दियवराहिट्टियओ सालीओ वाविओ य, सहलइं तरु-सिहरइं सीमेतरइं च, घरम-महासाहणुमुवा 33 जुवाणा महामुर्णिदा य ति । अवि य । सालिवण-उच्यु-कलिए तस्मि य देसस्मि महियलव्याइए । मध्यि पुरी वोराणा पवरा पर-चक्क-दुलंघा ॥ तर्हि च तुंगई धवलहरई ण गुरुवण-पणामई च, दीहरई पेम्माबंधई ण कोबारंभई, वंक-विवंकई कामिणी-केस-1 > P स्रतरं, म जभी for संमुहो, म इहं, म om. जण. 2 > म "सरण चि, म सवड", म विसवा for विशाय, P om. णिविद्यां 3) ! जुवलयं 4) म्या for ते (after fi). 5) ! om. च 7) ! दहह, ! कोहोहं for सोहेह, ! नवर नितिबियाण 8) Padd - तीरेण बहु before घर, P अरोग ॥ 9) उ गुरुअगस्स सबकालं, उ अभियुक्तोः 10) P खंतीय, उ काउसम्मं, P विगई, P बीरो विरो निर्ता- 11) P प अम्युरुवाई, उ भगन्यणे. 12) उनओ तस्य जल्य for the first line जल्य ण जरा etc. र पार्विस 13) P मणियं न लोमदेनेग 16) र जुलेलि P जुलोयालि, P उपसंत तिव्वलोही ति साँ, P सी for से. 17 > P repeats पत्वाविभो, P क्ति ॥ छ ॥ प्रव्रजिनो लोसदेवः बतुर्यो धर्मनंदनाचार्येण । सःणयं etc. 18 > P om. वि. 19 > P सुगई. 20 ) Jom. कुर्ज वि ण कुगइ. 21 ) म असई, P नासेई, P interchanges the places of पेर्व and अपेर्व, J णा पियइ, । पि णायरह ति १. १ om. ति 22) १ विवेशी । 23) १ विश्व सुजदच्छर जणयं, । पेच्छह सार. 24) १ om. घटमण-दणेणं. 26) s om, three verses जो एस तुन्झ etc. to बाणु व्य एस डिजी ॥. 27) P पूरओ वेहियं, [ पेक्छई or मजलियुअ-

च्छीओ ] म अह कि कि 29 ) म सु for सी, म मिसामेहि 31 ) म सस्अउ म सनुआओ, में व for य. 32 > म राहिट्टियओ, P साजाओ, J व for य, P अन्वा for य, P "साइणजुवाणमहा" 33) P on. जुवाणा, J मुणिद च सि, P मुणिद च सि.

35) P तुनाड, र om. ्र, Pom. ण कोवार ६ र विकह tor वकविवेकर, र कामिण, र केसद (ह ैं) मरहर

ा दमरहं ण चरिबई, थिरो पीइ-पसाओ ण माण-बंघो, दीहरइं कामिजी-लोयणहं ण खल-संगई ति । 1 अवि कामिणियण-प्रहयंद-चंदिमा-दुमिय-तुंग-धवलहरा । पढम-पुरी पोराणा पयडा भह कोसला णाम ॥ अतिम च पुरवरीए कोसलो णाम राया, जो चंडो, चंड-सासणो, विणय-पणिमङ्य-सामंतो, सामंत-पणय-चलणो, चलण- 3 चुरुंताचालिय-महिवीढो, महिवीढ-णिवजियासेस-महिहरो वज्जहरो व्य । अपि य जस्स संसम-पढ़ाण-वण-मज्ज्ञ-रोहरे तुरिय-भीय-विमणाहिं । रिउ-पण्डणीर्हिं छीवे सूयरिजंति णामेण ॥ <sub>त</sub> सो य राया कोसको सामण्णेण उड्डंढो वि पारदारियाणं विसेसओ चंडो । मह तस्स पुत्तो विजा-विण्णाण-गुणातिहि- ० दाण-विक्रम-णीह-रूव-जोव्दण-विलास-लास-णिब्भरो तोसलो जाम जाणवारिको विवरह णियय-जयरीए । वियरमाणो य मंपत्तो एक्स्स महाणयर-सेट्रिणो धवलहर-समीर्व । तत्थ य गच्छमार्गणं दिट्टं जाल-गवन्स-विवरंतरेण जलहर-बिवर-विणिग्गयं a पिव ससि-बिंबं वयण-कमलं कीय वि बालियाए। तओ पेसिया णेण कुवलय-दल-दीहरा दिही रायउसेण। तीए वि 9 धवलायंबिर-रेहिर-कजल-कसणुजला वियसमाणी । पेसचिया णिय-दिही माला इच कसण-कमलाण ॥ एत्थंतरम्मि सहसा परदारालोब-जणिय-कोवेण । पंच सरा पंचसरेण तस्स हिययम्मि पश्चिता ॥ 12 तक्षो गिह्य-सर-णियर-पहर-वियणा-विमुहेण परिर्माल्ज्यं वष्ड्यलं दाहिण-हरयेणं । वामेण य अणमिळक्षं उद्घीकया तजाणी- 12 अंगुलि ति राय-नणरुणं । तीरु य दाहिण-हत्येणं दंसिया सम्म-वत्तणी । स्त्रो रायडतो गंतुं पयको । चिंतियं च वेणं । 'शहो, रूपाणुरूत्रं इमीए विणय-दृहियाए बियद्वत्तंगं'। चितयंतो संपत्तो जियब-धवखहरं। तत्थ य तीए वेयद्व-रूब-गुण-15 विण्माण-विकासावहरिय-माणसो तीपु मंगमोबायं चितिः समाहत्तो । 15 ताव य कुर्सुभ-शिरगयय-राय-रत्तंबरो रवी रुइरो । पव-वर-सरिसो रेहह संवंतों वारुणि णवरं ॥ वारुणि-मंग-पमत्तो परहत्थिय-रुहर कमल-वर-चसञो । अत्यद्वरि-पीढयाओ रवी समुद्दम्मि कह पिंडेओ ॥ ताव य, सुपुरिस-पयाव-वियले कुपुरिस-जण-दिण्ण-पयइ-पसरिम । कलि-जुय-समे पश्रोसे खल व्य पसर्रात तम-णिवहा ॥ 18 \S १४३ ) तओ जामिणी-महामहिला-गवलंजण-भमर-का्सण-दीह-विन्धिण्ण-चिहुर-धम्मेल-विरल्लणावर्डत-पगड-तारा-सिय-मिह्नया-कुसुमोवयार-निरि-सोहिए गयणंगणे बहुँठ तमध्यार चितियं रायउत्तेण । राई बहलं च तमं विसमा पंथा य जाव चिंतीम । ताव वरं चिंतिजउ दुक्खेण विणा सुद्धं जिथ ॥ 21 ि चितयंतो समुद्धिओ । क्रयं गेण सुणियार्थ शिवंसणे । शिवदा गेंशं कुवलय-दल-सामला छूरिया । गहियं च दाहिण-हर्श्येण वहरि-बीर-सुंदर्ग-माण-जिसुंभवं खग्ग-रववं । पूरियं पडट्टे वसुवंदर्थ । सम्बहा कत्री बाहिसारण जीग्गी बेसग्गही । संपत्ती

ति चिंतयंतो समुद्धिको । क्षयं णेण सुणियन्यं णियंसणं । णियदा गेणं कुवलय-दल-सामला छुरिया । गहियं च दाहिण-हर्षण वहिर-बीर-सुंदर्ग-साण-जिसुंसणं खरग-रवणं । पृरियं पउट्टे वसुणंदयं । सम्बहा कभो बाहिसारण जोगो वसगाहो । संपत्तो 24 धवलहरं । दिण्णं विज्ञुविक्तं करणं । वलगो मत्त-वारणण् । समास्त्रो पामाण् । विद्वा य णेण सयल-परियण-रहिया णिम्मल- 24 पज्ञलंत-लिट्ट-पहेंबुजोइयासेस-गब्भहरयावराहुत्ता किं किं पि दीण-विमणा चिंतयंती सा कुल-बालिय ति । तं च दट्टण सणियं गयउत्तेण णिविक्तं वसुणंदयं वसुमहँए, तस्सुविर खग्ग-रयणं । तभो णिहुय-पय-मंचारं उवगंत्रण पसारिभोभय-दीह-भुया- 27 चंडेण दह्याहं से लोयणाई रायउत्तेण । तभो फरिस-वस-सम्मिसय-रोभय-कंबुधं समुव्वहंतीण् चिंतयं तीण् कुलबालि- 27 गाण् जहा मम पुल्हद्यं अंगं, पदम-दल-कोमल-दिल्णाई च करयलाई, सहियणो ण मंणिहिओ, तेण जाणिमी मो चेय इमो- मह हियय-चोरो ति चिंतिकण मंळतं तीण् ।

30 'तुह फंसूसव-रस-वस-शेमंन्दुच्चइय-संय-राण्हिं। अंगेहिं चिय सिटुं मण-मोहण मुंच एताहं ॥' इय भणिए च इसमाणिण सिटिलियं णयण-जुबलवं राय-त्रणएण । अब्सुटिया य सा सनंभनं कुलबालिय ति । उबविद्धो राय-

<sup>1)</sup> प्रविद्यसाली, उत्ताणबद्धी, P संगय ति. 2) अप अवि य कामिणि, उत्तर कि तुन, P प्राणा. 3) P transposes राया before कोसली, उव्हाल for विणय, उот. पणिमद्य 4) उत्तर वाँ, P om महिबीह, P विणि ज्वासेस, P ब्वन्तरों, P om. जगस. 5) प्र मज्दे, P लवि [लीये हि] 6) प्र भागलेण उत्पार है कि, उपर कि पान, P विश्वामुणा दियाराण. 7) उसव कि स्व, P वैद्यासे विश्व विषय विश्व विश्व विश्व विश्व है कि स्व में सिलंगा, उत्तर्थ अवस्व अवस्व में कि विश्व विश्व विश्व विश्व है कि स्व में मिलंगा, उत्तर्थ अवस्व अवस्व है कि हत्ये कि हत्ये कि हत्ये कि श्व कि विश्व कि

। तजको । भणियं च णेज । 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुढं किं विचितेसि'। तीए म**णियं । 'सुहय**, एवं <u>।</u> विचितेमि । रायउत्त, 3

सीलं सलाहणिजं तं पुण सीलाओ होज हुगुणं व । सीलेण होह धम्मो तस्स फलं तं चिव पुणो वि ॥ सीलेण विणा किं जीविएण तुमए विणा वि जीएण। हय चिंततीएँ तुमं वर जस डोलायए हिचयं ॥' इमं च सोऊण भणिष रायउत्तेण । 'सुंदरि, जह एवं तुमं सीलवई सील-मंग-विभणा य, ता शच्छ तुमं जहासुई, वचामि' 6 ति भणमाणो घेनुं खग्गं समुद्रिजो, गहिजो य ससंभमं उवरिम-पृष्टसुयद्धंते कुळबालियाए । भणियं च तीए । 'हरिकण मजर हिययं वस्ति र चोर तं मुद्दा कत्तो । कंटे मुणाख-कहिणं बाहु-खया-पासयं देमि ॥'

§ १४४) एवं भणिको उनविद्वो भागणे रायउत्तो । भणियं च कुळबालियाए । 'रायउत्त, जं एत्य परमत्यं तं ता 🤉 णिसामेसु, पुणो जहा-तुत्तं करिहिसि । भव्यि इमीए चेय कोसळा-पुरीए गंदो णाम महासेद्वी । स्यणरेहा णाम तस्स भजा । 🤉 तीव उचरे सहं समुप्यक्का । णामं च में कथं सुवक्कांद्वी । वल्लहा य जणकि-जणवार्ण । तक्षो तेहिं दिक्का विष्हुयत्त-पुत्तस्स हरिदत्तस्स । सो य मं परिणेडं दिसादेस-वणिजेणं जाणवत्तमारुहिडं छंकाउरिं गभो । तस्स भजा दुवालसमो वरिसो 12 सांतिरेगो, गयस्स ण व से पडती वि सुणीयह ति । हमं च कुवियप्य-सय-भंगुरं विसय-मच्छ-कच्छवुक्कई ईदिय-महामयर- 11 समाउलं काम-महायत्त-बुत्तारं जोञ्बण-महासागरं तरंतीण अवहांतयं विष्णाणं, गलिओ गुरुवण-विष्णओ, परिमुसिधं विवेग-रयणं, पन्दर्द् गुरुवयणं, बीसरिओ धन्मोवएसो, लवहत्थियं कुलाभिमाणं, उक्खुडिया लजा, अवगरं दक्षिणं, पणहे 15 मीलं, मन्वहा अगेय-परिंद-सुर-सुंदरी-पिहु-पीण-णिरंब-विंबयड-णिवास-सुह-रुक्लिको अगवं कुसुमाउदे। बाहिउं पयत्तो । 15 तेण य बाहिजमाणीए समुप्पण्णं हियए वियप्पंतरं । अहो,

जर-मरण-रोग-रय-मळ-किलंस-बहुळम्मि णवर संसारे । कत्तो अण्णं सोक्कं अव्वो पिय-संगमाहिंतो ॥

18 ममं च मंद-भाइणीए मो णिय । ता निरुथयं मय-समं जीवियं जोन्वणं च घारमो । चितिङ्गण मरण-कय-ववसाया । 18 ५ १४५) तओ मृद्धि जीव-कोयं करेमि चि चिंतयंती आरूढा जाल-गव≉खण् । तत्य य संपत्तीण् तुमं मण् दिहो । तओ रायउत्त, तुमं च बहुण ण संका, ण भयं, ण रुजा, ण माणो, ण गन्त्रो, णाहंकारो, ण सुहं, ण दुवसं, ण राहं, ण दियहो। सम्बहा 21 मुढा इब, सुत्ता इब, मेत्ता इब, परायत्ता इब, मया बिब, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण तंपिमो, ण फेदिमो, ण वेइमो, ण वेइमो, इमं पि 21 ण-बाणामि ' का राम अवत्य' ति । एवावत्वाए य तए परामुसियं वच उत्यंत्रं, अत्तर्गो उद्दीकया पृक्का अंगुळी । तक्षो मए पहिवर्णा जहा रायउत्तेण कया नहा मह मण्णा कया । हियय-परिमासेण ताव कहियं जह परिदायिन में हिययस्स । अंगुलीय य साहियं 24 देसु एक्कं संगर्भ रत । तओ मण् वि रहस्स-मेय-भीरुणीए तुड्झं देखिया ब्वग्गयत्तिणी जहा तिर ब्वग्ग-सहाओ पांबसि, तजो 24 मागर्थं ण भण्गह् ति । तभा रायउत्त, तप्पभुहं तुह् संगमाना-विजिब्या विजियत्त-मरण-जिष्छया सील भग-विमणा सञ्जस-त्रस-वेबमाणा किं पि सूमिणंतर-बुक्तंन पिव मण्णमाणी ठिया जाव तुमं आगओ कि । तथो एन्य ताव वृत्तं जह मह कुरुहरे दुस्सीक 27 ति परिहरों ण होइ । अण्णं च तहाविह-संविहालएण जह तुमं णाहो अवहरिधय-छोयाववाओ संगच्छिस तओ तुह पच्छा, 🗷 मण्णहा वरं सम मरणं ति भणमाणी समालिंगिया वण-गय-करण व वणलया । एखेतरस्मि पर्यात्तवं तं किं पि जं बुह्यण-सय-परिणितियं तरुणीयण-मण-मोहणे मोहणे नि । तञ्जो तहा-सहभाव-फेह-णिहमराण य परीप्पराणुराओ विव समुगाओ 30 पुन्व-मंझाराओ, गुरुयणोवएसा चित्र विथलंत तारया, अवरोप्पर-हिमचाई व वर्डति चक्कवाय-जुवलयाई, लज्जा विव थोयाव- <sub>30</sub> संभा रवणी, सूर पुरिस-कय-संगमा इव रयणी-विखया कंचुहएण तिय बुद्धारियं जाम-संक्षेण । एत्थंतरिमा रायउत्ती अवङ्गणी मंदिराओ रज्जु-पञ्जोण्ण, जहामयं च पिडगञ्जो ति । एवं च अणुदिणं तस्य तहा परिवसंनस्स संपत्तो अट्टमो मायो । तिहं च कहिं

<sup>1)</sup> P सामिल for भामिणि, उ कि विवेनिमः 2) उ विवेतिमः 3) P दुर्गु वा 4) उ चितेतीय, P दोलायर 6) P गरिं, P समंभम उवि ,ई...्प. 7 > P मह for मुहा, उ बाहु-त्य, P दिन for दिन 8 > s adds च after एवं, उ भणिओविविद्वा 9) प्र अरिहानि ए वर्गार्तात. ए चेत्र 10) ए ओवार ( यरे?) for उथरे, ए om. प्रहं, म सुवर्णादेवा, ए adds नामं च before जगाणि, P जाणांग. 11) म हरिअस्तरम, P om. य, P जाणनसे समाकहित्रे कं का उसी, P दुनारसमी 12) म om. ति, P कार्यमुक्तरं 13) म मुक्तम for मुक्तमा. 14) P पम्हदु, P कुलाहिमाणं 15) म om. मृत, म सुंदरि, P निवड for 'यह 16) P बारिकानारीए, P होजा for फारी 18) P म for मर्स च, P निरत्यवस्तर्भ, P च for च, P धारेमि. 19) P adds य before शारूदा, P om. य, P त्म निहिद्दो. 20) P दहुण before रायउत्त, P om. च दहुण, P स नाहा. 21) ए मुत्तादिर ए om. मवा बिव. र बाणिमो ण सुणिमो ण मुणिमो, र फॉलिमो 'or फंदिमो, P वेतिमो for वेडमो. 22) ए om. य, P 'सियं वच्छन्यं वच्छ्यनं अत्तणो, म बुद्धांक्या, P ननो for नमो 23) P 'उत्तेण क्यं ना महासण्णा, P जहा, P adds य before मे . 24) J अ for वि, P अय for मेथ, P कुन्सं for तुन्सं, J तम्मवत्ताणी. 25) J णण्णह ति, J तप्पमूई, P संगमासाय 26) १ कं थि, उर द्विया, उ ow. जाव तुम etc. to संग्रुछिस न जो तुद पच्छा. 29) १ सदस्स for सय, उ तक्षियण, P 'जुरामी: 30 > म झामत्री शुक्तमणीवण्सी, P हिथ्यर, J वि for च, P थोवाबसेनी: 31 > P स for सूर, J य for इत्, र repeats रवणी, P विक्याए, र स for विय, र जावमें खेण 32) P मेंदराओ, P om. च after एवं, P om. च (before 報度).

27

1पि तहाबिह-कम्म-धम्म-भवियव्ययापु तीषु उसरे गरुभो जाओ । अणुदियहोबहुत-छक्सण-दंसणेण गरुभेण य प्यवीभ्या, 1 जाणिया सहियगेण, पयबा कुछहरिम, वियाणिया बंधुयणेणं । एवं च कण्ण-पारंपरेण विण्लायं णेदसेट्रिणा । तेणावि संजाय-3 कोवेण को एवं मए परिहाबह क्ति णिवेह्यं कोसलस्स महारण्णो । 'देव, मह दुहिया परत्थवह्या । सा य रिक्सजंती वि 3 कृणाबि अणुदियहं उवशुंबिजाइ ति । तं च देवो दिव्वाए दिहीए अन्णिसउ' ति । राहणा अणिवं 'वब, अण्णियावेमि' । आणतो मंती । उक्लंड् च मंतिणा । दिहो तोसलो रायउत्तो । णिनेड्बं तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मए उन्लह्ने' ह ति । तजो गुरु-कोव-फुरफुरायमाणाहरेणं भाइट्टो राइणा मंती । 'वजा, सिग्वं तोसर्छ मारेसु' ति । मंती वि 'जहाणवेसि' ति । भणिकण रायउत्तं घेतुं उवगओ मसाण-भूमिं। तत्य य कजाकज-विचारणा-पुन्वयं भणिओ मंतिणा। 'कुमार, तुह क्रविको राया. बज्हों भाणत्तो, ता तुमं मह सामी, कह विभिवाएमि । कर्ज च तए । ता वब, जत्य पडत्ती वि ण सुणीयह । ण तप् 9 साहियकं जहा 'महं तोसलो' ति भणिऊण विसिजिमो । सो वि य कयावराहो जीविय-मय-मीरुमो पलाइमो. पत्तो 9 पलयमाणी च पाडलिडसं णाम महाणवरं, जत्यच्छणु सयं राया जयवम्मी । तत्य इयर-पुरिसो विय ओळागिडं पयत्तो । §१४६ ) इओ य कोसलापुरीए तम्मि सा मुवण्णदेवा उवल्ड-दुस्सीलत्तण-विधा परिखितिज्ञमाणी बंधु-बरनेण जिदिज्ञमाणी ु जुणेणं रायउत्त-विरहुव्विगा। य गब्भ-भर-विणडिया चिंतिउं पयत्ता 'कत्य उण सो रायउत्ते' ति । तमो कह कह वि णायं 12 जहां मम दोसेण मैतिणा णिवाइओ ति । तं च णाउण कह वि छलेण णिगाया बाहिं घरस्त, तओ णयरस्त । राईए पच्छिम-जामे पाडलिउन्ते अणुगामिक्षो संख्यो उवलद्भो । तत्य गंतुं पयत्ता । सणियं सणियं च गव्म-भर-णीसहंगी गंतुं अचाएंनी ५ पिट्रमो उज्झिया सत्यस्स भगेय-ताल-हिंताल-तमाल-सज्जन्ण-कुढय-कर्यबंब-जंबू-सय-मंकुले वर्गतराले। तमो कमेण य वर्धती १४ मृढ-दिसा-बिभाया पणट्ट-पंथा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मंथरा पर्ह-क्षम-किर्रुता सिंघ-सह-विद्या बग्ध-बाथ-वेविरा पुर्लिट्-सह-भीरुवा गिरह-तत्त-बालुवा-पउलिया उवरि-दूसह-रवियर-संताविया, किं च बहुणा, हुक्ख-सय-समुद्द-ु जिबडिया इत्थि-सहाब-कायर-हिवयक्तीण चेवमाणी, थाणुं पि चोरं मण्णमाणी, रुक्खं पि गय-वरं बिकप्पर्यती, हरिणं 18 पि बार्ध, ससयं पि सीहं, सिहिणं पि दीवियं, सन्वहा तिणए पि चिल्छए मारिय ति, पत्ते वि चलंते गिलिय ति, भय-वेविर-थणहरा बिलविर्ड पयत्ता । 'हा ताय तुज्जा दहया भासि नहं बाल-भाव-समयम्मि । पुष्टि कीस मधण्णापु तं सि जाओ बिगय-णेहो ॥ 21

हा ताथ तुज्जा दृइया जात्स जह बाल-आव-सम्मा । गुण्ह कास जवज्यात, त त्य जाजा विवय-गहा ॥ हा माण् जीयांगों वि वल्लहिया जात्स हं तुहं दृहया । प्रणिंह में परितायसु विणिढेर्कार्ति अरण्णाग्म ॥ हा दृहय कृष्य स्ति तुमं जस्स मण् कारणे परिवक्तं । सीलं कुलं कुलहरं लज्जा य जसं सहियणो य ॥ हा माण् हा भाया हा दृहया हा सहीको हा देवा । हा गिरिणह हा विंझा हा तरुवर हा मया एस ॥'

ति भणमाणी सुच्छिया, घस ति णिवडिया धरणियले ।

गृत्थंतरिम्म सुरो मय ति णाऊण गरुय-दुक्खतो । परिवियलियंसुवाक्षो अवर-समुद्द-इहं पत्तो ॥ थेरीइ व दिण-रुच्छीय मग्ग-रुम्गो रवी रङ्गय-पाओ । रसंबर-णव-वहुं व संझं अणुवद्दह वरो व्य ॥ नीय य मग्गालग्गा कसर्णसुय-पाउया पिय-साह व्य । तिमिरंजणंजियच्छी राष्ट्रं रमणि व्य संपत्ता ॥

§१४७) तभो एवं च विंझ-गिरि-सिहर-कुहरंतराळ-तरुण-तमाळ-माळाणिभे पसरिए तिमिर-महा-गहंद-बंदे एवग्निम एरिसे 30 रयणि-समए णाणाबिह-नरुवर-कुसुम-रेणु-मयरंद-बिंदु-मासळ-सुह-सीयलेणं समासत्या सुरहि-वण-पवणेणं सा कुळवाळिया। 30 समासत्था य ण-याणए कत्थ वचामि कत्थ ण वचामि, किं करेमि किं वा ण करेमि, किं सुंदरं किं वा मंगुळं, किं कयं सुकयं

<sup>1 &</sup>gt; उतीय for तीए, P बहुय for "बहुत्त, P om. य (after गर्नमण), उ प्यहीहू आ। 2 > उ अवियाणिया for विशाणिया, P सम्मग्रंपरेण 3 > उ om. एवं, P परिद्व त्ति निवे कोष्ट्यं, उ पउत्थवर्द 4 > P उवसुंबह, उ दिन्या (ए added on the margin) दिद्वीप, P अण्णिसामि. 6 > उ पुरुक्तुरा", P रायणा, उ om. गंती वि. 7 > उ अणियं for अगिक्तण, उ वियारिणा, P पुन्धं ते भणिओ, उ अणितो. 8 > उ तुझं for तुमं, उ कहि for कहा, P न राणियद्द त्ति, उ adds च before तुप. 9 > उ आणिकण, उ om. य, उ जीवियिभिओ, उ पलाइले पयत्तो । 10 > P om. व, P पाडलिपुत्तं, P जयवम्भी, उ पुरिस ६व कहस उक्तिगृतं. 11 > P इवओ, P om. य, P inter. निम्म and कोसल्यापुरीए, उ om. सा, उ मुअण्णदेवा ओल्कदुसीलत्तणिद्धाः 12 > P विणिविद्धाः 13 > P णिव्वासिउ ति, P पुरस्म for पुरस्सः 14 > P पाडलिपुत्त, P स्तथो छद्धो, P तत्वं 15 > उ सक्तिज्ञुगय P सब्बुब्जण, उ क्षयंवजेबू, P अवुयः 17 > उ बालुअपउत्तिज्ञा, P om. चः 18 > P कायराः, P adds चेव before वेनमाणी, उ थाणुं for चौरं, P चियरायंती for विकरायतीः 19 > P पिव for पि, P ससं for सस्यं, P एव दीवयं, P नणे विचित्रिप, P चलेंते 20 > P थणाडरायकंबिं 21 > उ अहण्णाएः 22 > P om. वि, P निवडिब्बंती अरखंमिः 24 > उ ताया for माया, P गिरणह, उ हो विज्ञं, उ तह्वररा P तह्वरः 26 > P नय for मय, P गुक्यः 27 > उथेरिअ वि, P ख्लुक्तिमाण, उ लाखो, P रखंबरं, P om. वः 28 > P राईह मणिः 29 > उहि for गिरि, उमा अणिके 30 > P स्वर for तह्वर, उ om. रेणु, P मांसङ, P om. वः 31 > P णवाए, P om. कत्व ण वच्चामि, P करोमि, P om. कि या ण करिमः

1 होहिह ति। एखंतरिम गहभस्म णवमो मासो अइकंतो, अट्ट य राइंदिणाई। जनम-राई-पढम-जामे तिमा य समए वहमाणे 1 विससियं णियंगेण, वियणाइयं णाहि-मंडलेण, स्लाइयं पोट्टेणं, शैमियं कर-जुयलेणं, चलियं अंगेहिं, उच्छलियं हियएणं, 3 मडलियं अच्छीहिं, सब्बहा आसण्ण-पसव-विंधाई विदे प्यत्ताई। तओ तिमा महामीमे वणंतरे राईए असरणा अजवला 3 मीया विसण्णा परिचल-जीवियासा जहा-भवियब्ब-दिण्ण-माणसा किमेयं नि पढम-पसूया कह वि कम्म-जम्म-संजोएण दर ति स्विय-स्व-बुबल्यं पसूया। पच्छा जाव पेच्छइ ता एका दारिया, दुइओ दारक्षो ति । तं च पेच्छिइण हरिस- 6 विसाय-विजडिजंत-हियवया पलविउं पयत्ता।

'पुस तुमं सदभ-गओं तेण विवण्णा ण एत्थ वण-वासे । अण्णह अवला-वालय अवला कवला फुडं होड् ॥ पुस तुमं मह णाहो नं सरणं नं गई तुमं बंधू । दहण्ण विमुक्काए माया-पिट्ट-विष्पठसाए ॥ होड कुमारीएँ पिया णाहो तह जोव्वणस्मि भत्तारो । थेरत्तर्णास्म पुत्तो णाख्य अणाहा फुडं महिला ॥

ताव पिउम्मि मिगेहो जा दहुजो जय होइ महिलाण । मंपिंडियं पियाओ वि जाए पुत्तम्मि संचरह् ॥'
पूर्व च जाव पलवह ताव करवरेंनि वायसा, मूर्यालजांति घ्या, चिलिचिलेंति सडणया, बुह्वरेंति वाणरा, निर्वेति रोहा
12 सिया, वियलंति तारया, पणस्यण् तिमिनं, दीसण् अरुणारुणा पुष्व-दिसा । णियत्तेति णिसियरा, पसरेंति पेथिया । एयम्मि 12
प्रितं ममण् चिंतियमणाण् । 'किं वा मण् करियद्यं संपयं । अह्वा ण मण् ताव मिरयद्वं, पडियशियद्ये एस पुनो, अण्णहा
बाल-वज्ञा संपज्जह् । कयाह् इमाओ चेय इमम्स दुक्खस्स अतो हवह् ति । ता किहींचि गामे वा गोट्टे वा गंतुणं आसण्णे
15 पडियियद्वं बाल-जुवस्यं रीत चिंतियाणण् नोर्साल-णामा रायजन-णामका मुद्दा सा परिष्ट्रिया केटे बाल्यस्स । बाल्याय 18
वि णियय-णामका । तं च काऊण णियय-उविराम-घण-वत्यद्वंतण् णिबद्दो दारओ, दुइ्य-दिसाण् य दारिया । क्वं च
वभयवाय-पोट्टवं । तं च काऊण चिंतियमिमीए । 'दं हमिम्स आसण्ण-गिरि-णिज्ञरं अनाण्यं रुहिर-जर-पूय-वसा-विलित्तं
18 पक्वाल्डिजण वक्वामि' । चिंतयंत्रा तिमा चेय पण्ये तं वासकंत णिबद्धं वाल-जुवस्यं णिक्विविऊण उवगया णिज्ञरणं । 18

\$192) पृश्चेतरिम्म वन्धी णव-पस्या वणिम सममाणी छाउन्नाया पत्ता मामर्थ्य डिंस-रूवाण राई-समण-विजला पस्य-रुहिरोह-रोध-गय-चित्ता। वामोभयंत-बर्द गिहियं ते बाल-जुबलयं तीए। सा य घेतूण ते ललमाणोभय-पोहलं 21 जहागयं पिंडमया। वर्षातीय य तीए वर्णतराले उज्जयंण-पाडलिउन्ताणं अंतराले महामग्गो, तं च ंधयंतीए कहं पि सिहिल-21 गिंटि वंधण-बही उन्त्वुडिओ सो दाविया-पोहलो। णिविद्या मम्मिम सा दाविया। ण य तीए विश्वयाए सुय-सिगह-णिक्सर-हिययाए जाणिया गिल्य ति। बह्मया सा। तेण य मग्गेण समागभो राइणो जयवस्मस्य संतिभो दृशो। तेण २१ सा दिहा मग्गविद्या, गिह्या य सा दारिया। घेतूण य णियय-भारियाए समित्रपा। तीए वि जाय-सुय-निगह-भर-णिक्सरं अप परिवालिउं पयता। क्रमेण य पत्ता सा पाडलिउतं। क्यं च णाम से वणदत्त ति। संविद्विउं पयत्ता। इशो य सा वग्घी धोवंतरं संपत्ता णिवय-गुहा, पारिहि-णिम्गएणं दिहा राइणो जयवस्मस्य संतिष्ण राथउत्त-सबरतीक्ष्ण। तेणावि दंसणाणेतरं २७ वग्वो ति काऊण गुरु-सेल्ल-पहर-बिहुरा णिह्या, धरिणवहे दिई च ते पोहल्यं। सिटिलियं रायउत्तेण, दिहो य तत्था। २० विद्वालियं रायउत्तेण, दिहो य तत्था। १० विद्वालियं रायउत्तेण, विद्वालियं रायउत्तेण, विद्वालियां विद्वालियां विद्वालियां विद्वालियां विद्वालियां रायपां विद्वालियां रायपां विद्वालियां व

कोमल-मुणाल-देही रनुष्पल-सिर्म-हत्य-कम-बुयलो । इंदीवर-वर-णयणो अह बालो तेण सो दिही ॥ तं च दृहुण हित्म णिटभर-माणसण गहिलो । चेन्ण व उवगको घरं । भणियं च तेण । 'पिए, एसो मण् पाविलो तुह पुत्तो' 30 ति समिणिशो, तीए गहिलो । कयं च बदावणयं 'पच्छण्ण-गक्सा देवी पस्यूय' ति । दुवालसमे दियहे णामं पि से विरह्यं ३७ गुण णिष्फण्णं वग्यदनो ति । सो वि तेण बालएण समयं मवरसीहो पाइलिंडन्तं पत्तो । तत्थ व सरिस-रायडनेहिं समं कीलं-तम्स मोह-पडरस्स से कयं णामं तेहिं मोहदन्तो ति । एवं च मोहदन्त-क्यासिहाणो संबद्धिउं पयत्तो ।

<sup>1)</sup> प्रशिष्ट्र दिवारं, म्यान्दिणा । नवभणद दिण नवसर्राईपढमे. 2) म विद्यापं नाशीसहलेणं, प्र विर्धं for निर्धं, प्र उद्यक्ति अर्थे अर्थे कि माने कि प्र विद्यापं प्रविद्यं कि प्र विद्यापं विद्यापं प्र विद्यापं प्र विद्यापं विद्यापं प्र विद्यापं प्र विद्यापं विद्यापं प्र विद्यापं विद्य

- । § १४९) इसा य से माया तिम्म वणे आगया णिजसराओ जाव ण पेच्छड् तं बालय-खुबलवं । अपेच्छमाणी । य मुच्छिया णिवडिया घरणिवट्टे । पुणो समासस्था य विलवितं प्यत्ता ।
  - ेहा पुत्र कत्य सि तुमं हा बाले हा महं अउण्णाए । कत्य गओ कत्य गया साहह दे ता समुखार्य ॥ एत्यं चिय तं पत्तो कह सि मए दुग्ख-सोय-तविवाए । एत्यं चिय मं मुंचसि अन्त्रो तं कह सि णिक्करणो ॥ पेच्छह मह देव्वेणं दंसेऊणं महाणिहिं पच्छा । उप्पादियाहँ सहसा दोण्णि वि अच्छीणि दुहियाए ॥
- 6 पेच्छह दहय-विमुक्ता वणं पि पत्ता तिहें पि दुक्खता । पुतेणं पि विउत्ता बादता कह कथंतेण ॥'

  एवं च विलवमाणीए दिट्टं तं वरवीय पर्य । अह वरवीय गहियं ति तं जाणिकण, 'जा ताणं गईं सा ममं पि' तं चेय वरवीप्रयं अणुसरंती ताव किंहें पि समागया जाव दिट्टं एकम्मि पण्से कं पि गोट्टं । तत्य समस्सहया एकीए घरं आहेरिए । तीण्
  अति धूय त्ति पिंडवजिकण पिंडवरिया । तत्तो वि कहं पि गामाणुगाम वर्षाती पत्ता तं चेव पांडिलेडतं णगरं । तत्य १

  कस्म-धम्म-संजोएंग तहाविह-भवियन्वयाए तिम्म चेय द्यहरे संपत्ता, जत्यच्छए सा तीए दुहिया । तीए साहु-धूय ति

  कांडण समिपिया । तं च मजयंती कीलावयंती च तिहें चेव अच्छिडं पयत्ता ता जाव जोष्वणं संपत्ता । जोव्वणं व

जं जं पुरुषह जर्ण हेरुाएँ चरुंत-णयण-जुवरुंणं । नं तं चम्मह-सर-चर-पहार-विदुरं कुण्ह् सध्यं ॥ § १५०) हमस्मि एरिसे जोग्वणे बहुमाणीए वणदत्ताए को उण कारते वट्टिउं एयत्ते ।

15 तरुवर-साहा-बाहा-णव-पछ्छव-हृत्य-कुसुम-णह-सोहो । पवणुक्वे छिर-हृष्ठिर-णिबर-सोहो णव-वसंतो ॥ 1 तक्षो तिम्म सुरवर-णर-किंणर-महुयर-रमणी-मणहरे वसंत-समयिम मयण-तेरसीए वृहमाण महामहे संकृष्य-विहिस्स काम-द्वस्स बाहिरुज्ञाण-देवदछ-जत्तं पेच्छिदं माइ-समगा सहियण-परियरिया ति उज्जाण परिभममाणी मयणूसवागएण दिट्ठा 18 मोहद्तेण । जाको से अणुराको । तीय वि वणवृक्षाए दिट्टो सो कहि पि पुरुद्दको ।

जंभा-वस-विलियन्बेल्लमाण-भव-कणइ-तणुय-बाहाए । तह तीप् पुलड्डनो सो लेप्पय-बडिझो न्व जह जास्रो ॥ खणेतरं च सुण्ण-णयण-जुयलो अन्डिकण चिंतिउं पयत्तो । सन्बहा

21 धण्णो को वि जुत्राणो जयम्मि सो चेब रूढ्-माहप्यो । धवलुम्बेल्लिर-णयणं जोवणयं पाविहिद्द मीए ॥ चिंतिकण सब्भावं परियाणणा-णिमित्तं च पढिया पृक्का गाहुिल्लिया मोहद्त्तेण । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, कह-कह वि दंसणं पाविकण भमरो इसो महुयरीए । रुंटतो चित्र मरिहिट्ट संगम-सोक्कं खपावेंनो ॥'

24 इसं च सोजण वितयं वणदत्ताए । 'अहो, किययाणुराओ सिट्टो इमिणा इमाए गाहाए । ता अहं पि इमस्स कियय-भावं <sup>24</sup> पयडेमि' ति चिंतयंनीए भिजयं ।

'अत्ता भमर-जुवाणं कह वि तुलमोण पाविडं एसा । होंत-विकोगाणल-ताविष व्य भमरी रुणुरुणेह ॥'
27 निय य सुवण्णदेवाए अणुहूय-णिययाणुराय-दुक्वाए जाणिको से अणुराओ । भणियं च तीए । 'पुत्ति, अहबिरं वहह इहाग-27
याए, मा ते पिया जूरिहिइ, ता एयह घरं वश्वामो । अह तुह गरुयं कोउहलुं, ता णिव्वत्ते मयण-महूसवे णिक्यणे उज्जाणे
आगच्छिय पुणो वीसत्थं पुलोणृहिस्ति उज्जाण-रुचिंड भगवंतं अणंगं च' ति भणमाणी णिगगया उज्जाणाको । वित्तियं च
80 मोहद्तेण । 'अहो, इमीय वि अमोविर अथि णहो । दिण्णं च इमीए धाईए मदं संदेयं जहा णिव्यत्ते मयण-महूसवे ३०
णिजणं उज्जाणं वीसत्थं अणंगो पेच्छियच्यो ति । सच्यहा तहियहं मए आगंतव्यं इमिन उज्जाणिमा'ति चिंतवंतो सो
वि णिगगओ । सा य वणदत्ता कह-कह वि परायत्ता वरं संपत्ता देहंण ण उण हियएणं । तस्य वि गुरु-विरह-जरूण-जाकावसी33 करालिजमाण-देहा केरिसा जाया । अवि थ ।

<sup>1)</sup> उ बाल for बालय. 2) उ om. मुन्छिया, P पुन्छिया, J om. य. 3) P साहसु है, उ हे ता अ संहानं. 4) P संपत्ती for लं पत्ती, J inter. सीय and दुक्त. 5) P पेच्छ म र, P महानिही, P मि for बि. 6) P वर्णाभ पत्ता, P पत्तेणं for पुत्तेणं. 7) P वर्गामिहिंगं, P यंति for त, P चे for चेय. 8) उ कहिंग ष, P कि पि for कं ि, P एक्कीय गरं. 9) P om. खे, P कि पि, J om. तं चेत्र, P पाटलिपुत्त, J णगर, P adds य after तत्य. 10) P नहाबिश्व्याए, J भिवयन्तराए य तिम्म, P adds गया before चेय, उ दू अगरे, P om. संपत्ता, J तीय for तीए in both the places, P om. साहु. 11) P कीलावंती, P ताब for ता, P पत्तो for संपत्ता. 13) P वलंगनयणज्ञयलेण, P सरपहरिवयणिवहुरं. 14) P adds य before एरिसे, P अणरत्ताए. 15) P नत्यर, P न्वसीहा। 16) P om. वर, P निहिस्स कामण्यस्स. 17) P जुतं for चंतं, P सहियणिपरिवाजया, P मयण्मवाएणः 18) P सो for से, P कि चि पुन्ठरू रं, J adds अदि य after पुन्ठरू तो. 19) P कण्यवणुय, P जिथ्यन जहा. 21) म जुवाणो, J न्ययणो, J पाविदिह हमीए, म पाहिटी हमीए. 22) P कण य सहावपरियण निमित्तं, P om. one पेच्छ. 23) प्रसी (अ) for हमो, P कंदनो, P मरिहर, P आवंतो. 24) P om. हमाए, P om. पि, P नियमावं. 25) J om. ति, P वितियं मणियं. 26) P विभोया क, J आविश्व for ताविं, P रूणक्णेह. 27) P वि for य, P -नियमावं. 25) J om. ति, P वितियं मणियं. 26) P विभोया क, J अविश्व for ताविं, P रूणक्णेह. 27) P वि for य, P -नियमावं. 25) म कोलहर्य निब्बत्ते ता मयण, म मयणे. 29) म विसायाए पत्नों, P रूणक्ली, P अणंगवित्, म ज्ञामाणमवेहा.

88

वा साह हसह स्सइ सिजह ता पुलब-परिगया होइ। ता रुवह सुयह देहं हुं महुरक्षरं भणह ॥ ता सरुद्द बस्ट्ह जूरह गायह ता पढड़ किं पि गाहदं । उम्मत्तिय व्व बास्ना मयण-पिसाएण सा गहिया ॥ § १५१) प्रिसावत्वाए य तीए नड्कंतो सो मयण-महाकंवार-सरिसो मयण-महूसवो । गरुय-समुकंठ-हरूहला ३ पयत्ता तस्मि उज्जाणे गेतुं, ओइण्णा र•छायुहस्मि । थोवंतरं च उवगया राय-मगंतराले य बहुमाणी दिट्टा णेण तोसलिणा रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रूव-जोञ्चण-कायण्ण-वण्जो ण पश्चभियाणिको सुवण्ण-देवाए । सा वि तेण दूर-देसंतरासंमाव-6 णिज्ञ-संपत्ती ण-याणिया । केवलं तीए वजक्ताए उर्वीर बढाणुराय-गय-दिहिलो महा-मयण-मोह-गहिसी इव ण कर्ज ह सुणइ जाकर्ज, ण गम्मे जागम्मं । सन्वहा तीय संगमासा-विजडिको चिंतिउं पवत्तो । 'बही, सो बिय जीवह पुरिसो सो बिय सुद्दओ जयम्मि सयलम्मि । धवजुरोल्लिर-लोयण-जुवलाएँ इमीएँ जो दिही ॥ ता कहे पुण कण वा उवाएण एमा अम्हारिसेहिं पावियम्ब ति । जहवा अणियं च कामसरथे कण्णा-संवरणे । इत्व-जोध्यण- १ बिकास-काम-जाण-विण्णाण-सोहग्ग-कला-कलावाह-सण्हिं चणिवं साम-सेय-उवप्पयाणण्हि य कण्णाओ पलोहिजंति । अह ण वहा बसीअवंति, तओ परक्कमेणावि परिणीयव्याओ, ळलेण बलामोडीए णाणा-वेळवणिह य वीवाहेयच्याओ । पच्छा कुछ-12 महरूणाए तस्सेय समप्पिजीति बंधुवरगेणं । ता सम्बहा जह बि फुर्लिग-जलण-जारु।वलि-भासुर-बज-हर्श्य । सरणं जाह जह वि बहवा बिफुरंत-निस्ल-धारयं ॥ पायालोयरम्मि जह पद्दसह सस्ति-रवि-तेय-विरहियं । तह वि रमेमि अज पीणुण्णययं थण-भार-सिहरयं ॥ 15 अज इमं सह सीसर्यं इमीऍ बाहु-उवहाण-कलियाए । दीसइ बहवा णिइय-खगगपहाराहयं धरणियाए ॥ 15 ता संदरं चिव इमे, जे एसा कहिं पि बाहिरं पड़रिक्टं पश्चिया । ता इमीए चेय मगालग्गो बलक्किज्जमाण-हियय-गय-वव-साओ वचामि' ति चिंतयंतो मग्गालम्गो गंतुं पयत्तो । सा वि वणदत्ता करिणि व्य सङ्ख्यि-गम्गा कमेण संपत्ता उजाणं । 18 पविद्रा व 'बंदण-एका-कवाहरंतरेसु बियरिंड पयत्ताओ । एत्यंतरिम अणुराय-दिग्ण-हियवएणं भणवेरिखऊण लोयाववायं 18 गुलुक्षिद्धण कर्जं, बबहुत्थिद्धण जीवियं, बगणिद्धण भयं, चिनियं णेण 'एस अवसरो' ति । चितयंतो पहाइओ शिक्कां यासि-भासरो । भणियं च णेणं मोह-मृढ-माणसेण । अति य । 'भह्दा रमसु मए बिय भह्दा सर्ग च मगासु जियंती । घारा-जलग-कराला जा णिवटङ् णेय खगा-लया ॥' 21 तं च तारिसं वुत्तंनं पेरिक्रजण हा-हा-रव-सह-णिस्भरो सहियणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाए । 'अवि श्राह श्राह पावह एसा केणावि मा ऍमह भूया । मारिजाइ विरसंतरि वारेण मह स्व रण्णारेम ॥' पुत्यंतरिम सहसा कड्डिय-करवाल-भासुर-ष्कांभो । वग्बो व्य वग्बदसो पीहरिओ कयलि-वरयाओ ॥ 24 भणियं च जेण । 'कि भायसि वण-सर्-छीव-बुण्ण-सरक्रिक रूपिक घरमाणे । रिज-गयवर-कुंभव्यल-णिहलणे मञ्ज भुय-दंदे ॥' 27 बुण्ण-मय-स्रीव-स्रोयण-काथर-हियाण तं सि महिलाण । पहरसि अस्त्रज्ञ स्त्रज्ञा कत्थ तुमं पवसिया होजा ॥

97 भाषारिको य णेण सो तोसलो रायडचो । 'रे रे प्ररिसाधम,

ता पृष्टि मञ्ज समुहं'ति भणमाणस्य कोवायंबिर-रत्त-लोवगो मयवङ्-किमोरओ विय तत्तो-हुत्तं वलिको तोसलो रायउत्तो । 30 भणियं च जेण।

'सपल-जय-जंतु-जन्मण-मरण-विद्याणम्म वावब-मणेण । पम्हुसिओ विद्य णवरं जमेण अर्ज सुमं भरिको ॥' ति भणमाणेण पेसिओं मोहदत्तस्य खरग-पहारो । नेण य बहु-विह-करण-कला-कोसलेण वंत्रिओं से पहरो । वंत्रिकण य पेसिओ 33 पडिपहारो । णिवडिजो खंधरामोणु खग्ग-पहरो, ताव य णीहरियं रुहिरं । तं च केरिसं दीसिउं पयतं । अबि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P गायर for साह, P विस्ताबर for सिवार, J हूं हूं. 2 > P बहुकह कर for बलह, P तो for ता, P मण for सम्रण. 3) । 'नत्थात्र व, P सो मयणमहाकंतारसरिसो, P इल्ड्ला य पत्ता तम्मि 4) r adds व before लेण. 5) र पविवयाणित्रो, P मुनन्नदेवयाप. 6> P संपत्तीर ण, J महिद्विली, P inter. मयण and महा, J क्ष्यं for कर्जा 7 > J ण कर्जा for णाकर्जा, P संगमासायविणिडिओ 8> P जीवो for जीवइ, P बाइ for बिय, P इमीए सो जा दिहो. 9> P पावियइ ति, उ 020. त, P संठाणे for संवरणे 10) J om. लास, ₱ om. कर्वा, ₱ कलावाण्णिसपहि सपहि धणेहि य साम°, ₱ उयव्पयाणेहि, J कजाओ उपपलोभिकांति, P अह तहा निरय अवसीहेंति तक्रों 11 ) उपरिक्रमेणावि परिणियव्यात्री, P परिणीयव्या, P नाणाविलंबणेडि य विवाहेयन्था । 12) P तस्सेयमिप . 13) P जयण for जलण, P वृद्धाह्य, J अद्ध for जह वि, J विफुलंत P विप्फुरंत. 14) P प्रवस्ति, P व्विरमेमि 15) म बाहुबहाणलिक नएल, P निहर्य, P हस व, म धरणिया ॥ 16) म कहं पि, P इसाए, P अलम्बिक्जमाणेहि अश्ययः 17) मंत्णं for मंतुं, P उब्जाणवर्ण । 18) मचिट्ठाओ स, P om. स, म adds बंदण after चंदण, P वियरणं श्रीववेनिस्तकण. 19 > P उच्च for लच्चं, P om अगणिकण अयं, P तेग for लेण, P निक्कद्वियासि 21 > P -जणकराका 22) P सुवण्णदेवया : 23) P बावह for बाह भाह, P विस्तिति 24) P नीहिकिओ क्यिलिहर्या भी 26) उभय for मह, उपुष्ण P चुण्ण, P दिवु: 27 > उपुरिमाहम 28 > उपुष्ण for चुण्ण, उ दिअयाण, P लब्बो, P पवसिओ 29) P मज्ज for मज्ज्ञ, न कोवायंबिरत्त, P रत्तं न लोयणी महत्र किसी - 31) न जण for जय, न तु संभरिओ - 32) P कौंसलेण वं वान्तिओ से पदाणो । 33 > P विकापहारो तवयनीहरीहरियं-

- म्बाग-पहार-णिरंतर-संपत्तो रत्त-सोणिकोप्नंको । हिसय-गन्नो विव दीसङ् पियाणुराको समुच्छिको ॥ § १५२) तन्नो तं च विणिवाइऊण वन्धवृत्तो विक्रको वणवृत्ता-हुत्तं ।
- 3 तीय वि पिश्रो ति काउं शह जीविय-दायशो ति पडिवण्गो । मिहं च ओसहं विय कुंभंड-घं व णारीणं ॥ 8
  समासत्थो सहिसत्थो, तुट्टा सुवण्णदेवा, समासातिया वणदत्ता, भणियं च णेण । 'सुंवृरि, श्रव्य वि तुह वेवए कर-जुवस्यं,
  थरहरायइ हियवयं । ता ण श्रव्य वि समस्तसिह, एहि इमिम पवण-पहिस्टिर-कथली-दरू-विक्रमाण-सिसिर-मारूप् बास्टक्विक्री-हरूप् प्रविसिउं वीसत्था होहि'ति मणमाणेण करवल-गहिया, प्रवेसिया तिम्म आलिंगिया मोह-मूड-माणसेण । जाव ६
  य रिमंडमाडचो ताव य उन्हाइओ दीह-महुरो सहो । श्रव य ।

मारेकणं पियरं पुरओ जाणीएँ तं सि रे मूढ । इच्छिस सहोयीरं महणियं पि रिमेडण एत्ताहे ॥ १इमं च णिसामिकण पुरुद्दया चउरो वि दिसावदा । चिंतियं च णेण । 'श्वरे, ण कोइ एत्य दिट्टि-गोबरं पत्तो, ता केण उण ० इमं भणियं कि पि असंकहं वयणं । अहवा होंति चिय महाणिहिम्मि घेष्पमाने डप्पाप्र ति । पुणो वि रिमेटं समाडत्तो । पुणो वि भणिओ ।

- 12 'मा मा कुणसु अकर्ज जगणी-पुरओ पिइं ि मारेडं । रमसु सहोयर-भइणि मृद महामोह-ढयरेण ॥' ॥ इसं च खोडण चिंतियं च फेण । 'अहो, असंबद्ध-पछावी को बि, कहं कत्थ मम पिया, कहं वा माया, किं वा क्यं मए, ता हं अण्णो कोइ भण्णह णाहं' ति भणमांगणं ते चिय पुगो बि समावत्तं । पुणो वि भणियं ।
- 15 'णिल्ल तए एक्कं कयं अकलं ति मारिनो जणमें । एषिंह दुइयमकलं सहीयिर इच्छसे घेतुं ॥'
  तं च सोऊण सासंको कोव-कोऊहलाबद्ध-चित्तो य समुद्रिनो खग्गं घेत्तूण मिगाउं प्रयत्तो सहाणुसारेण । जाव णाइद्रे दिद्वो रत्तासोय-पाववयं एषिमा-संदिनो भगवं प्रवस्तो इव धम्मो तव-तंएण पजलंतो व्य को च मुणिवतो । दहुण य चिंतियं
  18 वेणा । 'अरे, इसिणा मुणिणा इमं पलत्तं होहिह ति । ण य अण्णो कोइ एत्थ एरिसे उजाणे । एरिसो एस अगवं 18 वीयरागो विय उवलक्षीयह, ण य अल्यं मंतिहृह । दिव्य-णाणिणो सच-वयणा य मुणिवरा किर होति' ति चिंतयंतो उवगको मुणिणो सच्यासं । अभिवंदिकण य चलण-जुवल्यं उवविद्वी णाइद्र्रे मोहदत्तो ति । एत्यंतरे समागया सुन्वणवेबा,
  21 बणदता, सहियाणे य । णिमिऊण य चलणे भगवनो उवविद्वा पायमूले । मणियं च मोहदत्तेण । 'भगवं, तए भणियं जहा 21 मोरेऊण पियरं माऊए पुरशो भइणिं च मा रमसु । ता मे किंहें सो पिया, किंहें वा माया, कृष्य वा भइणि' ति ।
- § १५३) अभियं च अभवया मुणिणा। 'भो रायउत्त, लिसुगेसु। अध्य कोसला णाम पुरी। तत्य च णेहणी णाम 21 महासेटी। तस्त सुवण्णदेवा णाम दुहिया पद्य्यवहूवा दिट्टा रायउत्तेण तोसलिणा, उवहुत्ता य। णायं रण्णा जहा य तीय 24 गढ़भो जाओ। सब्वं जाणियं मंतिणा। जहा णिष्वासिओ तोसलो पाडिल्डिंत पत्ते। जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वणं पिट्टा, तथ्य बालय-जुवलयं पस्ता। जहा अवहरिओ दारओ दारिया य वग्वीए। पिडिया पंथे दारिया, गिन्या दूएणं, जणदत्ता य से 27 णामं कर्य। सो वि दारओ गाहिओ सबरसीहण पुत्तो ति संविश्वा, वग्यदत्तो ति से णामं कर्य। एवं च सम्वं ताव साहिष्य श्रा जाव सुवण्णदेवा मिलिया धूयाए ताव जा मारिओ तोसलो ति। रायउत्त, हमा तुह सा माया सुवण्णदेवा। एसा उण अकृणी सहीयरा वणदत्ता। हमो मो उण तुम्हाणं जणलो। अध्य ब तुह तोसलि-णाम-सुदंका एसा सुहा। हमाए सुवण्णदेवाए अध्य सुहं वा ता सम्बद्धा मारिओ ते जणलो। संपंथ महणी अभिलसित ति। सम्बद्धा विरुध मोहस्त'। हमं च 80 सोऊण भिणवं सुवण्णदेवाए। 'भगवं, एयं जे तए साह्यं' ति। वणदत्ता वि ट्रिया अहोसुहा लिक्रया। मोहदत्तो वि णिव्वण्ण-काम-मोगो असुह-समं माणुसं ति मण्डतो वेरग्य-मग्रग-छग्गो अह एयं अणिउमावत्तो।

<sup>1)</sup> प्रमहारार्णनर, P सोणियपंकी ।, प्र पंक्री ।, P विय for विरु 2) P वर्ष्यः तो चलिओः 3) प्रीयो ति 4) P तुर् चेव परु-, उ उरु- 5 > अ समस्सिमिणीः, P समाससिहपदि, अ-वहहित-, अ-ि,जनाण- 6 > अP होरिइ त्ति, अपवेसियाजिनिया, P पेसिया for पर्वेसिया 7) P om. य after ताव 8) P मारेकण वि विवरं, P सहीयरं. 9) P adds से before चडरो, P तिसिवहा, Pom. एत्थ 10) P अर्तवह्नवर्यंग, P रमित्रपाङ्क्तो, अस्तग्रह्क्ताः। 11) Jom. वि. 12) P विषं ि, P भइणी 13 > P अणेग for च णेग, P repeats कुर्ज्ञ जगणीपूरओ etc to असंबद्धपटानी को वि. 14 > P देव for दे, P को वि for कोइ, र 000. सर्गाइ, P वि आढर्स 15 > P निइड्डक्कस्यमक्डलं एक्कंज सारिओ तप जणओ ।, P सद्दीयरं 16 > P ससंको 17 > P रत्तासोबन्स पायव , J पायवके P पायवचे हे 18 > P तेण for लेण, P कोवि एएत्थ, P om. एरिसे, J. om. एस. 19) P रागो अउन्त्रो लक्सीयर, ३ विय उवलक्सीआदे, P अलीयं, P repeats सच, J om. किर. 20) P सगासं, P अमिनंदिनंदिकण चलणज्ञ्ययं, JP एरधंतरं. 21 > J om. मगयओ, P उन्दिद्धो. 22 > P पुरंक for पुरओ, J महणी मा, Pomo. ને, P ને for સો, Pomo. નહિ વા, Padds ના વા hefore અર્ગિ. 23 ) P મુગિગો, Preprats મો, Jomo. ચ, ष्ट नंदो for भंदणो. 24) ग्रसुअण्यदेवा, ग्राठक. दुहिया, ग्रैवइयावई द्विद्वा, ग्रणाया for णायं, promo. य before तीय 25) P साहियं मुणिणा for जाणिवं मंतिणा (J is correcting मुणिला into मंतिणा), P पार्टलिपुत्तं, P om. व. 🛾 26 > P वालजुवल्य, Jomo. य, P दूर्तेम, Jinter. जार्म sod से. 27 > P सवरसीलेज, P संबद्धि, Pomo. त्ति, Jom. से. 28 > P जाव for जा, Jour. ति, म एस सो for इमा, म om. सा. 29) Jinter. उन and सो, म नोस ी, म मुद्दा for मुद्दा, J वमाए म इमीए, P भवनदेवा मुद्दं घर चिद्वहर. 30) प्र परि for धरि, Padds ता समुद्दा before ता सम्बद्धा, Pomo. ते, प्र अहिलीस जि 31 > P om. सोऊण, P सुवस्रदेवयाए, P एवं मम जं, J om. वि after मोहदस्ती. 32 ) P अध्रित इसं-

'विक्टूं अण्णाणं अण्णाणं चेव दुत्तरं छोए । अण्णाणं चेय भयं अण्णाणं दुक्त-भय-मूर्ल ॥ ता भगवं मह साहसु किं करियन्वं मए अउण्गेण। जेण इमं सयलं चिय सुज्झह जं विरह्यं पावं ॥' § १५४) भणियं च भगवया मुणिणा । 'सहकण घराबासं पुत्त-कळताहूँ मित्त-बंधुयणं । वेरगा-मगा-लग्गो पन्तर्ज कुणसु भाउत्तो ॥ जो चंदनेण बाहं खालिपह वासिणा य तच्छेह । संयुणह जो य जिंदह तत्य तुम होसु समभावो ॥ कुणसु दंय जीवाण होसु य मा गिइओ सहावेण। मा होसु सडो मुर्ति चिंतेसु य ताव अणुदियई ॥ कुणसु तवं जेण तुमं कम्मं नावेसि भव-सय-णिबद्धं । होसु य संज्ञम-ज्ञमिओ जेण ण अजेसि तं पावं ॥ मा अलियं भण सन्वं परिहर सन्नं पि जीव-वह-जणयं । यहसु सुईं पाव-विवज्ज गेण आर्किचगो होहि ॥ पसु-पंडय-महिला-विरहियं नि वसही णिसंबेसु । परिहरसु कहं तह देस-बेम-महिलाण संबद्धं ॥ मा व णिसीवसु यमयं महिलाहिँ भासणेसु सब गेसु । मा तुंग-पओहर-गुरु-णियंब-चिंब ति णिज्झासु ॥ मा मिहूर्ण रममाणं णिज्हायसु कुहू-वर्वाहर्य जह वि । इय हसियं इय रमियं तीय सम मा य चितेसु ॥ मा भुजस अङ्गिहं मा पजाति च कुणसु भारारे । मा य करेसु विहुमें कामाहंकार-जणिंग च ॥ 12 इय दस-विहं तु धरमं णव चेव य वंभ-गुत्ति-चेंचह्यं । जइ ताव करेग्नि तुमं तं ठाणं तेण पाविहिस्ति ॥ जत्य ग जरा ग मङ् ग वाहिगो नेय मागसं दुक्लं । सासय-सिव-सुह-सोक्लं भइरा मोक्लं पि पाविहिसि ॥' 16 तुझी भणियं च मोहद्तेण । भगवं जह अर्द जोग्गो, ता देखु मह पञ्चर्ज । भणियं च भगवया 'जोग्गो तुम पञ्चजाए, 15 किंत बहं ण प्रवावेसि'ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कर्ज' ति । मणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समणो, ण महं गष्छ-परिग्तहो । नेण भणियं 'भगवं कंतिनो चारण-समर्णा होइ' । भणियं च भगवश । 'भह्मुह, जे विज्ञाहरा संज्ञाय-वेरग्गा 18 समण-धरमं पडिवर्जित, ते गयर्गमण-चारिणो पुष्य-सिद्ध-विज्ञा चेव होति । अहं च पट्टिओ सेतुंजे महागिरिवर सिद्धाणं 18 वंदणा-िर्णामेत्तं । तथ्य गयणयलेण वश्वमाणस्स कहं पि अही-उवओगो जाओ । दिट्टो य मणु एम पुरियो तणु घाइजंतो । णिरुवियं च मण् अवहिणा जहा को वि एस इमस्स होइ जि जाव इह भवे चेत्र जणको । तभो मण् चिंतियं 'अही कहूं, 21 जंग एसो वि प्ररिसो जणयमिणं मारेउं पुरक्षो चिय एस माइ-भइणीजं । मोहमको मत्त-मणी पृष्टिंह भइजि पि गेच्छिट्टि ॥ इमं च चिंतयंतस्य भिवाइओ तए एस्रो । चिंतियं च मए एकस्तकःं कर्य फेण जाव दुइयं पि ण कुणइ ताव संबोदंगि ण । 24 भन्तो य एस थोबाबसेस-किंचि-कस्मो । जं पुण इमं से चेट्टियं तं किं कुणउ वराओ । अति य ।

णित्थिण्ण-भव समुद्रा चिश्म-सर्गरा य होर्गत नित्थियरा। कम्मेण तेण अवसा गिह-धम्मे होर्गि मूड-मणा ॥
वितिक्षण अवहण्णो संवोहिओ य तुमं मए' ति । भिणिधं च मोहद्देशणं 'मगर्वं, कर्द्वं पुण पञ्चजा मण् पाविष्ठि ति ।
भगवया भणियं। 'वच्च, कोसंबीण् दिक्खणे पासे राहणो पुरंदरदत्तस्म उज्जाणे सुद्ध-पञ्च-चेत्त-सत्तमीण् समयसरियं <sup>27</sup> धम्मणेदणं णाम आयरियं पेव्छिहित्सि। तत्थ सो सर्यं चेत्र णाऊण य तुम्ह वुत्तेनं पञ्चावहस्सद्दं 'ति भणमाणो समुष्पद्दं को कृतलय-दळ-सामलं गयणयलं विज्ञाहर-मुणिवरो ति । तत्रो भो भो पुणंदरदत्त महाराय, एमो तं चेत्र वयण मुणियो अ गेण्डिकण चह्नजण धगवामं मं अण्जिसमाणो इहागओ नि । इनं च सयलं वुत्तेनं जिल्लासिकण मणियं मोहद्तेण 'भगवं, ३० प्रसेयं, ण एथ्य तण-मेत्तं पि आंछयं, ता देसु मे पञ्चजां ति । भगवया वि णाऊण उवमंत-मोहो ति पञ्चाविभो वग्धदत्ती ति ॥ ॥ ॥

1) प्र क्षि कहुं for क्षित्रहुं, प्र क्षेत्र, P लाए f. P. लीए, P चेव कयं for चेव सर्य 2) P लु for सादमु. 4) P ते उस्में for लाउतो 5) P बाहु अणुलियर, प्र न for ब. 8) P सर्व for अग, P अगण ।, P लु. 9) प्रयमण्डल, P लिएहिंग ति गहुए सिलिये हिंग । 10) P जिल्लीनम् for जिल्लीयम्, प्र विहास 11) P कुटुवविह्यं, P तीय. 12) P आहारों, P विसूत्तं, P जणसं च. 13) P मुत्तिवचद्वं, प्र तुमं ना नहुएंग. 14) P repeats न जरा, P अई for अहरा. 15) P तानी for नभो, P सवगर्वं, P जोणा for जोम्मो, P om. मह, P जोगो. 16) P om. सावं. 17) P अहमुणह, P वेरस्म. 18) मिस्रवेज्ञा, P पत्थिओ, P सेतुष्के for सेत्तंजे. 19) प्रयाणयके, P adds मुद्धा before वृद्धमाणस्स, J om. आहो, J om. तथ. 20) P om. वि, P inter. इमस्स and एस, J om. तथे. 21) प्र एसिसो for एसो, J om. वि. 22) प्र वेरियर्धा P वेच्छिहेति. 23) P सा for एसो, P तेण for लेण. 24) प्र वमओ ।. 25) P वित्यल्ण, P चरसर्गर्य. 26) प्र om. न, P पब्जावियव्वज्ञा for पव्यज्ञा, P om. मए. 27) J om. अगवया भणियं, प्र दिवस्त्रणेण, P पुरंदत्तस्स, P om. चेत्त. 28) P तुच्छ for तस्य, J om. य, P पुनं निसामिकण तस्स राहणो प वावश्वस्त कि 29) प्र चेय. 30) प्र adds एस before मं, प्र मोहयत्तेण. 31) प्र य हमें for एममेय, P तिणमेत्तं, P ताव for ता.

§ १५५) मिनियं च पुण्डे वि गुरुणा चम्मणेदणेख । तजो भी भी बासवमहामंति, तं तए पुण्डियं जहां इमस्स चर- । गह-सक्स्यणस्स संसारस्स कि पढमं फिल्वेय-कारणे ति । तत्त्व इमे महामला पंच कोइ-माज-माया-छोइ-मोहा परायत्तं जीवे 3 कादण होताइ-पद्दमुवर्णेति । तत्व इमार्ण उदय-णिरोहो कायम्बो उदिण्णाणं वा विहली-करणं ति । तं जहा । जह अक्रोसड बाको तहा वि काओ सि जवर जायच्यो । गुरु-गोह-मुख-मजसो जं ज य ताडेह मे कह वि ॥ बह ताडेड वि बालो सुणिया लाभो ति जबर मंतरवं । जं एस भिरासंसो ज य मे मारेड केनं पि ॥ शह मारेड वि बालो तहा वि लाहो ति जवर जायब्वो । जं एस जिब्बवेको महश्वए जेव जासेड ॥ इय पुरवावर-काओ चितेयस्वो जणेण जिउनेणं । रोष्ट्रप्यको व कोहो चितेयस्वो जिनाणाण् ॥ माणं पि मा करेजास एवं भावेस ताव संसारे । भासि इमो बहुयरी महं पि दहिंगी चिरं भासि ॥ बासि इसो वि विबड़ो बासि बहं चेव बयणको कोए । बासि इसो वि सुरुवो पुरुष्टेय वि संगुलो बहुर्य ॥ सकलिय एस जाओ बालि कहं चेव पक्रण-कलिया। बालि हमी बळवंती बहर्य चिव दञ्बली कालि ॥ भासि इसो वि तवस्सी होहिड वा दीहरिम संसारे । एसो वहं छहंतो अहवं चिय वंशिमो भासि ॥ होद्रण खलिय-कंबल-वणमाखा-रचण-रेहिरो देवो । सो चेप होड णवरं कीडो असडिम संसारे ॥ 12 12 होऊण चिरं कीडो भव-परिवाडीएँ कम्म-जोएण । सो बिय प्रणो वि इंदो वजहरी होइ समाम्मि ॥ सो णरिय जए जीवो णांचे पत्तो जो दुहाई संसारे । जो असुई णांचे पत्तो णिक-विरहय-कम्म-जोएण ॥ इय परिसं भसारं भथिरं गुण-संगमं इमं णाउं । ता कयरं मण्णेतो गुणं ति माणं समुम्बद्दसि ॥ 15 15 माया नि कीस कीरइ बुह्यण-परिणिदिय क्ति काळण । कह वंक्जिंड जीवो अप्य-समी पाव-मदेहिं ॥ जह वंचिओं ति भहयं तुक्तं तुह देइ दारुणं हियए। तह चिंतेसु इमस्स वि एस विय वंचणा पावं ॥ जड़ नि ण वंचेसि तुमं माथा-सीलो कि तह वि लोयम्मि । सप्पो व्य णिब्यप्पं णिव्हं चिय होड़ बीहणको ॥ 18 18 तम्हा मा कुण मायं मायं सयकस्स दुक्ख-वगास्स । इय चिंतिकण दोसे बजाव-भावं विभावेसु ॥ स्रोभो वि उन्तियस्को एवं हिरयम्म णवर चिंतेतं । णाणाविहं त सत्थं सालि महंतं महं चेय ॥ वेक्लिय-पडमरायं कक्केयण-मरगवाहँ रयणाहं । आसि महं चित्र सहरं चत्ताहँ मण् अवसर्णं ॥ 21 21 जह ता करेसि धरमं साहीणाणि प्रणो वि रयणाई । महवा रजासे पावे एवं पि कडिव्हरं गरिय ॥ जड़ जब महाणिहीको रर्ज सयलं च भुजए चक्की । ता कीस तमं वृष्ठिको पावय पावेण चित्तण ॥ कुणस् य तुमं पि धनमं तुज्ज्ञ वि एयारिसा सिरी होड । ता पर-बिहव-विख्वन्त्रो ण छहिसि णिइं पि राईए ॥ 24 24 भारूप्पालारंभं मा कुण विहवो ति होहिइ महं ति । पुन्व-कयस्स व णासो ज व संपत्ती अविहियस्स ॥ मह एशिचिंतेसि तुर्भ भत्तं पोत्तं व कह णु होजा हि । तस्य वि पुण्य-कवं चिय अणुयत्तह सवछ-लोयस्स ॥ महिलायणे वि सञ्चन्न पयदं भाहाणयं णरवरिंद । जेण क्यं कवियलयं तेण क्यं मजा वर्त्य पि ॥ 27 27 जेण क्या भवल बिय हंसा तह बरहिणों य चित्रलया । सो मह मत्तं दाहिह ज अण्णयारी तणे चरह ॥ हय चिंतिकण पार्व मा मा मसमैजसं कणस लोहं । पडिहण संतोसेणं तह चेय जिणिव-ययणेणं ॥ मोहस्स वि पडिवर्क्क चितेयव्यं इमं सुविहिएहिं । असुई-क्लमल-भरिए रमेज को माणुसी-देहे ॥ 80 30 जं मसुई-दुरगंधं बीभच्छं बहुयणेण परिहरियं । जो रमह तेण मुद्दो बच्चो चिरमेज सो केण ॥ जं जं गुज्हां देहे मंगुरू-रूवं ठविजए लोए । तं चेय जस्स रम्मं बहो बिसं महत्यं तस्स ॥ र्ज बसइ ससइ वेयइ मडलइ णयणाईँ णीसहा होइ । तं चिय कुणइ मरंती मुदा ण तहा वि रमणिजा ॥

'n

<sup>2)</sup> Pow. णिन्नेय, P-लोभ- 3> P उवश्क्षणं विहली. 4> P लाहो न्दि, J उ for य, P ताहेष मं कह. 5> P मुणिणो लोभो, P मंतन्त्रो । जं नियसः 8> P संसारो, P repeats अह्रवरो, P om. आसिः 9> P अयाणओः 10> P सुकुलं पि, P नेत, P बियः 11) P होही ना, P बहुं तो अहियं 12> P बेयः 13> P परिवाहीयः 14> P जो यसुहं, J जय for जिले, P पत्तो न य वियरः 15> P संगमं न नाकणं।, P गुणाभिमाणं 16> P om. कीस, P नंबिलाः 17> म अह for जह, J दुहवेद for तुह देह, P नितेह, P पाना । 18> P बंबिमि, P न्दि for न्यः 19> J न्यमस्स ।, J विलमासु for विभावेसुः 20> P लोहोः 21> J नोमराय, J नरगए व रवणाहं 22> J साहीणाणं P साहीणानि, P एवं पि 23> P तुहं for तुमः 24) P कुळा for तुन्हा, P मा for ताः 26> P नित्र सन्वलोगस्स ॥ 28> P तह वरिकलो य नित्रवला । 29> P अमंजसं, म विमलेण for तह नेयः 30> P हमं मुद्धिहीं।, J कलिमलः 31> म बीमत्सं 32> P मंगळस्यं न विरमणिज्ञा ।, P om. उविज्ञय लोप etc. to मुद्धाण तहा विः 33> J ज for जंः

क्रण-क्रजानवं पि तहा बुह्यण-परिजिदिवं चिलीणं पि । जं सोडीरा पुरिसा रमंति तं पाव-सत्तीए ॥ जब् तीरह काउं जे पिंदरयो बिंदुएहिं जकणाहो । ता काम-राय-तिस्रो इद छोए होज जीवो बि ॥ कर्हिञ्चण-तण-णिवहेहिँ पूरिको होज्ब णाम जलगो वि । ता कामेहि वि जीत्रो हवेज्य तित्तो ण संवेहो ॥ उत्तुंग-पीण-पीवर-पण-भारोणमिय-तणुय-मज्जाहिं। सन्गे वि मए रमियं देवीहिँ ण चेय संतोसो ॥ माणुस-जोणीसु मए बह उत्तिम-मजिसमासु णेयासु । रिमर्थ तहा वि मज्झं रोरस्स व परिथ संतोसो ॥ इय असुई-संबंध सुंचसु मोई ति पाव रे जीव । चितेसु जिणवराण आणे सोक्साण संताण ॥ इह कोइ-माण-माया-लोहं मोहं च दुइ-सयावासं । परिहरियम्वं बहु-सिक्सिएण एवं जिणाणाए ॥ सि । § १५६) पुरुषंतरम्मि सूरो सोडणं धम्म-दंसणं गुरुणो । पच्छायाव-परहो अह जाओ मठलिय-पयानो ॥ 9 इमाए पुण बेळाए बट्टमाणीए अत्यागिरि-सिहर-संगम्सुएसु दिणयर-रह-बर-तुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवभो चळण-जुवलयं १ राबा पुरंदरदृत्तो बासवो व महामंती पविट्टा कोसंबीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागओ पिडगओ ! साहुणो वि भयवंते संपद्धगा णियप्सु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तश्रो मस्थिइरि-जिहिय-हत्यो महोगुहो जयज-हुत्त-पाइल्लो । मत्थुत्थलं दाउं वालो इव वयसिओ सुरो ॥ 12 संझा-बहुएँ जजह गयणाहिंतो समुद-मञ्जानिम । णिय-कर-रज्ज-णिबद्धो सूरो कुदओ व्य ओयरिओ ॥ बहु मडलिय-प्पयानो तम-पडलंतरिय-किरण-दिष्टिछो । संकुद्य-करोद्दय-धेरओ व्य जाओ रवी एसी ॥ जायस्स धुवो मण् रिद्धी अवि भावई धुवं होइ । इब साहेंतो व्य रवी णिवडइ अत्यगिरि-सिहराओ ॥ 15 15 पाडिय-चंडयर-करों कमसो मह तविय-सयल-भुवणयलो । सहसा अध्याको चित्र हय सूरो खल-गरिंदो व्य ॥ भह दिणयर-गरणाहे अत्यमिण णलिणि-मुद्-विरुचाहिं । पव्हत्य-पंकय-मुहं अध्वो रोउं पिव पयत्तं ॥ बट्टण य गलिणीओ रुयमाणीओ व्य मुद्ध-समरेहिं। भगुरुष्यह् बालेहि व सुह्रं रुद्दरे जगणि-सत्ये॥ 18 18 उमे मित्तस्स विश्रोए इंस-रवुम्मुक-राव-कलुणाणं । विहरह चकाय-नुयं भव्यो हिययं व णलिणीणं ॥ सुर-गरिंदरयवणे कुर्सुभ-रत्तंबराणुमग्गेण । कुछ-बाह्निय व्व संझा अणुमरह समुद्द-मञ्झान्म ॥ 21 अबि य खल-भोइयस्स व वहु-पणइयण-पत्थिजमाणस्स ईमि अंधयारिजंति मुहाई तम-णिवहेण दिसा-वहुणं, मित्त- 21 विभोगाणल-इज्ज्ञमाण-हिययाई व माउलाई विलवंति सउण-सत्थाई, ईसालुय-णरिंद-सुंदरीको इव पडिदय-द्रप्यसराक्षो दिट्टीओ ति। अविय। भार्यं गयम्मि सुरे तिहुचण-घर-सामिए व्य कालगए । रोवंति दिगि-बहुओ जण-णिबहुदाम-सहेण ॥ 🔇 १५७) ताव ग को बुत्तंतो पयत्तो भुवणयले । अवि य पडिणियत्तई गोहणई, जिग्गयाई चोर-वंद्रई, आवासियई पहिय-सत्थर्ड, उर्काठयर्ड पंसुलि-कुलर्ड, संझोवासणा-वावदर्ड मुणिवर-बंद्रइं, बिरह-बिहर्ड चक्कवायर्ड, समूसिसयर्ड

27 णारी-पुरिस-हियदयइं, गायसी-जन-बाव**रइं बंभण-घरइं। मूए**खिहोंति कायल, पसर्रात वृय, चिलिचिलेंति पिंगलको, 27 संकुर्वति सडणा, बियरंनि सावया, किलिकिलेंति वैयाला, पणवंति डाइणीमो, परिक्रमंति भूया, रडंति भसुवभो त्ति। अविय।

बच्छंतरेसु सडणे णिदा-भर-मंथरे णिमेकणं । कच्छंतरिम बाले सोबङ् जणणि व्व वण-राई ॥ एरिसए समयम्मि के उण उल्लावा करण मोऊण प्रयत्ता । इज्लिस्-निल-भय-समिहा-तहत्तवा-सहहं मंत-जाय-मंहवेसु, गंभीर-वेय-पढण-रवहं वंभण-सालिसु, मणहर-अक्सितिया-गेवहं रुद्द-भवणेसु, गल्लफोडण-रवहं धम्मिय-मदेसु, घंटा-हम-<sub>83</sub> रुप-सर्द् कावालिय-घरेसु, तोडहिया-पुक्करियइं चक्रर-सिवेसु, भगवगीया-गुणण-घणीओ आवसहासु, सम्मूय-गुण-रहयइं <sub>१९</sub>

2) एकाओ for काउं, उ पटहच्छो, एतो for ता, ए तत्ती. 3) ए णाम जणाम जलागे, उमि for 4) P adds धणपीचर before थणभारो. 5) P अहमुत्तिम, J तहबी, P वि for ब, P संदेही for संतीसी 6 > र अनुहमं संबीद्य मुंच मोद्दी सि, P संबंधी 7 > P लीमी, र जिल्लालाएं ति. 9 > P adds व before पुल, र om. बदुमाणीर, P दिणवर, P अभिनंदिकण नगननो चळणजुयसं. 10> P कोसंबीपुर<sup>\*</sup>, 5 om. वि, P om. पडिनओ, P भगवंतो संपर्क याणियणम् 12) P अत्थगिरि, P om. मुहो, J मन्द्रुत्थहं P मछुत्थलं, P पविभिजोः 13) P संझाववहू णजार, P नियक्तकीया बद्धों मुगे कडओ, उ ओसरिओ P ओयरिहो 14) र पयानो, र त्योय for किरण, P repeats करोइय, P वेरय ब्द इव for अबि, P उद्यक्ष for अत्धाविरः 17 > P नलिए-, P मुहं अही रोत्तं विवः 18 > J इंडरी जगिमस्थीः 19 > P इसरवमुक, P जुकाय 20) P निरदत्यमणे, P रत्तंवराणमभोण, P अणुसरह समुद्धांमि ॥ 21) J होश्यस्स, P बहू (बहु?), P पणईयण, र दिसावहूं. 22) र om. आउलाइं, P ईयाजुनरिंद, र दूरपसराओ, P दूरणसरा दिहीओ. 25) P पडिनियत्ताई गोहणाइ, P बंद्राई आवसियाई पहचणसत्याई। उक्किटियाई. 26) P कुलाई, P वावले for वावलई and repeats अवि य प**डिनियत्ता**रं etc. to संस्कृतिवासणावावटारं. 27) P नोर for णारी, P गार्थति जाव नावटदं, P संघाइं for वरहं, J सुयंती for मूपिक , P घूया 28 > P सउणविरवरंति सावय, P परिममंति, J भुसुओ for ममुखओ. 30 > P सउणा, J भय for भर, P सोयर जह जगिण. 31 > P एरिसे य, P दिल्सर, P सद्दर 32 > P बंभाण सालोम, र अस्वित्तिआअई, P गेयाई, P गळण्फोटण 33) P कालालिय, P -चुक्रियंड, म -सिसिवेगु, म गुणणब्वणउ आव°, P गुणरहजं-

21

24

27

30

ा शुह्-योत्तई जिणहरेखु, एवंत-करणा-णिबदत्यई वयणई इन्द्र-विहारेखु, चाकिच-महश्च-वंटा-सब्हरको कोष्ट्रमा-वरेखु, 1 सिहि-कुकुर-चरव-रवई छम्युहारूएसु, मणहर-कामिणी-गीव-युरव-रवई तुंग-देव-वरेसुं ति । अवि व ।

3 कत्थह नीयस्त रवो कत्थह मुरयाण सुष्वए सहो । कत्थह कि पि पढिजह हय हछबोछो पनोसिम ॥

कामिणीहरेसु पुण के उल्लावा सुष्विदं पयत्ता । हछा हछा प्रक्विष्, सजीकरेसु वासहरवं, पण्कोडेसु वित्त-मित्तीको, पित्यवसु महराए कप्पूरं, विरएसु कुसुम-माछा-घरगई, रएसु कोहिमे पत्तक्यानो, विरएसु कुसुम-सत्थरे, संयुक्केसु । धूव-बिद्याचो, संजोपसु महुर-पछावे जंत-सउणए, विरएसु णागवछी-पत्त-पढळए, ठवेसु कप्प्र-कडा-ससुगगए, णिक्खित कक्कोछय-गोछए, ठवेसु जाळ-गवक्सए मत्थर-सेजं, देसु सिंगाडए, णिक्खित वळक्कछप्, पविस्तव वक्कछप्, प्रजालेसु पहेंवे, पवेसेसु महुं, क्रोंतलं कांड सुहरं णिमजसु मज-मायणे, पढिमागसु महरा-मंहए, हत्य-पत्ते कुणसु चसप्, णिक्थित व स्वण-पासिमा विविह-सज्ज-भोज-पेज-पढळप् ति । विव व ।

एकेक्यरिम णवरं वर-कामिणि-पिहुछ-वास-धरयस्मि । कस्मै तो ण समप्पद् पिव-संगम-गारवन्यविष् ।

🖣 १५८) प्यम्मि एरिसे समए को वावारो पयत्तो णायर-कामिणी-सत्यस्स । अवि य । सहि संपड् मज्झ वरं पावड् दइको क्ति मंडणं कुणसु । महवा मकं ति मह मंडणेण औगस्स मारेण ॥ 19 दे तूर महं पियसिंह तिलए आलं रण्सु दहण्ण । इय विहलक्खर-मणिरी सिहवाहि हसिजण् भण्णा ॥ भासण्ण-दृह्य-संगम-सुहिल्जि-हल्जुफ्ला हलहर्लेति । मण्णा रसणं केठे बंधह हारं णियंबरिम ॥ होंत-जियणाह-संगम-भयण-रसासाय-सुण्ण-हिययाए । महाए बिय रहको तिलको भण्णाए घुसिणेण ॥ 15 अण्णा ण जंपह श्विय आणेसु पिवं ति तृष्ट्-रूजाए । पिय-वयण-गढिभणेष्टिं णयण-पदाणेहिँ पयडेष्ट् ॥ संचारियाएँ भण्णा अप्याहेंती पियस्स संदेसं । अगणिय-मगा-विहाबा सहसा गेहं चिय पविद्वा ॥ एहिंह पिश्रो ति भण्णा इमिणा मग्गेण अध्यारम्मि । तं चेय णियच्छंती अच्छह जोह व्य झाणस्या ॥ 18 अजेकं चिय दियहं मत्ता वचामि जह तुमं भणति । अणुदियहं पि मणती भण्णा दृइवं समक्षियह् ॥ पढमं चिय पिय-वसही गंतम्बं अजमेव चिंतेंती । गुरु-सज्ज्ञस-तोस-विसाय-णिब्भरा होइ अण्णा वि ॥ तम-पडह्ला रच्छा कीय वि जो होइ संभमो हियए। सो होत-दहब-संगम-सुहेहि-पिडपेहिओ गरूड् ॥ 21 अणुराओं चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मलं खर्ग । इय भणिडं एक बिय पिय-वसिंह पिर्धया भण्णा ॥ वर्णिति पोढ-महिला किर सो बहु-सिक्सिरो जुवाणो ति । णिम्बड्ड तं पि वर्ज इय भणिरी बद्धए भण्णा ॥ विणिजह महिलाहिं जा रयणाली कुमार-कंडिमा । तं पेच्छह मह कंठे एव भणंती गया अण्णा ॥ 24 कसिण-पद-पाउवंगी दीवुजायिस्म कुहिणि-मन्हास्म । वोलेइ झिल जण्णा क्यावराहा भुयंगि व्य ॥ भण्णा भय-भरियंगी अध्छिच्छोएहिँ जाइ पुरुवंती । णीलुप्पल-णियरेहिँ व अवंती पंय-देवीको ॥ अण्णा सहियण-भणिया पिय-वसिंह वस ताव मंडेडं । चलिय सिय जिय-सोहग्ग-गश्विरी का वि दृष्ट्यस्स ॥ 27 वश्वंतीय य कीय वि दिट्टो सो चेय बह्नहो पंथे। बह पिंडमगां चलिया पिय क्ति गर्थ्व समुख्यहिरी 🛭 दट्टण काइ दह्यं पियाएँ समयं सुणिब्भर-पसुर्त्त । वश्वइ पिटपह-दुत्तं घोयंसुय-कञास्त वरई ॥ भक्जा वासय-सजा जच्छद्द जिय-जाम-दिक्ज-संकेया । अक्जाएँ सो वि दरिको भूयाण य वाहमी वैसी ॥ 3-) इय प्रिसे पञ्जेसे जुयईयण-संचरंत-पडरम्मि । मयण-महासर-पहर-णीसहा होति जुवईमो ॥

<sup>1)</sup> प्रशेत्यं, प्र-निवदधर्ववर्ष बढ-, प्रमह्हा-, प्रवहहत्वो. 2) प्रतिहिक्क विद्या, प्र-गेयमुखरहवर्षः 4) मे की for के, प्राप्त के उछावा, प्राप्त कर्यं, मालापराई, मा

30

1 § १५९) ताव व बहुकंतो पढमो जामो चड-जामिणीए। जवि व ।

मयण-महाहव-वेळा-पहार-समयं व पकारंतो व्य । उड़ाइ संस-सहो वर-कामिण-कणिय-वामिस्सो ॥

३ पृथीतरिम विविद्द-गिरंह-वंद्य-मंडळी-सणाहं पाजोसियं अत्थाण-समयं दाकण समुद्विणो रावा पुरंदरहत्तो । विस्तिव्यासेस- ॥

३ पृथीतरिम विविद्द-गिरंह-वंद्य-मंडळी-सणाहं पाजोसियं अत्थाण-समयं दाकण समुद्विणो रावा पुरंदरहत्तो । विस्तिव्यासेस- ॥

३ पृथीतरिम विविद्द-गिरंह-वंद्य-मंडळी-सणाहं पाजोसियं अत्थाण-समयं दाकण समाणिको, पेच्छिकण पेच्छिको, सम्बद्धा क्य-कायब्व-वावारो उवराको वास-अवणं। तत्थ य उवरावस्स समुद्विणो वित्ते वियप्पो। 'जहो, पृरिसा वि इसा संपचा ॥ स्वल-अंगुरा। एवं सुयं मप् अळ मगवनो घम्मणंदणस्स पाय-मूले। जहो, गुरुणा जणियं वेरगंगं, असारी-कणो संसारो, ६ विरसीख्या भोगा, गिविजो इत्थि-पत्तंगो। ता पेच्छामि ताव पृथ्य मयण-महूसवे पृरिसे व पक्षोसे कि करेंति ते साहुणो, कि जहा-वाई तहा-कारी आओ अण्णह' ति चिंतरंतिण राहणा पुरंदरदत्तेण गहिखं अद्य-सवण्णं वाष्य-जुवळयं। जस्स व।

9 अदं ससंक-धवळं अदं सिहि-कंठ-गवळ-सच्छायं। पक्त-जुवळं व घडियं कत्तिय-मासं व रमणिकं॥

9 परिहरियं च राहणा घवळमदं किसणायार-परिक्लिकं। उवरिष्ठयं पि कथं किसण-यच्छायणं। गहिवा व सुरिवा। सा व केरिसा। अवि य।

बहरि-गहंद-पिहुळ-कुंभस्थळ-दारणण् समस्थयं । णरवर-सय-सहस्स-सुह-कमळ-सुणाळ-वणं दुहावहं ॥ जयसिरि-धवळ-णेत्त-स्रीळा-वस-कळिडम्बेह्य-सरगयं । दाहिण-हत्थण्ण गहियं पुण राय-सुण्ण खग्गयं ॥ 24 तं च बेत्तूण णिहुय-पय-संचारं वंचिकण जामहळे, बिसामिकण अंगरक्ले, भामिकण वामणण्, बेळविकण विकसण्, श्रंतिकण 24 बढहे, सम्बहा णिगाओ राया वास-बराओ, समोहण्णो दहर-सोमाण-पंतीण् त्ति ।

\$ १६०) इमिन य एरिसे समए केरिसावत्यो पुण वियहु-कामिणियणे मगवं साहुयणो य । अधि य ।

पूक्ते रणंत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-भर-सिरगो । वेररा-मरग-रुग्गो अपणो कामे पि वूसेइ ॥

पूक्ते महुर-पलाविर-मस्मण-भणिएहिँ हरइ कामियणं । अण्णो पुड-वियडक्सर-रइयं अस्मं परिकहेइ ॥

पूक्ते पिययम-मुह-कमल-चसय-दिण्णं महुं पियह तुद्धे । अण्णो तं चिय णिंद्इ अणेय-दोतुष्ठभढं पाणं ॥

७० पूक्ते णह-मुह-पहरासिय-दंतुखिहण-वावडो रमइ । अण्णो धम्मञ्ज्ञाणे कामस्स दुहाईँ चिंतेइ ॥

पूक्तो संदद्वाहर-वियणा-सिक्कार-मडलियच्छीलो । धम्मञ्ज्ञाणोवगको अवरो अणिमिसिय-णयणो य ॥

पूक्तो पिययम-संगम-सुहेखि-सुह-णिक्मरो सुई गाइ । अण्णो दुह-सय-पडरं भीमे णर्ग विचितेह ॥

७३ पृक्तो दहर्य चुंबह बाहोभय-पास-गास-यन्द्रयन्छयकं । अण्णो कलिमल-णिल्वं अस्कं देवं विचितेत ॥

2> 3 वणी for वेला, १ वजारंतो. 3> १ नरेंद्र, प्र पुंदर्यतो. 4> १ छोतो for लोओ, १ अवधंतरो, अवदेउरिजणं, १ संमाणि जो. 5> १ रहिन क्षेत्र क

18

20

33

- ृह्य अं अं काशियको कुणह् पश्रोसिम णवर मोहंबो । तं तं सुश्विवर-कोको जिंदह जिज-वयण-दिहिको ॥
  तश्रो एवस्मि प्रिसे समप् जिक्संतो राया जियय-भवजाशो । बोहक्जो राय-मारंग, गंतुं प्रयत्तो । बंबतेज य राहका दिटुं
  उएकं तक्ज-खुवह-जुवकर्य । वटुज य चिंतियं 'बहो, किं किं पि सहास-हितरं हमं तक्जि-खुवकरं, बंबता दे जिसामिम 3
  हमाणं वीसार्च मंतियं 'ति । तको एकाए अजियं 'पियसहि, कीस दुमं दीसिस ससेडकंप-हास-वस-वेविर-पश्रोहरा'।
  तीए अणियं 'बम्ह पियसहीए अडक्वं बुसेतं बुसे दें। तीए अणियं 'सिह केरिसं' ति ।
- 6 § १६१) तीए भणियं। "बातको से पिवसहि, एसो वक्कहो। तेण य समं सही-सत्थो सन्दो पाणं पाळण ह समाहत्तो। तको एवं पयत्ते जिज्जंतजे पेम्मावंधे अवरोप्परं पयत्ताए केठीए कहं कहं पि महु-मत्तेण कयं जेण वछहेण गोत्तक्सकणं पियसहीए। तं च सोजण केरिसा जावा पियसही। अबि व ।
- तिवलि-तरंग-णिदाका विगर-विखसंत-कसिण-धुमय-कवा । चलिया रणंत-रक्षणा फुरुफुरेंताहरा धुयण् ॥
   तथो क्षति विद्याणे सही-संख्यो । बाउतीहुंबो से वखदी बणुणेउं पयत्तो । किं च अणियं णेण ।

'मा कुप्पसु सिस-वयणे साह महं केण कि पि भणिया सि । भवियारिय-दोस-गुणाएँ तुज्य कि जुजाए कोवो ॥' 12 तं च सोकण भमरिस-वस-विकसमाण-भुमया-क्रयापु भणियं पियसहीए ।

'अवियाणिय-त्रोस-गुणा अल्डा होजा तुमे भणंतिमा। जह तुह वयण-विल्वलो ण होजा पूसो सही-सत्यो ॥' तनो अन्हे वि तत्य भणिदं पयत्तानो । 'पियसहि, ण किंचि जिसुवं इमस्स अन्हेहिं एत्य दुष्ववर्ण'। तीए भणिवं । 'हूं, 15 मा पलवह, णायं तुन्हे वि इमस्स पक्लिमि'। भणिदण उह्नय-वयण-कमला रोविदं पयत्ता। तनो बृहपूण से पलत्ते।

'शुंदरि कयावराहो सर्च सर्च ति एस पढिवण्णो । एस परस् इमो वि व कंडो कं सिक्सियं कुणसु ॥' ति भणमाणो णिविद्यको चरूणेसु । तह वि सविसेसं रोबिडं पयत्ता । तभो अन्हेहिं कण्णे कहिओ पिययमो कि पि, तभो 18 पविट्ठो पहंकस्स हेट्टप् णिहुको य अच्छिटं पयत्तो । पुणो अणियं अन्हेहिं ।

'अह ण पराण्णा सि तुमें इमस्स दह्यस्स पायविषयस्य । अकय-पसाय-विकक्सो अह एसो णिगाओ सेव ॥ ता अच्छ तुमे, अन्हे वि घराहरेसु बचामो' सि मणमाणीओ जिग्गयाओ वास-अवणाओ, णिरूविडं पयसाओ पच्छण्णाओ । 21'किं कि करेह'सि पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसहं वासहरं जाणिकण उग्बाहियं वयणं, जाव ण स दहओ, ण सहीओ, तओ 21 पच्छायाव-परदा विंतिउं पयसा ।

'हा हा अप अहच्याप् पेच्छ दूसिक्खियाप् जं रह्यं । ज पसच्या भग्गासा तह पहणो पाय-पिटयस्स ॥ 24 ता कहिं मे सिहयाओ अणियाओ जहा 'तं आणेसु, ज य तेण विणा अज जीवियं धारेप्रि' ति । ता किं करियम्बं । 94 अहवा किमेश्य चिंतियम्बं' ति दढगार्ड क्यं दारं बिरह्ओ य उवरिक्षपण पासो, जिबदो कीरूप, बरूगा आसणे, दिण्जो कंठे पासो । अणियं च णापु । अबि य ।

- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासिम्म सुट्टु दुष्ठिलिष । जय पंचवाण निहुवण-रण-मक्क णमोध्यु ते चीर । 27 एस विवजामि नहं पिययम-गुरु-गोत्त-वज-निहलिया । तह वि य देजसु मन्तां पुणो वि सो वेय दहओ' ति ॥ भणतीय पूरिओ पासनो, विसुक्तं कत्ताणयं । एत्यंतरिमा
- 30 बह एसी दिण्णो बिय तुट्टेण सुयणु तुन्त मयणेणं । एवं समुक्षवंतेण तेण बाहार्हिं डिक्सिता ॥ तभो 'बहो, पसण्णो घण्णापु भगवं कुसुमाउहो' ति मणेतीको अम्हे वि पहस्तिबाभो । विख्यसा य जाया पियसही । जवणीको पासको । समारोबिया सयणे । समासत्था च पुणो पियसही ।
- 33 तं तेहिं समादत्तं णियंब-हेलुच्छकंत-रसिण्छं । जं पियसिंह पाव तुमै बाससयं अक्लया मज्य ॥ तथो 'सुहं धससु'ति भर्णतीभो पविद्वाणो अत्तणो घराहरेसुं ।"

<sup>1 &</sup>gt; P कामिजणो, उ मोहद्धो, P कोनो निंदेर 2 > P ओयको, P om. य. 3 > उ जुअहजुवरुर्य, उ चित्रयं, P पि सहिसिं, P क्यं की वक्कर ता, J om. दे. 4 > उ मंत्रेय चि., P दीसिंस उक्कंपहासवसाखोयवेदिर 5 > उ तीय for तीए, J अउवं, J वर्ष for दुर्चः 6 > उ आगओ पियसिंह सो अ वह्नहरो, P ियसहीए सो, P om. सन्नो, J om. पाणं. 7 > उ णिज्यंत्रणे, P प्यत्ता केली कहं, P महुमित्तेण, J क्वणोण P कवन्तेण. 9 > P तरंहनिहाना, P रणं व रसणा, JP पुरुषुरें, J सुअण्णू P सत्तण्. 10 > P अणुणिउं. 11 > P कुप्पसि, J महं किंपि केण किंपि, P कं. श तुई for तुन्छ कि. 13 > P अवियारिय, P अज्ञाल्ज्ज, J तुमं for तुन्धे. 14 > P एत्थ पुन्वववणं, P हुं. 15 > P तु अमहे for तुन्छे, P दिश्य for द्वर्य, P रोइउं, P दहर से. 17 > P भणिओ for किंको. 18 > P om. पविद्वो, P om. य. 19 > उ चैय. 20 > उ अच्छम्, P अमहे परंघरेस, P निस्तियं, P पेच्छकाओं. 21 > उ om. one किं, J om. स, J adds a before सहीओं. 23 > P दुस्तिक्लयाण, P पायनियरसं. 24 > उ कहं, J कठारक भणिवाओं. 25 > उ आसणा. 27 > P जह for जग, P वासंसि, उ दूर for सुटू, P दुछलिया, J भोंड णमोस्यु ए वीर. 28 > P स्व for एस, P मर्ज्यं पुणो य सो चेय. 30 > P दिण्या. 31 > P om. अहो, J ए for ध्वणाए, P भणंतीए, J om. विक्वला य जाया. 32 > P उवणीओं, P समारोया सरणो, J पुणो सहि. 34 > P धराघरेसुं.

27

30

१९६२) चिंतियं च राहणा। 'जहो, जिल्मरो अणुराजो, जिल्ला सही-सत्यो, वियद्वो जुवाजो' सि ! 'सम्बहा रस- 1 जीयं पेस्मं' ति चिंतयंतो गंतुं वयत्तो। तिस्म च रायमगो बहुछ-तमंत्रवारे तिष्टुं राहणा एकं जयर-चक्करं। तत्य च किं किं पि अख्यागारं चक्कर-संस-सिरसं क्रिक्सं । तं च वृट्टण चिंतियं जरवहणा। 'आहो, किमेत्व जयर-चक्करे हमं छिनस्काह् । अ ता किं पुरिसो बाद यंस्मो ति । दं पुरिस-रूक्साणाई येस-रूक्सणाई चेय जिल्ह्विमि'। ताच चिंतयंतत्स्सं समागामो तत्य जयर-चसहो। सो व तत्थ गंतूण अवघातियं पयत्तो, सिंगगोण च उिंत्रियं। तं च वृट्टण राहणा चिंतियं। 'जहां, ज होइ ॥ एस पुरिसो, जेंजेस वसहो एत्य परिचसह आगं ति । ता किं थंभो होही, सो बि ज मए दिट्टो विवसजो। ता किं पुण ६ हमं' ति चिंतयंत्रो जाव योवंतरं वक्चइ ताव पेच्छइ ।

'जइ वि तुमं सुसियंगो देव तुमं चेव तह वि बिखयरो । जह वि तुमं महरूंगो णाणेण समुजलो तह वि ॥ जह वि तुमं मसहामो गुण-गण-संसेविको तह वि तं सि । जह वि हु ण वृंसणिजो वृंसण-सुहभो तुमं चेष ॥ जह वि तुमं भवहत्यो झाण-महा-पहरणो तह वि णाह । जह वि ण पहरिस सुणिवर मारेसि तहावि संसारं ॥ जह वि वृह्णस-वेसो देव तुमं चेय सच्या-जण-णाहो । जह वि हु वृणायारो देव तुमं चेय सच्युरिसो ॥ ता देव समसु मज्मं भविणयमिणमो भयाण-माणस्स । मा होट मज्य पार्व तुह स्वागाकरिसणे जं ति ॥'

21 अर्णतो ति-प्याहिण काऊण णिविधिओ चलण-जुवलए राया । गंत्ण समाढत्तो पुणो जयरि-रच्छाए । जाव थोवंतरं वश्वह ता 21 विच्छह कं पि इत्थियं । केरिसिया सा । अवि थ ।

कारिण-पड-पाउवंगी मूचल्चिय-जेटरा ललिय-देहा । रसणा-रसंत-मीरू सणियं सणियं पवं देंती ॥

24 § १६६) तजो तं च वृहुण चिंतिर्य रायडचेण। 'दे पुष्छामि णं कत्य चलिया एस' ति चिंतयंतो ठिको पुरक्षो। <sup>9,4</sup> अणियं च गेर्ण।

'शुंदरि बोरा राई हरथे गहियं पि दीसए जेय । साहसु मज्जा फुढं चिय सुवणु तुमं करब चलिया सि ॥' 27 मणियं च तीए ।

'चलिपा मि तत्य सुंदर जत्य जणो हियय-यहाहो वसद् । भणसु य जै भणियव्यं शहवा मग्ने ममें देसु ॥' भणियं च रायउत्तेज ।

अ) 'सुंदरि घोरा चोरा स्रा य अमंति रक्कसा रोहा। एवं मह खुडह मणे कह ताण तुमं ण बीहेसि ॥' तीप भणियं।

'णयणेसु दंसण-सुद्दं और हरिसं गुणा य हिययम्मि । दृह्याणुराय-भारेष् सुद्दय भयं करथ अक्षियउ ॥' 33 चिंतियं च राष्ट्रणा । 'शहो, गुरुओ से अणुराओ, सम्बहा सलाहणीयं एवं पेम्मं । ता मा केणह दुट्ट-पुरिसेण परिमदीयड <sup>33</sup>

<sup>1 &</sup>gt; P सहिस्तथो, P विग्रहो. 2 > P पेगं, J बहुले, P om. य. 3 > P क्लंग, P adds व before लिक्यं. 4 > P कि वा for ता कि, P रे for दे, P om. धंगलकामणारं, P च for च्य. 5 > J तत्थागंतूण, J उल्लिहं. 6 > P वसाथे, P repeats after पत्थ a portion from above beginning with गंतूण व घसिलं पथची सिंगरवेण उल्लिहंड etc. upto जिणेस वसाओ पत्थ, P होणिई for होही, P हियहओ for तिवसाओ. 7 > P जाव for ताव. 9 > P अगवती, P लिक्खयह ति. 10 > P ताहे for ता दे, P जल for जल्य. 11 > P आहर्डुतो, J हण ति. 12 > P मारेह for ता मप, P सुभिजो. 13 > P om. ब्ल, P पुहर्ष व मंहलं संवीओ 14 > J धम्मणंदणसंतिओ, P adds a before सुन्दर, P उनिमित्सिणो स्थां. 15 > P om. क्ल, P पुहर्ष व मंहलं संवीओ 14 > J धम्मणंदणसंतिओ, P adds a before सुन्दर, P उनिमित्सिणो स्थां. 15 > P om. एवं. 16 > P सियंगो, P om. चेन, P तह वि धम्मलिखरो 17 > P संसिनि तह, P सि for हु. 18 > P संसार. 19 > J वर्षपसंत्रो P वर्षप्रवासो, P सक्लजगनाहो, P सि for हु. 20 > P अयाणणस्स, P स्वगुक्करिसणेण ति. 21 > P तिपयाहिणी कालण, P जुपलप, J adds च after जाव. 22 > P कि पि हल्लियं, P केरिसा य सा. 23 > P पारंगी सुउहिष, P स्तिति for संत. 24 ) J adds च after वित्तं, J दे पेच्छामि, J हिजो. 25 > J adds अनि य after लेणं. 26 > P सुयण तुमं. 28 > P चिल्हाम, P adds भणिय के before मणिवन्दं. 30 > P भनंति, P मणी कह. 32 > P फिरिसी for हिस्तं, P सुजब for सुवस वित्ता के शिर्म के के एक्टइपुरिसिण परिष्ट्रिशओ.

24

27

1 एसा। दे घरं से पावेसि' कि विंतयंतेण मिलवा। 'वच वच, सुंदरि, जल्म तुमं परिवना तं पप्सं पावेसि। नई तुन्स 1 रक्को, मा बीहेसु' कि मिलिए गेंतुं पवक्ता, अणुमर्गा राजा वि। जाव थोवंतरं वर्षति ताव दिट्टो इमीए ससंभमो पृजमाणो 3 सो चेय निय-वहनो । मिलियं च णेण।

'दहप् ण सुंदरं ते रहवमिणं जे इमीएँ वेलाए । चलिया सि मका बसई अणेय-विकाएँ हाईए ॥ ए-एहि, सागयं ते । ता कुसकं तुह सरीरस्स ।' तीए भणियं 'कुसकं इमस्स महाणुभावस्स महापुरिसस्स पभावेणं'। दिहो ६ य णेण राया । भणियं च णेण । 'भहो, को वि महासस्ते पच्छण्ण-वेसो परिभमइ' ति विंतयंतेण भणियं अणेण सुवाणेण । 'ए-एहि सागयं ते सुदुरिस जीयं पि तुन्हा आवर्त । जेण तए मह दृहया अणहा हो पाविया एत्य ॥'

'ए-एहि सागयं ते सुपुरिस जीयं पि तुज्ज्ञ आधर्तः। जेण तए मह दृह्या अणहा हो पाविया पृथ्य ॥' भणियं च राह्णाः

'तं सुहमो तं स्वति तं विय बहु-सिक्सिको जुवाणाण । एड् गुण-पास-बद्धा जस्स तुर्ह एस ववलच्छी ॥' ति भणमाणो राया गंतुं पयसो । राईए बहले तमंजवारे णयर-मन्द्राम्मि बहुए विवह-जुवाण-जुवलय-जंपिय-हिसकोम्गीय-विलासिए णिसामंतो संपत्तो पायारं । तं च केरिसं । अवि य ।

गुर्ति गयण-विक्रमं देवेहि वि जं ण कंघियं सहसा । पायाक मुवगएणं फरिहा-बहेण परियरियं ॥ 18 तं च पेष्किळण राइणा दिण्णं विजुत्तिव्यं करणं । उप्पह्नो णहंगणं । केरिसो य सो दीसिउं पयत्तो । अबि य । विजुत्तिक्याइ हो दीसह गयणंगणे समुप्पहनो । अहिणव-साहिय-विक्रो इय सोहह खरग-विज्ञहरो ॥ 5 ण हु णवर लंघिको सो पायारो तुंग-करग-णह-मग्गो । पिछ्नो समपानो श्रिय फरिहा-बंधं पि बोलेउं ॥ 18 भण्तुणो चेय गंतुं पयहो ।

§ १९४) किं बहुणा संपत्ते तसुजाणं, जन्य समावासिनो भगवं धंमणंदणो । पविद्वो **य**ेमणेय-तत्त्वर-पायव-१४ वहीं-रूया-सविसेस-बहरूं ध्यारे उज्जाण-मज्सिमा । उबगभो च सिंदूर-केटिम-समीवन्मि । दिद्वा च णेण साहुणो भगवंते । १८ कस्मि पुण वाबारे बहुमाणे सि ।

केह पर्वति सउण्णा अवरे पार्वेति धम्म-सत्याहं । अवरे गुणेंति अवरे पुन्कंति य संतप् केह् ॥

वनसाणिति कयत्या अवरे वि सुणेंति के वि गीयत्या । अवरे रएंति कव्यं अवरे झाणिन वहंति ॥

सुत्स्म्सिति य गुरुणो वेयावर्ष करेंति अण्णो वि । अण्णे सामायारिं सिन्कंति व सुत्थिया बहुसी ॥

दंसण-रयणं अण्णे पार्लेति य के वि कह वि चारित्तं । जिणवर-गणहर-रह्यं अण्णे णाणं पसंसित ॥ अवि य ।

सुत्तत्थ-मंसयाह य अवरे पुन्कंति के वि तित्येय । जय-जुत्ते बादे जे करेंति अवनास-वायित्म ॥

धम्माधम्म-पयत्ये के वि णिस्वेति हेड-वादेहिं । जीवाण वंध-मोनकापयं च मांवंति अण्णे वि ॥

तेल्लोक-नंदणिजे सुक्कःझाणित्म के वि वहंति । अण्णे दोग्गह-णासं धम्मञ्ज्ञाणं समझीणा ॥

गय-माण-कोइ-लोहे अवरे णिंदिति दिटु-साहप्या । दुह-सय-पउरावत्तं बवरे णिंदिति अव-जलहिं ॥

हय देस-भन्त-महिला-राय-कहाणत्य-विजयं वृदं । सञ्ज्ञाय-ज्ञाण-जित्यु अह पेण्छइ साहुणो रावा ॥

तं च दट्टूणं चिंतियं राहणा । 'बहो, महप्पभावे भगवंते बहा-भणियाणुट्टाण-रण् । ता पेच्छासि णं करथ सो भगवं धम्म-30 णंदणो, किं वा करेड् 'ति चिंतयंतेण णिरूवियं जाव पेच्छह् प्यंते णिविट्टं । ताण तहियस-णिक्खंताणं पंचण्ह् वि जणाणं 30 धम्मकहं साहेमाणो चिट्टह् । चिंतियं य राहणा । 'दे णिसुणेसि ताव किं पुण इमाणं साहिजह' ति चिंतयंतो एक्सस तरुण-तमाल-पायवस्स मूले उविद्विहो सोउं प्रकृतो ति ।

<sup>1)</sup> P वितियंतेण, P बद्धावद्य. 2) P अंतु for गंतुं. 3) P सो चेय नियय . 4) P संदर् तो इयमिणं. 5) J om. एए हि सागयं ते, J तीय. 6) P तेण for णेण, P के दि, P वितियंतेण, P अिणयमणेण, P om. जुनाणेण 7) J सुबुरिस. 9) P ईय for एइ, J जह for जस्स. 10) J om. त्ति, P राई बहुले, J णायरमञ्ज्ञीम, P वियष्ट, P जुनलजंपियहरियं, P om. सिओग्गीय॰ विल्हातिए etc. to बढ़ेण परियरियं. 13) P | वं च दहुण राइणा, P किरणं for करणं. 14) P किस्वताहहा, P गयणंगणं, P ताहियन्विज्ञो. 15) P नवरं, J तुंगमग्गणहलम्मो, J बंधिम. 16) P अणुत्तने चेय, J पयत्ती !. 17) J तरुपायन, P पायपछी. 18) P बहुलंघयारे, P om. य, P समीवं I, P om. मगवंते. 20) J पर्वति, P सुणंति for गुणंति, JP om. य, P सियं, J केई. 21) P om. कयस्था अवरे वि सुणंति, P केइ गीयस्था, J रयंति. 22) P समावारी. 23) J सालंति (some portion written on the margin) P पालंति, J om. अवि य. 24) J संस्थाई, P तस्थेय, P सहस्थोभयजुत्तो for णयजुत्ते, J वादे ये P वादे य, P अण्यासे !. 25) P केइ, P हेउनाएई, P मोक्लोगई च, J पावंति for भावंति. 26) P वंदणिज्ञा. 27) P माइप्ये 28) P विज्ञया 30) P om. ति, JP विति for वित, P अंतो for एयंते, P वंदियहदिनिख्याणं पंत्रण्ड. 31) P om. विहुद, P दे सणियं सुणेमि. 32) P मूले उनस्स मुठे उनः

| 1     | § १६५) संभिर्य च सगवया चन्मणंदणेज । 'देवाणुप्पिया,                                             |   | 1  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|       | पचर्ड जिजवर-समी पयर्ड जाणं च दंसणं पयर्ड । पयर्ड सासय-सोक्सं तहा वि बहवे व पार्वेति ॥          |   |    |
| 8     | पुद्वी-जरू-जरूणाणिक-वणस्तर्क्र-जेब-तिरिय-मेण्सु । एएसु के वि जीवा भमंति ण य बंति मणुयसं ॥      |   | 8  |
|       | मणुयक्तणे वि छद्वे अंतर-दीवेसु जेय-रूवेसु । अच्छंति गर्मत विष आरिय-खेसं ण पार्वेति ॥           |   |    |
|       | भारिय-सेसिम पुणो जिदिय-महमासु होति जाहंसु । जाह-विसुदा वि पुणो कुलेसु तुच्छेसु जायंति ॥        | 4 |    |
| 6     | सुकुछे वि के वि आया अधा बहिरा य होति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण ढणो पार्वेति आरोगां ॥      |   | 6  |
|       | बारोगारिम वि पते बाल बिय के वि वंति काल-वसं । के वि कुमारा बीवा इय दुलई भावयं होह ॥            |   |    |
|       | वास-सर्य पि जियंता ण व बुद्धि देंति कह वि जन्मिन्म । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विहूणा मरंति पुणी ॥ |   |    |
| 9     | शह होड़ कह जि बुद्धी कम्मोबसमेण करस जि जणस्स । जिण-वयणागय-सरियं धम्मायरियं ण पार्वेति ॥        |   | g  |
| -     | अह सो बि कह वि कहो साहडू चन्मं जिलेहिँ पण्णतं । णाणावरणुदण्णं कम्मेण ण शोगाई कुणड् ॥           |   | Ī  |
|       | सह कह कि रोण्डह बिय उंसण-मोहेण जवरि कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण खेय सई तहिं कुमह ॥          |   |    |
| 12    | शह कुणह कह वि सर्व जाणेतो चेय अच्छए जीवो । ण कुणह संजग-जोरं वीरिय-छडीएँ जुलो वि ॥              |   | 12 |
| 14    | इय हो देवाणुपिया दुलहा सम्मे वि एत्य डोयम्मि । तेलोक-पायड-जसो जिणवम्मो दुखहो तेल ॥             |   |    |
| _     |                                                                                                |   |    |
| •     | णियं च भगवया सुधम्मसामिणा ।                                                                    |   |    |
| 15    | माणुस्स-खेत्त-जाई-कुळ-इवारोमामाउगं हुदी । समणोगाह-सद्धा संजमो य कोगन्मि दुक्तहाई ॥             |   | 15 |
|       | एके जन्यर्गत विच जिणवर-मर्ग ज चेय पार्वति । अवरे छक्ने वि पुणो संदेई अवर चिंतेंति ॥            |   |    |
|       | भन्जाण होइ संका ज-याणिमी किं इवेज मह धम्मी । अवरे भणिति मृदा सन्वी धम्मी समी चेय ॥             |   |    |
| 18    | अवरे बुद्धि-विहूणा रसा सत्ता कृतित्व-तित्येसुं । के वि पसंसंति पुणी चरग-परिम्वाय-दिक्साओ ॥     |   | 18 |
|       | भवरे जाणंति विश्व धन्माहम्माण जं फरूं लोए। तह वि य करेंति पावं पुष्वजिय-कम्म-दोसेण ॥           |   |    |
|       | भवरे सामण्णिम वि वहंता राग-दोस-वस-मृष्टा । पेसुण्ण-णियवि-कोवेहिँ मीम-रूबेहिँ घेण्यंति ॥        |   |    |
| 21    | भण्णे भव-सव-बुल्हं पावेऊणं जिणिंद-बर-मग्गं । विसयासा-मृद-मणा संजम-जोप् ण रूगांति ॥             |   | 21 |
|       | ण य हॉति ताण भोवा न य घम्मो निलय-बिरह्यासाणं । लोवाण दोण्ह चुक्का ण य समो जेव व कुलम्मि        |   | ΣĮ |
|       | भवरे जाजस्यद्धा सम्बं किर जाणियं ति भन्हेर्हि । पेच्छंत चिय उद्गा जह पंगुरूया वण-दवेणं ॥       |   |    |
| 24    |                                                                                                |   |    |
| A) TI | भवरे तब-गारविया किर किरिया मोक्स साहणा भणिया। इजांनि ने वि मृदा धार्वता अंध्या चेव ॥           |   | 24 |
|       | इय बहुए जाणेता तह वि महामोह-पसर-भर-मूढा । ण करेंति जिणवराणं वाणं सोवन्नाण संताणं ॥'            |   |    |

पृत्यंतरिम बिंतियं णरवहणा तमाल-पाबवंतिरिएण। 'महो, मगवया साहियं बुल्लहत्तर्ण जिणवर-मगगस्स। ता सन्वं <sup>27</sup> सबमेयं। किं पुण इमं पि बुल्लहं रज-महिला-घर-परिवण-सुहं। एवं अणुपालिय पच्छा धर्मा पेच्छामो' ति चिंतवंतस्स <sup>27</sup> भगवया रुक्खिमो से मावो। तको मणियं च से पुणो भगवया धरमणंत्रणेलं।

जं एवं घर-सोक्कं महिला-म**ह्यं च** जं सुहं लोए । तमणिकं तुष्कं चिय सासय-सोक्कं पुणो गेतं ॥ जहा ।

३० § १६६) जिल्म पाइलियुक्त णाम णयरं । तस्य वाणियको चणो णाम । तो च चणवह-सम-घणो वि होऊण ३० रवणहीर्य जाणवस्ति पाळिको । तस्स य वचमाणस्स समुद-मञ्जे महा-पवण-रूबिणा देव्वेण वीई-हिंदोल्यारूढं कह कह वि टस ति दल्लियं जाणवत्तं । सो य वाणियको एकिम दल्लिय-फलहप् वलमो, तरंग-रंगत-स्रीरो कुढंगदीवं णाम दीवं ३३ तत्थ सो पत्तो । तत्थ य तण्हा-सुद्धा-किलंतो किंचि अवर्ष ममाइ बाव दिहो सो दीवो । केरिसो । अवि य ।

<sup>1)</sup> P देवाणुपिया 2) उ बहुए for बहने. 3) P जलगानिक, P मेदेसु, P कि वि जीवा 4) P असंति अमंतं निया 5) P निविद्ययनमा य होति. 6) उ पंगू या, P वाहिय, P उनणो for ण उणो, P om. आरोमां. 8) P अबरे अबरे for अवसा, उ होवि P होति for होड़, P कस्सड़ जणस्स. 10) P कह कह for अह सो वि. 11) P कह for अह, P गेहिए for गेण्हर, P सर्कि. 13) उ जह for इय, उ दुलहं सन्बंगि पत्थ. 15) P रोम्मामाउवं, उ लोबीमें. 16) उ णवणंति, P वियं, P वेव, उ पावेति, P चितेति. 18) P कुतिरवेतु, P वर्ष for चरम. 19) P धंमाधंमाण, P पुन्वकियकंम. 20) उ रायदोस. 21) उ दुहहं, उ मूहमणो. 22) उ भोषाण for लोबाण, उ ब अम्मे खत्तिअकुरंगि. 23) P नाणं सम्बं प्यं किर, P पेण्डांति य विय दहा (उ हहा?) जह. 24) P किरि for किर, P यूदो 27) उ om. वि, P दुलहरकं, P अणुपालियं, उ ष्ट प्येच्छायो. 28) P मावा । ति स विश्वं. 32) P पहिल्डिंत्र, P विश्वंति, P विश्वंति, उ लाम हीवं. 33) P तत्थ य संपत्ती, P om. तत्थ य, उ प्र तेक्य़ोंत ति स विर्वं. 32) P फलिंहण विल्यों, P कुटंगदीनं, उ लाम हीवं. 33) P तत्थ य संपत्ती, P om. तत्थ य, उ प्र तेक्य़ोंत विस्त स्वाहं.

83

अप्फल-कबुय-कुर्वनो कंटव-सर-फल्स-क्वस-पवन । हरि-पुक्ति-रिच्छ-दीविव-सिव-सवण-सपृष्टिं परिवरिको ॥ मछ-पंक-पृष्ट-पटरो मीम-सिवाराव-सुव्वमाण-स्वो । दोस-सय-पुरुख-पढरो कुढंगदीबो सि णामेणं ॥ 3 तिमा य तारिसे महामीमे उन्यियणिको मनिउं सो समावको । तेण य तत्य ममंतेण सहसा दिहो अच्छो पुरिसो । पुष्यिको 3 व सो तेण 'भो भो, तुमं कर्ष्यस्य दीवे'। तेण मणियं 'मह सुवण्यदीवे पत्थियस्स जाणवर्तः कुवियं, करुवासमी व प्रध संपत्तो'। तेण भणियं 'पबङ्क, समं चेव परिभमामो'। तेहि व परिभममाणेहिं अण्लो तहनो दिहो पुरिसो। तनो तेहिं o प्रिक्तिको 'भो भो, तुर्म करथेत्यागको दीवे'। तेण मणिवं 'मह रूंकाउरि वश्वमाणस्स जाणवत्तं दक्षियं, फरूहवास्त्रमो एत्य ह संपत्ती' ति । तेहिं मणियं 'सुंदरं, दे सम तुक्क सहायाणं मेत्री कम्हाजं । ता एत्य कहिंचि तुंगे पायचे मिण्य-बहण-चिंदं उच्मेमो'। 'तह' ति परिवज्जितक उदिभयं वक्कं तहबर-सिहरम्मि । तम्रो तण्हा-खहा-किलंता भसणं बण्णेसिकणं पवता। ९ ण य किंचि पेच्छंति तारिसं रुक्लं जत्य किर फलं उप्पजह ति । तभो एवं परिभमणुष्यापृष्टिं दुक्ल-सय-विद्वलेहिं कह-कहं पि 🤌 पावियाहं वरायाराहं तिविण कुढेगाहं । तत्व पुकेक्स्मित्र कुढेगे पुकेका कार्डवरी । तं च पेव्छिकण कससियं हिचएमं, अधिकण य समावत्ता । 'अहो, पावियं जं पावियन्तं, जिम्बुया संपर्व अन्हे, संपत्ता जहिन्छियं सोक्खं' ति अजमाजेहिं विरिकाई तेहिं 12 अवरोप्परं कुर्बगाई । पलोइयाणि य तेहिं काटंबरीहिं फकाई । ज व एकं पि दिहें । तजो दीज-विमण-तुम्मणा फुरू-मुहा 12 कायल-स्त्रीव-सरिसा मध्यिउं पचचा। तभो केम वि कालंतरेण मणोरह-सप्हिं अव-कक्क्स-सणाहाको जामानो तान्रो कार्टबरीओ । तभो भासाइयं किंकि-मेत्र-फर्ल । तहा तत्य भिवदासा तत्मणा तहेसा बीविय-बह्नदाओ तानो कार्टबरीजो 15 सउज-कायकोवहवार्ण रक्तंता अध्छिउं पयत्ता । अच्छंताण य जं तं तेहिं कर्य मिष्ण-बहुण-चिर्ध तं पेष्णिकण कायण्य- 15 करुणा-परिगएणं केणावि विजयुण दोर्णि चेकुण पेसिया णिकामय-पुरिसा । ते व बागंतुण तं दीवं अण्जिस्संति । बिद्धा य तेहिं ते तिष्णि पुरिसा कुरंग-काउंबरी-बद्ध-जीवियासा । अणिया व तेहिं णिजामय-पुरिसेहिं । 'भी भी, बरहे जाणवत्त-18 वहूणा पेसिया, ता पगहह, तर्ड जेसी, मा एत्य दुक्क-सव-पडरे कुडंग-दीने विवजितिहरं ति । तम्रो मणिनं तत्य एक्केण 18 पुरिसेण । 'किमेरम दीवे तुक्खं, एयं वरं, एसा काउंबरी फलिया, पुणी पचीहित्र । एयं असर्ण पार्ण पि कालेण बुद्धे देवे भविहिद् ति । किं च पृत्य बुक्लं, किं वा तत्व नीरे अवरं सुई ति । ता गाहं वचामि । जकहि-मज्ले बहुमाणस्स पूर्व पि ण 🖭 हवीहरू' ति भणिकण तत्थेय द्विशो । तनो नेहिं णिजामय-पुरिसेहिं बिहुओं भणिओ। सो वि बोतुं प्यत्तो । 'सम्बमिणं 🔉 दीवं दुह-सय-पडरं, ण एरथ तारिसं मणुष्णं सुहं । किंतु इमाइं उडयाहं, इमा य बराइणी काठंबरी फलिया मए परिचत्ता सडण-कायल-प्यमुहेहिं उबद्वीहिड् ति । ता इसाए पिकाए फरुं उबभुंजिडण पुणो को वि णिजासको एहिड्र, तेण समयं 24 वचीहासि, ण संपढड़ संपंध गर्मणं ति समिकण सो वि तन्सणो तत्येव द्विनो ति । तनो तेर्हि तड्डनो प्रतिसो भणिनो 24 'पयट्ट, दश्वामो'। तेण भणियं। 'सागर्य तुम्हाणं, सुंदरं कयं जं तुम्हे जागया। तुष्क्रमिणं पुत्र सोक्सं जणितं व । बह-पद्मवाओं य एस दीवो । ता पयष्टह, वद्मामो' ति भणमाणो पयहो तेहिं णिष्मामपृहिं समयं । आरूदो व दोणीए । 27 गया तहं । तत्थ पुत्त-मित्त-कहत्ताणं धण-धण्ण-संपयाए य मिलिया सुद्दं मणुद्दवंति । ता किं । भो, 27

1 > P कुछ for कडुय, P फहस्यपंतरो, P हिंदुकिशिंछ. 3 > J मिकण, F om. सहसा. 4 > P om. य, P अहं for मह, P फलह्या, P ov. य. 5 ) परिक्रमामो, P om य, J om. तओ. 6 > J om. तो भी, P कत्येत्व दीने, P मम for मह, P फलह्या कराो. 7 > P सुंदर, P तुक्ल for तुक्ल, P पच्छा for एल, J चिदं (?) उचेगो 8 > P उक्किं 9 > P क्कं. P उपपहास, J om. तओ, P परिक्रम, P किंह for कहकहं थि. 10 > P धरामारा रें, P पक्कें प कुं के एके को, P सिंपी for कसियं. 11 > P adds ने alter महो, J नहिंच्छवं म किंदिच्छवं, J विरक्षायारं. 12 > J om. य, P विमणा पुर. 13 > J कार्य for कायल, P सरीसा, P तेण for केण, J कक्कसणाहाओं. 14 > P कार्य रीभी, P आसाइय, P om. मेत्त, JP फला, J om. तहा. 15 > J कहिंचे for करहे. 16 > P दोणी, J अण्णिसंति. 17 > P om. तेहिं, J om. ते, P कुंगा य कार्ड, P अमहें किं जिन्हें किंदें. 18 > J कुंडम, P विविद्य हिंत. 19 > P पुणो विद्य सिं, J बुट्टो देशे. 20 > P मविहिति सिं, P किं चि, P अविदे सिंह ति, P न मविहित्ति सिं, P किं चि, P अविदे सिंह ति, P न मविहित्ति सिं, P किंदी, J तम्यणे. 25 > P तुक्ले, J तुक्छं णिसं एल. 26 > P om. ता, P पयह, J om. व. 27 > P om. य before मिलिया, P om. ता किं भो. 28 > P देवाणुरिया एस, J तुम्हाणे P अर्थ for निं, J पुरिसा for सरिसा, J जा वि व for वाओ, P om. ताणः 33 > P कया माया ते विय

12

83

33

----

| 1  |                                                                                                                 | 1    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | जे णिजामय-पुरिसा धम्मायरिया मर्वति लोगस्मि । जा दोणी सा दिक्खा जं तीरं होह तं मोक्खं ॥                          |      |
| \$ | संसार-दुक्स-तनिष् जीवे तारेंति ते महासत्ता । जंगम-नित्थ-सरिच्छा वितामणि-कप्परुक्स समा ॥                         | 3    |
|    | तुच्छा एए भोबा माणुस-जम्मान्म गिंदिया बहुसो । ता पावसु सिद्धि-सुई इच ते सुणिणो परूपेंति ॥                       |      |
|    | तस्येको भणह हमं एवं चिय एत्य माणुसे दीवे । जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥                         | _    |
| 6  | पुत्त-पिष्ठ-दार-बंधू-माया-पासंहिँ मोहिओ पुरिसो । तं निय मण्णइ सोक्खं घर-वास-परेण धम्मेण ॥                       | 6    |
|    | साहिताण वि अम्मे तीर-सुद्दं जह य ताण पुरिसाण। ण व तं मोत्तुं वश्वद् केण वि मोहेण मूहप्पा ॥                      |      |
|    | सो जर-मरण-महाभय-पडरे संसार-णयर-मज्यप्ति । गड्डा-सूचर-सरिसो रमइ श्विष जो अभव्य-जिमो ॥                            |      |
| ø  |                                                                                                                 | 9    |
|    | भगवं घरिम महिला सा वि विणीया य धम्मसीला व । सुँचामि कस्स एवं वराहणि बाह-परिहीणं ॥                               |      |
|    | पुत्तो वि तीय-जोग्गो तस्स विवाहं करोमि जा तुरियं । दुष्टिया दिण्ण विवा मे अण्णो पुण बालभो येय ॥                 |      |
| 12 | ता जाब होइ जोरगो ता भगवं पन्वयामि णियमेण । अन्णो बि ताब जाओ ते बि पछाला य ते दिग्घा ॥                           | 12   |
|    | णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वर्रवणं काउं । मच्छति घरावासे भविया कारोण जे पुरिसा ॥                                |      |
|    | तहको उण जो पुरिस्तो सोऊण धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्क-मीरू चिंतेऊणं समाहत्तो ॥                                 |      |
| 15 | वाहि-भव-पाद-कलिमक्र-कंटय-फरुसिम मणुय-लोगिम । मच्छेज को सर्ग पि विमोक्ख-सुहं जाणमाणो वि ॥                        | 15   |
|    | वर-वास-पास-बद्धा अलिय-कयासावलंबण-मणा य । गेण्हंति गेय दिक्खं अहो गरा साहस-बिहूणा ॥                              |      |
|    | ता पुण्नेहिँ महं चिय संपत्ता पृत्य साहुजो एए । दिक्खा-दोणि-वस्त्रगा तीर-सुदं पाविमी अन्हे ॥                     |      |
| 18 |                                                                                                                 | 18   |
|    | ता होड मह इमेर्ण जम्म-जरा-मरण-दुक्स-णिरूएणं । पावेमि सिद्धि-वसङ् तक्सण-भव्वो इमं भणह् ॥                         |      |
|    | ता मा चिंतेसु इमं एयं चिय एत्य सुंदरं सोक्सं । उंबरि-कुडंग-सरिमं नीर-सुहाओ विमोक्साओ ॥ ति ।                     |      |
| 21 | ५ १६८) एस्वंतरम्मि भणिवं चंडसोमप्यमुहेहिं पंचिहैं वि जणेहिं।                                                    | 21   |
|    | 'जह आणवेसि भगवं पडिवजामो तहेय तं सम्वं। जं पुण तं दुश्वरियं हियण सहं व पडिहाइ ॥'                                |      |
|    | भणियं च भगवया धम्मणंद्रेणणं ।                                                                                   |      |
| 24 | 'एपं पि मा गणेजासु जं किर अम्हेर्हिं पाव-कम्मं नि । सो होह पाव-कम्मो पच्छायावं ण जो कुणह ॥                      | 24   |
|    | सो परिष्य कोइ जीवो चड-गइ-संसार-चारयावासे । माइ-पिइ-भाइ-भइणीको णंतसो जेण गो बहिया ॥                              |      |
|    | ता मारिकण एको शिंदण-गुरु-गरहणाहिँ सम्बाहिं । छहुयं करेड् पावं भवरो तं चेय गरुएड् ॥                              |      |
| 27 |                                                                                                                 | 27   |
|    | इमं च एत्य तुब्मेहिं पायच्छित्तं करणीयं' ति साहियं किं पि सिणियं धम्मणैदणेणं । ते च राहणा ण सुयं ति । एत्यंतरिम |      |
|    | इंदिय-चोरेहिँ इमो पडिवजह इय मुसिकए लोए । जायग्मि अडू-रत्ते बुद्धरियं जाम-संखेण ॥                                |      |
| 80 | ताब व चिंतियं राइणा । 'दुटु मे चिंतियं जहा इमस्मि मयण-महूसवे कि करेंति साहुणो । ता को अण्गो इमाणं वाबारे        | 80   |
|    | ति। अवि य।                                                                                                      | . •• |
|    | जं कणयं कणयं चिय ण होह कालेण तं पुणो लोहं । इय णाण-विसुद-प्रणा जे साह ते पुणो साह ॥ सम्बहा                      |      |

33 जं जं भणिति गुरुणो अज पभायम्मि तं चिय करेमि । को वा होज सवण्णो इमस्स आणं ज जो कुणह ॥' ति ।

<sup>1 &</sup>gt; J सी for d, J दोलो for दालो, P नयणं for वयगद. 2 > P इवंति, J लोअस्मि, P जा for जं, P होति तं. 3) P तारंति, P में for ते, P कप्प for तित्व, P inter. रूक्य & कप्प 5) P तत्वेकोः 6) P विश्वविदारवंधुं, P मायाइ for पासेहि, ? मनाइ for मण्यह. 7> P तीरमुजं अह 8> P गत्ता for नहीं, P रहमइ for रमइ, J अहन्व 9> J य for वि, Pom. ति 10) P सुव्हामि for मुंचामि, Pवराइणी 11) P उण for पुण 12) Pता होइ जी व जीग्गी, Jयत दिया. 15 र मणुअलोअमि, र जो for को. 16 र कसायावलंबणमणा या। 17 र साहुणा, र विलग्गो. 18 र उत्यागारं जबर 19 ) म् बमहि 20 ) म् मुक्सं for सोक्ख, म् जुडुग 21 ) उसि for वि. 22 ) म् तहेय, म om. तं after पुण, P दुचरियाई, P सर्छिः 25 > P को वि जीवो, J माश्यियि P मायपिय, P अर्णतसी for णंतसी 26 > उ पक्ष for एको, P गुरुपह. 27 > P तुम्हे for नुका, P नियत्ता for बिरत्ता. 28 > P अणियं for सणिय, J सुतं ति ।, P om. पत्थंतरम्म. 29 > P लोओ. 32 > P om. सम्बहा. 33 > P पहायंगि, P सउण्णो.

अवि य चित्तवंतो राया गेतुं पयत्तो । चितिवं च जरवङ्णा । 'अहो, ण-याणीयङ् गुरुणा आहं जाणिओ ण व सि इहागलो । 1 आहवा किं किंचि आख्य तेलोके वं ज-याणङ् अगवं धममणंदणो । ता किं पयडं चिय वंदामि । अहवा णहि णहि, हमं एवं असमुक्तय-मीसणं सुणियण-चरिय-विरुद्धं वेस-ग्रहणं भगवशो दंसवामि लक्षणीयं ति । ता माणसं चिय करेमि पणामं ।

जय संसार-महोवहि-दुक्स-सयावत्त-अंगुर-तरंगे । मोक्स-सुह-तीर-गामिय णमोत्तु णिजामय-सरिच्छ ॥' ति चिंतयंतो णिगाओ उजाणाओ, संपत्तो पायारं, दिष्णे विज्ञुक्तिस्तं करणं, लेथियं, संपत्तो रायमगं, पत्तो श्वस्तहरं, कथारुढो पासाप्, पविद्वो वासहरं, णिसण्णो पहुंके, पसुत्तो य ।

§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सञ्जाय-वावारे कयावस्सय-करणे य सणंतरं णिइं सेविऊण विश्वदे वेरसियं कालं काउमावचा । एत्य च भवसरे किंचि-सेसाप् राईप्, मरूणप्यभा-रंजिप् सवले गयणंगणाभोप्, महु-पिंगलेसु मुत्ताहलेसु व ९ तारया-णियरेसु, पढिबं इसं पाहाउय-तुवइ-संडयं वंदिणा । अवि स ।

अवर-समुद्द-तीर-पुल्णिणेयरए परिमंद-नामणियं । विरहुष्वेय-दुक्त-परिपंदुरियं ससि-चक्कवाह्यं ॥ पुष्वोयहि-तीरयाओं संगम-रहसुद्वीण-देहको । इच्छह् अहिलसिकण दृश्यं पिव लं रवि-चक्कवायओ ॥

अण्हा-जल-पडिहत्थए गयण-सरे विस्मले पहायिम । मउलह मरुणाइद्धउ तारा-चंदुष्प्रयाण सत्थमों वि ॥ णाणा-णयण-मणो-हरिय तउ अंगेहिं निल्संत । मेलि भडारा णिव तुई भण्णु विष्ठजिय कंत ॥

इसं च बंदिणा पिढियं णिसामिळण जंभा-वस-विलिडिव्वेद्धमाण-बाहु-फिलिहो णिहा-बुम्मिशयंब-णयण-जुवलो समुद्रिको राया

15 सयणाको । कयं च कायावस्सय-करणीयं । उवराबो अत्याण-मैंडवं जाव जोकारियो बासवेणं । मिण्यं च राहणा 'भो भो ।ऽ

वासव, कीस ण विषयो भगवको धम्मणंदणस्स पाय-मूलं' । भणियं च वासवेणं 'जहा पहू काणवेह' ति । पयत्ता गेतुं,

समास्त्रा य वास्त्रया-करिणिं, णिमाया ष णयरीको । संपत्ता तमुळाणं । वंदिको भगवं धम्मणंदणो साहुवणो थ ।

18 पुन्छिया य भगवया पउत्ती, साहिया य णेहिं । भणियं च भगवया । 'भो भो महाराय पुरंदरदत्त, किं तुह वक्तगां 18

किंचि हिययमिम'। तको राहणा चितियं । 'णिस्तंसयं जाणिको भगवया इहागको' ति चितयंतेण भणियं च णेण ।

'भगवं, जारिसं तण् समाइट्टं वारिसं सर्व्व पहिचण्णं । किंतु इमे कुढंग-काउंबरी-फलाणि मोतुं ण चाण्मि । ता इह
21 द्वियस्स चेय देसु भगवं, किंचि संसार-मागर-तरंडवं' ति । मगवया मिण्यं । 'जह एवं, ता गेण्ह इमाई पंचाणुष्यय- 21

रयणाई, तिण्णि गुणस्वयाई, चत्तारि सिक्खावयाई, सम्मत्त-मूलं च इमं दुवाखस-विहं सावय-धम्मे अणुपालेसुं ति ।

तेणावि 'जहाणवेति' ति भणमाणेण पहिवणां सम्मत्तं, गहियाई अणुव्ययाई, सन्वहा गहियाणुष्वको अण्वण-देवो जाको

24 राया पुरंदरदत्तो । वासवो वि तुट्टो भणिउमावत्तो । 'भगवं, किं पि तुम्हाणं बुत्तंतं कम्हे ण-वाणिमो' । भगवणा भणियं । 24

'हमो चेय कहहस्साह ति । अम्हाणं सुत्तस्य-पोरिसीको अङ्गक्षमंति । गंतव्वं च अज्ञ अम्हेहिं'। इमं च सोळणं मण्णु-भर
कंठ-गमार-गिरिहें भणियमणेहिं । अवि य ।

27 'भम्हारिसाण कत्तो हियइ विद्यय-दृश्य-संगम-सुदेखी। एयं पि ताव बहुवं जं दिहं तुम्ह चरुण-जुवं॥ 27 ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियब्बो दंसणेणं ति भणमाणा णिविष्या चरुण-जुवरुए भगवंशो। भिनेणंदिकण य तिउणं प्रयाहिणं काऊण पविद्वा कोसंबीए पुरवरीए। भगवं पि सुत्तत्थ-पोरिसिं करिय तप्पिभद्दं च सिव-सुद्द-सुभिक्स-खेतेसु 30 विद्दरिउं प्यत्तो। भगवं गच्छ-परिवारो। ते वि थोवेणं चिय कालेणं भवीय-सुत्तत्था जावा गीअत्था पंच वि जणा। ताणं च 30 एग-दियह-बेला-समवसरण-पन्वदृश्याणं नि काऊण महंतो धम्माणुराय-सिणेहो जावो ति।

§ १७०) अह अण्णया कयाइ ताणं सुहं सुहेण अच्छमाणाणं जाको संलावो । 'हो हो, दुछहो जिणधर-मग्गो, ता 33 कहं पुण अण्ण-भवेसु पावेयच्वो ति । ता सम्बहा किमेश्य करणीयं' ति चिंतिकण भणिको पाय-परणुट्टिपहिं चंदसोम- 33 जेटुजो । अवि व ।

<sup>1)</sup> Pom. विंतर्यतो गया गंतुं पथत्तो । eto. to ता माणसं विध करेमि पणामं ।. 4) P जह संसारमहोयहिद्गानयावत्त. P मोक्सस तीर. 5) P किरणं for करणं. 6) P वासहरंमि निवण्णो. 7) J adds वि before भगवंते, P भोविकण विद्यक्षे विर्मियं कालं कालमादत्तो. 8) Pom. य, P अक्णपहारं, J अ for व. 9) P दुअहसंस्टलखंदिणो 10) P विरष्टुं वियुक्त गिंदुं त्यंसेसि. 11) P संगमरहं, JP मुद्दीण, P पुच्छइ अहिल्किण दह्यं, P चक्कत्रकं 12) J पश्चिष्ठप P पहच्छप, P अक्णाहट्टओ, P नंदुक्त्याणः 13) P राष्ट्रणा स्थण मणो for णाणा eto., P व्यं for बांगीहं, J णिह (!), P अक्षह वियक्तियः 14) P जे तावस, P जुयलो 15) P om. जाव, P जोकारिओः 16) P जह, JP पयत्तोः 17) P समास्त्रते. P किरिणि, P साहुणोः 18) P om. य before लेहिं, P महा for महाराय 19) P विरस्पिद्धं जाणिओ, JP विद्यविण 20) P कुडवकार्जवरी, J adds ति after नाएमि. 21) P द्विय चेयः 22) P दुवालसविषः 23) P अहाणवेद्धः, P अणक्षे वेदोः 24) P तुम्हाणं पुञ्चवृत्तंनः 25) P कहिस्सह, P पोरिसीओः 26) P om. कंतः 27) P om. दृश्य, P एयंमि ताव. 28) After अमिणीदेकण य P repeates हे तुम्ह नव्याजुर्यं eto. to अभिणीदेकण य 29) J rightly restores पविद्वाः P पविद्वोः, P om. यि, P पोरिसी, J तत्पभूरं, P च सुविसुहम्हक्कितेन्तुः 30) P पिथालो ।, J अधीदः 31) P एक शिन एम, P पव्यव्यण काकणः 32) J क्याई, P adds ति after मग्गो 33) P om. ति, P adds य before भणिओ, P पायव्यव्यणं, J चंहसीम्मः 34) P केव्हक्तोः

24

27

20

33

'अह योव-कम्मवाय् अच्या-भवे होज अहसको तुउछ । ता जत्य ठिया तत्व तप् संमर्श अम्ह दायम्बं ॥ पुन्द-िर्देषु एवं सम्ह सिणेहोक्यार-पनसेहिं । सुविहिय तं पडिवज्ञसु इव्छा-कारेण साहूणं ॥' ३ जिवडिया अजमाजा पाप्सु । भणियं च चंडसोमेजं । 'जह होज महसनो से तुरहे वि व होज मणुय-छोगम्मि । पंचिंदियन्य-सम्मी ता पहित्रमां ण मण्यास्य ॥' तको लेहिमि चउहिमि क्योहिं मणिको माणभडो 'इमं क्य'। तत्य तेणावि 'तह' ति परिवर्ण । तो तेहिं चडिंहें मि ६ सणिको मायाङ्को । तेणावि 'इत्थं' ति परिमणियं । तको छोहदेवो, पुणो मोहदक्तो सि । एवं अवरोप्पर-कय-समय-संकेय- ६ सम्मत्त-संग्रहभूवय-मितारा अच्छिउं पयत्ता । एवं च पण्याच-किरिया-माण-साण-वावडाणं च ताणं वचाह कास्त्रे । किंतु सो चंदसोमो देस-समावेण चेय कहिंचि कारणेतरे कोवण-सहावो, मायाहचो वि मणर्य माया-णियचि-कुविक-हियदमो । 9 सेसा उण एडिममा-कसाय-पसरा पष्यज्ञमणुपार्लेत । कालेण य सो लोमदेवो जिययातवं पालिकण कय-संलेहणा-कम्मो जाण- 9 वंसण-चारित्त-तवाराहणापु चडनसंघापु वि पाण-परिचायं काळण तप्पाबरेमा-परिणाम-परिणय-पुष्व-चड्-देवत्तण-णाम-गोत्तो मरिजण सोहम्मे कप्पे उवगको । ६ १७१) जं च केरिसं। मवि य। 12 जित्मल-रचण-विजिन्तिमय-तुंग-विमाणोह-रुद्ध-गयणवर्ह । रम्म-मणि-कृड-रह्यं सिरि-णिक्ठयं जंदणवर्णं व ॥ कहिंचि सुर-कामिणी-गीच-मणहरं, कहिंचि रवण-रासि-पज्जित्रज्जलं, कहिंचि वीणा-रव-सुम्बमाणुकंदुल्लयं, कहिंचि तार-16 भ्रुचा-फुलुजर्क, कहिंचि मणि-कोट्टिमुच्छर्कत-माणिक्सं, कहिंचि फालिह्र-मणि-बिरहव-अक्साहयं, कहिंचि पोमराथ- 15 मणि-विचारिय-तामरसं, कहिंचि विचरंत-सुर-सुंदरी-जेडर-रवारावियं, कहिंचि सुइडम्मच-सुर-कुमारप्फोडण-सुब्बमाण-परिरवं, कहिंचि ताडिय-सुरय-रव-रविजंतपं, कहिंचि नियस-विख्या-णवण-सिप्पमाण-सुर-कुपुम-रयं, कहिंचि संचरंत-वज्रदेव-15 विज्ञुओहुर्य, कहिंपि सुर-जुवाण-सुक्त-सीह-णाय-गन्भिणं, कहिंपि सुर-पेक्सणालोवमाण-बद्ध-करुपलं, कहिंपि पलमाण- 18 बजहर-जवजवा-सर-सुम्बयाज-पहिरवं, कहिंचि सुर-पायव-कुसुमामोय-णिम्महंत-गंधयं, कहिंचि दिव्व-शुट्ट-शुम्बयाज-जिणवरं, इहिंचि पवण-पसर-विवरंत-पारियाय-कुपुम-मंजरी-रेणु-उद्गुम्बमाण-दिसिवहं ति । अवि य ।

जं जं जराण सोक्सं सोक्सहाणं व सुन्दइ जणस्मि । तं तं भंगति सग्गं जं सम्मं तत्य किं भणिमो ॥ एपरिम परिसे इयर-जण-वयण-गोपराईए सुइ-सुहए सग्ग-णगर-पुरवरे अस्य पदमं णाम वर-विमाणं । १ १७२ ) तं व केरियं । असि स्मा

§ 1७२) तं च केरिसं। अबि म।

वर-मोमराष-जिम्मल-रवज-मकहोसरंत-नम-जियरं । वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पलंबंत-ओकलं ॥
पवजुहुप-धुब-धवबद-किंकिणि-माला-रजंत-सहालं । वर-केजयंति-पंती-रेहिर-धर-तुंग-सिहरालं ॥
मिण-पोमराष-विषयं वियसिय-पोमं व पोम-सच्छायं । पदम-वज-संब-किलयं पदम-सजाहं वर-विमाणं ॥
तिम य पदमसजामे विमाण-मक्तिम्म फलिह-जिम्मवियं । कक्तमाज-मोत्तिकोळल-जाल-मालाहिँ परिवरियं ॥
वर-वहर-विध-पायं मरगय-मिण-जिल्ववंत-पावीदं । कक्तेयणुप्पल-दलं सवण-वरं कोष्टिमयलिम् ॥
तस्स य उविर रेहह तणु-लहु-मदयं सुवित्ययं रम्मं । गयणयकं पिव सुदुमं सुह-सुहवं कि पि देवंगं ॥
तस्स य उविर अर्णण धवर्ल पिदुलं पर्लब-पेरंतं । ते कि पि देव-रूसं चीर-समुहस्स पुलिणं व ॥
अह ताण दोण्ह विवरे आणिजह कास-कुसुम-मदययरे । देवाणुपुष्पि-रज्-कहु-जंतो बहुलो व्य ॥
अह कम्मय-तेजोमय-सरीर-सेसो कर्ण अजाहारो । संपत्तो एक्रेणं समप्ण लोहदेव-जिलो ॥
तत्य य मंपत्तो विय गेण्हह वर-कुसुम-रेणु-सरिसाइं । वेदस्य-पोमालाइं अगुरु-लहु-सुरहि-मदयाहं ॥
वह तेक्ष-मज्म-पत्तो पुरलको गेण्हप् उ तं तेश्चं । युण मीसो पुण भुंचह एवं जीवो वियाजाहि ॥

|      |                                                                                                             | **        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1    | बहु सप्पेमेसेणं सिय बाहारण-करण कुणह् एकार्सि । बजुममं विश्व तस्स व गेण्हह् व सरीर-पद्मासि ।                 | 1         |
|      | डावेह इंदियाई फरिस-प्यसुहाई कम्म-सत्तीए । ता अनुपान बाढं मनं च सो कुन्छ कम्मेन ॥                            | •         |
| 8    | भासा-भासण-जोरंगे गेण्हइ सो पोरगले सससीए । इय सो सम्बाहि विय पळतीहि हवह पुण्लो ॥                             | 8         |
|      | पृत्वंतरस्मि सम्बं सुद्वुत्त-मेत्तेण अत्रणो सर्व । श्रीगोर्वग-सडण्णं गेण्डह कम्माणुमावेणं ॥                 | _         |
|      | सद्द तं उवरिम-वसं उत्पक्षेत्रण तत्प स्थणवर्छ । जंभा-यस-वर्छिउन्वेक्कमाण-बाहाण उक्सेवो ॥                     |           |
| 6    | <b>कार्यव-दीहरच्छो वच्छ</b> त्वछ-पि <b>हु</b> छ-पीज-सुय-सिहरो । तणु-सञ्चर-रेहिरंगो विहुस-सम-सहर-ओट्ट-जुको ॥ | 6         |
|      | उण्णय-णासा-वंसो ससि-विंबायार-इहर-ग्रुह-कमछो । बर-कप्पतक्स-किसङब-सुटुम्वेक्ट्रत-पाणियछो ॥                    | •         |
|      | कोमल-मुणाल-बाहु चामीवर-वरिय-सरिस-वर-जंबो । इसि-समुण्यय-कोमल-बल्जगा-फ्ररंत-कंतिको ॥                          |           |
| 9    | पिहु-वच्छत्यल-छंबिर-हार-खया-रयल-राय-चेचहमो । गंडत्यल-तद-खलमाण-कुंडलो कदय-सोहिछो ॥                           | 9         |
|      | कप्पतर-कुसुम-मंबरि-संताण-पारियाय-मीसाए । बाजाणु-कंबिराए वणमाकाए विरायंतो ॥                                  | •         |
|      | णिहा-सए बिबुद्धो जह किर राई कुमारनो को वि । तह सवणानो उद्गृह देवो संपुष्ण-सबसंगो ॥                          |           |
| 12   | इय जान सो निमुद्धो ईसि पुरुष्ह लोयण-उपण । ता पेण्डह सवकं शिव अति-गरं परिवर्ण पासे ॥                         | 12        |
|      | <b>मबि य । केरिसं च तं परियणं तिद्वं</b> कोहदेवेण ।                                                         |           |
|      | गायंति के वि महुरं अच्जे वाएँति तंति-वजाई। जवांति के वि मुह्या अच्छे वि पढंति देव-गणा॥                      |           |
| 15   | पालेसु जियं जं ते अजियं अजिपसु परम-सत्तीए । विरद्दय-सिरंजलिउडा शुणान्त एएहिँ वयणेहिं ॥                      | 15        |
|      | जय जय णंदा जय जय भद्दा भन्दाण सामिया जयहि । मण्णे किंकर-देवा एवं जंपेति तुट्ट-मणा ॥                         |           |
|      | भिंगार-तालियंटे अण्णे गेण्हंति चासरे निमले । घनकं च आचवर्त अवरे वर-दूप्पण-विहत्या ॥                         |           |
| 18   | वीणा-सुद्देग-इत्था बत्धारूकार-रेहिर-करा य । अच्छेति अच्छर-गणा तस्साएसं पडिच्छेता ॥ सम्बद्धा,                | 18        |
|      | बह पेच्छा तं सन्तं भदिद्वतन्तं भतन्त-रामियं च । तन्त्रेष्ठ-नेष्ठ-मय-वस-विकासिणी-रेष्टिर-पपारं ॥             |           |
|      | § १७३) तं च तारिसं अदिष्टढव्यं पेच्छिकण चिंतियं छोहदेवेणं । 'सहो, मह्ह्या रिसी, ता किं पुण                  | मह इसा कि |
| 21 8 | वा भण्णस्स कस्सइ' ति चिंतवंतस्स भणिवं देव-पडिद्वारेण । अवि च ।                                              | 21        |
|      | जोयण-सहस्त-तुंगं रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पडिहय-तिमिर-प्यसरं देवस्स इमं वर-विमाणं ॥                       |           |
|      | वर-इंदणीक-मरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं । अण्लोष्ण-वण्ण-भिष्णो रयणुकेरो तुई चेय ॥                              |           |
| 24   | पीणुतुंग-पन्नोहर-णियंब-गरुनो रफंत-रसणिको । मयण-गय-बुग्मिरच्छे इमो वि देवस्स देवियणो ॥                       | 24        |
|      | छय-ताछ-सुद्ध-नेयं सक्छिय-करणंगहार-णिम्मायं । वर-सुरय-गहिर-सहं देवस्स इमे पि पेक्सणयं ॥                      |           |
|      | असि-शक्त-कोत-पहरण-वर-तोमर-वावहरग-इत्थेहिं । देवेहिँ तुन्त्रः सेणा अच्छह् बाहिं असंखेळा ॥                    |           |
| 37   | पल्हरथेइ व पुद्दं मुद्धि-पद्दारेण चुण्णपु मेरुं । आणं सिरेण गेण्हइ इसी बि सेणावई तुल्झ ॥                    | 27        |
|      | सुर-सेल-दुंग-दहो गंडस्थल-पज्यसंत-मय-सल्लि । दंसण-पढाण-दणुओ इमो वि सुर-कुंजरो तुन्स ॥                        |           |
|      | मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरू-पारियाय-सय-कलियं । फळ-कुसुम-पक्तविक्षं उजाणियमे पि देवस्स ॥                        |           |
| 80   | हियइच्छिय-कज-पसाहयाईं णिषं अमुक-ठाणाई । तुल्झं चिय वयण-पडिच्छिराईं इय किंकर-सपाई ॥                          | 30        |
|      | देव तुमं इंद-समो बल-वीरिय-रूब-माडय-गुणेहिं। पडम-विमाणुप्पण्यो तुन्तं पडमप्पहो णामं॥                         |           |
|      | इय रिद्धि-परियण-बले परिहारेणं णियेहए णार्ड । अह विंतिडं पयत्ती हियपु पउमप्पही देवी ॥                        |           |
| 33   | किं होज मए दिण्णं किम सुपत्तिम केतियं विभवं । किं वा सीलं धरियं को व तवो मे अणुविषणो ॥                      | 33        |
|      | इय चिंतेंतस्स य से वित्थरियं शत्ति बोहि-वर-णाणं । वेच्छइ जंबुहीवे भरहे मजिसल्ल-खंडिन्स ॥                    |           |
|      | पेच्छा जत्थुप्पण्णो तुरए धेचूल जत्य सो पत्तो । चलिक्षो रयणदीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥                         |           |
| 36   | बह मरियं रचणाणं जह व णियत्ते ससुद्-मञ्जानिमः। जह महो पविसत्तो लोइ-बिम्दप्पणा तेण ॥                          | 36        |
|      | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |           |

<sup>1&</sup>gt; P adde, after कुणह, णं सासगासणजोगो गेन्हइ तह पोग्गले ससतीए ॥, P बिय, P पक्कतं ॥ णावेर. 2> P फिरस्यपमुहाइं तस्स मत्तीय, P om ता, P आगुपाणुं, J वायुं, P मणुं, P कुणह इकंजेणं 3> P जोग्गो गेन्हह तह पोग्गले, P पक्कतीहिं. 4> J रूवं, P सर्गं. 5> P वच्छकेण, P विलयु-वेक्तमाणवाहालिपु-विशेषां 6> P पीयण, P -अटुजुओ-7> J विवोणयणक्रश, P सुदु-वेक्ततपाणितलो. 8> P समुक्ष यक्षोमरूणणग्य. 9> P लवाज्यत्त्रस्य, J वर् for तह. 10> J संताणय- 11> P विज्ञो, P सर्गंगो. 12> P ईसिं for ईसिं, P मत्तियणं. 14> P वायंति 16> P om. one जय, P सामिय जयाहि. 17> P ताक्षियंटो, P त for च. 18> P सुवंग, P तर-नुवएसं, P om. सन्वहा. 19> P अस्टिटुप-वं, P तियव्यं। 20> P अष्टिप्-वं, P लोभदेवेणं. 23> P बिहो for सिण्गो. 24> P पीणतुंग, P रणतरमणिक्को. 25> P गेहं for गेयं. 29> J कप्पनइ, P पारियायसंवर्षस्य ।. 31> J विहव for रूव. 32> J परिहारेणं. 33> J व भवे for विभवं, P परिं-34> P वितंतत्स्स, J विश्वारियं, P क्किते, P संविद्यं. 35> P जो for सो. 36> P मरियो.

जह फुट्टं बोहित्थं तारदीवरिम जह दुईं पत्तो । संपन्नो कोसीवें जह दिट्टो धम्मणंदणो भगवं ॥ 1 बहु पम्बज्जमुवराको संविग्गो जह करेउमाढतो । पंच-जमोकार-मणं काळ-गयं चेय बलाणं ॥ णायं तु जहा करमं बहुवसुदं सोलिवं तु दिक्खाए । पंच-गमोकार-फर्छ जं देवतं मए पर्स ॥ § १७४) इमं च पेरिक्रजण सहसा बलिय-चलंत-कंत-कामिनी-गुरु-णियंब-विंब-संघर-विलास-कणय-कमलाली-खलंत-मणि-जेडर-रणरणारावं रसणा-रसंत-फिकिणी-जाल-माखा-रणंत-जयजयासद्-पहरिस-संवलिज च्छलंत-सपिडसद्-पसरंत-पूरिय-6 सुरभमाण-सुरवर्ण समुद्रिओ सवणाओ, अभिगओ सत्तट्ट-पवाई जंबुदीवाभिमुहो, बिरइओ य सिरे कमक-मठक-सरिसो 6 अंजली । णिमियं च वामं जाणुवं । मणि-कोहिम-तल्लिम मत्ति-भर-विणमिदत्तिमंगोण मणियं च णेण। सुर-गंधव्व-सिद्ध-विज्ञाहर-किंगर-गीय-वयणवं । दणुवङ्-चर-गरिंद-तियसिंद-पहुत्तण-संभ-गरुययं । भीतग-जणण-मरण-मंसार-महोगहि-जाणवत्तयं । जयह जिणिदयाण वर-सायणयं सिव-सोक्स-मूलयं ॥ नित्य-पवसण-गरुवप् विस्मरू-पसरंत-गह-मऊहचए । सवल-सुरासुर-णीमवप् पणमामि जिणाण च चलणए ॥ प्रितिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं पणमामि सुधम्मयं ॥ ति । 12 समुद्धिओ य पणामं काऊणं, भणियं च जेज 'ओ भो मए, किं करियब्वं संपर्य' ति । पिंडहारेण विण्णर्स 'देव, कीळा-वावीए 12 मजिज्ञण देवहरए पोत्थय-बायणं' ति । तेण भणियं । 'पयष्ट, कीला-वाविं वश्वामो' ति भणमाणो विष्ठिभो सरहसं । परिदारो भोसारिजमाण-सुर-लोभो संपत्तो मजण-वार्षि । ६ १७५ ) सा पुण केरिसा । अबि य । 15 पेरंत-रबण-कोट्टिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-सुरबाधा । तीर-तरुगय-मंजरि-कुसुम-रउद्ध्य-दिसिचका ॥ मणि-सोमाण-बिणिरिमय-कंचण-पडिहार-धरिय-सिरिमोहा । क्लधोय-तुंग-तोरण-धवलुद्भुत-धयवडाइल्ला ॥ पवण-वस-चलिय-किकिणि-माला-जाला-वर्णत-सुद्द-सुद्दया । बहु-फिज्रहय-णिगाम-दार-विरायंत-परिवेदा ॥ 18 कंचण-कमल-बिहु सिय-सिय-स्यण-मुणाल-धवल-सच्छाया । फलिह-मउजाल-कुमुया णिक्स विणिश्मिषिय-सुरहि-कल्हारा ॥ णीलमणि-सुर्भि-कुवलय-विसष्ट्-मयरंद्-बिंदु-चित्तल्या । वर-पोमराय-सथवत्त-पत्त-विवित्तत्त-मोहिल्ला ॥ वर-इंदणील-णिम्मल-णिल्मी-वण-संब-मंडिउदेसा । विच्छिति-रहय-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-भंगिल्ला ॥ 21 सुर-लोय-प्रवण-चालिय-सुरदुम-कुसुमोवयार-सोहिला । अच्छच्छ-धवल-णिम्मल-जल-मर-रंगत-तामरसा ॥ इय कमल-मुही रम्मा वियसिय-कंदोष्ट-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-श्रवियंगी दिट्टा वावी सुर-वह ध्व ॥ 🚜 तं च पेच्छिकण दिण्णा अंपा वावी-जलम्मि । तस्साणुमगमभो ओङ्ग्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाहत्तो । अवि य । 🚧 तुंग-यणबट्ट-पेक्सण-हक्षिर जरू-वीद्द-हरिय-णिय-सिषको । कलुसेद्द णिम्मल-जरूं लक्षेतो अंग-राण्ण ॥ बिल्पय-णियंब-मंघण-धवलुग्गय-विएफुरंत-केणोहं । अह मह इसं ति सिचवं विलुलिजड जुबह-सध्येण ॥ अवरोप्पर-ओक्षण-सोक्षणाहिँ णिवडंत-णीसहंगाहिं। पोढ-तियसंगणाहिं दहओ णिहोसमवऊढो ॥ 27 पडमप्पहो बि खेल्लाइ ससंक-णिवडंत-पडम-छाडु-पहरो । बच्छोडिय-णिहय-कमल-संग-जल-पहर-धाराहिं ॥ अंगम्मि तस्स ताव य पहरंति मुणाल-णाल-पहरंहिं । मुद्ध-तियसंगणाओ बलिऊण ण जाव पुरूपह ॥ जा जा मुणाळ-पहचा होइ सारीकार-मठलियच्छीया । तं तं पढम-समाणा पोदा ण गणेड खेलिम ॥ 30 जल-जंत-जीर-भरियं होयण-जुयहं पियस्स काऊण । धुंबङ् दृह्यस्स मुहं लज्जा-पोडलगुप्फालं ॥ इय मजिजण तो सो तियस-वहु-वर-करेणु-परिवरिजो । उत्तरिजो लीलाए दिसा-गईदो ब्व सवियारं ॥ as पमजियं च रायहंस-पम्ह-मडण्ण देव-द्सेण से अंगे । समिप्पियं च तस्स घोवचत्ति-जुवलयं । ते पुण केरिसं । 3 3

<sup>1 &</sup>gt; उ दुक्खं for दुन, उ om. संपत्तो, ए कोसंबी, उ अयवं 2 > ए संवेग्न, ए करेड आहत्तो, ए चेव व अन्ताणं.
3 > १ बहुमन्तुयं जजीसियं, उ "कारहरू 4 > १ om. कंत, १ रणरणान्सणरसंत. 5 > १ "सहा, उ om. पहरिस, उ "लंत-पिट सहस्वपरप्रिय 6 > ए रयणाओं for सवणाओं, १ adds य before सन्तह, उ विरुख सिरे, १ कमलजल, उ सिर अंजिल.
7 > १ निक्सियं, उ वामजणं, उ कोहिमवन्सि, उ विणेसिव १ विषणित 8 > १ विज्ञाघर 9 > १ om. मीसण, १ जमण, १ वर्षे विणास before संमार. 10 > १ मकण, १ मब्दूद, १ निवयणि, १ om. य. 11 > उ परिसा.
12 > १ om. मणियं च णेण. 13 > उ देवहरयं (यं?) १ देवहरयं, उ वायणं च ति, उ कीलावाबी, उ om. ति, १ पिड-टारो सिरे. 15 > १ जा for सा. 16 > १ रवह्य, उ दिसिअका 17 > १ सोपाण, १ किल्होव, १ धवलुहुद्धत. 18 > १ जालमालाfor मालजाला. 19 > १ विगासिय, उ om. धवल, १ फाल्ड विलुक्त कुमुयानिकृषि १, १ om. मुरहि, १ कहारा. 20 > १ सुरहि,
१ विकेष मरगवस before स्थवत्त, १ om. पत्त. 21 > १ विल्कित, १ पत्तन्यत्तल्यावत्तपत्त. 22 > उ अवत्यथवल, उ जलहर.
23 > १ हिसा for रमा. 24 > १ तस्सालुमगो. 25 > १ धलहर १ चल्कोडियनिहल्डमल. 30 > १ होहिइ, उ पउमसणामो
१ पओसणामो, १ पोर्ड. 32 > १ परितो ।, १ गयंते. 33 > १ पत्तीयेणा for मत्त्रण, om. देव.

ा कि होज तल-मदयं घडियं वा काय-काय-परहेकि । कि वा ------

| 1 कि हाल त्र-मठप भाडप वा कास-कुसुस-पम्हाह । कि वा मुणाल तंत्-णिम्मिवयं देव-सत्तीए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| तं च तारिसं णियंसिऊण कय-उत्तरासंगो पिंडहार-दाविय-मगो पयतो गेतुं, देवहरयं पत्तो य । उत्तरादियं स से उसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| ३ जिमाह्युण दव-घरयस्त । ताव य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3  |
| णिबियसेस-मऊहा परिपेक्षिय-दूर-पाव-तम-पसरा । दिणवर-सहस्स-मङ्य व्य शक्ति कंती समुच्छित्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •  |
| § १७६) ताव य णव-वियसिय-पारियाय-कुसुम-मंजरी-रेहिरो सुर-मंदार-कुसुम-गोच्छ-वावडो कणय-कमल-विसहमार्ग-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 6 दीवर-भरिको सम्बहा दसछ-चण्ण-कुसुम-पढहत्थ-कणय-पडल-णिहाको उबट्टविको परियणेण । एरथंतरस्मि पविद्वो 'णमो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R  |
| जिणाणं' ति भणमाणो देवहरए पडमप्पहो देवो । पेच्छह य जिणहरं । तं च केरिसं । अवि य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U  |
| भण्णेण्ण-वण्ण-घडिए णिय-वण्ण-पमाण-माण-णिम्माए । उप्पत्ति णास-रहिए जिणवर विवे पलोप्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| <ul> <li>फलिह-मणि-णिम्मख्यरा के वि जिणा पुसराय-मणि-चिवया । के वि महाणीलमया कक्क्यण-णिम्मिया के वि ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9  |
| सुत्ताहरू-तारयरा भवरे वर-पोमराय-सच्छाया । भवरे सामल-देहा मरगय-दल-णिम्मिया के बि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •  |
| ते य भगवंते पेच्छित्रण जिणवर हरिस-वस-वियसमाण-जयण-जुवछको चछणेसु 'धमो सब्व-जिणाणं' ति भणमाणो णिव-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 12 दिशो । ताव य दिम्ब-सुरहि जरू-मारेए समप्पिए कणय-कलसे अहिसिंबिकण, बिलिते दिध्व-देवंगराएण, उप्पादियं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 |
| गोसीस-चंदण-गंध-गहिभणं पवर-धूर्य । आरोवियाणि च जै-जहाबच्ण-सोहा-विष्णास-छावण्णाहं जल-थळच-कुसुमाहं । तस्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| बिरहय-बिविह-पूर्य केरिसं तं तियस-देवहरयं दीसिउं पत्रतं । अबि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 15 विवासिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-खच्छि-गेह्यं । णव-कंदोइ-कुसुम-कल्हार-विरादिग-कंत-मोह्यं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
| णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पद्दण्ण-राययं । मंदिरयं जिणाण तं सोहद्द् तत्यं समत्त-पूर्ययं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| वं च तारिसं पेश्छिकण पहरिस-वस-सम्ससंत-रोमंच-कंचुइको थोऊण समाहत्तो भगवंते जिणवारि । अवि व,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| जह देवो णरहको मणुओ वा कह वि होज तिरिको ६ । सयल-जय-सोक्स-मूर्छ सम्मत्तं मज्य देजासु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 🖇 १७७ ) एवं च थोऊण जिवडिओ पाएसु । दिहं च पोत्थय-स्यणं पीडम्मि । तं च केरिसं । अवि य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 |
| तं च दहुण मत्ति-भर-णिडभर-हिचएण गहियं पोत्थयं सिढिलियं च, उग्घादिय वाचिउं पयत्तो । अबि य । णमो सब्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| सिद्धाणं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 24 अविरहिय-णाण-दंत्रण-चारित्त-पयत्त सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 |
| मंसार-गहिर-सायर-दुत्तारुत्तार-तरण-कञ्चेणं । तित्य-करणेक सीला सन्वे वि जयंति तित्ययरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| पज्जलिय-झाण-डुयबह्-करिंमधण-दाह-विवलिय-भवोहा । अपुणागम-राण-गया सिद्धा वि जयंति भगवंता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| था णाणा-लांबु-समिद्धे सुय-जाण-महोयहिस्स पारगण् । भाराज्य-भव्य-सत्ते सब्वे गणहारिणो वंदे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27 |
| णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पंच-बाबारे । पत्रक्षियागम-दंबि भायरिए चेव पणमामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अञ्ज्ञयणज्ज्ञायणेक्द्र-तिहुन्छे । उवयार-करण-सीहे वंदामि भई उवज्ज्ञाए ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| the state of the s | 30 |
| इच भ्रम्मारह-सिन्धेः गणहर-भायरिष्ट्रं तह उवज्याए । साहुयर्ग णमिळणं जिणवर-भ्रम्मं पवक्खामि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| दु-विहो जिणवर-धनमो गिहत्य-धन्मो व समण-धन्मो य । बारस-विहो गिहीणं समणाणं दस-विहो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| पंचाणुक्वय-जुत्तो ति-गुणक्वय-भूसिको सचउ-सिक्सो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

<sup>1 &</sup>gt; P कि होज ट्लमर्रंथं, J मउआं कि या विद्व कार्यं, P पिडिय वा (emonded घिट्यं वा), J तंतु P तंत. 2 > P निसंयंसिकण, P देवधरयं, P उक्वाडियं, J om. सं. 3 > P देवहरयं 4 > P पिडियेक्षिय, P कित. 5 > P वियसिया- P मंदर. 6 > J पडलय-, P उवद्वविउ, P repeats नागे. 7 > P वेच्छ्य यरा के वि जिणा पीमरायमणियिद्या। के वि महानील महाकक्ष्रियण्रवणनिम्माया। for वेच्छ्य व जिणहरं। etc. to कक्ष्रवणिम्मिया के वि ।, J कक्ष्रविणि- 10 > P अवरोवर, P मर्गय- चल्लिम्मया. 11 > P प्रिक्षण for पेच्छ्क्जण. 12 > P खीरोय for दिव्वपुर्गित, P om. सगिष्यण. 13 > P जहावण्णाः, P खावणाः, P यल for क्षल्य. 14 > P विरह्यं, P om. तं, P पयत्ता. 15 > P ववण for कण्य, P राहर्यं for गेह्यं. 16 > P राह्यं, P adds च before सोहह. 17 > J कंचुओ, 18 > P गण for वर. 19 > P गय देवो. 20 > P om. विष्यं, P परिययं रयणं पीढिम. 21 > P विणिम्मिय, J दुअ for धुय, P लियं for लिहियं. 22 > P om. विष्यं, J om. पोल्ययं, P वाहर्ज. 24 > P अविरहियण माणः, P पायदो जियह. 25 > P गहियमायर, P नरुणकर्जण, P वि जियंति. 26 > P पज्झ- लियक्झाणहुयवहा, P दाणतावियमवोहा, P अपुणागयहाण, P भगवंतो. 27 > P सुयणायणसुद्दीयं, P सम्ब for सन्त, P om. सत्ते 29 > P सुन for सुय, P नगणा, J अज्ञ्ह्यायण, P सारणसञ्ज्ञावणेक्ष. 30 > P om. विच्छते, P अप्पवमत्ते, P पत्ता. 31 > P सिद्यो, P आयारिय, P साह्णं. 33 > P य च्च for सन्त, P विद्यस्यमो.

संती व महबजव-मुत्ती-तव-संजमे व बोड्ब्बे । तबं सोवं वाकिंचणं च वंभं च जइ-धम्मो ॥ इय एवं चिव महवित्यरेण मह तिमा पोत्वण लिहियं । वाएऊणं मुंचह भत्तीऍ पुणो रवण-पीढे ॥ 8 जमिकण य जिणवरे जीहरिको देवहरयाको । पुष्पो जहासुहं मोए सुंजिउं पयत्तो पडमप्पमो देवो ति । एवं थोएसु चेव 3 दिपहेंसु बन्नमाणेसु माणमडो वि जहा-समयं पालेकण धाराहिकण जिण-जमोकारं तेजेय कप्तेण तम्म चेय विमाणे अणेय-जोपण-छम्ख-विरधरे देवो उत्तवण्णो । तस्स वि सा चेवावत्था, णवरं पुण णामं पडमवरो सि । तभो केण वि काउंतरेण **8 बहा-संजम-विही**णु आउय-कम्म-णिकारणे उप्पण्णो तम्मि चेय विमाणे माषाहचो वि, णवरं पुण से णामं पडमसारो सि । ४ तको ताणं पि दियहाणं परिवालिय-संजमो सो वि मरिकण चंडसोमो वि उप्पण्णो तम्मि चेय विमाण-वरे, णवरं से पूण णामं पढमचंदो ति । तजी केसुर दियहेसु कय-लामाइय-कम्मो मरिऊण मोहदत्तो तम्मि चेय विमाणवरे ढववण्णो, 9 मबरं से जामं पडमकेसरो कि । तन्नो पुनं च ते पंच वि जजा पडम-विमाणुष्पण्णा सम-विभव-परिवार-बळ-पोरुस-प्यमाबा- 9 डवा भवरोप्परं च महा-सिजेह-परा जार्णति जहा कप-संक्रेच ति । एवं वचह कोड् कालो । एत्यंतरन्मि सुर-सेणावड्-तालिय-घंटा-राबुच्छरूंत-पडिसर्ड । पडिसर्-पोग्गलुग्घाय-घट्टणाचलिय-सुर-घंटं ॥ घंटा-रव-गुंजाविय-वजिर-सुर-सेस-विसर-माडजं । माडज-सइ-संग्रम-सहसा-सुर-जुवइ-सुक-हुंकारं ॥ 12 हुंकार-सवण-विग्दिय-नदृद्या-सुरु-णिग्निय-तियस-तररूच्छं । तररूच्छ-दंस्णुप्पिरय-भमा-गंथव्य-गीय-रवं ॥ गीय-रव-भंग-णासिय-ताल-लडम्मग्ग-णश्चिरच्छरसं । अच्छरसायण-संखुहिय-कलयलाराब-रविय-दिसियकं ॥ इय ताणं सहस विय भासण-कंपो सुराण भवणेसु । उच्छिलय-बहुछ-बोलो जामो किं-किंचि परिसही ॥ 15 पुष्क्रियं च णेहिं सुरवरेहिं 'मो भो किमेचं' ति । तक्षो तेहिं विण्णतं पडिहारेहिं । 'देव, जंबुद्दीने भरहे दाहिण-मजिश्रह्मयस्मि संहस्मि । तस्मि य चम्म-जिणिंदो विहरह उप्पष्ण-पाणवरो ॥ ता तस्स समवसरणे गंतव्यं तिभयः-दंद-सहिएण । सुरणाहेण समं चित्र मश्चि-भरोणमिय-सीसेण ॥ तं च सोडण़ क्यं सम्वेहिं चेय सुर-चरेहिं 'णमो मगवजो सुधम्मःधम्मस्स जिणस्स' सि । तं च काडण पयद्दा सुरिंद-पसुहा सुरवरा। कह या भवि य, सहसुद्राइय-रहवर-बहु जाण-विमाण-रुद्र-गयणवहं । परितुट्ठ-तियस-क्रख्यल-हरिस-बसुम्मुक्क-बोल्लिकं ॥ 21 तिवर्सिद-पोड-विक्रया-विकास-गिर्जत-मंगलुग्गीयं । अवसेसच्छरसा-गण-सरहस-वर्षात-सोहिल्लं ॥ रयण-विणिम्मिय-णेडर-चळमाण-चळंत-किंकिणी-सई । वर-संख-पडह-भेरी-झिहारे-झंकार-पडिसई ॥ णारव-तुंत्रर-वीणा-वेशु-रवाराव-महुर-सर्रालं । उक्कृट्वि-सीह-णायं कळवल-सर्व्यक्रलंत-दिसियक्रं ॥ 24 इय परिस-इलहरूपं जिणिद्यंदस्स समवसरणम्मि । वर्षति हिट्ट-तुट्टा अंगेसु सुरा अमार्यता ॥ संपन्ता य चंपा-पुरवरीष् । 🖁 १७८ ) मणिनो व तियसिंदो पडमसारेणं तियसेन। 'देव, जह तुहसे अगुमण्गह, ता नहं चेय एको सामिणो धम्म- 27 किणस्त समबसरणं विरएमि' सि । भणियं च बासवेणं 'देवाणुप्पिया, एवं होड' सि । मणियमेसे किं जायं ति । भवि य । सहस चिव घरणिवले उद्धावह् मारुभो धमधमस्स । सर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणो जोवणं जाव ॥ पवणुद्य-स्य-संताव-णासणो सुरमि-गंध-रिद्धिहो । श्राहटु-मेह्-मुको णिवदङ् जल-सीवल-तुसारो ॥ 80 मयरंव-बिंदु-णीसंव-लुद्ध-मुद्धागमालि-हरूबोस्तो । बेंट-ट्टिब-सुर-पावव-कुसुमुक्केरो पद्दइ तस्तो ॥ तो तस्स परिवरेणं णाणा-मणि-स्यण-किरण-संबल्धियं । बद्-सुर-वाद-सोहं पायार-वरं विणिम्मदियं ॥ तस्स य बाहिं सहसा बीयं वर-तियस-कणय-जिम्मवियं । रयणुक्रोविय-सिहरं रह्वं तियसेण पायारं ॥ 38

| 1          | धोवंतरेण तस्स व कळघोय-मयं फुरंत-कंतिछं । उत्तुंग-सिहर-राहं सहसा तह्यं पि पादारं ॥                                                                                                    |      | ı   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|            | कह तुंग-कणय-तोरण सिहरोवरि-चल्रिर-धयवडाह्छं । मणि-चडिय-सालमंजिय-सिरि-सोहं चामदिद-सुहं॥                                                                                                |      | •   |
| 3          | वर-मणि वराख-वारण-हरि-सरह-सतेहिँ संवराहर्ण । महमहमहेंद-पूर्व वण-माला-रुहर-कंबिर पलंबं ॥                                                                                               |      | 3   |
|            | वर-वेजयंति-सोहं मुत्ताहरू-रुइर-दीहरोऊलं । तक्कण-मेत्रेणं विश्व विणिम्मयं दार-संघानं ॥                                                                                                |      | •,  |
|            | वर कणय-पडम-राडा वियसिय-कंदोह-कुसुम-चंचह्या । अच्छच्छ-वारि-मरिया रहवा दारेसु वादीओ ॥                                                                                                  |      |     |
| 6          | पवणुष्वेश्चिर-पश्चव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-गंभाई । वर-च्च-कंपयासीय-सार-गरूयाई य वणाई ॥                                                                                                   |      | 6   |
|            | प्यस्स मज्ज्ञयारे रह्यं देवेण मणिसयं तुंगं । कंत्रण-सेखं व बिरं बरासणं अवण-णाहस्स ॥                                                                                                  |      | Ð   |
|            | तत्तो पतरियःकिरणं दित्तं भामंद्रलं सुणिवहस्स । वर-दुंदुही व दीसह वर-सुर-कर-ताइया सहसा ॥                                                                                              |      |     |
| 9          | कोमल-किसलय-हारं पवणुव्वेश्चंत-गोच् <del>ड चेंच</del> ह्यं । बारस-गुण-नुंगयरं मसोग-वर-पायवं रस्मं ॥                                                                                   |      | ų   |
|            | तत्तो वि फलिह-मह्यं तिहुयण-सामिस्रणेक वर-विधे । वंदावलि व्य रह्यं क्षत्र-तियं श्रमणाहस्य ॥                                                                                           |      |     |
|            | पासेहिँ चामराओ सक्कीसाणहिँ दो वि घरियाओ । उक्कृद्धि-सीह-णाओ जिन्हाति व दिष्य-कुसुमाहं ॥                                                                                              |      |     |
|            | पृष्यंतरिमा भगवं पुष्यद्दारेण पविसए घम्मो । तियस-पुरमावलीए ठावंतो पाय-पुरमाई ॥                                                                                                       |      | 12  |
| 12         | पुर्वाराम्म नगव पुण्वकारण पावसपु वन्मा । त्रवसन्पदमावलापु ठावता पाव-पदमाइ ॥<br>मह पविसिक्रण भगवं चेह्य-इक्सं पयाहिण काउं । णिसियह पुच्वाभिमुहो थुव्यतो सियस-णाहेहिं ॥                |      | 1.2 |
|            | नदे पायरतेजन नगर चह्च-द्वस पंचाहम काउँ । जाराबह युग्वा नसुहा युग्वा । तयस-महाहा ॥<br>तत्तो णिमियस्स व से जाया पंडिस्टवया तिव-दिमासु । जिणवर-सरिसा ते विवय तस्सेव पंभावको जाया ॥      |      |     |
|            | तत्ता ग्यामयस्त व त जाया पाडरूवया तिष्यदश्यातु । ज्यावर-सारसा त ष्याव तस्सव प्रभावमा जाया ॥<br>तो तस्स दाहिणेण प्रमिउं तं चेय ठाह गणहारी । तस्साणुमया-स्वयमा केबस्टिणो_सेस-साह्न य ॥ |      | 16  |
| 15         |                                                                                                                                                                                      |      | 14  |
|            | तस्ते विमाण-देवी समणी-सहियाङ उति अण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कल्पियं तहा वि ईदं ति परिहाइ ॥                                                                                                 |      |     |
| 10         | कत्यह विमाण देवा कत्यह भवणाण सामिगो होति । कत्यह जोहसिय <b>चिय वंतर</b> -देवा <b>य भण्णत्य ॥</b>                                                                                     |      | •   |
| 18         | कत्थइ य वंतरीओं कत्थइ देवीओं जोइसाण तु । कत्थइ णायर-लोओ कत्थइ राया सुरवरिंदो ॥                                                                                                       |      | 18  |
|            | भवरोप्पर-वेर-विवज्ञियाईँ सवलाईँ सावय-गणाई । पायारंतर-परिसहियाईँ चिर्हान शिहुयाई ॥                                                                                                    |      |     |
| . 12       | एवं जोयण-मेत्ते धन्म-जिणिंदस्स समवसरणिमः । नजंतरण अविकृते वेर-विमुक्के भय-विहीणे ॥                                                                                                   |      | 21  |
| 21         | अह भाणिउं पयत्तो जोयण-पीह।रिपीएँ वार्णाए । गंभीर-महुर-घोसो णमोत्श्रु तिस्थस्स वयणमिणं ॥                                                                                              |      | 21  |
|            | इय भणियम्मि समं चित्र सब्वे वि सुरिंद-क्णुवहप्पसुद्दा । कर-कमळ-मठलि-सोहा पणया देवा जिणिदस्स ॥                                                                                        |      |     |
|            | भह सुर-गर-तिरिएस य सम्जी-दंश्चिंदिएस सम्बेस । परिजमह सभासाए एकं निय सम्ब-तत्तेस ॥                                                                                                    |      |     |
| 24         | जह बुज्सह देव-गुरू संयक्त-महासत्थ-वित्थरुप्कालं । णडलाई बि तह बिथ वियप्प-रहियं जिणाणं ति ॥                                                                                           |      | 24  |
|            | § १७९ ) इमाण् उण पृरिसाण् वाणीण् सवल-सुरासुर-णर-तिरियामय-पाण-सरिसाण् किं भणिउं पवत्तो                                                                                                | भगवं |     |
| 8          | बम्म-जिर्णिदो ।                                                                                                                                                                      |      |     |
| 27         | लोपम्मि अध्य जीवो अध्य अजीवो वि श्रासवो अख्य । अख्यि व संवर-भावो वंश्रो वि व अध्य जीवस्स ॥                                                                                           |      | 27  |
|            | अध्य य णिजरणं पि य मोक्स्तो वि य अध्य णवर जीवाणं । धम्मो वि अध्य पवडो अध्य अहम्मो वि लोयम्मि                                                                                         | li . |     |
|            | सद्द्य-खेत्त-कालाआवेहि य अस्यि अप्पणो सन्वं । पर-दन्य-खेत्त-कालाआवेहि य णस्यि सन्वं पि ॥                                                                                             |      |     |
| <b>3</b> 0 | जह वि ण घेप्पड् जीवो अप्पञ्चक्को सरीर-मञ्जानिम । तह वि अणुमाण-गम्मो इमेर्डि छिंगेर्डि णायन्वो ॥                                                                                      |      | 50  |
|            | उरगह-इंद्वापुहा-मरगण तह धारणा व मेहा व । बुन्ही मई विवक्का विष्णाण भावणा सण्णा ॥                                                                                                     |      |     |
|            | भक्तेवण-उक्लेवण-आउंच-पसारणा य गमणं च । बाहार-मसण-इंसण-परण-विचारा बहु-वियप्पा ॥                                                                                                       |      |     |
| 33         | एयं करेमि संपद्द एवं काहासि एस-कारूमिन । एवं कवं ति-काले तिण्यि वि जो सुणह सो जीवो ॥                                                                                                 |      | 33  |
|            | सो य ण सिओ ण कपहो ण य रत्तो णेय णील-कानोओ । देइम्मि पोग्गल-मण् पावह वण्णक्कमं णवरं ॥                                                                                                 |      |     |
|            | ण य दीहो ण य तंस्रो ण व चउरंसो ण वष्ट-हुंडो वा । कम्मेण देहत्थो संठाण पावण जीवो ॥                                                                                                    |      |     |
|            | ण य दोहों ण य तसा ण व चंउरसा ण वह-दुढ़ी वा । कम्मण दहत्था सठाण पावए जावा ॥                                                                                                           |      |     |

<sup>1 &</sup>gt; P कंलिहे. 2 > P अखियाय, P चावरि: 3 > P सिर्मिंग, P रव्य for कहर. 5 > P कणयवंसिराहा, P repeats रहमा, J वाईओ 6 > P प्यणुवेहिंग, P धूर्य for चूर. 7 > P देवेण मयं 8 > P साहमा for सहसा. 9 > P राहं for हारं, J जिण for गुण. 11 > P उक्कद्विसीहनीहो, P adds वहांति before य. 12 > P ठावते. 13 > P अह विसिंग, P चेतियरुवसं, P चुरंतो for शुन्वतो. 14 > P ततो, J विय for बिय, P नरसेय पदावओ. 15 > P निमयं 16 > J रेंद्र व्य पिट. 17 > J विमाणा, P भवणाण वासिगो होस. 18 > P देवीह. 19 > J सिंद्रियाई P सिंद्रियाई 20 > P जीव्यणमेत्ते, P य विकट्टे for अविकट्टे. 23 > P परिणयह सहासचे एक बिय सन्वसत्वेसु. 25 > P अल. वालीध, P पयात्तो. 27 > P कोर्जीम य अस्य, P ॥ अस्य जीवस्स । अस्य निक्तरणं पि यामोक्ताे. 28 > P सुइंगोय for अहम्मो वि 29 > P कान्जमावे चिय अस्य. 30 > P जीवे इय पश्चत्वो 31 > P विजयपा for वियक्तः 32 > J आउंट, P हस्ल for गसण, J सद्दण for दंसण, P विनारा. 34 > P किण्युो, P नीय for णील.

| 1  | ण य सीयलो ण उण्हो ण य फरुमी जेय कोमळप्फरिसो । गुरु-लहु-सिणिय-मार्व वसङ् देहिम्स कम्मेण ॥          | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ण य अंबिको ण महुरो ण य तिस्रो कहु-कसाय-छवणो व्व । दुरही-युगंध-मावं वश्वह देहस्स मज्ज्ञ-गओ ॥       |    |
| 3  | ण य सो घ <b>ददर-</b> रूवो अच्छइ देहस्स मञ्ज्ञवारम्मि । ण य होइ सन्व-नावी अंगुट्ट-समो वि य ण होइ ॥ | 8  |
|    | णिय-कम्म-गहिय-पोगाल-देह-पमाणो परोप्पराणुगजो । णह-दंत-केस-वजो सेस-सरीरम्मि अवि भावो ॥              |    |
|    | जह किर तिलेसु तेल्लं अहवा कुसुमन्मि होइ सोरव्मं । अण्णोण्णाणुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं ॥         |    |
| 6  | जह देहस्मि सिणिङ्के लगाइ रेणू भलक्सिओं चेय । रायहोस-सिणिङ्के जीवे कम्मं तह श्वेय ॥                | 6  |
|    | जह वर्षते जीवे वश्वह देहं पि जत्य सो जाइ । तह मुत्तं पिव कम्मं वश्वह जीवरस गिस्साए ॥              |    |
|    | जह मोरा उङ्गीणी वचह घेलुं कलाव-पन्भारं । तह वचह जीवो वि हु कम्म-कलावेण परिवरिक्षो ॥               |    |
| 9  | जह कोह इयर-पुरिसो रंधेऊण सर्व च तं भुंजे । तह जीवो वि सर्व चित्र कार्ड कम्म सर्व भुंजे ॥          | 9  |
|    | जह विधिण्णिमा सरे गुंजा-वायाहुओ भरोज हहो । तह मंसार-समुद्दे कम्माइन्द्रो अमह जीवो ॥               |    |
|    | जह बच्चह को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयम्मि । तह जीचो चहुऊणं जर-देहं जाह देहस्मि ॥                 |    |
| 12 | जह रयण मयण-सुगृहियं पि अतो-फुरंत-कंतिछं। इय कम्म-रासि-गृहो जीवो वि हु जाणण् किंचि ॥               | 12 |
|    | जह दीवो वर-भवणं तुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेइ । महुय-संपुड-छूढो तत्तिय-मेत्तं पयासेइ ॥                |    |
|    | तह जीवो रुक्ख-समूसियं पि देहं जणेह सक्जीवं । पुण कुंथु-देह-रूढो तत्तिय-मेसेण संतुट्टो ॥           |    |
| 15 | जह गयणयले पवणो वसंतो णेय दीसङ् जणेण । तह जीवो वि भमंतो णयणेहि ण घेरपङ् भवस्मि ॥                   | 15 |
|    | जह किर घरम्मि दारेण पविसमाणो णिरुंभई वाज । इय जीव-घरे रुंभसु इंदिय-दाराहं पावस्स ॥                |    |
|    | जह बज्जाइ तण-कट्टं जाला-मालावलेण जल्लेणं । तह जीवस्स वि ढज्जाइ कम्म-र्यं झाण-जोण्ण ॥              |    |
| 18 | बीयंकुराण व जहा कारण-कजाहँ णेय णजानि । इय जीव-कम्मयाण वि सह-मावो णंत-कारूम्मि ॥                   | 18 |
|    | जह थाऊ-पत्थरिम सम-उपपण्णिम जरूण-जोएहिं । बहिऊण पत्थर-मलं कीरह अह णिस्मलं कणयं ॥                   |    |
|    | तह जीव-कस्मयाणं भणाइ-कालम्म ब्राण-जोएण । किर्जारय-कम्म-किट्टो जीवो सह कीर्ण् विमलो ॥              |    |
| 21 | <b>मह विम</b> लो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोण्ण । तह जीवो कम्म-मूळं मुंचइ लद्गण सम्मत्तं ॥         | 21 |
|    | जह सूरमणी जळणं मुंचइ सूरेण ताबिओ संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-सासियप्याणो ॥                  |    |
|    | जह पंक-लेव-रहिको जलोर्वारं टाइ ळाडभ्रो सहसा । तह सयल-कस्म-मुक्को लोगसो टाइ जीवो वि ॥              |    |
| 24 | इय जीव-बंध-मोक्खो भासव-णिजरण-संवरे सब्वे । ह्वल्णाणीहिँ पुरा भणिए सब्वेहि वि जिणेहिं ॥            | 24 |
| τ  | रवं च दंबाणुप्पिया ।                                                                              |    |
|    | लोबस्मि क वि सत्ता विमउम्मना वहस्मि बासत्ता । मरिद्धण जीत णस्य दुक्ख-सयावत्त-पउरस्मि ॥            |    |
| 27 | णाणावरणुद्रपृणं कम्मेणं मोहणीय-पडरेणं । भट्ट-वसङ्घा अच्या मरिकणं थावरा होति ॥                     | 27 |
|    | मय-लोह-मोह-माया-कसाय-त्रसञो जिओ अवाणंतो । मरिजण होड् तिरिजो णरय-सरिच्छासु विचणासु ॥               |    |
|    | को इत्थ होइ देवो विमाण-वासी य वंतरो भण्णो । भण्णो भवण-णिवासी जोइसिजो चेव तह होह ॥                 |    |
| 30 | माणं णिरुंभिकणं तर्व च चरिकण जिणवराणाए । कोह तिहें चिव जीवो तियासेंदो होह सम्माम्मि ॥             | 30 |
|    | भण्ग गणहर-देवा आयरिया चेव होति अण्गे वि । सम्मत्त-णाण-चर्गे जीवा अण्णे वि पार्वति ॥               | ρU |
|    | सयल-जय-जीव-वित्यर-अत्ति-अरोणभिय-संथुयप्याणो । मञ्ब-कुसुयाण ससिणो होति जिणिदा वि के बि जिया ॥      |    |
| 33 | भण्ग मोहावत्तं दुह-सय-जरू वीइ-भंगुर-तरंगं । तरिजण भव-समुद्दं जीवा सिद्धिं पि पार्वति ॥            | 33 |
|    | तम्हा करेह तुब्भे तव-संजम-णाण-दंसणेसु मणं । कम्म-कळंक-विसुका सिद्धि-पुरं जेण पावेह ॥              |    |
|    |                                                                                                   |    |

<sup>2)</sup> उम्रजंब 3) मिंदि for बह, में से बिट for बह, में से बिर दि यण. 4) में परोप्पणुमंत्री, में केसविष्णी से सरिरिम, उमाओं 5) में कुछमें देह सोर्ट्स, में प्रविक्त की बंधाणं. 6) में सिणिब्री, में अल्क्खें जो, में सिणिब्री, में में कि उस हों सिक्त में सिणिब्री, में अल्क्खें जो, में सिणिब्री, में में कि में सिणिब्री, में कि में सिणिब्री, में कि में सिणिब्री, में कि में सिणिब्री, में में परी, उनवंशीत, में नवंशीय जो कि चि जह दीवी चक्र केण हैं हैं 12) में रियोग में परी, उनवंशीत, में सिम्बरी, में वि न साम्पर्ध, में कि में सिणिब्री जो कि दिवा जह दीवी चक्र केण कि सिणिब्री कि में सिणिब्री जिस्मी कि में सिणिब्री कि में सिणिब्री

- 1 तस्रो पणया सब्वे वि वासवष्णमुहा देव-दाणव-गणा मणिउं च पयत्ता । 'ब्रहो, मगवया कहिया जीवादको पयत्या । 1 साहिको जीवो, परूचियाई जीव-धम्माइं । पण्णवियं कंष-णिज्ञता-मोक्ख-मावं' ति ।
- 3 ﴿ १८० ) प्रथंतरिम कहंतरं जाणिऊण विरङ्गंजलिउडेण पुच्छिओ मगवया गणहर-देवेण धम्म-जिणवरो । ३ 'भगवं, इमीए स-सुरासुर-गर-तिरिय-सय-सहस्स-संकुलाए परिसाए को पढमं कम्मक्सयं काऊण लिखि-यसिंहं पाविहह' त्ति । भगवया भणियं । 'देवाणुप्पिया,
- एसो जो तुद्द पासेण मूसको एद्द धूसरच्छाको । संमिरिय-पुच्च-जम्मो संविग्गो फिडमर-प्यारो ॥ मह दंसण-परितुट्ठो आणंद-भरंत-बाह-णयणिछो । तद्दुविय-कण्ण-जुयलो रोमंचुष्वद्य-सर्व्यगो ॥ अम्हाण सन्वाण वि पढमं चित्र एस पाव-रय-मुक्को । पाविहङ सिद्धि-वसिङ्कं अक्ष्य-मोक्कं अणाबाहं ॥'
- 9 प्वं च भगवया मिणय-मेत्ते सयल-णिरंद-वंद्र-नियसिंद-दणुवद्द-पमुहस्स तियस-चिलय-चलत-कोउय-रहस-बस-वियसमाणाई प्र जिबिडियाई रण्णुंदुरस्स उबिर दिट्टि-माला-सहस्साई। सो य आगंत्ण मित-भर-णिडभरो अगवओ पायवीड-संसिओ मिहियल-णिमिउत्तमंगो कि कि पि णिय-भासाए भाणिउं पयत्तो। भणियं च तियस-णाहेण। 'भगवं, महंतं मह कोजहलं 12 जं एस सब्बाहम-तुच्छ-जाईं को कोमल-वालुया-थली-बिल-णिवास-दुर्ल्लालं गण्णुंदुरो सन्वाणं चेय अम्हाणं पटमं सिद्धि-पुरि 12 पाबिहिइ सि । कहं वा इमिणा थोव-कम्मेण होइजण एसा खुद-जाई पाबिय' सि ।
- ६ १८५ ) भगवया भणिय। 'बरिय विंझो जाम महीहरो। तस्स ऋहर विंझवासो जाम संजिवेसो विसमेतो य। तथा पर्ध-१६ तिओ महिंदी गाम राया। तस्स तारा गाम महादेवी। तीषु पुत्ती ताराचंदी भट्ट-वरिस-मेत्ती। एयरिस अवसरे हिङ्कण्लेसिणा १६ बद्ध-बेराणुसएण कोसलेण रण्णा कोक्लंद दाऊण भेछियं तं संणिवेसं। तर्हि णिग्गदो सहिंदो, जुजिन्नडं पयत्तो, जुजातो य विभिवाइओ । तमो हुयं सेण्जं भणागयं नि पलाइउं पयत्तं, सब्वो य जणो जीव-संसो पर्लाणो । तस्य तारा वि महादेवी तं पुत्तं 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइद्रण जनेण समयं पलायमाणी य भरयच्छं गाम गयरं तत्य मंपत्ता । तओ तत्य वि ग-याणए कस्स 18 सर्ण पवजामो । ण कयाह वि करसह मणिमिन् शुद्धेकियं मुहं दिहं खरूयणस्य । तभो तण्हा-सुहा-परिस्तमुख्येय-वेबमाण-हियया कथ्य वचामि, कत्य ण वचामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्य पविसामि, किं पुरुक्तामि, किं वा आखवामि. 21 कहं वा विद्यब्वं' ति वितयंनी तरला सुण्णा रण्ण-कुरंग-सिलिंबी विय अहिणव-प्पस्त्रा णियय-जूह-भट्टा बुण्ण-कायर-हिष- 21 विया एकश्मि णयर-चबर-सिव-मंडवे पविसिउं पयता । खणेण य गोयरग्ग-णिग्गयं साहणीणं जुवलयं दिहं । तं च बहुण चितियं तीए । 'बहो, एयाओ साहणीओ महाणुभागाओ धम्म-णिरयाओ वसंतीओ य पुरा मम पेहचिम पूर्यणजाओ। 24 तत्थ ता इसाभो जह परं मह सरणं काउण अवहारिसाण गह' ति चिंतवंती पुत्तं अंगुलीए घेत्रण समुद्रिया, वंदियामो णाप 24 साहणीको । क्षासीसिया य ताहिं, साणुणयं च पुच्छिया 'कत्तो सि आगया' । तीए अणियं 'भयवद्वको विंझपुराको' । वार्डि भणियं 'करस पाहणीओ'। तओ तीय भणियं 'इमं पि ण-याणामि' ति । तओ तीय रूव-लायण्ण-लक्स्बणादिसयं 27 वेच्छंतीहिं ते च नारिसं कलुणं आसियं भोडण अणुकंपा जाया साहणीणं । तार्हि भणियं 'जह तुह इह णयरे कोइ णिय. 27 ता एहि पवत्तिणीए पाहणी होहि'। तीए वि 'अणुमाहो'ति भणंतीए पहिबण्णं। गंतुं च पबत्ता। मनगालन्या दिहा य पवत्ति-जीए, विंतियं च णाए 'अहो, इमाए वि आगिनीए एरिसा आवड्ड' ति । तको असरिस-रूव-जोध्वण-लायण्य-लक्क्षण-विस्ता, 30 सेहिं लक्खियं पवित्रणीए जहा का वि राय-दास्य ति । इसी य से अहसुंदरी पासे पुत्रको ति । नीए वि उवरांतण वंडिया अ पवित्रणी । आसीनिया, तीय पुष्किया व 'कसो आगया' । साहियं च णियय-वृत्तंतं पवित्रणीए । तओ सेजायर-वरे समिष्या। तेहिँ वि णियय-पूर व्व विगय-समा सा कया। सो वि शयउत्ती अवभंगिउव्यक्तिय-मजिय-जिमिय-विलिस-33 परिहिन्नो कनो, सुद्द-णिसण्णो य । भणिया पवत्तिणीए 'वच्छे, किं संपर्य तए कायन्वं' ति । तीए भणियं 'भयवड. जो मह 33

<sup>1 &</sup>gt; P adds वा before स्टवे, P देवादाणव, P om. च, J जीवातिओ P जीवाटयो. 2 > P मोचलो भारं. 3 > P विर्ह शंजिल्ला. 4 > P पाविदित्तिः 5 > J देवाणुषिया. 6 > P पर्य for एट, J om. जूमरच्छाओ. 7 > P मणंतवाहुः. 8 > P पहमित्र, P पाविदित्तिः, J रि.हि.वमरं, P मोकलो अणा हि. 9 > J वर for यंद्र, J प्रमुहस्म, P ति for तियम, P शियसमणाईं. 10 > P रसंदुरस्स, P दिद्धी, P पायपीढं. 11 > P महियलनिउत्ते, P om. one कि, P तियद, P काउन्तः 12 > P जाउओ, P शिल्लास, P रणंद्वरो, P inter. अम्हाणं के चेय, P सिक्षिणले पूर्वः 13 > J पार्विह त्ति, P योष for याव, P होष्ट्रकाण P सुद्धुः जाईं. 14 > P महितरों, J कुल्लहरे for कुहरे, J adds महा before सिणिवेसो. 15 > J तंत्र, P छिदुमैसेणा. 16 > J ओखंदं, P से for त. P सिल्वेसे, P नियाओ, P om. य. 17 > J प्रायो, P जीवसेसो. 18 > P जाणेण for उलेण. 19 > P अख्रित्तेषुं कियं, P मुल्वेवमाण, J नेअपाणहिश्वित्रा. 20 > P om. कृत्य ण वश्वामि कि करिन, P om. ण before करिम, P आलसामि. 21 > J om. तरला, P तरलारककुर्रागसिल्यों विय, P -प्रमुखा 23 > P ित्यंगीण, P व्यंतिय, P पूर्णिज्याओं 24 > P om. ता, P अम्हारिसा गह ति वितयतीण पोक्तं. 25 > P तीष ताहि भणियं प्रमलाओं ति for णाप साहुणीओं । आसीसिया व ताहि, साणुणयं च, J तीय for तीप, P आयवईओं. 26 > J ताहि for तीय, P रांमि न वाणि । तओ, P स्वण्डावणककमनणारसय पेच्छ्यंतिहिं. 27 > P माणिय, P जावा जुणीण, P om. टक. 28 > P गोह, J तीय, J अणंतीय, P ल्क्या बिहु।यो पवित्तिणी 29 > P om. वि, P आगति, P काला वि, P अमीसे for टमो य से, P दाओं for तुत्रों, J तीय for तीण, P om. वि. 31 > P पवित्तिणी व धंगलािया, P स्वायादारिय, P अमोसे for टमो य से, P दाओं Cor कुतओं, J तीय for तीण, P om. वि. 31 > P पवित्तिणी स्वायादारिय, P अमंतित्ता, P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंतित्ता, P वित्तिली व धंगलािया, P स्वायादारिय, P अमंतित्ता, P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P तीय तिणी है। वित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंतित्वा, P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंति तिणी है। पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंतित्वा, P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंतित्वा, P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P तीय तिणी ए P पवित्तिणी ए P स्वायादारिय, P अमंतित्वा, P स्वायादारिय, P स्वायादारिय, P स्वायादारिय, P स्वायादारिय, P स्वयादारिय, P स्वयादारिय, P स्वयाद

1 जाहों सो रजिम विणिवाहजों । विजर्ट विंदापुरं । बहो परियणों । बंदो कोसक-जारिंदो । बाको पुत्तो अपरियणों य । ता 1 जिल्हा स्वार प्राप्त । बाद प्राप्त । बाद प्राप्त । कह उण प्रथ पत्त-कार्क तं करिम, जेण पुणों वि ण प्रिसीओं बावईकों पावेमि सि । सम्बद्दा तुमं जं 8 आदिसासि तं चेय करेमि' सि । तजो पवत्तिजीए मणियं । 'वच्छे, जह एवं ते णिच्छजों, तको एस ताराचंदो आयरियाणं 3 समिष्पकों, तुमं पुण अम्हाणं मज्जो पन्त्रयाहि सि । एवं कप् सन्त्वं संसार-बास-दुक्खं डिण्णं होहिह 'सि । तीए वि 'तह 'सि पिंडवणां । समिष्पकों ताराचंदो भगवओं अणंत-जिणवर-तित्थे अणुवत्तमाणे सुणंदरस आयरियस्स । तेण वि जहा-विहिणा व पन्तिविकों ।

§ १८२ ) तजो किंदि कालंतरं अहकंतं जोव्यण-वस-विख्समाण-रायउत्त-सहावो खग्ग-भणु-जंत-<del>वह-गंघ</del>रव-मह-वाहय-विलासी उम्मगं काउमाहत्तो । तथो पण्णविको बायरिएणं, मणिको गणावच्छेएण, सासिको उवज्याएण, संगविको साह-9 योग । एवं च चोइजामाणो व ईसि-परिणास-संगं काउमाहतो । एत्व व बवसरे भायरिया बाहिर-सूर्मि गया । सो व 🛭 समाओं राजो । तथ्य व मच्छमाणेणं वणस्थस्त्रीए रच्छंदरा कीरूंता दिहा । तको चितियं णेणं । 'अहो, घण्णा हमे, पेच्छ खेळंति जहिच्छाए, फरुसं जेय सुर्जेति, जेय पणमंति, वियरंति हियय-रह्यं । अन्तो रण्णुंद्रा घण्णा । अम्हाणं पुण परायस 12 जीवियाणं सय-दर्भ जीवियं, जेण एको भगड़ एयं करेहि, अण्जो पुण भगड़ इमं करेहि, इसं मक्खं इमं चासक्खं, इमं 19 पियस इसं मा छिवसु, पृत्य पायच्छित्तं, पूर्व आलोपुसु, विजयं करेसु, वंदर्ण कुणसु, पडिक्समसु ति । ता सव्वहा एकं पि सर्ग गरिय ऊसानो ति । तेण रण्गृंद्रा घण्णा अम्हाहिंतो' ति चिंतयंतो वसई उचगओ । तं च तारिसं णियाण-सहुं ण तेण 16 गुरूणं आलोहयं, ज जिंदियं, ज पायस्क्रितं चिणां । एवं च दियहेस वर्चतेस अकाल-मच्छु मरिक्रण जमोक्कारेणं जोहसियाणं 16 मज्मे किंचि-ऊण-पिलवाडको देवताए उववण्यो । तको तत्य एसो भोए भुंजिऊण एत्य चंपाए पुस्युत्तरे दिसा-भाए मोस्त्यलीए यस्त्रीप् रच्नुंदुर-कुले एकाए रच्नुंदुर-सुंद्रीए कुच्छिति उववच्ना । तत्व य जाओ शियय-समएनं, कमेण य जोव्वणमग्रप्यत्तो । 18 तत्तो भणेय-रण्णंदर-सुंदरी-बंद्र-परिवरिय-मंदिरो रममाणो अध्किउं पयत्तो । तन्नो कहिँचि बाहिरं उवग्यस्स समवसरण- 18 विरयण-कुसुन-बुट्टि-गंधो भागभो । तेण य अणुसारेण अणुसरंतो तहाविह-कम्म-बोइज्जमाणो य एत्य समवसरणे संपत्तो, सोउं च समाहत्तो मह वयणं । सुणेतस्त य जीवाइए पयन्ये पेच्छेतस्य य साह-छोयं तहाविह-भवियन्वयाए ईहापूह-मगाणं 21 करेमाणस्य 'पृरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुच्वं' नि. 'एयं पुण बेसं भण्ड्य-पुच्वं' नि चितवंतस्य तस्य तहाविह-णाणावरणीय- 21 कम्म-सभोवसमेणं जाई-सरणं उववण्णं। 'अहं संजन्नो नासि, पुणा जोइसिओ देवो, पुणरे एस रण्णुंद्रो जाओ' ति । एथं सुमरिकण 'महो, परिसो णाम एस संसारो त्ति, जेण देवो वि होडल निरिय-आईए बहुं उववण्णो त्ति । ता भासण्णं भगवश्रो 24 पाय-मूळे गंतूण भगवंतं वंदामि । पुष्कामि य कि मए उंदुरत्तणं पत्तं, कि वा पाषिहामि' ति चितयंतो एस मम सयासं 📧 भागभो ति । बहुमाण-णिब्भर-हियभो य समै हियएण थुणिऊण समादत्तो । 'भवि य,

भगवं जे तुह आणे तिह्रयण-णाहस्स कह वि खंडति । ते सूदा अस्ट विच दूरं कुगडेसु वियरंति ॥

27 ता भगवं, किं पुण मए कर्य, जेणाणुभावेण एस एरिसो जाओ मि'। एस पुष्छह । 'ता भो भी महासत्त, तिम्म काले 27 तए विंतियं अहा रण्णुंदुरा घण्ण' ति । तशो नेण णियाण-सह्य-दोसाणुभावेण देवत्तणे वि भाउप-गोत्ताई रण्णुंदुरत्तणे णिकदाई ।

30 र्१ १८६) प्रथंतरे पुष्टिको भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मिद्दी जीवो निरियाउचे बंधह ण व' सि । मणियं 30 स भगवया 'सम्मिद्दी जीवो निरियाउचे बेदेह, ण उण बंधह । भण्णह व ।

1) म विक्शपुर. 2) म पत्तयालन्तं, म om. ण alter वि, उ आवह शी, म adds न before पावेशि. 3) म आहसिंश म om. स्वय, उ पपत्तिणीय, म तो for ते 4) उ समप्पीयदु म समुप्तिओ, म होहिति, उ तीय for तीर. 5) म पिडसमं, म अणंतह- म अणुन्वह्रमाणे, म तेणांव 7) उ तओ कंति, म विलासमाण, उ घणुनक्क, म वातियः 8) म गणावच्छे आपण सारिया, म om, लवक्झाएण संपिवओ etc. to अनसरे आयरिया 10) म मशे for गओ, म वरात्त्रकीए रखंदुरा. 11) म न for लेय, उ सुलैति म विर्थित हियस्वर्थ, म रण्जंदुरा, म अन्दाण पुणोः 12) म om. पुण, उ नमं करेह for इमं करेहि 13) म एवं for एमं क्रियां हियस्वर्थ, म रण्जंदुरा, म अन्दाल्य पुणोः 12) म om. ति, म वसहिं, म रखं न चेय गुल्णोव्यं नः 15) उ जोतिसियाणं 16) उ पिलनावुओ म पिलवाओ उ, उ om. एमो, म एव्यं चंप्पाए, म विस्तिभाष मोरच्छलीए रण्जंदुरकूळे 17) प्रकारणंदुर्दुर्गरीय कुच्छीए, म रण्जंदुर, म जोव्यणं संपत्ती 18) उ तओ for तत्ती, म अणेयरं संदरसंदरी, म परियंदिय, म समसरप्रवियरणाः 19) उ बुद्दी, म om. यः 20) उ वीनातीए पदन्ये, म तहाविद्दमविद्दमंत्रि, म परियंदिय, म समसरप्रवियरणाः 21) उ करमाणस्त, म om. तत्त, उ om. तस्सः 22) उ कम्मस्वयोव उ मं जोतो, म संज्ञाओ, उ जोतिसिओ, म om. एस. उ अप म विवादी वि 24) उ पावीहामि, म सगासे 25) म बहुनाण, म om. व before मर्ग 26) म खंदिता. म विवादी पुरानेति 27) म स्वर्तियां प्रतियां म सहासत्ता म महासत्ता 28) म रण्जंदुरा, म क्रवेदि विवादि प्रविद्यां प्रतियां प्रतियां म रण्जंदुरत्योणः 30) म एत्यंतरेण, म सम्महिद्दी, म adds व before व्यव्याः 31) म सम्महिद्दी, उ वेदिति रिंग वेदेह, म वंपति, म वा for यः

ा सम्मत्तिम उ छदे रह्याई णरय-तिरिय-दाराई। जह य ण सम्मत्त-जदो यहव ण बढ़ाउसो पुर्वित ॥

ता इतिणा देवसणिम वहमाणेण सम्मत्तं विमिक्षं साउथं तिरिवते बहं 'ति। मणियं च तियसवहणा 'भगवं, कहं पुण कं संपयं एस सिद्धि पाविहि' ति। मणियं च मगवया। 'इस्रो एस गंत्णं कत्ताणे वणत्यछीए वसंगे वितिहिइ हियण्। उ 'सहो दुरंतो संसारो, चछाई चित्ताई, चंचका ईविय-तुरंगमा, विसमा कम्म-गई, ण सुंदरं णियाण-सर्छ, महमा उंदुर-जोणी, दुष्ठदं जिणवर-मगणे, ता वरं एत्य बमोकार-सणाहो मरिकण कत्य विराई पाविमि तत्य जाओ' ति वितयंतो तिम्म चेय क कत्त्वणो बिछ-भवणेक-देसे मत्तं पचाइक्त्रिय एवं चिय मह वयणं संसारस्स दुमात्तणं च वितयंतो गमोकार-परो य ॥ मच्छिहह ति। तत्य वि से चिट्टंतस्स रण्णुंदुर-सुंदरीओ सामाय-तंदुछ-कोइवाइण् य पुरस्रो णिमेंति। तत्रो वितिहिह । 'भो भो जीव दुरंत-पंत-लक्त्रकण, एत्तियं काछं बाहारयंतेण को विसेसो तए संपाविगे। संपयं पुण मत्त-परिचाएण मं पावसु जं संसार-तरंडयं ति वितयंतो तत्तो-हुत्तं ईसि पि ण पुछएइ। एयारिसं तं दृदृण ताओ रण्णुंदुर-सुंदरीओ चितिहिति। भ 'महो, केण वि कारणेतरेण अम्हाणं एस साम-सुंदरंगो कोविओ होहिइ। ता दे पसाएमो' ति चितयंतीओ बिहीणाओ। तक्षो का वि उत्तिमंगं कंडुयइ, अण्णा मंसु-केसे दीहरे मंठवेइ, अण्णा रिक्लाओ सवणेइ, अण्णा अंग परिमुसइ। एवं च

णरजोचारं तुब्से तुब्से सगगगलाओ पुरिसस्स । संसार-दुक्य-सूलं अवेह पुत्तीउ श्रुत्तीओ ॥
ति सग्णमाणो ण ताहिं खोहिजिहि ति । तओ तत्य तहए दियहे खुहा-मोहिय-सरीरो मरिक्रण मिहिलाए णयरीए मिहिलस्स

15 रण्णो महादेवीप चित्रणामाए कुच्छीए गब्सत्ताए उवविजिहिह । गब्सरथेण य केण देवीए मित्र-मावां सब्ब-सत्ताणं उविरे 15

भविस्सइ । तेण से जायस्स मित्रकुमारो ति णामं कीरिहिह । एवं च परिवद्गमाणो कोनुहली बालो कुकुब-मक्कबए
पसु-संबर-कुरंग-घोरुहपेहिं यंधण-वंधणुहिं कील्जिहि ति । एवं च कीर्जतस्म अट्ट वरिसाइं पुण्णाइं । समागनो वासारतो ।

18 अवि य,

गजंति घणा णवंति वरहिणो विजुला वलवलेह । रुक्सम्मे य बलाया पहिया य घरेसु वर्वति ॥ जुप्पंति गंगलाई अजंति पवाजो वियसए कुढमो । वासारत्तो पत्तो गामेसु घराई छंजाँत ॥

21 प्रिसे य वासारत-समप् णिगाओ सो रायउत्तो मित्तकुमारो णयर-बाहिरुहेसं। कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं वंधण-21 बहेहिं अध्छिहिइ। तेण य पप्सेण मोहिणाणी साहू बिखिहिइ। वोलेंतो खेय सो पेरिछऊण उवमागं दाहिइ चिंतिहिइ य 'महो, केरिसा उण रायउत्तस्म पयई, ता किं पुण एत्य कारणं' ति। उवउत्तो ओहिणाणेणं पेरिछहिइ से ताराचंद-साहु-रूबं, 24 पुणो जोइस-देवो, पुणो रण्णुंदुरओ, तलो एत्य ममुप्पण्णो' ति। जाणियं च साहुणा जहा एमो पविवुत्सह ति विंतयंतो 24 भाणिहेड। 'अवि य,

भो साहू देवो बि य रण्णुंदुरको सि किं ण सुमरासि । णिय-जोणि-वास-तुहो जेण कयरथेसि तं जीवे ॥'

27 तं च सोऊण चिंतिहिंह कुमारो 'अहो, किं पुण इमेणं मुणिणा अहं भिलको, साहू देवो रण्णुंदुरको' नि । ता सुय-पुण्वं पिव 27 मंतियं णेण । एवं च ईहापूहा-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्य तहाविह-कम्मोवसमेणं जाई-सरणं से उवविज्ञिहिंह । णाहिंह य जहा अहं सो ताराचंदो साहू जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरण्सु रण्णुंदुरो जाओ ति, सम्हा मओ णमोक्कारेण इहागओं 30 ति । तं च जाणिऊण वितिहिंह । 'अहो, चिरस्थु संसार-वासस्स । कुच्छिओ एस जीवो जं महा-दुक्स-पंपरेण कह-कह वि १० पाविऊण दुख्दं जिणवर-मग्गं पमाओ कीरह ति । ता सञ्ज्वा संपर्य तहा करेमि जहा ण एरिसाई पावेमि । इमस्स चेव मुणिणो सगासे पञ्चइं इमाई तवो-विहाणाई, इमाई अभिग्गह-विसेसाई, इमा चित्रण करेमि' ति चिंतयंतस्स अउब्ब- अउ करणं खवग-सेढी अर्णत-केवल-वर-णाण-देसणं समुष्यजिहिंह ।

<sup>2&</sup>gt; P च रियसवरणा 3> उ ह for त्ति, P विंतिरि, J om. ियए. 4> P तुरवा. 5> P दुल.ं, P विरहयं. 6> P वेय for चिय, P संसारदुर्गा, P om. थ. 7> P से चिट्ठं च सारंणंदुरदुंदुरीशो, J कोइवाईण P कोइवाथिए, P विंतेष 8> J वंत for पंत, P तिह्मवा for लक्ष्मण, J आहारंतेण 9> P तरंडयंती हुनतो तं ईसि, P एतारिसं च तं, P रण्णदुर 10> J केणावि, P कालंतरेण, कुविशो होही। 11> J उत्तरंगं, P कंदुह्य, P कोसे, J अन्ना लिक्सवाओ अवणेश्व अ अन्ना. 13> P inter. नु को कि नर्रओयारं, P सुत्तीं कि पत्ति, P रलोकिजिंग ति, P om. नजो, P महिलाण नयरीए महिर्रसः 15> P कुन्छीए गक्से उववन्नो ।, P om. य, P अव्व for सक्त. 16> P जाओ for मित्स्स, J adds त्ति after भविरस, P से जोयस्त, P कीरहर, P भाणकोक्तहली, J पालो for सक्त. 16> P जाओ for मित्स्स, J adds त्ति after भविरस, P से जोयस्त, P कीरहर, P माणकोक्तहली, J पालो for बालो. 17> P कुरंगमोक्दुरेहिं बंवणबद्धण कीलि, J ति for ति, P om. च. 19> P विक्तुला चलचलेश्व 21> P om. य, P वणेणित. 22> P om. अच्छिहिंद, P य तेणसेग य ओहि, P विचयर, J वोलेबेय, P om. चेय, J उवगभीगं, P दीहीह, J विनेहिंदिज P om. चिनिहिं व 23> J inter. पर्यह के रायउत्तरस, P पुण तेरव, P पेक्ज़्र से. 24> P रण्णंदुरलो. 26> P रण्णंदुरणो, J किण्य P कि दिन्न. 27> F वितिहीं, P रण्णंदुरतो, P ति for पिय. 28> P से उत्पन्न । जाणियं च लेणं जहा अबं से तारा, P पुणो, P तिरिएसो रणंदुरो, J उ for मओ. 30> उपरंगरे. 31> P संपयत्नह, P inter. परिसाई केण, J वेश. 32> J सवासे, J om. त्तीविहाणाई इमाई. 33> P समुप्रजिह ति

ACAD WAT 2 320

प्रसंतरिम जं तं ब्राउय-कम्मं ति तेण संगहियं। केवल-णाणुष्पत्ती तस्स सभी दो वि आयाई ॥
एवं च तक्सणं चेय तत्तिय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ ति। तेण मणिमो जहा एस अम्हाणं सम्याण वि पडमं
धिसिर्दि विविहेइ । अम्हाणं पुण दस-वास-कक्साउयाणं को वश्वह ति।

§ १८४ ) इसं च रण्णुंदुरम्खाणयं णिसामिऊण सन्वाभं चेय तिथर्मिन्प्यमुहाणं सुरासुराणं मणुयाण य महंत कोडचं समुप्पणं । मत्ति-बहु-माण-सिगेह-कोडय-फिब्मर-हिबएणं सुरिंदेणं बारोविको णियय-करयछे सो रण्णुंदुरो । मणियं च ६ वासवेणं । 'बहो.

तं चिव जए कयत्यो देवाण वि तं सि वंदणिजो सि । बम्हाण पढम-सिद्धो जिणेण जो तं समाइहो ॥ भो भो पेच्छह देवा एम पमावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झति अणंतर-भवेण ॥

तेणं चिय बेंनि जिला श्रहयं सब्वेस चेय सत्तेस । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समझीणा ॥' एवं जहा बासवेण तहा य सन्व-संरिदेहिं द्णय-णाहेहि य णरवड्-सण्हिं हत्याहर्त्थि घेप्पमाणो राय-कुमारको विय पसंसिज-माणो उवबृहिजंतो विशिक्तिंजतो विष्णकंतो परियंदिओ पूहकण प्लंसिओ। सही धण्णो, सही पुण्णवंती, सही कमत्थी, सही 12 सहस्वला), मही भरहाण वि एस संपूर-मणोरहो ति जो भणंतर-जम्मे तिर्जि पानिहड़ । ण भण्यहा जिणवर-वयणं ति । 12 एयम्मि बवसरे बिरइयंजलिउडेण पुच्छियं पडमप्पह-देवेणं। भणियं च णेण 'भगत्रं, सम्हे भन्दा कि सभन्द' सि। मगबया मणियं 'भन्वा'। पूजी देवेण मणियं 'मूलह-वोहिया दुलह-वोहिय' ति । भणियं च भगवया 'किंचि 15 जिमित्तं और्गीकरिय सुरुह-बोहिया ण अण्णह् 'ति । पडमप्पतेण अणियं 'भगतं, कड-अव-सिव्धिया अम्हे पंच वि जणा' । 15 भगवया भणियं 'इसो चउरथे भवे मिहि पाबिहह पंच वि तुरहे' ति । भणियं पउमप्पमेणं 'भगवं, इत्तो चुका इत्य उप्पत्निहामो' ति । भगवया भणियं 'इओ तुभं चहुत्रणं वणियउत्तो, परमवरी उण रायडत्तो, परमसारी उण 18 रायभूया. पडमचंडी उण विंहे सीहो, पडमकेसरो उण पडमवर-पुनो'ति । इमं च भणमाणो समुद्रिको भगवं 18 धरम-नित्थयतो, उनसंघरियं समनसर्णं, पविजया इंदही, उद्विजो कलगलो, पयद्दो वासवो । विहरितं च पगद्दो भगवं कुमुद-संब-बोहुओ विय पुण्णिमायंदो । अम्हे वि मिल्रिया, अवरोप्परं मंलावं च काउमाहता । पुक्रमेकं जंपिमो 'भो, 21 णिस्पं तुब्मेहिं जं भगवया आइट्टं। तभी एत्य जाणह किं करणीयं सम्मत्त-कंभायं' ति । तभी मंतिकण सब्बेहिं 'अही, 21 को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वण सीहो, अण्णो राय-दृहिय ति । ता सन्वहा विसंटलं आवडियं इसे कर्ज । ता ण-याणामो कहं पुण बोहि-लाभो अम्हाणं पुण समागमो य होजा' ति । 'ता सुख्वहा हमं एत्य करणीयं' ति चिंतयंतेहिं 24 मणियं । 'अहो पडमकेसर, तुमं भगवया आहुटो, 'पच्छा चविहिसि', ता तए दिव्वाए सत्तीए अम्हाणं जल्य तत्थ गयाणं 24 सम्मर्स दायन्वं, ण उण समा-सुंदरी वंद्-तुंग-थण-थल-पेह्नणा-सुदृह्नि-पम्हुट्ट-सयल-पुन्व-जंपिएण होयन्वं'। तेण भणियं। 'देमि वहं सम्मत्तं, किंतु तुब्भे मह देंतस्स वि मिच्छतावहयमणा ग पत्तियायहिह । ता को सप् उवाओ कायच्यो' ति । 27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संरुत्तं, ता एयं पुण एत्य करणीयं । अत्तजोत्तजो रूबाई जं भविस्साई रयण-मयाई काऊण एकस्मि 🗥 टाणे णिक्सिप्पंति । तस्मि य काले ताई देखिकानि । ताई दट्टण कवाई पुच्च-जन्म-सर्गं साहिण्णागेण धन्म-पश्चित्ती वा भवेज' सि भणमाणेहिं णिम्मवियाई अत्तणो रूव-सारमाई रयण-पडिरूवचाई। ताई च णिक्खिलाई णेजण वणे जत्य सीहो 30 उववजितिह सि । तस्स य उविर महंती सिला दिक्य सि । तं च काऊण उवगया णियय-विमाणे । तत्थ भोए भंजता ३० जहा-सुद्दं मच्छिउं पयत्ता । तभो कुमार कुवलयंबद, जो सो ताण मज्जे पडमप्पद्दो देवो सो एकपए चेय करिसो जाओ। अविय.

<sup>1 &</sup>gt; P, after मस्स, repeats अप्रव्यक्षरणे स्वागासेदी etc. to केवळवाणुव्यनी तस्स 2 > P om. ्व, प्रवेत्तकला(त ) को प्र om. ित, P वसी for इस. 3 > P सहरसाव for लक्काप, प्र विद्य P वचा . 5 > प्र क्रवंजलि (णे?). 8 > P सहावी for प्रसाव for इस. 3 > P सहरसाव for लक्काप, प्र विद्य P वचा . 5 > प्र क्रवंजलि (णे?). 8 > P सहावी for प्रसाव , P सवे . 9 > P ते वण for तेणं, P अित्यं. 10 > P वावेणण for वास्त्रेण, J om. य, P तरवर, P हस्वाहरवेहि, P रायकुमारों. 11 > P उवगूहिळातो, P om. वाणणळंतो (of J?), J विविधादिओ, P प्रसंसिक. 12 > P स्ववहा for अही before अक्हाण, P संपुत्र for संपूर, J जिपवर्ण. 13 > P adds य before अवसरे, P विरह्य पंजलि . 14 > P अन्ता for अब्हा ter मणियं, J om. पुणो देवेण अणेयं, J दुल्ह्योधिआ ति. 15 > P अमीक्ष्ती मु , P प्रसंस्थले, J क्तिभव. 16 > J इती for इशी, J पाविहिष्ट, J त्रम्हेहिं ! P तुब्से ति ! J इती चुक्का P दत्त चुन्ना. 17 > J उपच्छिहामो, P संपिछ्णहामों. J हती for हभी, P om. पुणाचरो अण स्वयज्ञतो, P पदमसारों. 18 > P om. दण before विज्ञे सीहो (an P), J पदमवरस्स चुत्तो, P भणमाणो अवहिओ. 19 > P विरिक्षितं, P om. च, J पथत्तो ! कुमुद . 20 > J adds अनवं after पुणिणमायंदी. 21 > J जन्दस्य ति. 22 > P अक्रे रायउत्तो, P द्विज्ञा ति, J विसंयुक्त. 23 > P ना एयं ण-, P om. पुण, P om. ति. 24 > P पुणाकेत्रेत. 25 > P adds द्वाजण before धुदरो , J त्यलाहरोहणा. 26 > J महिदसंतस्म मिन्छत्ती , P ते for ता. 27 > P om. पुण before एस्त, P अत्तिणो ह्वाई, P om. जं, J अविरसरं. 28 > P थाणे निक्त्यमंति, J णिक्तिवर्गति. 29 > P वि for ताएं च, P inter. जत्य and वणे. 30 > J विगाणे, P सुंजिता. 31 > P पुणापी.

। वियलंत-देह-सोहो परियण-परिविज्ञिको सुदीण-मणो । पवणाहको व्य दीवो झत्ति ण काको कहिं पि गओ ॥ तत्तो य चविज्ञण मणुवाणुपुक्वी-रज्जू-ससापहिको कत्य उववच्छो ।

३ १८५) इहेब जंबुद्दि भारहे वासे दाहिण-मिल्सिम-संदे चंपा णाम प्रयशि। सा य केरिसा। अवि य, अवल-हर-तुंग-तोरण-कोदि-पढाया-फुरंत-सोहिछा। जण-णिवहुद्दाम-रवा णयरी चंप ति णामेणं॥ तीए णयरीए तुल्लिय-घणवद्-धण-विद्दवो घणदत्तो णाम महासेट्टी। तस्स य घर घर-छच्छि व्व छच्छी णामेण महिला। कितिए य उघरे पुतत्ताए उववण्णो सो पडमप्पमो देवा। जवण्द य मामाणं बहु-पिटपुण्णाणं अद्धुमाण य सहंदियाणं ह मुकुमाल-पाणिपाको रतुप्पळ-द्छ-मारको विय द्रारको जाओ। तं च दृष्टण कयं वक्षावण्यं महासेट्टिणा जारिसं पुत्त-संभस्सुद्यु ति। कयं च से णामं गुरूहिं खणेय-उवयाह्गुहिं सागरण दत्तो ति सागरदत्तो। तको वंवधाई-पिरवृद्धो अक्षेण य जोव्वणं संपत्तो। तो जोव्वण-पत्तस्स य ता रूद-धण-विद्दव-जाइ-समायार-सीलाणं विणय-कुलाणं द्रारिया सिरि अव स्थेण सिरी णामा उवभोग-सहा एगा दिण्णा गुरूयकेलं। तको क्लेय-णिद्द-बंधु-भिष्क-परिवारो अच्छिटं ययत्तो। को य से कालो उववण्णो। अवि य,

12 रेहिति इंस-मंद्रिल-मुत्ताहरू-मालिया-विहूसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-वह्याउ व णईओ ॥ 12 रेहिति वणे कासा जरूरिम कुमुयाईँ णहयले मेहा । सत्तव्कयाईँ रण्णे गामेसु य फुल-णीयाई ॥ पुरिसे य सरय-काले मत्त-पमत्ते णिव्चरे जणवण पुण्णमासीण महेते उसवे वहमाणे मो सागरदत्तो सेट्रिउत्तो णियय-बंधु-णिद्ध15 परियारो णिगाओ णयरि-कोमुई दहूण । एक्किम य जयरि-चक्चरे णहेण णिव्चरं पुगत्तं । तत्त्व हमे पित्वं कस्स वि कह्णो 16 सुहासियं । अबि व ।

यो पीमान् कुळजः श्रमी बिनयवान् घीरः कृतजः कृती, रूपेश्वर्ययुतो द्यालुरहातो दाता श्रुचिः सन्नपः ।

18 सङ्गोगी दृदसीहृदो मधुरवाक् मत्यवतो नीतिमान्, बन्धूनां निलयो नृजन्म सफलं तस्यह चामुत्र च ॥

18 तं च बोळंतेण तेण सागरवृत्तेण णिसुयं । तओ सुहामिय-रसेण भणियं तेण । 'भो भो भरह-पुत्ता, लिहह मायरवृत्तं हिमिणा
सुहासिएण क्रक्लं दायव्यं' ति । तओ सन्वेहि वि णयरी-रंग-जण-णायरपृष्टिं भणियं । 'अहो रसिओ सायरवृत्तो, अहो विवद्गो,

21 अहो दाया, अहो चाई, अहो पत्थावी, अहो महासत्तो' ति । एवं प्रमंतिए जगणं, तओ पृक्कण भणियं खळ-णायरपृणं 'सर्च 21 चाई विवद्गो य जह णियय-दुक्लाजियं अत्यं दिण्णं, जह पुण पुट्य-पुरिस्तिजयं ता कि पृत्य परवृत्वं देतस्स । भणियं च ।

'जो देइ धणं दुह-सय-समज्जियं अत्या सुय-बलेण । सो किर प्रसंसणिजो इयरो चोरो विय वराओ ॥'

थेवं पि खुडह हियए अवसाणं सुपुरिसाण विसलाण । वाबालाहय-रेणुं पि वेच्छ अधि दुहाबेह ॥

80 तह वि तेण सहत्यत्तर्णण ण पयडियं । आगओ धरं, विरह्या संज्ञा, उवगओ तस्म उवविद्वो, लक्खिओ य सिरीए ३०

हंगियायार-कुसलाए जहा किंचि उद्यिगो विय लक्खियह एसो । लद्ध-पणय-पसराण् य सणिओ तीए 'अज्ञ तुमं दुम्मणो
विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेंतेण भणियं 'ण-इंचि, वंजलं सस्य-पोण्णिमा-महूसवं पैच्छमाणस्स परिस्समो

<sup>1 &</sup>gt; १ न्सोमो, १ परिविजिजो 2 > १ ००० व उ नः ऊण, १ रज्ञसमा 3 > उ जंब्धों , १ नगरी, १ केरिसी 4 > १ तोरणुकोडिपटागा । १ देशमया 5 > १ ००० सहा, १ ००० य 6 > १ तीय उयरे, उ उपरे, १ नवण्ड मासायं, १ पण्णाहं अहु मार्ग राहंदियां सुकु 7 > उ ००० तह, १ adds न after कर्य, १ महस्तेंहुणा 8 > उ पुत्तकं सन् अप १ पुत्तकं सुरू १ पुत्रकं १ पुत्रकं १ पुत्रकं सुरू १ पुत्रकं १ पुत्रकं सुरू १ पुत्रकं सुरू १ पुत्रकं य पुत्रकं १ पुत्रकं सुरू १ पुत्रकं १ पुत्रकं

18

24

27

आक्षो, णिवजामि' ति भगमाणो णिवण्णो । तत्व व बलिय-यसुत्तो किं कि पि विंतयंतो चिट्टइ ताव सिरी पसुत्ता । । सुपसुत्तं च तं णाऊण सिणयं समुद्धिओ । गहियं च एकं साहवं, फालियं च । एकं णियंसियं, तुइवं कंटे णिवदं । अधिच च खिवा-खंडलवं । वासहर-दार बालिहिया इमा गाहुहिया । अवि य,

संबच्छर-मेत्तेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ। ता जिल्हंघण-जाकाउलम्म जलणम्म पविसामि ॥ सि लिहिजण णिगाओ वास-घराओ। उवगको णयर-णिद्धमणं । णिगाओ तेण, गंतुं पयत्तो दिक्षणं दिसिवहं ! तं च 6 केरिसं ! अवि य,

बहु-रयणायर-किछेओ सुरूब-विवरंत-दिञ्ब-जुबह-ज्ञणो । विबुह्यण-समाहण्णो सग्गो इव दक्खिणो सहर ॥
तं च तारिसं दक्खिणावहं जवगाहितो संपत्तो दक्खिण-समुद्द-तीर-संसियं जयसिरि-णामं महाणवरिं । जा व कहसिया । कंखणध बिहय-पायार-कंची-कळाव-रेहिरा, बहु-रयणाळंकारिया, सुत्ताहार-सोहिया, संख-वळय-सणाहा, दिञ्ब-मज्य-सण्ह-णियसण- ॥
मळय-रस-विलेवण-णाणा-विहुळाव-ज्यिह-मणोहरा, चार-दियवर-रेहिर-कप्पर-प्र-पसरंत-परिमळ-सुयंध-प्व-मधमर्चेतुग्गारकक्कोळय-जाइफळ-जंबग-सुयंध-समाणिय-नंबोळ व्य णज्जह वासय-सज्जा विय पणहणि महाससुद-णायग-गहिय ति । अवि य,
चिरङ्य-स्थणाहरणा विलेवणा-रङ्य-सुरहि-तंबोळा । उयहिन्दङ्यं पिहच्छह वासय-सज्जा पणहणि व्य ॥

\$ १८७) तीय व महाणवरीषु बाहिरुद्देसं एकस्मि जुण्णुजाण रसासोयस्स हेट्टा दूर-पह-सम-किछतो जिसक्जो सो वाणियउत्तो । कि व वितिउ पयत्तो । अबि य,

16 कि मयर-मच्छ-कच्छव-इछिर-वीई-तरंग-अंगिछ । उयिहिन्म जाणवत्तं छोद्वणं ताय वश्वामि ॥ कि वा णिइय-असि-पहर-दारियासेस-कुंअवीदाए । आरुहिउं कुंबर-मंडलीएँ गेण्हे बला लर्बिछ ॥ कि वा पयंड-सुय-सिद्दर-वच्छ-णिच्छछणा-रुहिर-पंकं । अर्ज चिय अजाए देमि बर्लि मंस-खंडोहें ॥ कि वा राई-दियई अबहित्यय-सयछ-सेस-वावारो । जा पायालं पत्तो खणामि ता रोहणं चेय ॥

किं वा गिरिवर-कुद्दरं चतं लिगऊण मेलिउं जोए । अवहश्थिय-संस-भओ घाउव्वायं च ता घमिमो ॥ इय हिचउच्छाह-स्तो अवस्त-कायव्य-दिण्ण-संकष्पो । जायच्छह विषय-सुओ किं कायव्यं नि संमूढो ॥

21 एवं च अच्छमाणेण दिहो एक्ट्स माख्र-पायवस्य पसरिओ पायओ । तं च दहुण सुमारिओ अहिणव-सिक्सिओ खण्ण- 21 वाओ । अहो, एवं अणियं खण्णवाए ।

मोनूण खीर-रुक्षे जद्द अण्ण-दुमस्स पायओ होह । जाणेजसु तत्थरथो श्रीय महंतो व्य थोओ व्य ॥

24 ता अवस्सं अत्थेत्य किंचि । ण हमं अकारणं । जेण भाग्नियं धुवं बिद्ध-पलासयो । कित्तियं पुण होज अत्थो ।

तणुयन्मि होह थोवं श्रूलन्मि य पादवे बहुं अत्थं । रयणीप जल-समाणे बहुवं थोवं नु उम्हालं ॥

ता श्रूलो पुस पादवो, बहुओ अत्थो । ता कि कण्यं कि वा रयणं कि वा रयणं ति । हूं,

27 विद्धिम्म पृष्ट् रतं जह पाए तो भवेज रवणाई। शह और तो रवयं शह पीर्य तो भवे कणयं॥ के सूरे पुण होजा अत्थो।

जेत्तिय-मेत्तो उवर्रि तैत्तिय-मेत्तेण हेटुओ होइ । ण-याणियइ तं दब्वं पावीयदि एस ण व ति ॥ जह उवर्रि मो तणुओ हेट्टे उण होइ पिंहुल-परियेढो । ता जाणसु तं पत्तं तणुण उण तं ण होजा हि ॥ ता ण वृरे, दं खणामि, देवं णमामो त्ति । 'णमो इंदस्स, णमो धर्गोदस्य, णमो घणयस्स, णमो घणपालस्म' ति । तं, पढमाणेण खयं पएमं । दिट्टो य णिही । दे गेण्हामि जाव वाया । भवि य,

1 > Jadds (on the margin) य before सिरी, ए पन्ता प्रमुत्ता पन्तं च तं न लाडण. 2 > ए समुबहुओ, ए साध्य ए om. दुर्थं 3 > ए सं खंडिया संडिय। संडिय। संडिय। 4 > 1 जाल्यण. 5 ) ए तियय रिण वास, ए त्यर निवस्त ए ए om. दुर्थं 3 > ए सं खंडिय। संडिय। संडिय। संडिय। 4 > 1 जाल्यण. 5 ) ए तियय रिण वास, ए त्यर निवस्त ए ए adds न after प्रयत्ती. 7 ) उ मुक्त प्र ए स्वाह की. 8 > उ तीर, ए संस्थं, उ मगह रिण महा, ए । ताम जाव कहिस्यं । 9 > ए पार रिण प्रायर, उ रेहिर, उ लेकारिय, उ सोखिय, उ स्वाह प्र ए मंग्र कि महा प्र ए विस्त ए ए तियस ए विस्त स्वाह प्र ए संबिर, उ स्वाह प्र ए संविर, उ स्वाह प्र ए संविर, ए संवह प्र ए विस्त प्र ए विस्त स्वाह प्र ए संविर, उ मार प्र ए स्वाह प्र ए स्वाह प्र ए स्वाह प्र ए से स्वाह प्र ए से स्वाह प्र ए से सिर, ए का सिर, ए का सिर, ए साम रिण संस कि अ उ जार रिस, ए का सिर, ए का सिर, ए महिर, ए का सिर, ए प्र ए सिर, ए साम रिण संस कि अ उ जार रिस, ए का सिर, ए प्र ए सिर, ए साम रिण संस कि अ उ जार रिस, ए साम रिण जार प्र ए सिर, ए साम रिण जार सिर, ए प्र ए सिर, ए साम रिण सिर, ए प्र ए सिर, ए साम रिण सिर, ए प्र ए सिर, ए साम रिण सिर, ए प्र हिर, ए सिर, ए सि

। जह वि तए उवकद्वा रिक्सज्जह चक्कविशा एसा । गेण्हसु य मंड-मोह्नं थोयं चिय अंजली-मेतं ॥ ६१८८) एवं च सोकण गहिया एका अंजली रूवयाणं । णिही वि झत्ति पायाले अहंसणं गओ । णिकहं च णेग कंट-अकुपारे सं पुरुक्तयं । तको चितियं विभियउत्तेण । 'बहो, पेच्छ चवलत्तणं देव्वस्त । अवि य. हाऊण ज दिव्यं चित्र पुणो वि दाऊण कीस व्यक्तित्तं । महिला-हियय-गई विय देव्य-गई सध्वहा चवला ॥' तहा वि कयमणेण मंड-मोछं । इमेणं चेय समजिउं समत्यों हं सत्त-कोडीओ । सवि य, एएएं। चेय अहं णट्ट-दरिइं कुछं सह करेजा । विवरीय-मीक चरित्रो जह देख्वो होज मज्झत्यो ॥ विंतयंनो पिनट्टो तिश्म महाणयरी-विविध-मगारिम । तत्य य घोर्छनेण दिट्टो एकस्मि नामणिम वाणियको परिणय-वजी मिऊ महत्वो उज्जय-सीलो । तक्षो दट्टण चिंत्तयं । 'एम साहु-विश्वजो परिणजो य दीसह । इमस्स विस्ससणीयस्स सम-१ श्लियामि' ति । उदगओ तस्स समीवं । मिणयं च लेल 'ताय, पायवडणं' । तेल वि 'पुत्त, वीहाऊ होहि'ति । तेणं विष्णं श कासणं णिसण्णो य । तम्मि णयरे तम्मि द्यदम्मि महसदो । तओ बहुको जणो एइ, ण य सो पश्णिय-वको जरा-जुल्ला-जजर-गत्तो ताणे वाउं पि पारेह । तं च जण-संघट्टं दट्टण भणियं र्हामणा 'ताय, तुमं महिंभतराओ जांजहि जं भंडं श्रह 14 दाहामि जणस्त'। भणमाणो दाउं पयत्तो । तको एस ैखियं देइ ति तं चेय आवर्ण सन्दो जणो संपत्तो, स्रांणण य 14 पेसिओ जेज अमूद-लक्खेण। जाव थोव-वेला ताव विक्रीयांहं भंडाई, महंती लाभी जाओ। विजिएण चिंतियं। 'ब्रही, पुण्णवंती एस दारओ, सुंदरं होइ जह अम्ह वरं वश्वह' ति चिंतयंतेण भणियं। 'भी भी दीहाऊ, तुमं कक्षी आगशी'। 15 तेण भणियं 'ताय, चंपापुरीओ' । तेण भणियं 'कस्सेत्य पाहणजो' । तेण भणियं 'सजाणांणं । श्रेरण भणियं 'अहो, अम्हे 15 कीस सज्जाग ज होमों'। तेज भिजर्व 'तुमं चेय सज्जागे, को अण्णों' ति । तओं तेण विणएण तालियं भामणं, पयहो घरं, उवगक्षो संपत्तो तथ्य य । तथ्य णियय-पुत्तस्स व क्यं णण सयङं कायग्धं ति । पुणो अव्भंगिय-महिय-उम्बत्तिय-मिन्नय-18 जिमिय-विलित्त-परिहियस्स मुह-णिसण्णस्स उवट्टाविया अहिणबुडिभजमाण-पओहर-भरा णिग्मछ-मुह-मियंक-पसरमाण- 18 कवोल-कंनि-चंदिमा विसद्दमाण-कृवलय-दल-णवणा सम्बहा कुसुमबाण-पिय-पणदृणि व्य तस्स पुरक्षो वणिएण जिपय-दुहिय ति । भणिओ य गण थेरेण 'पुत्त, मह जामाओ तुमं होहि' ति । भणियं च गण 'ताय, अन्हं वयं कुछं गुणा सत्तं वा 21 ण जाव जाणह ताव णियय-दुहियं समप्पेह नुब्मे'। भणियं च घेरेणं 'किं तए ण सुधं कहिं चि पढिजंतं। अवि य, क्र्यंण पजाइ कुळं कुलेण सीळं तहा य मीखेण । णजंति गुणा तेहि मि णजाइ सर्त पि पुरिसाण ॥ ता तुह् विणय-रूवेहिं चेय मिट्टो अग्ह मील-सत्तादि-गुण-पित्थारो । सम्बहा एसा तुन्त्रं मण् समप्पिय' ति । तेण भणियं । थ्व 'ताय, भरिय भनियन्त्रं । अहं पिउइराओ जीदरिओ कंग वि कारंगण । ता जह तं मह जिप्फण्णं, तभी जं तुमं भणिहिसि थ्व तं सब्बं काहामि । अह ां विय णिय ता जरूर्ण मह सरणं नि । एवं सब्भावे साहितु मा पिडवंधं कारेह्र' । तेण भणियं 'एवं

30 तिहि-करणिम पसस्ये पसस्य-जक्षत्त-रूगा-आयिम । सिय-चंदण-वास-घरो भारूढो जाणवत्तिम ॥ 30 र् १८९) तत्थ य से आहरंतस्स पहयाई पडहयाई, पवाइयाई संखाई, एटिये येमणेहिं, जय-जय-कारियं पणइयणेण । तभो दिक्खिडण दक्खणिको, पूहडण समुद्द-देवं, भभिवाइडण वाणियं, जोकारिडण गुरुषणे कथ-मंगल-णमोकारो पयदो । 38 तभो चालियाई सबस्वयाई, पूरिओ सेयवडो, पयदं पवहणं, रुद्धो अणुकूलो पवणो, डोइओ णइ-मुद्दिम पिटओ समुद्दे । 28

आदियत्तिया, संगहियं पाणीयं, वमीक्यं धण्णं । सध्वहा,

ववश्थिए किं तुह मए कायव्ये'। तेण भणियं 'एयं मह कायव्यं । पर-तीर-गामुर्च इमिणा भंड-मोह्रेण भंड गहियव्यं, 27 जाणवत्ताहं च भंडेयव्याहं, पर-तीरं मए गंतव्ये' ति । तेण भिन्यं 'एवं होय' ति । तथो तिहयहं चेय घेनुमारदाहं पर-तीर- <sup>27</sup> जोगगाहं भंडाहं । कमेण य संगहियं भंडं । सज्जियं जाणवत्तं, गणियं दियहं, ठावियं रुग्गं, पर्याहेया जिज्जामया, गहिया

<sup>1 &</sup>gt; 1 ° अह रक्षति शि. म थोनं, म अंज शर्मोत्त 2 > म एक्का अंजुली स्व्याणं, म adds म before झित्त, म om. from कंठकल्पडे तं पुटु रुव etc. to समीवं। सिमर्थ व लेगा। (in line 9). 9 > प्रताहजो, म adds मांगा तेम, after होति ति. 10 > म तिस्लगो य । तंमि य नगरे तंमि य विश्वहें महुसुवो, म जुरज्जाः 11 > म तेम रिमर्थ काम, म एक. दि, म आयण रिमर आवणं, म जाय स्वाप्ता म तो में मिन भागि, म ताम सिसीयाहं, म लोभो शिव हामो 14 > म सुंदर, म जात. ति, म केत्र रिमर क्षेत्र कामा 15 > म जाय स्वाप्ता कामा विश्वीयाहं, म लोभो शिव हामो 17 > म जात. ति, म केत्र रिमर क्षेत्र म जाय स्वाप्ता कामा विश्वीयाहं, म लोभो शिव अधिम, म तिवयपुत्तन्त वर्षणेण क्ष्य स्वयंत्र, म जात. ति, म अपने कामा विश्वीयाहं, म जात्र स्वयंत्र मांगा 19 > म जुन्यमहरूवाण, म द्विशाः 20 > म जात्र स्वयंत्र मांगा 19 > म जुन्यमहरूवाण, म द्विशाः 20 > म जात्र स्वयंत्र मांगा 19 > म जुन्यमहरूवाण, म द्विशाः 20 > म जात्र स्वयंत्र मांगा विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहे म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहे म विश्वीयाहं स्वराहे म विश्वीयाहं स्वराहे म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहे म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाहं स्वराहं म विश्वीयाहं म विश्वीयाह

21

33

मरगय-मितिय-कणब-रूप्य-संघाय-गिक्सणं बहुयं। गण्णेण गणिकंतं बहियाको सत्त-कोडीओ ॥ तभो तुट्टो सायरदत्तो। 'अहो, जह देवस्स रोयइ, तभो प्रिय-प्रकृण्णो विय कहं जाओ' ति चलिको य तीर-हुत्तं। तस्य य ६ चालियाहं जाणवत्ताहं, संपत्ताहं समुद्र-गण्झ-देसम्मि । तस्य य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए विट्टं एकं सुप्य-पमाणं ६ ककार-किसणं मेह-पढलं। नं च दृट्टण मिणयमणेण। 'पृयं मेह-खंडं सम्बहा ण सुंदरं। अवि य ।

कजाल-तमाल-सामे लहुयं काऊणे परिहवाविष्टयं । बहुंतं देह भयं पत्तिय-कण्हाहि-पोयं व ॥ ९ ता कंत्रह लंबणे, मदलह सेयवर्ड, ठएह भंडे, थिरीकरेह जाणवर्त्त । अण्णहा विणट्टा तुब्मे' ति । ताव तं करिसं जायं ति । ९ अवि य.

क्षंघारिय-दिसियकं विक्षुजल-विलसमाण-धण-सर्द् । मुसल-सम-वारि-धारं कुविय-क्यंतं व काल-घणं ॥ 12 तं च तहा वरिसमाणं दृदृण भावलीहूया विणया । खणेण य किं जायं जाणवत्तस्स । अवि य,

गुरु-भंड-भार-गरुष उविरं विरसंत-भेद-जरू-भरियं। बुज्य-विस्क्या-परियणं झित्त णिबुई समुद्दिम् ॥
तस्य य सो एको वाणिय-पुत्तो कद-कह वि तुंग-तरंगावडणुकोहं करेमागो विरिक्क-नेश्च-कुरुंठीए छग्गो। तस्य य वरूगो

15 हीरमाणो मच्छेहिं, इम्मंतो मयरेहिं, उछिहिज्जमाणो कुम्म-णक्कोहिं, विलुल्जिमाणो संखउलेहिं, अण्णिजमाणो कुंमीरएहिं, 15
फालिजमाणो सिंसुमारेहिं, भिजेतो जरू-कि-नेत-मुसलेहिं, कह-कह वि जीविय-मेत्तो पंचिहें अहोरतेहिं चंददीवं णाम दीवं
तस्य छग्गो। त्या कहं कहं पि उत्तिण्यो। पुणो मुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्यो एक्कस्य तीर-पायवस्य अधे समासत्यो।

18 तथा उद्दाह्या इमस्य छुद्दा। जा य करिसा। अवि य।

विष्णाण-रूत-पोरस-कुल-धण-गञ्जुक्तणे वि जे पुरिसा । ने वि करेड् खोणे खल्यण-सम-सोयणिजयरे ॥ ५ १९० ) तको तारिसाए खुहाए परिगको समुद्विको नीर-तरुवर-तलाओ, परिमित्तं समाहको तम्मि चंद्रीवे । ११ केरिसे । धवि य,

बउलेळा-वण-सुहए शिक्सळ-कप्पूर-पूर-पसरिम । अवहसिय-णंदणा किंणरा वि गायंति संतुट्टा ॥ वच्छच्छाओच्छहए छप्पय-सर-मांमर-सउण-पउरिम । कय-कोउया वि रविणो भूमिं किरणा ण पावंति ॥

24 तिम य तारिसे चंद्दीचे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुहाई भक्ताई फलाई । तको तं च साहरिकण कय-पाणाहुई वियसंत- 24 कोडको तिम चेव वियर्षंड पयत्तो । अमभागेण य दिहं एक्किम पएस बहु-चंदण-वण्ण-एला-लवंग-ल्याहरंत्र । तं च दहूण आबद्ध-कोडओ मंपतो नमुंमं, जाव सहसा णिसुओ सहो कम्स वि । तं च मोऊण चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, महो विय 27 सुणीयह । कस्म उण होहिंह त्ति । जहा फुडक्सरालावो तहा कस्म वि माणुसस्स ण तिरियस्म । ता किं पुरिसस्स किं वा 27 महिलाए । तं पि जाणियं, ललिय-महुर-चरालावत्तगेण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स । ता किं कुमारीए आड पोढाए । तं पि णायं, सल्जा-महुर-पिओ सण्द-सुकुमारत्तगेण आहो कुमारीए ण उण पोढाए । ता करथेल्य अरण्णीम 30 माणुस-मंभग्नो, बिमेसओ बाला-अवलाए ति । अहवा अहं चिय करथेल्य मंपत्तो । सम्बहा,

र्जं ण कहासु वि सुब्बइ सुविभे वि ण दीसए ण हियबस्मि । पर-तत्ति-तम्मएणं तं विय वृद्ध्वेण संघिष्ठयं ॥' वितयंतेण णिरूवियं जाव दिट्टा क्यांल-वंभ-णिटरूंब-अंतरेण रत्तासीयस्स हेट्टे अष्पडिरूव-दंसणी सुरूवा का वि कण्णया 33 वर्णदंबया विय कंट-दिण्ण-ल्या-पासा । पुणो वि अणियसणाए । अवि य ।

<sup>1 )</sup> प्रस्तर, प्रवस्त for रंगन 2 ) प्र-हीवे P दीवं, P adds प्रिक्ष्यां before दिष्णं, P om. विणिवहियं etc. to अवि यः 4 > P विशाय for मन्यसमिनी त्यंवरणयहण्यवाय 5 > P om. तुहो, P पूरिपहण्णो वि अदं, P om. य before तीर. 6 > P om. मजा, P पंजयपुरिसेम, P सुप्तमाणं 7 > P खंड for प्रज्लं, P सिर्युडणेणः 8 > P साणं for सामं, प्रवहंसं, P किण्ठाहि, प्रवोभ्य for पोयं थ 9 > P मजलेश स्ववदे, P तार्ष for साम, P om. ति. 11 > P विज्जुल, P सल for ध्रणसदं, P om. सुसरः 12 > P repeats विजया, P om य after त्याणा 13 > प्रपूर्णा for वुष्णः 14 > P om. य after त्या, P विण्यासे, P तुंगतलण्यानीलं, P कुरदेशिः 15 > P हरमाणो मन्छिः, प्रविश्विकामाणो 16 ) प्रसिम्मारेहिः, P जलकरेहि कहः, P पंचेहिः, P चंदवीतं, प्रणानहीतं 17 > P adds य after तत्य, P पुष्णो, P अतो for अपे. 18 > प्रवहायाः 19 > P सोधिषाज्यपरे. 20 > P निर्मा निर्मा टेटीनं केरियोः 22 > प्रवलेखा P चमलेला, P वियसंगमियचेयः 25 > P मणमाणेण यष्टिहिट्ठ एकंसिए एकंसि, प्रवहंति प्रविद्या किए P निर्मा निर्मा किए P स्विप्रस्त प्रविद्या किए किए प्रविद्या किए

15

1 'भो भो वणदेवीजो तुब्से वि व सुणह एत्य रण्यिम । जण्यस्मि वि मह जम्मंतरिम मा एरिसं होजा ॥'

ति भणतीए पिनवत्तो जण्या । प्रिजो पासजो, णिरुद्धं जीसासं । जग्यविधं पोष्टं, जिन्नायं वयजेज केणं, जीहरियाहं अध्छयाहं,

3 संबुद्धं अमणि-जालं, सिटिलियाई अंगाइं । एत्यंतरिम तेण विणयउत्तेण सहसा पहाविज्ञण तोडियं लया-पामं । जिबहिया 

धरिणवले । दिण्णो पड-वाज । अहिणव-चंदण-किसल्य-रसेण विलित्तं वच्छयलं । मंबाहिओ कंदो । सद्दाणं गयाहं

अध्छयाइं । उससियं हियएणं । पुल्हवं जयजेहिं । लद्ध-सण्णाय दिद्वो जाप य विणयउत्तो । तं च द्रुण लजा-सज्ज्ञस
व वसावणय-सुद्धंदा उत्तरिज्ञयं संजमिउमादत्ता । भिणया य पोण ।

'कि तं वम्मह-पिय-पणइणी सि किं होज का वि वण-रुष्डी । दे साह सुयणु किं वा साहसमिणमो समावत्तं ॥' तीपु मणियं दीहण्डमुससिकणं ।

पणाई हो होमि रई ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विकथा। केम वि बुत्तंतेणं पृत्य वणे माणुसी पत्ता ॥' तेण मणियं 'सुवणु, साहसु तं मह बुत्तंतं जह अकहणीयं ण होइ'। नीए मणियं 'अल्यि कोइ जणो जस्स कहणीयं, जस्स य ण कहणीयं'। तेण भणियं 'केरिसस्स कहणीयं'। तीए भणियं।

५ 'गुरुदिण्ण-हियय-वियणं किं कायध्यं नि सूढ-हियएहिं । दुक्खं तस्स कहिजाइ जो कडुइ हियय-संख्लं व ॥' सायरदक्तेण भणियं ।

'जह महिणव-गजंकुर-सिण्हा-रूव-रूग्ग-चंचलयरेण । जीएण फिनि सिजाइ सुंदरि ता साह णीसंकं ॥' 15 तीए भणियं 'बोलिको सम्बो बबसरो तस्स, तह वि जिसामेसु ।

§ १९१ ) अिंध दाहिण-मबरहर-बेकालम्या सिरितुंगा णाम जयरी । तींच य बेसमण-समी महाधणो णाम सेट्टी । तस्स य श्रहं दुहिया अर्चत-दृइया घरे अणिवारियण्यसरा परिक्समामि । तभी अण्णिम दियहे अत्तणो भवण-कोष्ट्रिम-18 तलम्म आरूढा णिसण्या पहांकियात्र णिदाबसमुवगया । विद्रद्धा अणेय-सदण-सावय-सय-धोर-कक्षयळ-रवेण । तभी 18 पबुद्धा णिहा-खण्णे तत्थ हियएण चिंतिमि । 'किं मण्णे सुमिणओ होज एसो' नि चिंतयंतीए उम्मिल्लियाई लोयणाई । ताव य अणेय-पायव-साहा-णिरुद्ध-रिव-किरणं हमं महारण्णं, तं च दृद्धण थरथरेत-हियबिया बिकानिदं पयत्ता ।

भ्रम सुवणु किंचि रोवसु ण किंचि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेग्म-रस्सव-लंपडेण में तं सि अक्सिसा ॥' भ्रम सुवणु किंचि तो के ति किंचि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेग्म-रस्सव-लंपडेण में तं सि अक्सिसा ॥' तीए मणियं 'को सि तुमं, किं वा कारणं आहं तए अविहत्य' सि । तेण भणियं । 'अस्य वेयद्वो गाम पञ्चयवरो । तस्स सिहर-णिवासिणो विज्ञाहरा अब्हे गयण-गोयरा महाबल-परक्कमा तियस-क्लियाणं पि कामणिजा । ता मए पुदृह-मंदलं अममाणेण उविश-तलए तुमं दिहा, मम हियए पविहा । विज्ञाहरीणं पि तुमं रूविणि सि काऊण अवहरिया । अहवा था किं रूवेण । सम्बहा,

सुंदरमसुंदरं वा ण होइ पेम्मस्स कारणं प्यं। पंगुलको वि रिप्तज्जङ्ग बिज्जङ्ग कुसुमचावो ि॥ 80 सो चिय सुहलो सो चेय सुंदरो पिययमो वि मो चेय। जो संधी-विमाह-कारिणीएँ दिट्टीप्ट पिबहाइ॥ 80 ता सुंदरि, किं बहुणा जंपिएण। अभिरमइ मे दिट्टी नुमिम्म। तेण पसुत्तं हरिक्षण संकंतो गुरूणं ण गर्नो विज्जाहर-सेहिं। एत्थ उत्यहि-दीवंतरे णिप्पहरिक्ने समागर्नो ति । एवं च टिण् रमसु मण् समयं किं। तनो मण् चिंत्तयं। 'अब्वो, इमे ते 83 विज्ञाहरा जे ते मह सहीनो पिरहासेण भणंतीलो, मा तुमं विज्ञाहरेण हीरिहिस्ति। अहं च कण्णा, ण य करसह दिण्णा। 33 पुणो वि केणह लक्खवहण्ण किराडण्ण परिणेयण्या। ता एस विज्ञाहरो सुरूवो असेस-जुवह-जण-मणहरो सिणेहवंतो य

<sup>1)</sup> प om. one भी, प तुम्हे निग्लेस, प om. अक्ष्णांभ्य वि सह, उ हांजा. 2) उ om. सि, प पोहुम्, उ व्योग हेणं प व्योग फेंगं, प अस्वीयाः. 3) प अविष, प पढ़ाविकणः. 4) प धरणितले, प पढ़िवाओ, प ररेणव for रसेण, उ संद्राणं. 5) प लोगार्थं for अस्त्रियारं, प पुलोश्यं अच्छीहिं, उ adds अ ॥ before हिट्टो, प om. णाण्य. 6) प adds अवि य after गेण. 7) प किं त वंसह, उ कहि for का बि, प साहल कि. 8) उ तीय, प ही कुण्णं उसिसएणं. 9) प om. हो, प adds केण विलया before केण ि. 10) प मुयण, उ तीय, प om. कहणीयं जरम य. 11) उ तीअ for तीए. 12) उ टिण्णविअणहिं अयं कि सायव्यं 14) प गज्जंकुर. 15) उ तीय. 16) प नगरी, प om. णाम, प adds वेसमणो लाम after सेट्टी. 17) उ om. य, प परिभाषामि. 18) उ व्यल्पा, प तिहाबसं उवगया, प adds य before अणेय, प साव for सायव, प उत्कर्त्वण, उ तओ झस सि गयं हि अवल्ण तस्य 19) उ किमण्यं, उ होज्जा एससि. 20) उ om. य, प यरवर्त. 22) प अह for अहं 23) उ दुगुणवरं, प वश्या, उ विवें, उ om. मं, प अणि उ समा . 24) उ णहंवि, प लवेहेण ते सि पिक्सिसा. 26) उ महावन्तः. 27) उ (perhaps) तुर्ग विद्वा दमें च मम, प स्विण, उ om. अवहरिया 29) प om. सुंदरमं, उ गंगुलिंगो. 30) प स्वन, उ य for वि 31) प अहिंगा सह दिट्ठी 32) प निप्यहरके, प च हीण, उ adds मण (later) after चितेषं, प समे ते. 33) प हीण्यसि, प नह for णय 34) उ केणह वा लक्ष्यरण, प सहवीं.

30

33

1 मं परिणेष्ट्, ता किं ण छर्द् 'ति चिंतयंतीण भिग्यं सण्। 'अहं तण् ण्ल्य अरण्णे पातिया, जं तुह रोयइ तं करेसु' सि । तको 1 हिरस-णिक्सरो भणिउं पयत्तो 'सुयणु, अणुमिनहीं किं 'ति । एत्यंतरिम अण्णो किंद्वय-मंहळाग-भासुरो खग्ग-विज्ञाहरो 3 'अहं रे अण्जा, कत्य वश्व सि 'ति अगमाणो पहरिउं पयत्तो । तओ सो वि अम्ह दह्ओ अणुन्विगो किंद्व मंहळगं 3 ससुद्विभो । भणियं च णेण 'अरं तुद्र दुष्तुवि कुविज्ञाहर, दुग्गिह्यं करेसि तुह हमं कण्णयं' ति अणमाणो पहरिउं पयत्तो । तओ पहरंताण च णिद्द-असि-जाय-लण्लणा-रवेण बहिरिज्ञंति दिसि-वहाइं । एत्यंतरिम सम-घाएहिं खंडाखंडिं 6 तया दो वि विज्ञाहर-जुवाणा । खोण च लुय-सीसा दुवे वि णिवन्दिया घरणिवहे । ते च सुए दहुणं गुरु-दुवल-विकात- 8 हियबिया विल्लिकं पयत्ता । अवि च ।

हा दह्य सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह जाह जि । कत्य गमो कत्य गमो मोत्तुं मं एक्कियं रण्णे ॥ बाजऊण घराओ रण्जे मोत्तुज एक्कियं एण्डिं । सा दह्य वश्वस् तुमं सहव घरं चेव मे जेसु ॥

§ १९२) एवं विक्रवमाणीए य में जो मुको सो कहं पहिसंकावं देह ति । तको दीण-विमणा संमम-वस-विवसा जीविय-पिया इमाको दीवाओ गंतुं वविसया परिक्समामि । सम्बत्तो य भीमो जल्लिकी ण तीरए लंबेडं जे । तको मए 19 विंतियं । 'अहो, मिर्यन्वं मे समायित्रं एत्य अरण्णिमा । ता तहा मरामि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति विंतिऊण 12 विरह्लो मे इमिन्म लयाहरिन्म लया-पासो । अत्ताणयं च जिंदिडं, सोइज्जल सन्व-बुह्यण-परिजिंदियं मिहिलिया-भावं, संभरिजण कुलहरं, पणमिजण ताथं अन्मयं च एत्य मए अत्ताणं ओवर्डं ति । एत्यंतरिन्म ण-याणामि किं वर्तं, देवलं 15 तुमं वीवंनो पहेण दिहो ति । तुमं पुण करवेत्य दुग्ममे दीवं ति । साहियं च णिय-बुत्तंतं सागरदत्तेण पहण्णाहरूणं 15 जाणवत्त-विदृद्धणं च ति । तको तीए अणिवं 'एवं हमन्मि विसंदुले कको किं संपयं करणीयं' नि । सायरदत्तेण भणिवं ।

'जह होइ कलिकानो मेरू करिसं पर्ल च णहणाहो । तह वि पहण्या-भंग सुंदरि ण करेंनि सप्पुरिमा ॥'

18 तीए भणियं 'केरिसो तुह पहण्णा-भंगो' । सागरदसेण भणियं ।

'संबच्छर-मेसेणं जह ण समजेमि सत्त कोडीओ । ता जिल्हंबग-जालाउल्हिम जलणहिम पविसामि ॥ समं च एवं ससुद-भज्झे भममाणस्य संपुष्णा एकारस मासा । अवदृष्णो एस दुवाल्हसमी मामो । इमिणा एक्केण मासेण 21 कहं पुण मत्त कोडीओ समजेमि । वह समजियाओ णाम कहं घरे पायेमि । तेणाहं सुंदरि, मट्ट-पहण्णो जाओ । ण य जुत्ते 21 भट्ट-पहण्णस्य मज्झ जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीणु आण्यं 'जह एवं, ता बहं पि पविसामि, अण्णोसियउ जलणं' ति । अण्यं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमं समामण्णं लायण्णं भगवं हुयासणो विणासिहह् । तीण् माण्यं । 'हूं,

24 सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोस-वियारणिम जबंधा । उद्दंगक-दिण्ण-हिबको देखो म्चणो य जलणो य ॥ 24 ता मणु वि किमेल्य रण्णिम कायव्वं ' ! तक्षो 'एवं ' नि भणिऊण मिगाउं समाउत्ता हुयासणं । दिहो य एकम्मि पएसं बहु-वंस-कुदंगामंग-संसग्ध-संघासुग्गयिग-पसरिको बहुलो धृशुप्पीलो । पत्ता य तं पएसं । गहियाइं कहाइं, रह्या महा-27 वित्ती, लाहुओ जलणो, पत्कलिको य । किस्सा य सा विष्टं दीसिउं प्यत्ता । अवि य, 27

णिबृम-जरूण-जर्लिया उवर्रि फुरमाण-युम्भुर-कराला । णजह रथणप्पसला ताबिय-तवणिज्ञ-णिम्मविया । तं च तारिसं चियं दृहण अणियं सागरदत्तेणं । 'भो भो कोथपाला, णिसुणेह ।

संबच्छर-मेनेण जह ण समजेमि सन्त कोडीओ। ता जिल्हेंचण-जालाडलम्म जलणम्म पविसामि ॥ एसा मए पहण्णा गहिया णु घराओ णीहरंतण । सा मन्त्र ण संपुष्णा तेण हुयासं समुद्धीणो ॥' तीए वि भणियं ।

33 'दृह्गण परिचला माया-पिइ-विरहिया अरुण्णम्म । दोह्ग्गा-भगा-माणा तेणाहं एत्थ पविसामि ॥'
िस भगमाणेहिं दोहि वि दिण्णालो झंपाओ तम्मि वियाणले ।

1) प्रामं for मं, प्र वितयतीय, प्रणा. वर्ष, प्रभागा 5) प्रथा, प्रभागा, प्रमादिष्य 3) प्र र्वा प्रस्त, प्रतात सी प्रमाद किए. विज्ञाहरा। विण्ण, प्र क्षण्डात विष्ण हिपा कि प्रमाद किए. प्रभागा 5) प्रथा, प्रभागा 5) प्रथा, प्रभागा 5) प्रथा, प्रभागा 5) प्रथा, प्रभागा 5, प्रथान कि प्रथान कि प्रथान कि प्रथान कि प्रभाग कि प्रथान कि प

9

18

१९३) तथो केरिसा न सा निई जावा। अवि य, दीहर-मुणाल-णालो वियसिय-कंदोइ-संड-चंचइबो। जाओ य तक्सणं चिय वर-पंकय-सत्थरो एसो॥ अतं च दहण वितियं सायरदन्तेण। 'अहो,

किं होज अण्या-जम्मं किं वा सुमिणं हमं मण् दिट्टं । किं इंदयाल-कुहयं जं जलणो पंकप् जामो ॥' एत्वंतरिमा, मणि-पोमराय-विदयं कणय-महालंस-णिवह-णिम्मवियं । मुत्ताहल-कोऊलं विट्टं गयणे वर-विमाणं ॥ तत्व य,

- वर-कणय-मउद-राहो गंडत्थळ-घोळमाण-रयणोहो । छंब-वणमाळ-सुद्दको महिङ्किको को वि देव-वरो ॥ तेण य संख्ते दर-हिसय-वियसमाणाहर-फुरंत-दंत-किरण-धवळिब-दिसिवहं 'ओ ओ सागरवृत्त, किं तए इमं इयर-जण-णिसेवियं बुद्दयण-परिणिंदियं अप्य-वहं समादकं ति । अवि थ.
- विहमा-भगा-भगा पहणो अवमाण-णिविद्या दुक्खे । छहुय-हिषया वराई णवर इमं महिलिया कुणह ॥ मुद्धं पुण ण जुत्तं पृरिसं ति । अह भणित 'सत्त कोडीबो पृष्टण' ति,

ता तं पि किं ण बुज्यसि सग्ने वासिज्यण वर-विमाणिम्म । अन्द्रेहिँ समं सुहिओ चडिँ पि जाणेहिँ सोहम्मे ॥

सत्य तए कक्षेयण-इंदणील-मणि-पोमराय-रासीओ । पम्मोकासुकाओ कोसाहारो इमेहिँ पि ॥

ता नेण्द तुमं णाणं सम्मत्तं चेय जिणवर-मयम्म । पंच य महन्वयाई इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥

अह इच्छिसि किंचि धणं गेण्हसु निगुणाओ सत्त कोडीओ । आरह विमाण-मज्ज्ञे वरं पि पावेमि ता तुरियं ॥'

15 इसं मोजण तं च देव-रिहिं णिएजण ईहापूह-मनाण-गवेसणं कुणमाणस्स जाई-सरणं समुप्पणं । णायं च जहा । आहं सो 15 पउमप्यहो, एरथ चित्रज उप्पण्णे । एसो उण पउमकेसरो भणिको च मए भारि जहा 'तए आहं जिणवर-मनो संबोहे- यहवो' । तं संभरमाणेण इसिणा आहं मरणाओ विणियष्टिओ ति । 'आहो दढ-पङ्ण्णो, आहो कओवयारी, आहो सिणेह-परो, 18 आहो पेम्म-महओ, आहो मित्त-वरछकत्तणं । आवि य ।

जीवत्तणिम मणुभो सारो मणुणु वि होइ जह पैम्मं । पेम्मिम्म वि उचयारो उचयारे अवसरो सारो ॥' ति विंतयंतेण पणिमक्षो णण । तेणावि भणियं 'सुटु सुमरिको ते कियय-पुन्व-भन्नो' । भणियं च सायरदसेण 'अहो स्किको 21 अहं तए संसार-पडणाको । अवि य,

जह जलगिम मरंतो अहज्ज्ञाणेण दोग्गई णीओ। अच्छउ ता जिणधम्मो मणुयस्तण् वि संदेहो॥
ता सुंदरं तए कथं। आइससु किं मणु कायर्ष्वं ति। तेण अणियं 'अज्ञ वि तुह चारिसावरणीयं कम्मं अत्यि, तं भुंजिकण
24 मंजमो तए कायम्बो' ति। ता कुमार कुवलयर्षद्र, जो सो सागरदत्तो सो हं। तको समारोबिओ तेण विमाणिम्म । 24
गिहिया य सा मणु वाला। आरोबिया विमाणिम्म एक्स्वीसं च कोडीको। तको तिम्म थ विमाण्यरे समास्त्वा संपत्ता
खेणेणं चेय जयतुंग नयरिं। तथा जण्णसिट्टिणो घरे अवहण्णा। परिणीयाओ दोण्णि वि दारियाओ मणु। तओ
27 विमाणास्त्वा गया चंपा-पुरवरिं। बहु-जण-मंबाह-कल्यलाराव-पूरंत-कोऊहलं अवहण्णा घरिमा। पूहणा अग्वचत्तेणं। वंदिओ 27
गुरुयणो।

§ १९४) तओ देवेण अणियं । 'भो भो, तुउझं दस-वास-महस्सं सच्वाऊ, तभो निष्ण वोत्तीणाई, पंच य भोष् 30 सुंजसु, दुवे वास-सहस्साई सामण्णं पालेयक्वं' नि अणिऊण जहागयं पिडगभो इसो सो देवो । मण् वि उवद्वावियाणो 30 एकवीसं कोडीभो गुरूणं । तभो णिड्-बंधूहिं सिहभो तिहि य सुंदरीहिं भोष् श्रेजिऊण, पण्ह्यणं प्रिकण, णिश्विण्ण-काम-भोभो जाणिय-परमत्थो संभरिय-पुक्वजमो सुमरिय-दंव वयणो विसुज्झंत-चारित्त-कंदओ वेरणा-मग्गालगो प्रूकण 33 अरहंते, वंदिऊण साहुणो, संऽविऊण वंधु-वग्गं, माणिऊण परिवणं, संमाणिऊण पण्डवणं, अमिवाइऊण गुरूवणं, दिव वक्षण गुरूवणं, विष्याणं, प्रिकण भिद्याणं, सम्वाध्याणं, परिवणं, विष्याणं, परिवणं, विष्याणं, विस्वणं, विष्याणं, विषयं, विष्याणं, विष्याणं, विषयं, विष्याणं, विष्याणं, विषयं, विष्याणं, विष्याणं, विष्याणं, विष्याणं, विष्याणं, विष्याणं, विष्याणं, विषयं, विष्याणं, विष्याणं, विषयं, विष्याणं, विषयं, विष्यं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विष्यं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विष्यं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विष्यं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विषयं, विष्यं, विषयं, विषय

<sup>1)</sup> Pom. अवि य. 2) म संग्रचेन्छओं P सिंडचिन्छंओं. 3) म सायग्रचेण 4) P अक्षजेंगी. 5) P inter. पीम and मिण, म मुत्ताइललजाणिहेंद्रं. P मुत्ताफलओं इन संग्रणे दिखें वर 6) P हारो for राष्ट्रो. 7) म सायरत्त 8) P तिस्वियं बहुयण, म अरमन्दरं. 9) P सम्मालमा, P अवमाणणाहि निव्विद्या 1. 10) P तुक्स पुत्त ण 11) म तिरण कि कि म मि कि निव्यित्या 1. 15) P adds च after इमं, P कुणस्म for कुगमाणस्म. 16) P वहकण. 17) म adds वि before विणियहित्रो. 18) P पेममध्योः 19) P जीअत्रणम्म, P सामें for सामे, P सारो हि ॥ 20) P om. ति, म स्प for ते, म सायरवत्तेण. 22) P दोगाई, म आ and P ती for ता. 23) P प्र for तए, P1 अइसम. 24) P om. तए, म मागर्यत्तो, म adds य before तेण 25) P om. य 26) P inter. चेय के खणेणे. P जुमस्मिं, म जुमसिंहणों, म अवहणों. 29) P तृष्यं for तुज्जं, म सहस्मारं सञ्जां, P om. य 30) P साहि for सामणं, P om. पालेयन्त्रं स्ट. कि तिहि य सुदरिहि. 31) P प्रियणं. 32) P कडशे, P समारक्यों. 33) P संद्याविकण, P बधुवर्ग for परिवर्णं, म समाणिकण य पण्डवणं दिल्खकण विष्यणं असिं, P दिविलकण. 34) म विष्यणं, म प्रवर्णं, म प्रवर्णं, म समाणिकण य पण्डवणं दिल्खकण विष्यणं असिं, P दिविलकण. 34) म विष्यणं, म प्रवर्णं, म प्रवर्णं विष्टर्णं म असिं, P दिविलकण. 34) म विष्ट्रणं, म प्रवर्णं, म प्रवर्णं, म समाणिकण व पण्डवणं दिल्खकण विष्यणं असिं, P दिविलकण. 34) म विष्यणं, म प्रवर्णं, म प्रवर्णं विष्टर्णं असिं, P दिवलकण. असे म विष्टर्णं, म प्रवर्णं विष्टर्णं विष्टर्णं असिं, P दिवलकण. असे म विष्टर्णं म प्रवर्णं विष्टर्णं विष्टर्णं विष्टर्णं म स्वर्णं विष्ट्रं विष्ट्रिकणं, म विष्ट्रेणं विष्ट्रं व

- े विहार-पिंद्रमं पिंडवण्णो । तत्थ य भावयंतरस एगत्तकं, चिंतयंतस्स असरणत्तं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तकं, सुमरंतस्स । कम्म-चहुरूत्तकं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुख्यहृत्तकं सञ्चहा गुरुय-कम्म-खबोवसमेणं क्रित बोहि-णाणं समुप्पण्णं, अहो जाव
- 3 रयणप्यसाप् सन्त-पत्थडाइ उहं जाव सोहम्म-विमाण-चूलियाओ तिनियं माणुस-णग-सिहरं ति । तभो तिम्म एयप्पसाणे क समुप्यण्यो दिहं मण् अत्ताणयं जहा । आसि लोहरेवाभिहाणो, पुणो सम्माम्म पठमप्यभो देवो, तत्तो वि एस सायर- दत्तो ति । इमं च दहुण चिंतियं मण् । 'अहो, जे उण तत्थ चत्तारि अण्ये ते किहं संपयं' ति चिंतियंतो उवउत्ता जाव
- 6 दिहं। जो सो चंडसोमो सो मरिजण पडमचंदो समुष्पण्णो। तत्तो वि सग्गाओ चिन्रजण नाओ विंझाडईए सीहो ति। 6 माणमहो मरिजण पडमवरो जाओ। तत्तो वि चइजण अभोज्य-पुरवरीए राहणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुवलयचंदो ति। मायाइचो वि मरिजण पडमसारो। तत्तो वि चविजण दक्सिणावहे विजया-णामाए पुरवरीए राहणो महासेणस्स दुहिया
- अकुवलचमाला जाय ति । इमं च णाऊण चिंतियं मए । 'अहो, तिम्म कालिम आहं इच्छाकारेण मणिओ जहा । 'जत्य 9 गया तत्य गया सम्मत्तं अम्ह दायव्वं' ति ।' ता सा मण् पहण्णा संमित्या । ताव य आगओ एस पडमकेसरो देवो । अणियं च इमिणा । अवि य,
- 19 जय जय मुणिवर पवराचिरित्त सम्मत्त-लद्ध-ओहिवरा । वंद्र विणण्ण हमो धम्मायरिओ तुई चेय ॥ 12 सोऊण य तं वयणं, दृहण य हमं देवं, अणियं च मए 'भो भो, किं कीरड' ति । हमिणा मणियं 'भगवं, पुष्वं भम्हेहिं पिडवणं जहा 'जत्य गया तत्व गया सम्मत्तं भम्ह दायव्वं' ति । ता ओ वराया हमेसु मिच्छादिट्टी-कुलेसु जाया, दुष्ठहे । जिणवर-मग्गे पिडवोहेयव्या । ता पयह, वश्वामो तम्मि भउज्ञा-णयरीण् । तत्य कुमार-कुवलयचंदं पिडवोहेमों' । मए 15 भिणयं 'ण एस सुंदरो उवाको तण उवहट्टो । अवि ष,

जो मयगल-गंडत्थल-मय-जल-लव-वारि-पूर-दुळ्ळिओ । मो कह भमर-जुवाणो भण सबसो पियह पिचुमंद ॥
18 तत्थ य सो महाराया बहु-जण-कल्पये दहुं पि ण तीरह । अच्छउ ता धर्म्म साहिजण । अह कहियं पि णाम, ता कत्थ 18
पडिचिकिहि कि । अवि य,

जाब ण दुहाहूँ पत्ता पिय-वंश्वव-विरहिया व णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हंति भावेण ॥

- 21 सा तुमं तत्थ गैतुं तं कुमारं अविश्वयम् । अहं पि तथ्य वद्यामि जन्य सो, चंडसाम-मीहो । तन्थ य पहरिक्के अरण्णिम 21 संपत्त-दुक्लो दिट्ट बंधु-विओगो राय-तण्ओ सुदं सम्मतं गेण्डिहिड् ति । इमं च भण्डिण अहं इहागओ । इमा य अउज्झाए संपत्तो । तत्थ तक्खणं विणिगाओ तुमं तुरयारूको वाहियालीए दिट्टो । अणुष्पविसिक्षण तुरंगमे उप्पइओ य तुमं घेत्तणं । 34 तए य तुरस्रो पहओ । इमिणा मायाए मओ विय दंसिओ, ण उण मओ । तुह वंत्रलं आसा-भंगो कओ ति । तभो कुमार 24 तुमं इमिणा तुरंगमेणं अविश्वतो इमं च संमत्त-लंभं कओ हियए काऊण मए तुमं हराविओ । इमाइं ताइं पुरंतणाई अत्रणे क्वाइं पेन्छस्' ति । दिट्टं ख कुवल्यचंदेण अत्तणो रूवं ।
- शिष्पं) कुवलयमालाण् सञ्चाणं च पुष्व-जम्म-णिम्मियं भूमीण् णिहित्तं साहिण्णाणं तं च दंतिऊण भणियं था सुणिवरेण । 'कुमार, एवं संटिण् इमिन्म कजिमा जाणसु विसमो संसारो, बहु-दुक्साओ जरण् वेयणाओ, दुल्हो जिणवर-मगो, दुप्परियलो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वासो, जियलाई दाराई, महाभयं अण्णाणं, दुक्सिया जीवा, सुंदरो अण्यस्यो, ण सुल्हा धम्मायरिया, तुल्मा-रूढ्सं मणुयत्तणं । इमं च जाणिऊण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पिडवजसु ३० साहु-दिक्सिणं, उचारेसु अणुब्बण्, अणुमण्णसु गुणस्वण्, तिक्ससु निक्सावण्, परिहर पावट्टाणं ति । इमं च एत्तियं पुष्व-जम्म-बुत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तणो णिसामिऊण संमरिय-पुक्व-जम्म-बुत्तंतो भित्त-भर-णिटभर-पणउत्तिमंगो पयलंत- ३३ पहरिस-बाह-पसरो पायवडणुटिओ मणिउं पयत्तो । 'अहो, अणुगाहिओ आहं भगवया, अहो दट-पङ्ण्यत्तं भगवसो, ३३

<sup>1)</sup> P om. बिहार, उत्तरथ वर्यतस्स एअचणं, P चित्तस्स रिंग ित्यतरस्स, उ असरणचणं सरंतरस्य 2 > उच्हलराणं (१) P चउरचणं, उ वासगंतरम्स रिंग भावयंतरस्स, उ सन्त्रणं नास्वकम्पवस्य 3 > म ओ हुं for उद्धे, उ माणुसम्मं सिहरं, P एयप्पाणो रिंग अवस्यान्तरस्स, उ सन्त्रणं नास्वकम्पवस्य 3 > म ओ हुं for उद्धे, उ माणुसम्मं सिहरं, P एयप्पाणो रिंग प्रवस्यान्तरं कि निर्दे प्रवस्तान्तरं हो जार्षे व्यवक्रणः 7 > J adds वि after माणमचो, P प्रवस्तार्थि निर्माणमचो, अ विवक्रणः 8 > P om. वि, P om. प्रवस्तार्थि । तत्ती वि निवक्रणः 9 > उ इच्छल्कारेणः 10 > P adds स्त after नत्य, उ om. नाव य 12 > P प्रवर्षा क्याराः 13 > उ इमं व त देवं, P om. व before माण, P om. one कोः 14 > P ना केरा वराया, P दुद्धः 15 > P प्रयह, P अउज्ज्ञनवरीए । उमारः 16 > उ उपविद्धोः 17 > उ गः कि गल, P वर्षा कि लिंग लिंग लिंग केरें 18 > उत्तर्थ मी राया, उ दुष्टणं वि ण, अ भा कि ताः । धम्मसाहकहियं 19 > P पश्चितिकहिति कि 20 > उ inter. दुद्धः दे ण (न in उ) 21 > उ om. तं, उ om. यः 22 > उ हिद्वांधववित्रोओ य रायः, P om. कि. P om. अहः 23 > उ adds य विद्यार्थ स्वाप्तिकण, P om. वः 24 > उ वि विवक्षः विवक्षः वि स हुए, उ om. काज्ञान, P पुरस्त्राहं 26 > P पेच्छा चि, P अत्तर्णाः 27 > P सम्बन्ताणं किय पुन्तकंसन्तिनीत्तं 28 > P एवं वि म हुए, उ om. काज्ञानः, P पायहणाः 26 > P पर्तिवार्थः, P अत्तर्णाः 27 > P तर्वक्षां युव्हकंसन्तिनीतं 28 > P एवं वि म हुए, उ om. काज्ञानः, P पावहणाः 32 > P om. जहः, P om. अहः, P om. अहः, P om. अहः, P om. अहं, P om. अत्तिन्तार्थाः

- भहों कादिणियत्तर्ण, बहो कओवयारिकुण, बहो जिक्कारण-वश्यकत्तर्ण, बहो साणुगाहत्तर्ण मगवओ । मगवं, सध्य-जग- अवि-वश्यक्तरण, महंतो एस से अणुगाहो कओ, जेण अवहाराविज्ञण सम्मत्तं मह दिण्णं ति । ता देसु मे महा-संसार-प्रायर- उत्तरंखं जिणधम्म-दिक्खाणुगाहं' ति । सुणिणा मणियं । 'कुमार, मा ताव तूरसु । बज वि तुह आत्थ सुह-वेयणिजं भोय- उ फंड कम्मं । तो ते णिजारिय अणगारियं दिक्खं गेण्हहिह ति । संपयं पुण सावय-धम्मं परिवालेसु' ति । इम च भणिओ कुमार-कुवळ्यचंदो समुद्रिओ । भणियं च णेण । 'भगवं णिसुणेसु,
- 6 उप्पट्ट-पछोट्ट-सिलेखा पिडक्रिकं अवि बहेन्न सुर-सिर्मा। तह वि ल भिम्मो अन्नं जिणे य साहू य मोसूण ॥ अन्नं च । ह हंतुण वि इच्छंतो अगहिय-सत्यो पढ़ायमानो वि । दीणं विय मासंतो अवस्स सो मे न हंतन्यो ॥'
- भगवया भणियं 'एवं होउ' ति । एत्तियं चेय जह परं तुह णिध्वहह' ति । उविश्विते ब कुमारो । भणियं च मुणिणा । १ 'भो भो महंद, संबुद्धो तुमं । णिसुयं तए पुष्ट-जम्म-बुत्ततं । ता अम्हे वि तुम्ह तं वयणं संभरमाणा इहागया । ता १ पहिवज्ञसु सम्मत्तं, गेण्हसु देस-विरई, उज्ज्ञसु जिसंसत्तर्णं, परिहर पाणिवहं, मुंचसु कूरत्तणं, अवहरेसु कोयं ति । हमिणा चेय दुरप्पणा कोवेण हमं अवत्यंतरं उवणीओ सि । ता तह करेसु हमो कोवा जहा अण्णाम्म वि मर्थतराम्म ण
- 12 पहन्दः' ति । इमं च सोऊण ललमाण-दीह-कंगूलो पसत्त-कण्ण-जुयलो रोमंच-वस-मसूससंत-कंधरा-कंसर-पटमारो समुद्धिको 12 धरणियलाओ, णिविडको भगवओ मुणिणो चलण-जुयलविमा, उवविद्धो च पुरको । भद्दे कथ-करणकंजली पचक्काण मिगिडं पयत्तो । भगवया वि भाषाहसर्ण भारण भणियं । 'कुमार, एसो मयवई हमं भणह जहा । महा-डक्यारो ककी
- 15 भगवया, ता किं करेमि । अम्हाणं अउण्ण-णिम्मियाणं णिय अणवज्ञो कासुओ आहारो । मंमाहारिणो सम्हे । ण प कोइ 15 उवयारो अम्ह जीविय-संधारणेणं । ता ण जुन्ने सम जीविंड जे । तेण भगव मंम प्रवाहिक्काहि अण्यत्मं ति ।' 'इम च मो वंबाणुप्यिया, कायश्यमिणं जुन्तिमं सरिसमिणं जोग्गियं ति सन्बहा संबुद्ध-जिणधम्मस्य नुज्ञा ण जुज्जह जीविंड के'
- 18 मणमाणेण मुणिणा दिण्णं अणन्या । तेणांवि पहिवण्णं निणओणमंत-भामुर-वयांत्र्यं । गंत्ण् य फामुए विवित्ते तस-भावर- 18 जंतु-विरहिए थेडिहे उर्वावट्टो । तथ्य य माणमं सिद्धाण आक्रीयं दाउपण पंच-णमोद्धार-परावणी भावेंतो संसारं, वितेती कम्म-वम्यत्तर्थं, पिंडवज्रंतो जीव-दुस्सीकत्तर्थं अच्छिउं पयत्त्रो ।
- 21 ई १९६) भणियं च कुमारेण 'भगवं, सा ढण कुवलयमाला कहं पुण संबोहेयका'। भगवया भणियं। 'सा बि 21 तथ्य पुरवित् चारण-समण-कहाणाणं संभरिय-पुटव-जम्म-वुर्तता पादवं छंबेहि ति। तथ्य य तुमं गंत्ण तं पादवं भिंदिकण तुमं चय परिर्गाहिस। तुज्य सा महादेवी भन्नीहरू। तीण गटभे एम पडमंक्सरो देवो पुनो पढमो उवकजीहिष्ट् । ता बच 24 तुमं दिक्लणावहं, संबोटेसु कुवल्यमालं' नि भणमाणो ममुद्रिओ भगवं जंगमो कप्प-पायवो महामुणी। देवो वि 'वहं तए 21 धरमे पिडवोहेयको' नि भणिकण समुप्परूओ णहंगणं। तओ कुमारेण चिंतियं। एवं भगवया संदिहं जहा दिक्लणावहं गंत्ण कुवल्यमाला संबोहिकण तए परिणयम्ब ति। ता दिक्लणावहं चेय बचामि। कायच्यमिणं ति चित्रयंनो चलिको 27 दिक्लणा-दिसाहुत्तं। दिहो य सो सीहो। तं च दृष्टुण संभित्यं इमिणा कुमारेण कुवल्यचंदण पुटव-जस्म-पहियं इमं सुक्तरं 27 भगवओ वयण-कमल-णिगार्थ। बन्नी य, जो मं परियाणह सो गिलांग पडियरह । जो गिलांग पडियरह सो ममं परियाणह
- अण्णहा सहिमाओ ति काउं णिही अह पुष्व-संगनी वंधू। एकायरियमुवगओ पिहयरणीओ मण् एस्ते ॥ अण्णहा सडण-सावय-कायलेहिं उवहवीर्यो रोहं झाणं अहं वा पिहविज्ञिहिइ। तेण य णर्यं तिरियत्तं वा पाबिहि ति । तेण रक्खामि इमं जाव एसी देवीमूओ ति । पच्छा दिक्खणावहं बबीहामि ति वितयतो कण्ण-जावं दाउमावत्तो, भम्म- ३३ कहं च । अवि य ।

## जम्मे जम्मे मयवह मन्नो सि बहुमो भळडू-सम्मत्तो । तह ताव भरसु पृष्टि जह तुह मरणं ण पुण होह ॥

1) उठा. अहो काइजियत्तणं, P साधु for अहो after बण्डलर जं, P ज्य for जग. 2) P मार्गल. में & एस, उ अन्हरिकण P अवहराविक ; P में संसायर उटले जिल्लाक दुवर्स्तानमार्शित . 3) P झूर में for तूरस, P भीयण्य . 4) P ता तमि िकारिए. 6) उ पिडिजणं P पिडिक्तु रे अवि हरे जा सर. 7) P अप्रिहेय 9) उ तुष्य for तुरस, उ वयणं अरसाणा. 10) P नीसंसत्तणं, P अवहारे मु, P । इति मिणा. 11) P अवहर्धतर मुव , उ नहा for तह, उ om. वि. 12) P पवहर, उ om. पसत्तकणाजुयको 13) उ जुवल्ल्यंभि, P om. अदूरे ।, P क्वतर्र्धतर मुव , उ नहा for तह, उ om. वि. 12) P पवहर, उ om. पसत्तकणाजुयको 13) उ जुवल्ल्यंभि, P om. अदूरे ।, P क्वतर्र्धतर मुव । वि. में मार्ग अ कारो 16) P om. अन्ह, उ युत्तं for जुत्तं, P पश्चतकाकि 17) उ जुत्तं िमां सरीसं विमं जोमा , P संवुद्धा, उ जिल्लाम तुष्या, P om. तुष्या । विरोध मण्डिविक विष्याण्यांत 19) P थे विहे , P तत्व for य, P मण्डिविका, P चित्रं वेती 20) P पिट्टविकाती P ठिओ for अन्दिछ पवत्ती 22) उ जुद्धाणण्यां, P पाययलंबिह तत्व, P मंतूण for गंतूण, P पायवं 23) उ अविहित । तीय, उ om. पदमी, उ दवविकाहित 22) उ जुद्धाणण्यां, P पाययलंबिह तत्व, P मंतूण for गंतूण, P पायवं 23) उ मविहित । तीय, उ om. पदमी, उ दवविकाहित 22) म सीही । दहुण न संभित्यं कुवल्य, उ om. जुवल्यनंदण, 28) उ मसं परियाणिति, उ पिटिएति 11 किरायाणिति ति P परियायणिति ति 9 परियायणिति विहे प्रति (वि. प्रति विदेशिका वा पानीहित । तीर्यं ति वा 32) म व्यवहामि चित , P दा विता , J om. प्रमानहं स. 34) म चरम् for मर्त्यु म जिल्ला जु म inter. पुण and ण (जु in P)।.

1 पूर्व च धनमकहं जिसामंत्रो तह्य-दियहे खुद्दा-किलंत-देहो जमोक्कार-परायणो मरिकण सागरोवमिट्टिईओ देवो जाओ। तत्थ 1 भोष भुंजंतो सन्दिर्ज प्रयत्तो। तओ तं च मथबह्-कलेवरं उजिसकण कुमार-कुवलवर्वदो गंतुं प्रयत्तो दक्षिणं दिसामायं। 3 कहं। सवि य

तुंगाइँ गयउस-सामसाइँ दाविगा-जलिय-सोहाइं । श्रहिणव-जलय-समाइं लंघेंतो विंग्न-सिहराईं ॥ तश्रो तागे च विंग्न-सिहराणे कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पल्लीओ दिट्टाओ कुमारेणं । श्रवि व ।

बहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रूण-करुण-सहाला । सह-विवंभिय-कल्लयल-समाउलुव्मंत-जुयह-जणा ॥ जुयई-जण-मण-संस्रोह-सुक्क-किकिं-ति-णिसुब-पडिसहा । पडिसह-मूब-राण्णय-रंभिर-णेहोगलंत-गोवग्गा ॥ गोवमा-रंभिरुद्दाम-राण्णउव्विब-धाविर-जणोहा । इय एरिसाको दिट्टा पल्लीको ता कुमारेण ॥

9 विद्वाइं च कलघोय-घोय-सिहर-सिरसाइं वण-करि-महाइंत-संचयइं, अंजण-सेल-समई च महिस-गवलुकुरुह्दं । तण-मह- १ व्यक्त-समइं च विद्वाइं चार-चुन्नरी-पुच्छ-पटभारइं । जिहें मदर-पिंछच्छाइएल्लय-मंडव विरहय-घोर-मुत्ताहलोदल व ति । अहिं च धूरिप्छ्य महिसा, मारिएल्लय बह्ला, विधेतिपृष्टियाओ गाईओ, पढलिपृष्टिय छेलय, पकेल्लिय सारंग, बुर्येक्षय 12 सूबर, विपिन्छिप्छ्य सुय-सारिया-नित्तिर-लावय-सिहि-संचय व ति । अति थ । सब्बहा

जं जं कीरह ताण दुक्स-णिमिसं ति मारण-छळं । ते तं मण्णीत सुहं देण वि पावेण करमेण ॥ 27-10 वि पावेण करमेण ॥ वि पावेण करमेण ॥ वि पावेण वि प

हण हण हण कि मारे-चूरे-फालेड दे लहुं पयसु । रूमसु बंधसु मुयसु य पित्रसु जहिच्छं छणी भज ॥ र्व १९७ ) ताओ तारिसाओ विंझ-कुहर-पछीओ बोलिऊण कुमारो संपत्ती विंझ-रण्ये, तम्मि व बद्यमाणस्स को १७ काको पढिरण्यो । भवि य ।

फस्सो सहाव-कांडणो संताविय-सयल-जीव-मंघाओ । निम्ह-च्छलेण णव्यष्ट् समागओ एस जम-पुरिसो ॥
जत्य च पिय-पण्डणीको इव अवगृहिर्जात गंध-जल-जलिह्यओ, सहसागओ पिय-मित्तो व्व कंट-चलगो कीरइ मुत्ता३० हारो, पिय-पुत्तो व्य अंगेसु लाइजङ् चंदण-पंको, गुरुयणोवएसङ् व कण्णसु कीर्रात णव-सिरीसङ्, माया-वित्तई जह उवरि३० जंति कोष्टिमयलड् ति । अवि य किंच होउण पयत्तं । वियसंति पाडलाओ । जालङ्जांत मिल्रयाओ । परिहरिजीत रह्मयहं ।
सेविजीत जलासपहं । परिहरिजीत जलणहं । वद-फल्कं च्युवं । वियलिय-कुसुमइं कणियार-वणहं । परिमिटिय-पत्तई
३३ अंकोह्म-रुम्सई ति । अवि य ।

<sup>1 &</sup>gt; P देहे for दियहे, J सायरोवमिठितीओ 2 > J िसाओं 3 > P कला for कहें. 4 > P गवल for जलय, P लंघंती के > P om. पुण. 6 > P om. हणा. 7 > J जु वर्ड नण, J om. ित पुण (emended) P लिन्, J रेहिरनेही अर्थनगोवश्या के > J तंणलुद्धाविर P तन्नजमेक्याविर. 9 > P om. पीय, P संवयम for संवयदं, J कुल्डयं P जुल्हहं. 10 > P व ह दिहुंहं, P पुंछ, J । किं च मकर, P रेपल्लव, J किंदा, J सुत्तांड मुक्तांड के 11 > P शूरणलुण्य, J मिहिसय, J एल्लिसओ, J एल्लय, P प्रेष्ठस्थ म पुर लेखित प्रेष्ठ व श्रेष्ठ व

15

18

मोत्रण चूय-सिहरं पहसह जव-तिजिस-गुस्म-वज-गहण । हुं हुं ति वाहरंती जिवाह-हड्डा थ वजराई ॥ केस पुण पएसेसु कि कि कुणइ निन्द-मजराण्हो । अबि व फुरफुरेड बीलकंट-कंटेसु, बांबोकड महंद-ककमाण-बीहंबोक्रणेस. 3 जीससङ् शोर-करिवर-करेसु, पळलङ् दवाणलेसु, धूमायङ् दिसा-सुहेसु, धाहावङ् वीरी-रुप्सु, जबङ् मयतण्डा-जल-तांग- ॥ रंगेस्, संटाइ विद्या-सिहरेस्, मृयलिष्ड महाणईसुं ति । जवि य ।

उग्गाह इसह गायह जबह जीससह जरूह भूमाह । उम्मत्तमा म्य गिम्हो ण जज्जण कि व परिवरणो ॥ 6 केस पुण पएसेस निम्ह-मञ्जाण्डं वोकार्वेत जंतुको । अनि व महावण-मितंत्रोसु वण-करि-मृहहं, निरिवर-गुहासु 6 मयवहणो, उष्यक्षिस सारंग-जुहर्द, वच्छ-च्छायास पस्-वेदर्द, सरिद्द-कृतेस गाम-चढय-कुछर्द, सरवरेस वण-महिस-जुहुई, पेरंत-संज्ञेष्यु कोळडळहं, जालीयलेसु मोरह वंद्रई, पना-मंद्रवेसु पहिय-सर्थई ति । भवि व ।

सो पारिय कोष्ट्र जीवो जयम्मि संबद्धम्मि जो ण गिम्हेण । संताबिको जिहन्छं पूर्क चिय रासई मोत्तुं ॥ तिमा य काले पुरवर-सुंदरीको कहारीयको जावल्लियको। कप्पूर-रेणु-रच-गुंडियको सिसिर-पल्लवःधरणको पाडका-दास-सणाह-कंटबो मिह्नया-कुसुम-सोहओ पनोहर-धिमिय-मुत्ता-हारओं कोमळ-तणु-खोम-णिवसणको धाराहर-संदिवको तालियंट-12 प्रण-जुलियाज्यको विद्वण्ण-चंदण-णेटालियको दीहर-णीसास-खेइयको साद्दीण-दहरमको वि णजह पिययम-विरहायख्रय- 12 संताय-तवियमो ति । मवि य ।

किंसुय-कयाओ पेच्छह परिवियल्पि-रत्त-कुसुम-जोगगाओ । गिम्ह-पिय-संगमेण बढ्-फ्लाओ स्व दृह्याओ ॥ दहण तमाछ-वर्ण देतं भमराण कुसुम-मयरंदं । उयह विषमोणवंगी भमरे परयेह तिणिस-कया ॥ 15 कंद-कलाई पुरको पासस्मि पिना सहं च पुरुप्सु । पछन-सवर्ण सिसिरं गिम्हे विझस्मि बाहाणं ॥ कह कह वि गेति दिवहं ग्रज्यण्डे गाम-तरुण-जुवईको । भत्ररण्ड-मज्जण-सुदं गामयकायम्मि भरिरीको ॥ र्षितिज्ञहु जो वि पियत्तगेण हियबिम गाम पविसेज । इय-गिम्ह-तविय-देहो सो विष तावेह सुरयमिम ॥ 18 मञ्जाणह-निम्ह-ताबिय-पवणुद्धय-बालुयाएँ णिवहेण । हिरिसंघए वि जीवे पेच्छह पढलेंडू कह सुरो ॥ इय मंडल-वाडली-पूलि-समुच्छलिय-जय-पडायाहिं । धवलुतुंताहिँ जपु गिम्हो रावा पहट्टविको ॥ श्री जहिं च बहु-विहयणोवसेन्वओ वेसओ जङ्सियओ होति गाम-तरुवर-च्छायमो । किमण-याणइं जङ्सइं तण्हाच्छेन-सहइं 21

ण होति गिरि-णइ-पवाहर्ह । पिययम-विरह-संताव-खेड्यओ पउत्थवद्दया-सरिसियको होति णईको । महापह-सरीरई जहसहं असुण्ण-पासहं होति कृपदयदहं । गयवहयओ जहसियओ कछण-चीरि-विरावेहिं रुपंति महादहंभो । जुण्ण-🔉 घरिणियक्षो जहसियको बहुप्पसूयको होति सत्तलियको । जिणवरोबहट्ट-किरियको जहसियको बहुप्फळको होति सहयार 24 क्यभोति। श्रविय।

कुसुमाइँ कोट्टिमयलं चंदण-पंको जलं जलहीया । अवरण्ड्-मज्जणं महिलियाण गिम्हभ्मि बायारा ॥ 🖁 १९८ ) एयारिसिन्म व गिम्इ-समए तम्मि विंसगिरि-रन्गस्मि वष्टमाणस्स रायवत्तस्स का ढण नेष्ठा वहिटं पयत्ता । 27 सविय।

मयतण्हा-वेरुविए तण्हा-वस-कायरे घुरुहुरंते । वियरंति सावय-गणे करथ वि णीरं विमगांते ॥ भोसरयह इहलो विभ इंदाएँ दिसाएँ भोल्लिओ न्व स्थी । ईसाएँ बारुमीएँ वि बहुद दोण्हं पि सञ्जानिम ॥ एयारिसे य गिम्ह-मज्ज्ञाण्ड-समण् तस्मि महारण्यामा तण्डा-खुड्डा-किलंत-सरीरो गेतुं पयत्तो । जस्य य विरिविरेति वीरिओ,

<sup>1 &</sup>gt; " परस नव", P हुं हु ति वाहारन्ती निदाहदङ्का व वणराई, अ णिश्राह ..वणस्वई. 2 > P om. one कि, P कि पुणह, P मक्सण्गो, P नीलयंठ, P मंहल for मधंद, P नीहंदोलप्युः 3) P कहानेह (for धाहानेह) मीरास्त्रेम, P महत्तपहानलतरंगेमुः 4) र om. संशाह विश्वसिद्देस, उम्लिजद महारहसुं. 5) ए कि चि for किय. 6) उकेन उल, ए लिन्डण्डं, ए पाणिली for जंतुली, ए om. अबि य, P जूहाइं. 7) P उच्चच्छली सारंगज्डर, P सिरिबरकुलेमु गामवियहकुलाई सरोवरेमु गणमहिस, J सम्बरोवरेम् 8)P कोसल उल हुं, 🛮 मोर बहुयं ति ( perhaps J too bas ति) 🥫 🌖 > P जांगि, P को for जोः 10 > P काले खरसंदरीओ क्यसिओ, P कण्णय for कप्पूर, P गुंबियात, उ पहाबुत्धुरणओ P पक्षवत्थुरणओ · 11 > P शक्षिय, P नमिय for णिमिय · 12 > P पवणतु लिया", P वियन्त्र for विश्ला, P निहालियाओ, P खेरववओ, P दहराओ वणिकार विययम विरहाहलाय- 14 > P केसुय for किस्य, १ बहुप्तलाओ. 15 > १ अह for उयह. 16 > १ कंदण्यलाई, १ जर्ल for महुं. 17 > १ पेंन, उ मरईओ. 18 > P विय for विदयः 19) । हिरिमत्थपन्त्र जीवे, P सूराः 20) P जमवद्यां, P धवलुर्तुगारं, । पयद्वाविओः 21) P णोवसेवओ, P तरुयर्ज्छाइओ। किविण, P जहस्ययं तण्हाकेयः 22) P गितिनहं, P खेहयप्यत्य, P after नईओ repeats किबिणइं जहसवयं तण्हाळेय सहइं न होति निरिनहं पञ्जो, P om. महापहुसरीरइं etc. to गयववयओ. 23) P कलुणबीररावेद्धिः 24) उपरिणीओ, P होति सङ्क्लिओ. 25) P लयाउ सि. 26) P बाबारो. 27) P ono. य, P ब्रह्माणराय , P कण ior उप. 29 > P बसरकायरे फुरफरेंते, P बयगांने. 30 ) उ इहुपो सिय इंदाय दिसाय, P ईसा धारणीय, उ ईसा (v, added ater) वारणीय. 31) P मज्याणसमय, P जिलिजिरेंत जीरियओ शरज्यारेंति ज्यारलीओ। धरावरेंति

1 सरसरेंति सरिलेओ, धमधर्मेति प्रवणया, इल्ड्लेंति तरुवरा, धगधर्गेति जल्लणया, करयरेंति सर्वणया, रणरंजेति 1 रण्णया, सरसरेंति प्रत्या, तरतहेंति वंसया, घुरुधुरेंति वग्यया, मगभर्गेति भासुया, सगसर्गेति मोरय ति । अवि प । 3 इय मीसण-विद्य-महावणिमा भय-बज्जिओ तह वितोसो । वियरइ राय-पुन्नो विद्य हियर्थ अण्णस्स फुटेजा ॥ 3 तभो रायउत्तस्स महियं तण्हा बाहिउं प्रयत्ता । ण य कहिंचि जल्लासर्थ दीसह । तभो चिंतियं रायउत्तेण ।

'अच्छीसु णेय दीसह स्पाह हिययं जगेह मोहं च। आसंबह मरणं विय तण्हा तण्ह व्य पुरिसाणं ॥
6 ता सम्बहा अच्छाउ गंतव्यं । हमिम महारण्णिम जर्छ विय विमागामि।' हमं च चिंतेंगी उवगमो मयतण्हा-वेळिकमाण- ६ तरळ-लोयण-कहन्य-विक्लेवो कं पि पएसंतरं । तत्य य दिहाइं एकमिम पएसे हमिणा वण-करिवर-जूह-पयाहं । दहुण य ताइं चिंतियं णेण । 'अहो, हमं हित्य-जूहं कत्य वि सरवरे पाणियं पाउण अरण्णे पविद्वं ति । कहं पुण जाणीयह । १ अवायरिय-कर-सिळ्ड-सीयरोखाई मूमि-भागाहं । अह होज मय-जळोिख्यइं । तं च णो । जेण हहेव जाहं मय-जळोिख्यइं । ताइं मिसर-भमरउळ-पन्थावळी-पवण-पन्यायमाणाइं छिन्ध्यांति । अहह-कहमुप्पंक-चरणग्ग-छम्ग-णिक्सेव-कळंकियाईं दीसंति हमाई । ववळ-करि-कळह केळी-खंडियाई धवळ-मुणाळ-सामछाई दीसंति । हमाई च ळळिय-मुद्धड-करेणु-कर-12 संविद्य-मुणाळेदीवर-सरस-तामरस-गन्ध-कमळिणी-कवळ-खंडणा-खुडियई मयरंद-गंध-छुड्-मुद्धागयाळि-हळबोळ-रुणुरणेतई । १ इतिहास च दीसंति जीळुप्पळ-हळढाई । ता बत्य जीवियासा, होहिह जळं ति । कयरीप उण दिसाए हमं वण-करि-जूहं समागायं।' णिक्सवियं जाव विद्वं। 'अरे हमाए दिसाए इमं वण-करि-जूहं, जेणेल्य पउर-सळिळ-कहम-मुणाळ-विच्छड्डो दीसह' ति । चित्रयंतो पयत्तो गंतुं । अतिरेण दिटुं जीळुल्वेखमाण-कोमळ-सिणिद-किसळचं वणाभोगं। तं च दटुण छड्-जीवियासो सुटुयरं । ठ गंतुं पपत्तो । कमेण य हंस-सारस-कुरर-काथळ-वय-बळाहय-कारंड-चक्कवायाणं णिसुओ कोळाहळ-रवो। तओ 'अहो, महंतो सरवरो' ति चिंतयंतो गंतुं पयत्तो रायउत्तो । कमेण य विद्वं कमळ-कुवळय-क्वहार-सयवत्त-सहस्सवत्तपळ-पळ-पळ-वाळिणी-एच-संड-संछाइय-जळं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छच्छडा-मिळमाण-सुग-तरंग-संकुळं णाणा-वण्ण-पविश्व-संघ- १ अधिय-तीरं माणस-सरवर-सारसं महासरवरं ति । असि य ।

वियसंत-कुवळयच्छं अमराविल-अमिर-कसण-अमह्छं। सुद्ध-दिय-चार-दासं ध्यणं व सरं वण-सिरीए॥

21 तं च बृद्धण असत्तियं पिव हियवएणं, जीवियं पिय जीविएणं, पचागयं पिंव कुद्धीण, सम्बद्धा संपत्त-मणोरहो इव, संपत्त-सुविजो 21

विव विजाहरो, सिद्ध-किरिया-वाओ विव णिर्दो सहिरिसो कुमारो उवगाओ तं पएसं। तण्टा-सुक्क-कंटोट्टो ओचरिउं पयत्तो।
तीररथेण व वितियमणण । 'अहो, एवं आउ-सत्येसु मण् पिट्यं जदा किर वृत्यह-तण्दा-खुद्धा-परिस्तम-संभमायासेसु ण

24 तक्खणं पाणं वा भोयणं वा कायण्वं ति। किं कारणं। एए सत्त वि धायवो वाउ-पित्त-सिंभादीया य दोसा तेहिं तण्दाइयाहिं 24

वेयणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-ट्राणाई परिच्चइय अण्णोण्णाणुविलिया विसम-द्वाणेसु वर्शतं। इमेसु य एरिसेसु
विसमस्येसु देशिसु खुनिएसु धाउसु जद्द पाणिणो आहारिति मर्जात वा, तओ ते दोसा धायवो य तेसु तेसु वेय

27 पर-हाणेसु थेमिया होंति। तत्थ संणिवाओ णाम महादोसो तक्खणं जायह ति। तेण य सीस-वेयणाह्या महावाहि-संघाया 27
 उप्पर्जति। अण्णे तक्खणं चेय विवर्जति। तम्हा ण मे जुजह जाणमाणस्य तक्खणं मिन्नउं।' उचिवटी एकस्स तीरतमाळ-तहयरस्स हेटुओ, खणंतरं च सीयळ-सरवर-कमळ-मयरंद-विजरेण आसासिओ सिसिर-पवणणं। तओ समुदिओ

30 अवहण्णो य सरवर अवगाहिउं पयत्तो। कह। अवि य।

णिइय-धोर-कराहय-जलः बीइ-समुच्छलंत-सद्देण । पूरंतो दिसि-चक्कं मज्जइ मत्तो ब्द वण-हत्थी ॥

1) उ जलगओ, P कायरीत. 2) P तटतडिति, P अगर्भगीति, P रूमुया, उ भोग्यं P गोरिय. 3) उ विचार. 4) P repeats दीयह. 5) P भूसर for सूसर. 6) J आगंतव्वं for गंतच्यं, P विमनगावि, P जित्तयंती 7) P om. तरल, P द्विवाई for दिहुति, P वर for वण, P om. यः 8) P चितियमणेण, उ जाणीयति, P जाणियहः 9) ए जीयन्छिय, र सी नलोरछार भूमिनायाई, ए ज जोहियाई in both places. 10) r repeals ताई, र अनिस्त्रजार, र कच्यु P कहतुष्पन्न चरणगालग्नं 11) P कल्केली, अ सुद्धकरेण् 12) P संचाज्यितुणालनंदीवर, अ खुडियमयरंड, P खुडियाई, अ गधनुद्धागयालि, P-सुद्दागयालि, अ रुगुरणैतद P रुगतरुगेताः 13) P om. उन्हियां च, P दलद्धेतारं, P दाहिद, P कदरीए. 14) Jom. शिस्त्रवियं, Jom. इम वणकारिज्यं, J पउम for पउर. 15) Jom. गंतुं, P जीक्ववेलमाण, J वणाभोजां, P मृद्धुतरं 16) प कुरककारमभपमकाहम P कुरवयकार्यनकार्यनकार्यन श कोलाइनवी. 17) P om. रायउसी, P सववउसहस्सरतुष्पत 18) प्रभड for संड, P संकुलं माणावन्नवपरक्ससंघ 19) प्रसरसिरं 20) प्रभगरातीभिक्त कसिणसुमिथेलं 21) P दहुयण, Рош. पिन, Рहिन्यएण, Рपन for पिन, उपच्छागर्थ, Рनिन for इन. 22) उकिरिआनातो, Рनरिंदसरिसो, Р उवगेतं, मोयरिंड नुइत्येण य नितिअं णेण. 23) Fom. य, P संममयाश्चेसु, Jadds a before ण. 24 > J एते P एए स सत्त, Pom. वि, J धानवो वायुभित्तसैंभादिअमायदोसो तेष्टि तण्हातिआहिः 25) Pपरिषयर अन्नोन्नाणुव्यक्षिया, J व्यक्तिअ विसम<sup>°</sup>ः 26) प्रधातुमु जिति म्थाउस जह, म्ल अंति for सक्जेति, म्ला. वा, गतती, गदीसा वायवी, म्ला. one तेसु. 27) P परिद्वाणेमु, र थंभिता, र सिववाती, P महादीसा, र वेतणादिआः 28) र अम्हा for तम्हा, P inter. मे के जुजाई, P जाणस्स, र मिलकणं, P उनविदो, 29 > P adds पायनस्स before हेट्टुओ, र हेट्टाओ, P त for च, P सीयरकमलमयादिः 30 > र om. य before सरवरे. 31) । अर्क म चर्क

である とういう

24

- 🦠 १९९ ) तं च तहा मजिद्रण कुमारेण पीयं कमछ-रय-रंजणा-कसावं सरवर-पाणियं, शासाहवाहं च कोमछ-मुणाछ-णाळ-सथलाई । तथी गय-तण्हा-मरो उत्तिषणो सरवराओ । तथी तेसु य तीर-तरुवर-छया-गुम्म-गुविलेसु पण्सेसु किंचि 3 वण-पुष्कं फंड वा मरिगर्ड पयत्तो । भगमाणेण य विट्ठं एकस्मि तीर-तरुण-तरु-छयाहरंतरिम महंतं दिव्य-जनस्-परिमं । 3 तं च दट्टण णिरूबिटं प्यसो कुमारो जाव सहसा दिट्टा तेलोक्क बंधुणो भगवको बरहओ भडडस्मि परिमा सुत्ता-सेक-विभिन्मविया । तं च दहण हरिस-बस-वियसमाण-लोयणेणं मणिवं च णेण । भवि य ।
- ६ 'सम्ब-जय-जीव-बंधव तिपसिंद-गरिंद-अधियण्डण । सिद्धि-पुरि-पंध-देसिय भगवं कत्थेत्य रण्णिम ॥' भणमाणेण वंदिको भगवं । वंदिकण चितियं बणेण । 'बहो, अच्छरियं जं हमस्स विग्वस्स जन्म-रूवस्स मार्थण् भगवतो पविम ति । महवा किमेत्य अच्छरियं कायम्यप्रिणं दिम्बाणं पि जं मगवंता मरहंता सिरेण धारिकंति । इमं पि भरहंति <sup>9</sup> भगवंता जं दिग्वेहिं पि सीसेहिं धारिजंति ।' चिंतयंतो पुणो वि भवड्ण्णो कुमारो सरवरिम । तत्थ मिककण गहियाई <sup>9</sup> कमस-कुवस्य-कल्हाराष्ट्रं सरस-तामरस-पन्भाराई। ताई च घेतूण गहियं जलिणी-दर्क भरिऊण सरो-जसस्स, ण्हाणिको भगवं जिणवरिंदो, भारोवियाई च कुसुमाई । तभो थुणिउमारको । भवि य ।
- 12 'जय सोम्म सोम्म-इंसण इंसण-परिमुख सुद्ध जिय-सेस । सेय-विसेसिय-तित्यय तित्य-समोत्यरिय-जिय-छोय ॥ जिय-क्रोय लोय-लोयण जिय-णयण-विसदृमाण-कंदोडु । कंरोडु-गब्म-गोरय गोरोयण-पिंजरोरु-जुप ॥ णाह तुमं चिय सरणं नं चिय बंधू पिया य माया य । जेण तए सासय-पुरवरस्स मग्गो पहट्टविश्रो ॥' <sup>15</sup> सि भणमाणो णिवडिमो भगवमो चळण-जुवळप्सु ति । 15

\S २०० ) पृत्यंतरिम उद्धाइको महंतो कलवको सरवरोयरिम । अवि व ।

उद्भुदाह्य-वीई-हिह्नर-जरू-णिबह-तुंग-भंगिर्छ । बद्दइ णहयल-हुत्तं सुहियं सहस बिय सरं तं ॥

<sup>18</sup>तं च तारिसं सरवरं विलय-वर्लत-लोयणो राय-तणभो पलोइद्रण चलिओ तत्तो हुत्तो । चितियं च णेण । **अहो अच्छरियं,** ण- <sup>18</sup> याणीयह कि सरवरस्त सोहो जाओ ति । इमं च चिनयंतस्य सरवर-जरू-तरंग-फलयाओ णिगायं वयण-कमलमेकं । तं च केरिसं। अवि य।

वियसंत-णयणवत्तं णासाउड-तुंग-कण्णिया-कलियं । दिय-किरण-त्रेसराखं सुद्द-कमलं उग्गयं सद्दसा ॥

उत्तंग-बोर-चक्कर-गुरु-पीदर-वट्ट-पक्कं सहसा । भामा-करिवर-कुंभत्यकं व यणयाण पन्भारं ॥

24 तं च दट्टण चिंतियं कुमारेण । 'अहो किं णु इमं हवेज । अवि य । कमलायरस्स लच्छी होज व कि कि व जिम्लणी एसा । कि वा णायकुमारी णजह रूच्छि व्व रण्णस्स ॥' 💶 चिंतेतस्य य से कुमारस्स विमायं सयलं सरीरयं। तीय य मग्गालग्गा दिव्य-सरस-सरोरुहाणवा कुसुम-सणाह-पडकय-बिहुत्था 27 कणय-भिगार-वावब-दाहिण-हत्था य खुजा समुगाया सरवराओ । ताओ रहण चितिषं दुमारेण । 'महो, णिस्नंसयं दिष्याको 27

हमाओ, ण उण जाणीयइ कंज कारणेण इहागयाओं सि चिंतयंतस्स विख्याओं कुमार-संमुहं । तं च दट्टण चिंतियं जेण । बहो विलियाओ इमाओ । ता कयाइ ममं बहुण इत्यि-माव-सुल्डेण सञ्चासेण अण्णक्तो पाधिहिति । ता इमाए चेव दिम्ब-30 जनस-परिमाप पिट्रजो णिलुक-दंहो इमाण वावारं उद्दक्षामि ति जिलुको परिमाए पट्टि-भाए, पलोहर्ड च पयसी जान 30 समागयाओ दिन्द-पढिमाए समीवं । दिट्टो व भगवं दूरका विष सरस-सरोरुह-माहा-परिवरिको । तं च दहेंण भणियं तीए 'हला हला खुजिए, अज केणावि भगवं उसहणाहो पृहजो कमल-मालाहिं'। तीए भणियं 'सामिणि, बामें' ति। 'ण-

<sup>1)</sup> उ (जाने, उ पाणिश्राहं, उ य for च. 2) ए तन्हामारी, उ नक्त्रर, ए लयाउथुंगः 3) ए भणमाणे य, ए तहणस्याहरंमि. 4) Pom. कुमारी, Jadda स्यल before तेलोक. 5) P विणिमिया, P विसमाण. 6) J अन्य for सन्य, J कल्णा P चलण, P पर्ध, P भयन पणमामि तुह चलणे ॥. 7> P om. भणमाणेण वंदिओ भगवं, J वितिश्रं णेण, P वितियमणेण, P क्रं for जं, P अगवंती. 8) 3 अरहती, Pom. इमं पि अरहंति e'c. to धारिजांति. 9) 3 om. पूर्णा वि, Pom. जुमारी. 10) P कल्हारवाई च सरसरसनामरस, १ कमिलणी for णलिणी, १ मरसं जरलस्म. 11) । नजी for च. 12) १ जब मांम सोमनंदन परिगृह्मिन्नहरू सुबज्यसेन । विसेसविसेस्यः 13) P जयलोयडलोयलोयणजयणयण, उ कंदोद्दा, उ जुआ ॥ 14) P जे for तं, P माया या । 15) उपहिजी for णिविदिशी, Pom. जगवशी, P जुबरोनु. 16) P नद्वारओ, उसग्वरमि. 17) उ हाळ्(१) द्वाहय P उद्वहाइय, P सुहियं सन्वं चिय. 18 > J adds ति । अ before विशेय, P om विश्वय, J अच्छरीअं ण याणीयति P अजारियं न याणह 19) Pकमलं एकं 20) Pom. अवि यः 21) Pपर्त्त for वृत्ते. 23) Jब्हुबक्कलं. 24) JP किणा for किंगु (emended), म कि न महवेड्या, Jon. अनि य. 25 > J किअ for किंव. 26 > म चित्रयंतस्य, मनगलगा, J स्रा for सरस. उ पड( व )य विवश्याः 27 ) उ ते य for ताओ, P निस्संसियं, उ दिव्याउशीमाओः 28 ) उ जाणीयंति केण, P ितियमणेण 29) P में for मर्म, P आवसलहेण, P अण्णहो for अण्णतो, J हमे for इसाए, P :व्य बन्धं परिमाउ पिट्टिओ. 30 > J om. जनम्ब, J repeats पढिमाए, P उदिस्यामि, P पलोएउं. 31 > J adds ता तो before दिन्त, J सर for सास, P परिशासिओं. 32 > P भगवं तियसनाहो, उतीयः

33

1 बाजीयह केन हव पहलो मगवं' ति । तीए मणियं 'सयल-तेलोक वंदिग-वंदिणका-चल्रण-कमलाणं पि मगवंताणं एवं मणीयह 1 केन वि पहलो ति । किमेत्य बणामोए ण विवरंति जनसा, ण परिसक्ति रक्तिमा, ण चिट्ठंति मूमा, ण परिममंति पिसाषा, 3 ण गायंति किंगता, ण वसंति किंपुरिसा, ण पावंति महोरगा, ण दवयंति विजाहरा, जेल भगवको वि पूपा पुन्छियह' चि 8 भणमाणी उवगया पिडमाए सगासं । भणियं च तीए 'हला खुकिए, जहा एसा पण-पहरूं तहा जाणामि ण केणह देखेल शिक्षो भगवं, किंतु माणुसेण । खुजाए भणियं 'सामिणि, परिसक्ति एत्य वणे बहवे सवरा पुर्लिदा य'। तीए मणियं 6 भा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-चलण-पिडविंवं सुणिक्विय-प्यमाणं पमाण-विद्यं- विपुत्रं अंगुद्धा-वह-पमाण-पिडविंवं । ठहा जाणिमो कस्त वि महापुरिसस्स हमं चलण-पिडविंवं । यह वाणि य । विपुत्रं अंगुद्धा-वह-पमाण-पिडविंवं । जह दीसह पिडविंवं तह णूण हमो महापुरिसो ॥' 9

अय पहत्त-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वेदियबलणा । जय भंदरगिरि-गरुयायर-गुरु-तव-चरण-दिण्ण-विण्णाणा ॥ णाह तुमं चिव सरणं तं णाहो बंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-समम्मो सिव-मम्मो देसिको जेण ॥'

एवं च बोऊण णिविषया चल्रणेसु । ससुद्विया य गाइउं समावत्ता इमं दुवई-संबल्धं । भवि य ।

कि मयणे चिय स्त्री कि वा होजा णु कप्पवासि-सुरो । विज्ञाहरो व्य एसो गंधच्यो चक्कवट्टी वा ॥

27 इसे व विंतवंतीए भणिको कुमारो । देव, ण-याणामि नहं, मा कुप्पसु मह इय भणेतीए 'को सि तुमं, कत्य व पत्थिको 27

सि, कम्हाको भागको तं सि'। तभो इसि-वियसिय-वसणप्पभा-विभिज्ञमाणाहरं संकर्त कुमारेण । भवि य ।

'सुंदरि भहं मणुस्सो कज्ञत्थी दक्षिणावहं चलिको । वाको निह अभोग्याओ एस कुदो मञ्ज परमत्थो ॥

30 एयमिम महारण्णे कृत्य तुमं कत्य वा इमो जक्को । केणं व कारणेणं इमस्स सीसिम्म जिण-पदिमा ॥

ष्यं महं महंतं हिषयस्मि कुऊहरूं चुलुबुलेह । ता सुयणु साह सन्वं पृत्तियमेत्तं महं कुणसु ॥' हुमं च कुमारेण भन्नियं णिसामिकण इंसि बिहसिकण भणियं इमीपु ।

अह सुंदर मारिय कुकहरूं पि ता सुणसु सुंदरं माणियं । रण्णीम्म जिणस्स जहा जक्सस्स य होह उप्पत्ती ॥

<sup>1 &</sup>gt; १ केणह रिल केण उण, उतीब, १ om. पि. 2 > १ om. केण वि, १ परिष्ममंति 3 > १ महोरवा, १ पुक्छियर. 4 > उ गाणीओ लवगयाओ, १ om. पितार, १ पद्धति 5 > उ om. वणे, १ वहहदे रिल बहदे, उतीब, १ मणहर 6 > उष्ट मि रिल पि (emended), १ मृहिणवालुया पुणिक्षेयर, १ शुनिक्वियव्यमाणपिवियंगुट्डाणुक्तरहर्ष रंगुलीवं अंगुलीव अंगुलीवहमाण ७ > उपित्र रिल बहर 9 > १ पउमचक्कमरिथय, उतीरणाविक्षम्न (१). 10 > १ सगासं, उ माणीय सिवणयं अवणीयओ 11 > १ सिहराओ पद्दाणिको 12 > १ कोमकरलवियलहरू, १ कोमक रिल कमल, उ संदोर्छ 13 > उ om. दिल्वीह 14 > १ धममदेसवं, १ निवक्षाणु 15 > उपुरिसिंगलणा इंदवंदिय वक्ष्मा, १ गुरुवारिगुक्य व, उ गह्मारआपवाल व्यापिकाण 16 > १ om. वि, १ तुमं रिल तं, १ विद्वेद्ध रिण समम्मो 17 > १ om. च, १ औ रिल य, १ माहओ पयत्ता इमं, उ adds च कर्राट इमं, १ अस्तिवित्र रिण दुवहंखेहळ्यं 18 > उमकुट, १ मूरपति रिण सल्जित, उ जुवति, उ पादपरेणुरजोपरेजितं 19 > १ जळ्यामकरेणुरजोपरेजितं प्रथम, उ लावण्य, १ कर्षाक क्रमल क्रारण वरण, १ om. गुरुवार, ३० वर्षः 20 > १ वत्त्वणामण्डरिक्तं, १ गोयनिवत्तः 21 > १ रहासेण, उ om. विक्रमल क्रारण वर्षः, उ व्याप्त वर्षः, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं रिक क्रमल १ क्रमाणा 23 > उ महरहक्ष्म १ तओक्क्ष्म, १ सावयं रिल सावयं 24 > उ पछन्तव्यरणं, १ पछनुत्वरणं, १ पछनुत्वरणं ३ व रिल से (क्रमल क्रम) १ व्याप्त सि, १ माविज्यमाणाहरं 29 > उ आतन्त्वः 30 > १ केणे रिल केणे 31 > उ कृत्हलं सि ता सुअणु सुदरं

१ १०२) बल्पि इसिम चेय पुरइ-मंबले कणवमव-तुंग-तोरणाकंकिया पिहुल-गोवर-पावार-सिहर-रेहिरा मांची गणाम णयरि सि । जिंहें च तुंगई कुळउत्तय-कुलई देववलई व, निमलई सुपुरिस-चरियई धवलहरई व, सिणेह-णितंतरको विश्वासिको सम्मण-पीइको व, गंभीर-सहावको परिहको धरिविको व, रयण-रेहिरको पायार-गोवर-भित्तिको विश्वासिकिको व व ति । विश्व व ।

विवरंत-कामिणीयण-णेउर-कल-राव-बहिरिय-दियंता। देवाण वि रमणिजा मार्यदी जाम जबारे सि ॥ 6 ता कुमार, तीय व महाजयरीए अणेय-जरवड्-सय-सहस्तुष्धळंत-हळहळारावाए अत्य जज्जमसो जाम सोसिय-वैभजो। 6 सो य केरिसो। अवि य ।

कसिणो बुब्बल-देहो खर-करूसो स्क्ख-पंदर-सरीरो । दीसंत-धमणि-बाखो अम्म-दिहो वहिं वसह् ॥ ९ तस्स य वंभणी धम्म-वरिणो । सा उण केरिसा । बावि च ।

पोद्दिम थणा जीए पोट्टिम उरु-जन्मासं । एकं जिल्लामं विव बीवं पुण कुछियं णवणं ॥
तीय व सावित्ती-णामाए वंभणीए तेण जण्ण-सामिणा जायाई तेरस । डिंगरूवाई । ताणं च मज्जे पव्छिमस्स जण्णसोमो

12 ति णामं । तस्स जाय-मेत्तस्स चेव समागया बहुमा वीसिया । तत्व य काल-जुत्तो संवच्छरो । तेण व बारस-वासाई 12

अणावुट्टी कया । तीय य अणावुट्टीए ण जायंति ओसहीओ, ण फर्छेति पायवा, ण जिल्कजए सस्सं, ण परोहंति तणाई ।

केवलं पुण वासारते वि धमजमायए पवणो, जिन्दंति पंसु-बुट्टीओ, कंपए मेहणी, गर्जात धरजिवरा, सुब्वंति जिल्लाया,

15 जिवदंति उद्धाओ, पल्टिपंति दिसाओ, बारह-दिवायर-कक्सो जिवहह मुस्सुरंगार-सरिसो गिम्हो ति । एवं च उप्पापसु 15

पसरमाणेसु किं जायं । अवि थ ।

उन्वस्तिय-गाम-ठाणं ठाणं मुहः करयरेत-विसर-मुहं । विसर-मुह-बद्-भंदक्षि-भंदक्षि-हुंकार-भय-अणयं ॥ 18 पुरिसं च तं पुहड्-मंदखं जायं । अह णयरीओ उण केरिसा जाया ।

खर-पवणुद्ध्य-ताबिय-धवछ-धवा-संड-वंस-वाहाहिं। उद्शीकवाहिँ घोसह गई सई व दीहाहिं॥ तको एवं अणुप्पकामाणासु कोसहीसु खीयमाणासु पुष्य-गहिषासु अप्रमाणसु उपरेसु कि जावं। अपि य। ण कीरंति 21 देवसणई, वियर्कति अतिहि-सकारई, विसंवयंति वंभण-प्याको, विहर्दति गुरुयण-संमाणई, परिवर्दति पणइ्यण-दाणई, 81 वियर्कति क्रीजयन्वयई, पमाइकति पोरुसियई, अवमण्णिकति दक्षिणणई ति। अपि य।

वोस्रीण-स्रोय-मरगा अगणिय-स्त्र्जा पणटु-गुरु-वयणा । तरुणि व्व राय-रत्ता जाया कार्रुण मार्यदी ॥

24 उजिझय-अवसेस-कहा अणुदिवहं भत्त-मेत्त-वावारा । जीएँ णरा महिला वि य प्रमोय-रहिया युदीणा य ॥ 94 किं होज मसाणिमणे किं वा पेयाण होज आवासो । किं जम-पुरि ति छोए किं जं तं सुण्वए णरयं ॥ एवं च हा-हा-रविभूए सयल-जणवए पोट्ट-मिवरं-पूरणा-कायूरे सर्थ गएस महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-विभय-सेट्टी-कुलेसु सो 27 वंभणो जण्णसामीओ भूर-भुवस्स-मेत्त-बज्जो जाओ जार्थणा-मेत्त-वावारो मिक्खा-वित्ती, तं च अलहमाणो सर्थ गां सक्- 27 हुंबो । केवलं जो सो बंभणो सोमो सब्द-कणिट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्त्रणेण अकय-बंभणकारो अवद-मुंज-मेहलो सुद्दा-भहन्त्रणण-स्थल-बंधु-वग्गो किर्तिच विवणि-गग्ग-णिवल्यि-धण्ण-कणेहिं किर्हिच विल-भोषण-दिण्ण-पिंदी-पवाणेहिं 30 किर्हिच वालो ति अणुकंपाविएणं किर्हिच वंभण-विंभो ति ण तादिओ किर्हिच उचिट्ट-मह्मय-संलिहणेणं करं कर्ह पि तं 80 तारिसं महा-दुक्काल-कंतारं अष्टकंतो । ताव य गह-गईए जिवल्ये जलं, जावाओ ओसहीओ, पसुद्दओं जणो, पथलाई

<sup>1)</sup> P तीरणांकिया विडहुल. 2) P उत्तरं कुलयं, JP च for a in both places, P निरंत्रको. 3) P पीईओ हव, P परिहाओ घरिणीओ, P किसीओ विलासिणीओ, P om. a. 4) P om. अबि य. 5) P कलवरा. 6) P जवण्णयसो. 7) P om. अबि य. 8) P कहससी. 10) प्रविद्धि for बीर्यं, P पुहिसं for फुल्कियं. 11) P om. य, P सावित्ती. J (उ) ओरस for तेरस. 12) P adds a before जाय, प्रचेश, P अहववीसिया. 13) P निष्पज्जए, J ण य रोहंति. 14) प्रभाषायाए P घमधमायह, P वेत for पंसु 15) P पिलप्पति रसाओ, J adds a after कहमो, J णितडए for णिवडर 17) P उप्पुसियगामहाणं हाणं, P करवरंत, P निरस (for निसर) in both places, J मण्डलहुंकार. 18) P नवरं उण. 19) P पचणुहुवतोडिय, J घयखण्ड, P धुवारखंड, P उद्दीकयाहि, J उद्धीकयाविषोस्त, J अव्यस्टणं व P अदं महं व दीहारं. 20) J उवएसु P उवरेहि. 21) P तिहि for अतिहि, J वंभणधूअओ, P गुक्यसम्माणहं. 22) J फल्सिअं P पोलसं. 23) P अवणिवलज्जा, P रावउत्ती, P मावंरा. 24) P निसि for अवसेस, P वावारो, J औश, J या।. 25) J मसाणिमां, P पुरेस for पुरे. 26) P om. च, P सयके, P विवरपूरणा कायरेमु ख्यंगपस, J सेहिउलेमु. 27) P जवार सो मृद, J भूरुमुअस्स, P om. मेस्वक्झो जाओ। जायणा, P भिक्खवित्ती, P मुकुटुंबो. 28) J वंभसोमो, J वंभणो सक्कारो. 29) P om. कहिंचि विवणि एरंट, to कलेहि. 30) P वंवणो सि न तािक्वत तािहओ, J अधिहामहस्तिहरुणं, P कहं किंवि, J om. तं. 31) P दुक्खाल, P गहवर्ष्ट, P पयआई for प्रसाई.

21

1 कसबाहं, परिहरियाइं सज्जागाई, उप्फुसियाई च विजयाइसाई। इमिन्स च परिसे काले सो बंभणे सोम-बदुको धोषूण- 1 सोकस-वरिसो जानो । सवि व ।

अम्मी अत्वो कामो जसो य कोयम्मि होति पुरिसत्वा । चतारि निष्णि दोष्णि व एको वा कस्सह जणस्स ॥ ता ताण ताव धम्मो दूरेणं चेत्र मञ्च बोळीजो । अगणिय-कजाकजो गम्मागम्मप्कलो जेण ॥ अत्वो वि दूरको बिय णत्थि महं सुणय-सउष-सरिसस्स । दुष्पूरोयर-भरणककायरो जेण विद्यहं ॥

कामो वि द्रश्यो श्विय परिहरइ य मह ण एल्य संदही । सयख-जण-णिदिको मंगुको य विट्टो य भीसणको ॥ अह विंतिम जसो मे तत्य वि जय-पेक्षिएण अयसेण । जिय-जोणी-करयंटय-ठाण पिव जिम्मिको अहयं ॥ ता हो विरत्थु मज्यं इमिणा जीएण दुक्ख-पडरेण । जण-जिवह-जिंदणा-कहुइएण एवं असारेण ॥

12 ता कि परिश्वपामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं इमं, ण य काऊण तीरइ दुक्तरं खु एवं । ता इमं पुण पत्त-कालं । अवि य । 19 धण-माण-विष्पमुक्ता मुणिव-परद्धा जणिम जे पुरिसा । ताण सरणं विएसो वणं व छोए ण संदेहो ॥ ता सम्बद्धा विएसो मम सरणं ति विवयंतो जिग्गजो तक्खणे वेय मायंदी-पुरवरीए । चिलेशो य दिक्खण-पिछमं 15 दिसाओवं । तशो कमेण य अणवरय-पयाणपृष्टिं कुच्छि-मेत्त-संबलो अर्किवणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वश्वमाणो 15 संपत्तो विंस-सिहर-पेरंत-पइट्टियं महाविंझाडई । जा उण कइतिया । उद्दाम-रत्त-पीय-छोहिय-मुह-महापलास-संकुला, वाणर- बुक्कार-राव-विवंशमाण-भीसणा, देवेहिं अलंकिय-पायवा, बहु-मय-सय-सज्जमाण-मयवह-आउल-तुंग-साळालंकिया, सप्पायार-

18 सिहर-बुखंबा य लंकाउरि-जइसिया। जीए अणेयह भीसणई सावय-कुलई जाह णामई वि ण णजंति। तम्मि य महाडह्य 18 मज्जमिम सो बंभणो जण्णसोमो एगाई गंतुं पयत्तो। तम्मि य वश्वमाणस्स को उण कालो वहिडं पयत्तो। अवि य । धम-धम-धमेंत-पवणो सल-हरू-हीरंत-सुक्क-पत्तालो। धन-धग-वर्गेत-कलणो सिलि-सिलि-णव-पहाबुब्मेको॥

वहुतो मय-तण्हा-पाणिपण बेयारिबं महिस-जूहं । उप्परू मुणाल-रहिण सरग्मि णवि पाणियं पियइ ॥ जस्य पहिषाण सत्थो पासत्थो दुसह-गिम्ह-मज्मण्हे । अन्नरण्हे वि ण क्षुंचइ तोय-यवा-मंडवं सिसिरं ॥ सबल-जण-कामणिकं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहर्गा । दहुण पवं पहिया दहवं पिव णिन्दुवा होति ॥

24 तजो तिमा तारिसे सयरू-जय-जंतु-संताब-कारण् गिम्ह-मज्झण्ह-समण् सो बंगसोमो तिमा भीमे वणंतराले बहुमाणो 24
सुहा-साम-वयणोयरो पणह-ममा दिसा-विमृत्तो सिंघ-वण्घ-भय-वेकिशे नण्डाण् वाहिउं पयत्तो । तजो चिंतयं तेण । 'अहो
महंती मह तण्हा, ता कल्प उण पाणियं पायेयज्वं' ति चिंतयंतो मिराउं पयत्तो जाव दिहो एकिमा पण्से बहरू-पत्तरू27 सिणिहो महंतो वणाभोजो । चलिको य तिहसं जाव णिसुओ हंस-सारस-चक्कवायाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस- 27
सिथं पिव हियण्णं जीवियं पिव जीविप्णं अहिय-जाय-हिससो तजो संपत्तो तं पण्सं, दिहं च नेण सरवरं। तं च केरिसं ।
अबि य ।

30 वियसंत-कुवस्रडप्परु-परिमल-संमिलिय-ममिर-ममरउलं । ममरउल-बहल-दुलबोल-वाउलिजंत-सथवत्तं ॥ 30 सयवत्त-पत्त-विक्सित्त-पुंजह्जंत-कंत-मयरंदं । मयरंद्-चंद्-पीसंद-मिलिय-महु-बिंदु-वोंगिलं ॥

्र २०४) तजो कुमार, सो बंभ-सोमो ता एरिसं दट्टण महासरवरं पर्त खं पावियर्ध्व वि ओइण्णो मजिओ 33 जहिन्छं, पीर्य पाणियं, मासाइयाई मुणाल-संदाई। उत्तिष्णो सरं। उववणस्मि खुद्दा-भर-किलंतो य मरिगउं पयत्तो 33

<sup>1 &</sup>gt; P उत्पुत्तियाई न चिपणाई ।, P om. य, J बंसतीम, P om थोवूण 3 > P वणहर्ष. 4 > P जाणेण निवदिब्बमाणस्स जोब्वण-, J जोब्वणदस्हमाणस्म. 5 > P om. अटो. 6 > P मोक्खो for जसो, P य for य7 > P °फलो. 8 > P निह for णित्थ. 9 > J परिहरह ति णित्थ संदेहों, P मर for मह, P वि for य10 > P विजस for वि जय, P करवह्यवाण. 11 > J हे for हो, J जीवेण. 12 > J om. य, P पुरकालं,
13 > J पणिय for मुणेय. 14 > J मिक्खओ 15 > P दिसामार्ग, P अणकरत्य। याणेहें, J कुच्छी- 16 > J adds अवि य
before उद्दाम. 17 > J पुकार for बुकार, P वियव्हामाणमासणा, J प्रयाव। for पायवा, P आजल पुनमाला, P सपायार. 18 >
J लंकाउरिसामस्सिय जीज य अणेय भीसणई, P सावणयं जाह, P महाखडमन्अमि. 19 > J सो वम्हसोमो, P प्रकारी. 20 > P om.
one धम, P सिलेंतनव. 21 > P नय for णित. 22 > P प्रसंतो for पामत्थो, J घोज for तोय. 24 > J कार्य, J वृहमाणे
P वृहमाणा. 26 > P महा तण्हा, P om. ति, P प्रचित्रिहो. 27 > J ते दिसं, F हंसं, P om. जससियं to जीविविषणं.
28 > J om. अहियजायहरिसो, P om. नजो, P पत्ती for संपत्तो 29 > P adds, after अवि य, वियसंतज्ञवण्डप्यल परिमलसंदिद्वं च तेण सत्वरं। तं च केरिसं। अवि य and then again वियसंत etc. 30 > J कुवलयुप्पल, P सवपत्तं.
31 > J बहु for महु, P बोगिहं. 32 ) P सोमो सारिसं, P गज्जिउं. 33 > P पीवपाणियं, J आसाहअधं, J तहवहिम्म for सरं। उववणिमा, P उववणेना, P उवचणेना, P उवचणेना, P उवचणेना, P उवचणेना, P उवचणेना

1 फलाई। परिन्ममंतेण कत्यह अपे कत्यह आंबादए कत्यह णारंगे कत्यह फणसे कत्यह पिंदीरए कि पाविण्। तेहिं य कथ- । दुष्यूरोयर-भरणो विहरिंड पयत्तो तिम तद-काणणिम। तत्य य रायदत्त, परिन्मममाणेण दिहं एकमिम पएसे चंदण- ३ वंदण-कया-एला-कवंग-कयाहरणं। तं च दृहुण उप्पण्ण-कोडको उहिं चेव पविहो जाव तत्य दिहा तेण मुत्ता-सेक- ३ विणिमिमया भगवको सुरासुरिंद-कथ-राथाभिसेयरस पदम-जिणवरस्स पिंदमा। तं च दृहुण तस्स तहा-मवियव्ययाण् भगवको य सोम्म-दंसण-प्यभावेण णिय-कम्मणं क्लोबसमेणं तिम्म चेय जिण-विवे बहुमाणो जाको। वितियं च णेण ६ अहो, दिहं मण् मायंदीए एरिसं इमं किंपि देवयं ति। ता जुत्तं इमस्स भगवको पणामं कार्ड जे, ता करेमि। धम्मो किर ६ हवइ'। वितिद्धण भणियमिमिणा। अवि य।

'भगवं जं तुइ णामं चरियं व गुणा कुळं व सीळं वा । एयं ज-याणिमी चिय कह जु थुई तुज्जा काहामी ॥

ता तुह दंसण-तुट्टो जमामि एमेथ असि-भर-जुत्तो । तं कि पि होड मज्झं जं तुह चळणचणे होह ॥' चिंतयंतो जिविडें भगवंशो पाएसा । पाय-पहणुट्टिएण चिंतियं जेण । 'महो, रम्मो चणाभोजो, मणहरो सरवरो, रेहिरं ळयाहरयं, फळिया पायवा, सोमो य एस देवो ति । ता मए वि तूसह-दारिहावमागणा-कळंक-तूसियप्पणा विएसं गंत्ण 12 पुणो वि पर-पेसणं कायव्यं । का अण्णा गई अम्हारिसाणं अकय-पुष्य-तवाणं ति । अवि य ।

बूरगओ वि ण मुबह एत्तिय पुरिसो सपुष्व-कम्माण। जह रोहणमिम वबह दारिई मग्ग-रहियस्स ॥
ता सब्बहा णिय पुष्व-विहियस्स णासो ति । ता वरं इह बेय विमल-गंभीर-वीर-जले सज्जग-हियद् व्य सज्जमाणो इमाई
15 च जल-यलय-दिष्य-कृतलय-कल्हार-कृसुमाई घेलूणं इमं कि पि देवयं अवस्थातो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कथ- १६
संगो, अणिवारिय-वण-प्यचारो, अकारण-कृतियाई व्यलयण-मुह-दंसणाई परिहरंतो, सुदं-सुहेण वण-सावसो विव कि ण चिट्टामि' ति चिंतयंतस्स इमं चेय हियद् पदृद्धिं । तत्तो अष्टिश्डं पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो अगवओ उसभसामिस्स
18 कय-कुसुमबणो इमं च णे पदमाणो ति । अति य ।

भगावं ण-याणिमो चिय तुरह गुणा जेण संथयं करिमो । तं किं पि होउ मञ्ज्ञं जं तुह-चलण्यणे होइ ॥ भणमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्य वच्चए कालो । कार्हतरेण च बहु-युप्प-फल-कवाहार-21 किरियस्स पोष्ट-सुल-रूवी उवद्विको सम्य-जग-जंतु-साहारणो मञ्च । अवि य ।

जह पहसह पायारं अबहं व गिरिं तरं समुदं वा। तह वि ण चुक्कह लोभी दिवय-महामचु-कसरिणो ॥ तभी कुमार, सो वराओ तत्थ ताए पोष्ट-सूल-वियणाए धणियं बाहिउं पयत्तो। तभी तेण णायं णात्थ मे जीवियास चि 24 मण्णमाणो णिवण्णो भगवभी पुरभो। तत्थ तभो गुरु-वियणायल्लो णीसही भगवभी उसभ-सामिस्स मुद्द-पंकयं णियण्कंतो 24 भणिउं पयत्तो। अवि व ।

भगवं ण-याणिमो चिय तुम्झ गुणे पाव-पसर-मूहप्पा । जं होड् तुम्झ पणयाण होड मञ्झं पि तं चेच ॥ 27 सि भणमाणो भगवजो पायवडिओ चेय णियय-जीविष्ण परिचतो ।

§ २०५) तभो कुमार, तत्तो य सो मरिज्ञण कत्य गभो । भवि य । भव्य रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से वंतराण भवणो, तत्य य भट्ट णिगाया होंति । तं जहा । जक्सा रक्ससा भूया पिसाया किंगरा किंपुरिया महोरगा 30 गंधन्य ति । तत्य पढमिळ्णु णिगाए जक्साणं मज्झे महिद्विभो जक्स-राया समुप्पण्णो । तस्स य रयणसेहरो णामं । तत्य 30 समुप्पण्णणं णियच्ळियं तेण । 'अहो, महंतो रिग्नि-समुद्रओ मण् पाविभो । ता केम उक्ष तवेण वा दाणण वा सीत्रेण वा प्स मण् पाविभो'ति जिंतयंतस्स झत्ति भोहि-वर-णाणं पसरियं । तेण य णाणेण णिरुवियं जाव पेच्छह् तम्मि वणाभोप् 33 सरवरस्स तीरम्मि लयाहरण् भगवनो उसम-सामिस्स पुरुओ णिय-देहं उज्जिय-ब्रीवियं ति । तं च दहुण वितियं । 33

<sup>1 &</sup>gt; Jonn. अबे कत्थड़, ए अंताहर, J कत्थिंव णारंगे, ए पाताए. 2 > ए om. तह-, J वंदवंदण. 3 > ए om. वंदण, ए om. लवा, ए om. च, ए को जो for को उओ, ए तिम for तिहें, ए transposes तत्थ after तेण, ए हिट्टो. 4 > प्रविसं ति. 5 > ए सीमदंसणस्रणेण, J खगोव , ए adds च अमृहकम्माणं before तिम, ए ितिबं तेण. 6 > प्रमं for इमं, J कांड । दे (for को ), ए किए अवह. 7 > प्रमणियं इमिणा. 10 > ए om. ित्रविक्षों, J पायवहणुं, ए वणो भो जो. 11 > ए प्रयाचा for पायवा, ए दारिह्वमां, ए ट्रिस्थण्ण. 12 > ए om. ित्र after पुणों, ए प्रमणं च 15 > ए प्रयाचा for पायवा, ए दारिह्वमां, ए ट्रिस्थण्ण. 12 > ए om. ित्र की किए पुणों, ए प्रमणं च 15 > ए प्रयाचा for ए क्षेमोहं । ए भाग for अचा. 14 > J ताव पर for ता वरं, प्रवह चेत्र, ए विमलं, ए इमाणं च 15 > ए प्रमण्डां विहंग, ए विहंग, क्षेमोहं । ए भाग for अचा. 14 > J ताव पर for ता वरं, प्रवह चेत्र, ए विमलं, ए असिहसामिस्स. 18 > J looks like इमण्ड, ए om. इमं च जं पदमाणों ति. 19 > प्रवह्म for तुम्ह, ए ते for तं, ए हों । 10 > ए कालंतरेयण, प्रकाहार-किरियरस, ए क्याहारों 21 > प्रचा for जा. 22 > ए मिरितहं. 24 > ए om. ियवण्णों, ए अव ओ for भागवओं, ए तत्थ for तओ, ए वियणाह्छों. 26 > प्रचा. 27 > ए निव्यतियण परिचतों. 29 > प्रस् for सहरसे, ए अट्ट निकाया, ए किखपुरिसा. 30 > ए निकाय, प्रविदेश विवयनीवियं. 31 > ए क्याहारवेहं निययनीवियं.

1 'महो इमस्त भगवजो प्रभावेण मण् एवं पाविचं' ति । 'कमो मगवजो उसम-सामि-जिणवरस्स महइ-महप्पभावस्स' कि 1 भगमाणो वेएणं संपत्तो इमं पण्सं । दिहो य भगवं उसमणाहो, दहुण व मत्ति-भरोणमिङत्तिमंग-मडड-स्यण-किरण-संवयंत-इ तार-अताहारो थोउं पयत्तो । भवि य ।

अय संग्रह-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चळण-जुव । जय सुयईद-विलासिणि-सिर-मणि-किरणमा-बुंबियबळणा ॥ जय बंदिद-गर्मसिय जय हेद-भवोह-तारण-समस्य । जय सुवण-सोक्ख-कारण जय कम्म-क्लंक-परिहीणा ॥

भगवं तं विव णाहो तं सरणं बंधवो तुमं चेय । भव-संसार-समुद्दे जिज-तित्यं देतियं जेणं ॥
 ति मणमाणो णिवहिंबो भगवंबो चलणेसु । पणाम-पणुट्टिएण मणियं च णेण । 'भगवं,
 णामं पि ण-याणंतो णवरं तुद्द भित्त-सित्त-संतुद्धो । तेणं विव णाह आहं एसो जक्साहिवो जाओ ॥
 जे उण जाणंति तुद्दं णामं गुण-कित्तणं च चरियं च । तुद्द वयण-वित्यरत्ये सत्ये य अणेय-माहप्ये ॥

ते जर-सुर-वर-भोए भोतूणं सवल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिव-सुह-मुर्छ सिद्धिमविग्घेण पार्वेति ॥' अणमाणो जिवडिओ पुणो चलगेसु । भणियो व तेणं जियव-परिचणो । 'शहो देवाणुप्पिया, पेच्छह भगवओ जमोद्धार-फर्छ । 12 अवि स ।

सवल-पुरिसत्थ-हीणों रंको जण-जिंदिको वि होऊण। एवस्स चलण-लगों बहुयं एवारिसो जानो ॥'
बहु भगवं महप्यभावो, ता जुर्स जिंक भगवंत सीसेण धारिउं। जेण एकं ताव बुरिंदाणं पि पुजो, बिहुयं बळजणिजो,
16 तह्वं महाउवपारी, बढव्यं भस्त-भर-सिरसं, पंचमं सिद्धि-सुह-कारणं ति काढण सम्वहा बिडिब्व्या असणों महंता मुसा- 15 सेल-मई पिंडमा। सा व एसा। हमीय य उविर जिवेसिओ एस मडलीए भगवं जिजवंदो ति। तप्पिश्चं चेव सयल, अक्स-कोएण रयणसेहरो ति अवहत्थिय जिजसेहरो से जामं पहितुयं। तभो कुमार, तं च काढण महंती पूर्य जिम्बित्रम्य
18 वंदिद्यण घोडण जमंसित्रण य भिज्यं जेण 'कजयप्यमे कजयप्यमे' ति। मए वि ससंभमं करवल-क्यंजलिउडाप् भिण्यं ।
शाहससुं ति। तभो तेण अहं बाहुहा जहा 'तए अणुविणं हहागंत्एण भगवं विष्य-कुसुमेहिं अव्योक्षों ति। मए पुण अहमी-चडहसीए सम्ब-परियण-परियरिएण इहागंत्रकं भगवजो प्या-जिमित्तं ति भिज्ञण उवगको अत्तजो पुरवरिम्म।
21 तभो कुमार जं तए पुच्छियं 'को एसो जक्खों, कि वा इमस्स मउदे पिंडमा, का वा तुमें' ति। तं एस सो अक्खराया- 21 हिमा य सा पिंडमा, तस्स य अहं किंकरी दियहे दियहे सए एत्य बागंतकः ति। एवं भिज्य मिण्यं कुमारण। 'अहो महंतं अच्छित्यं, महप्यभावो भगवं, भित्त-जिक्सरो जक्ख-राया, विजीया तुमं, रम्मो पण्सो। सब्वहा पजत्तं मह लोयणाणं 24 कण्णाण य फल हमं एरिस बुत्तं दहुण सोद्यण य'ति भिज्ञण भिण्यं कणयप्यभाए 'कुमार, जाणामि ण तुह देणांवि किंचि 24 कर्क, तहा वि भणसु किंचि हियब-रुव्यं जं तुह देमि' ति। कुमारेण भणियं 'क्र किंचि मह पत्थाणाजं अत्य' ति। तीप भिण्यं 'तहा वि अवज्ञ-दंसणा किन देवहर'ति। कुमारेण भणियं 'सुद्दि, इन्नो वि उर्द्व फले अण्येसीयह ति। अवि य। प्रमाणवं 'तहा वि अवज्ञ-दंसणा किन देवहर'ति। कुमारेण भणियं 'सुद्दि, इन्नो वि दर्द्व फले अण्येसीयह ति। अवि य। प्य भणियं 'तहा वि विहरे ति वाहरिसी।' ति।

'बंदामि'सि भणमाणो समुद्विओ कुमार-कुवलयचंदो । तभो तीए भणियं । 'कुमार, तूरे तए गंतम्बं, बहु-एखवाओ य एस बहु-एण-तुगामो मग्गो। ता गेण्ह इसं सयल-सुरासुर-वंतर-णर-किंणर-करिवर-वग्ध-हरि-सरह-रुर-प्यमुहेहिं पि अलंभणीओ 30 ओसही-वरूप-विसंसो'सि भणमाणीए करवलाओ समिष्पओ कुमारस्स । तथो 'महंती साहस्मिय-वच्छल'सि भणमाणेण <sup>30</sup> गहिओ कुमारेणं ति । तं च बेचूल अहमुद्रिओ कुमार-कुवलयचंदो, पयत्तो दिसाओंचं, वच्ह च तुंग-विंझहरि-सिहराइं लंभवंतो । वचमाणो दिहो च णेय-तस्वर-साहा-बाहा-प्रवण-पहोळमाण-साहुत्से-विह्नांतं पिव महाणहं णस्मयं ति ।

- 本サー

24

27

- \$ २०६ ) जा व कहारीया । णव-जोव्यणुम्मत्त-कामिणि-जहारीय कुंकुम-रत-पिंजर-चक्कल-चक्कवाय-प्रजोहर-सेका- 1 सुविभक्षमाण-रोम-राई-मणहरं च, किहींच णव-वहु-जहारीया तब-तरुवर-धण-साहा-क्यावगुंठण-णीसह-नह-प्यारा व, 3 किहींच वेसा-विकय-जहारीया हरि-णहर-णिहउस्तिहिय-मत्त-सार्थग-कामुय-रंत-जुयलंकित व, किहींच वासय-सज्ज-जहिसया 3 मसमदेत-सुरहि-कुसुम-गंचवु-कुरमाण-विंदु-साहर व, किहींच पठत्यवह-जहिसय पक्किय पक्किय-कमक-वयण-कार्यहर-प्रजोहरय ति.। विव य ।
- 6 उच्छंगास्मि णिवण्णं चुंबह् तह-पायवस्य-वषणेहिं। जिल्ले णळाह कि धूया कि दृश्या होज विंझस्त ॥ जीए य महामझ-सरिसहं कर-कत्तरी-आएहिं दुव्यंति मत्त-आयंग-जृहहं, किंहिचि दुच्युत्त-सरिसहं महा-इन्नुस्मृष्ठण-वयसियइं, किंहिचि गाम-डिंगरूय-सरिसहं जल-कीला-वावहहं, किंहिचि तह-परिणय-पायविष्यई जजेति कुविय-दृह्या-पसायजोणयहं । ति । जिल्ले य ।

णिन णजह कि दहवा सहोवरा होज कि व प्याण । कि जणि बिय रेवा होज व चाई गय-कुछाण ॥
किहींचि सच्छ-पुच्छ-च्छडा-घाउच्छलंत-पाणिया, किहींचि तणुय-तंतु-हीरमाण-मच-हत्थ-संकुछा, किहींचि सहा-सवर-करावाय12 कुविय-मच-वण-महिस-कलुसिया, किहींचि पक्षल-मगाह-गहिय-गंडयाउछा, किहींचि कुम्म-पट्टि-उझसंत-विदुम-किसलपार्ण- 12
किया, किहींचि वेला-वसागय-पोमराय-रयण-रंजिय-जला, किहींचि परिप्पयंत-चक्षवाय-जुवलुकंठ-णिजिया, किहींचे सर-सरसरंत-कंत-सारसाउला, किहींचि तुंग-तरंग-रंगत-सिप्प-संपुडा, किहींचि चंड-यवण-पहच-कल्लोल-माल-हेला-हीरमाण-पविख
15 गणा, किहींचि मच-मायंग-मंडली-मजमाण-गंडयल-गालिय-मय-जल-संवोद्द-विदु-वंद-णीसंद-परिप्पयंत-चंदय-पसाहिय चि । 15
कवि य ।

धवल-बलाया-माला-बलया-ईसउल-पंति-कय-हारा। चित्रचा पहहर-हुन्तं णजह रेबा णव-बहु व्य ॥ १८ अवर्णं च । गायह व गय-मय-गंध-लुद-मत्त-महुयर-महुरुलावेहिं, जैपह व णाणा-निर्हेग-कलयलारावेहिं, हसह व ईस- १८ मंडली-धवल-इसण-पंतीहिं-णबह व पवण-वेउच्यलिय-तुंग-तरंग-हरवेहिं, पढह व जलयर-हीरंत-पत्थर-संबह-खलहला-खलियक्कर-गिराहिं, मणह व तड-विडवि-पिक्क-फलबडण-दुहुदुहारावेहिं, रुयह व जिज्हार-कारंत-हारहरा-सदेहिं। अवि य ।

21 उग्गाइ हसह जबह रुपइ च कलुणक्सरं पुणो पढड़। उग्मित्तय व्य रेवा इमीए को होहिई केजो ॥ जाइ समुद्दाभिमुद्दं रेवा पुण वलह वेविर-सरीरा । पबइ बिय महिलाण विरक्तणं जित्य केजेसु ॥ मोत्तूज विंझ-दइयं तुंगं जलहिग्मि पत्थिया रेवा । अहवा तीएँ ज दोसो महिला जीएसु रजंति ॥ रयणायरिग्म लीजा विंझं मोत्तूण जम्मवा पेच्छ । अहवा लुद्धाओ बिय महिलाओ होंति प्याईए ॥ किं ज सुहओ य दाजे रेवे जेणुजिसको तए विंझो । दूं प्रहुणा एकेणं ज होइ महिलाज संतोसो ॥

अक्का व दार्ग रेप अञ्चारक्षा तह प्रकार है व क्रिका व क्रिका कार्य व क्रिका क्र

जलही खारो कुम्गाह-सेविको बहुमको य रेवाए । इय साहेइ समुहो वियारणा णत्थि महिलासु ॥ इय जुवड्-खरिय-कुडिलं गंभीरं महिलियाण हिययं व । महिला-सहाय-चडुलं मह रेवं पेच्छण् कुमरो ॥ 30 तं च तारिसं महाणहं जम्मयं समोहण्णो रायठको कह तरिडं प्यत्तो । अबि य,

30 त च तारस महाणह् भम्मय समाहण्या रायडचा कह तारड पचचा। बाब य,
जिल्लुर-कर-पहराहय-जल-वीह-समुच्छकंत-जल-भिवहं। बह मजह सिरिदचो महागहंदो व्य उहाम ॥
प्रं च मजमाणो कुमार-कुबल्यचंदो समुत्तिण्यो तं महाणह् भम्मयं ति, गंतुं च पयचो तम्मि तीर-तस्वर-बल्ली-लया33 गुबिल-गुम्म-दुस्संचारे महाबहै-मज्ज्ञयारे।

<sup>1 &</sup>gt; उक्ष सिअ, Р ош. णवजीव्युष्टमस्त etc. to मणहरं च किहिंति, उ बहसियः 2 > Р नवयद्विस्था तह, उ तहण for तह, Р ош. एण, Р गुंठणानीसइ, उ गवध्यार व. 3 > Р वियक्तिय for विलय, उ जहसिय, उ दुिहिह्म for उदिहिंदा, Р जुयलंकियं किहिं वि, उ जहसियः 4 > Р गंध for गंधहु, उ करमाण for पुरमाण, Р पउत्थवश्व नहसियम्क्षियवयणकमल, उ आवण्डु Р आवंदुरपओहर व्य ति. 6 > Р उत्संगिम, Р तह for तह, Р गयणिहें for वयणिहें, Р निजय for णज्जह. 7 > Р वा for य, Р कुळम्मूळण. 8 > Р हिंसक्य, उ पायवहिअहं। णज्जह. Р गायवहृद्धः। तक्जितः 10 > Р द्यया, Р धावी for धाई. 11 > Р मञ्चुपुञ्चला, उ धायुच्छलंतपाणिअ, Р तमुतंतु. 12 > उ ош. वण, उ पञ्जल for पक्क, Р गंदलाजला, 13 > उ ош. वंलीत्या, उ वेलोवसा, Р परिपर्यत, उ जुअछुकुंठ, Р सरसरत्तंतः. 14 > з ош. कंत, Р वेण्ड for चंह, उ माला for माल, उ ош. हेला. 15 > Р विद्विद्धासिदः 17 > Р हंसउलं, उ रज्जह Р नज्जह, Р नर्स for णवः. 18 > Р मनुपरछावेहिः. 19 > उ inter. धवल के मंहली, उ ош. व, Р चैवळालिय, उम व for व, Р जलक्लहीरतः. 20 > Р तहवेद्धसिष्टिः, उद्धादावेहिः Р कुढुवारावेहिः, Р निज्यल्ज्याराह्महिः, उ सरेहिः for सहेहः. 21 > Р णु for व, Р व for व, Р को हाहिः वेजा. 22 > Р पण विलहः. 23 > उ तीय for तीरं, Р र वितिः. 24 > Р अहवा लज्जाउः. 25 > उ य दाणो रेवे जोणुज्जिओ, उ हैं: 26 > उ पहें for गईः. 27 > उ पि for चः. 30 > उ महाणक्मयं, Р तह for कहः. 31 > उ स्तिरात्रोः. 32 > Р तह्यर 16

§ २०७ ) एवं च वसमाणेण कुमारेण विट्ठो एक्कम्मि पएसे विभागिरि-पायवासण्ये बहल-सिमिद्ध-तरुवर-विवर- 1 संकुले एको उडको। दट्टण तं चेय दिसं वलिको त्ति अचलिय-वर्लत-लोबणो राय-तणको कयाह कोह एत्य दिसी कासमे होइ ति चिंतयंतो संपत्तो ते उडवंगणं । जाव दिष्टं तरुण-तमाल-पायव-पंती-गरंपरा-परियरियं औगणं । अवणं च । कुसुमिय- 3 बउल-हक्सपं, भाराण्ण-पिक्क-करमद्द्यं, पलंबंत-पिंडिरवं, ललमाण-माउलुंगं, समंतक्षो कुसुमिय-बहु-जाइ-कुसुम-मपरंद-छुद-ममर-रिंग्रोलि-रुणुरुणा-सङ्-संगीय-मणहरं पेच्छंतो पबिट्टो उडए । दिई च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुइक्ल-मा**छा-वर्क्य** । <sup>6</sup> विद्वाई च जाणा-सुक-फल-संचयाई । विद्वं च तियद्विया-ठावियं कमंडलं । दिद्वं च उवद्ववासणं । तं च दहुण वितियं । ६ 'भहों को वि एत्य महामुणी परिवसह'ित विंतयंत्रेण दिहा पंसुख-पएसे पय-पंती । तं व दहूण 'भहों, जहां हमाई छहुय-मउय-कोमलंगुली-कलिय-दलाई व दीसंति चलण-पिडार्बिबाई, तेण महिलाए होयब्बं, ण उण पुरिसेण। ता कह तवीवण <sup>9</sup> कहं वा महिल' ति वितयंतो तत्थेय उवविद्वो । 'दं, पेच्छामि णं को एत्य परिवसङ्' ति । योव-वेखाए दिद्वा तेण तावसी । <sup>9</sup> सा केरिसा। अवि य।

बरमह-जडा-इडप्पा खर-फरुसा-दीह-केस-जहरिखा । बक्कफ-पीण-पओहर माईण व गागया एका ॥

<sup>12</sup> तीय य मगालगा समागवा तरूण-जुयह-चंचल-णयण-सम-सोहा-लोवण-जुयला मुद्ध-मया, तांज चाणुमग्गभो जुयह- <sup>12</sup> हियपं व चंचला वाणर-लीवा, ताणं च पुरको समामको मण-पवण-वेको झत्ति एको महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरो त्ति, तस्साणुमर्गा भण्णे य सुय-सारिया-णिवहा । ते य दट्टूण चिंतियं राय-तणएण । 'भहो, उवसम-प्यमावो इमीए <sup>15</sup> ताबसीए जेण वेष्क्र एए वण-तण-जरू-मेस-संतुट्ट-जीवणा अरण्ण-सावय-सडणया वि ण भुंचंति से पासं सम्बहा । किं वा <sup>15</sup> तबस्सिणो असर्जा' ति चिंतयंतो दिहो तीए राय-उत्तो । दृहुण व केरिसा जावा । अबि य ।

भय-सजात-सेडकंप-कोडहरूहिँ विणडिया तो सा। इच्छेइ पराइकण को उण एसी विचितेती ॥

18 तं च पलायंती दहुण पहाइको सरसइ-वरो महाकीरो । मिणया य जेण 'सामिणि पृणिप्, किं तुमं पलाइंड पयत्ता' । तीप् 18 भणियं 'इमो उण को इसिम्स मज्ज्ञ उहयस्मि बण-सावक्षो । तेण भणियं 'मा बीहुसु, एस एत्य को वि अरण्ण-सज्ज्ञस्मि पंथ-परिब्महो पंथिओ हमं पप्सं समागओ। ता माणुतो एसो, महं हमिणा सद मलीहामो चि । ता दे पावेस, तुसं <sup>21</sup> सागर्य च इमस्स कुण्सु । महाणुभावो बिष लक्खीयइ'। एवं भनिया तेज कीरेण समागया सलज्ज-वेवमाण-पन्नोहरा । 21 भागंत्ण य तीए भणियं 'सागयं पहिचस्स, कसो भागओ सि, कहिं वा पत्थिओ सि, किं वा कजं' ति । तेण भणियं 'भागभो हं महाणयरीओं भडज्याओं, कजल्यी दिस्सणावहं विख्यो' सि । तभी भणियं कीरेण 'सागवं महाणुभावस्स, <sup>24</sup> उर्वावससु एत्य पहावरधुरणे' । तभो उवविट्टो राव-तणको । एलियाए विजिक्सिसाई विविह-तरु-वर-<del>पिक्</del>र-साउ-सुरहि-फल- <sub>24</sub> णिवराइं । सुरहि-कुसुम-पत्त-पुरुए व संठाविए एगंतिमा उवविट्टो व । तभो चिंतियं कुमारेण 'ज-वाणीयइ का वि एसा, कहं वा केण वा कारणेण, केण वा वेरमोण, कत्थ वा भागय ति, ता कि पुच्छामि'। 'दे पुच्छामि'ति चिंतिऊण भणियं। <sup>27</sup> भविय।

'जह तुम्ह जोवरोहो अकडेयर्घ्वं च कह वि जो होहू । ता साह सुंदरि महं जं ते पुष्क्रामि ता सुयणु ॥ कत्य तुमं एत्य वणे कम्हाओं केण वा वि कजेण । एयंत-दुक्क्त्सिण वण-वासं अं पर्वणणा सि ॥' <sup>30</sup>एवं च भणिया समाणी अहोसुद्दा ठिया । तओ कुमारी वि नीप पडिचयणं उवेक्संतो थोव-वेरुं विस्वक्लो विष आसि । <sub>30</sub>

तं च दहुण भणियं तेण राय-कीरेण। 'भो भो महापुरिस, एस मण्यं रूप्यह्न । ता कया उण तए एसा पत्थणा ण णिरग्थया कायच्य ति अदं साहेस्सं' ति ।

<sup>1 &</sup>gt; P पायासच्जे, P repeats नियर. 3 ) उ तरुतमाल, P परिय for परिपरियं, उ om. अंगणं, P om. अंच्णं च पिंटीरथं, P adds कुलार after जाह. 5) P रूगरुणासद, उ सणातं for मणहरं, उ पुत्त जीवय P पुत्तजीव, उ फाडिअ for घडिय, 1' रहतवामालयं 6 > र अ for व before णाणा, र om. दिहं च...क्संडरूं ।, P हावियं, र उवहुवासणं P उवस्यासणं दिहो पंगल, र ल्ड्डमउअ. 9) म महिलव ति, र om. जं, म बीर for बीव. 10) म om. सा, म om. अबि य. णहरुका ।, उपउहरा. 12) । जुनई, उस भग्गमी 13) उहियां पिन चला, P adds पुरक्षी उष्फिडंता after लीवा, उ om. च, P स-छमी. 15) P वेच्छा for वेच्छ, J संतुद्धा, P जीविणी, J पासं। सन्तवा किं, P च for वा. 16) P adds महंती after तबस्सिणो, Pom. नि, Jतीयः 17) P-क्षोउन्होहि, Jविणरिशा, Pom. नो, Pइध्यए, Jविदेतेती Pविनितेदः 18) P सरसवहरो, P महाकीरा, J om. य, P सामिणी, J तीय. 19) P om. वणसावओ, P om. पत्य, P अरसंमि पंथं परिवृद्धी पंथिओ इसंपरिसं 20 ) ग्रस्स for एसो. 21 ) ग्राप for च, ग्रुक्सचीयित, POMO. तेण, ग्रुसलद्भंः 22 ) ग्रतीय, P कत्तो सि आगओ सि, उप कहं वा, Pomo. सि, उत्ति for किंवा कर्जाति. 23) उआगयोई, Pअज्जल्बी for कज्जल्बी. 24) P पहानुस्थरणं ति ।, ३ ० 🕮 तओ, ३ पणिनाय, ३ तरुयरपद्धः 25 > ३ पुडए संटानिए 🗷 पुडए य टानिय, ३ पर्जतस्मि, ३ -याणीयतिः 26) Pom. केण वा before वेरमोण, Pinter. वा कं करथ, Pom. ता कि पुरुष्ठामिः 28) ग अकहेयं वा वि कह, ग आ for ताः 29) Pom. तुर्म एत्ब, उक्क इहाउ व केव, P एंतं for एवंत 30) P अहोसुद्दी, उ द्विआ, उतीय, P योववेलं 31) P एसा for एस, Jour. ता, Four. उण, P ताए for तए. 32) अ कायुक्तं ति.

27

३तीए दक्षिण-कूळे देवांडई णाम महाडई । जा व कहितवा ।

बहु-तरवर-सम्बन्धिया बहु-सावब-सेविया सुमीसणया । बहु-गिरियर-सम-सोहा अडई देयाडई णाम ॥ सीप् महाडईए मजर-आए बल्पि महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । शवि व ।

\$ २०९ ) प्रथंतरिमा मरुपच्छं जाम जयरं । तथा मिन् जाम राया । तं च दहुज उचनाओं सो प्रहीवईं । तेज य तस्स अहं उचहाबिओ । ममं च दहुज राइणा महंतो तोसो उच्चूहो, अणियं च 'रे रे, को ग्रथ्य' । पिडहारीण अणियं व 'रे रे, को ग्रथ्य' । पिडहारीण अणियं व 'शिक्षाह्म स्वाप्त क्षेत्र ने मिन्द्र क्षेत्र मयजमंत्रीर गेण्डिकण पावसु' ति । आण्साजंतरं नाया, पिबहा च मयजमंत्रीण समं । 21 अणियं च राइणा । 'वच्छे मयजमंत्रीण, एस तण् रायकीरो तहा करियन्त्रो जहा सन्व-कला-पत्तहो हवह' ति अणंतेण समिष्यओं पंजरो । तको सा च रायसुया ममं सिहं पिब मित्तं पिब बंधुं पिव आयरं पिब सुर्यं पिव मण्णमाणी पादिं व प्रयाप्त । थोप्णं चेय कालेणं जाणियाई अन्त्याई, गहिषं जह-कन्नणं, जाणियं विसाहिर्छं, गहिषाई गय-गवय-भय-कुक्ष अध्यास-प्रिस-महिला-सन्वणाई । बुद्धियाई सन्व-सन्वाई । सन्वहा,

सन्य-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिच्छिमो महाबुद्धी । तीऍ पसाएण महं श्रह जामो पेटिमो सहसा ॥ २७ तमो एवं च भच्छमाणस्स को कालो समागमो । भवि य ।

उण्हो उन्वेवणको दीहर-खर-फरूम-प्रवण-णीसासो । संताबिय-मुद्रणयको निम्हो कालो म्ब वेवालो ॥
तिम य तारिसे निम्ह-काले एक्स्स मुणिणो बायावणं करेंतस्स गीसंगयं भावयंतस्स एगत्तणं वितयंतस्स असरणत्यं
तिम य तारिसे निम्ह-काले एक्स्स मुणिणो बायावणं करेंतस्स गीसंगयं भावयंतस्स एगत्तणं वितयंतस्स असरणत्यं
तिम य तारिसे निम्ह-काले एक्स्स मुणिणो बायावणं करेंतस्स जीवं मावयंतस्स सुक्रमाणंतरियाण् वहमाणस्स अवम्ब- ३०
करणं स्वया-सेटीए अर्णदं केवल-वरणाण-वंसणं ससुप्यण्णं । सो य रिसी तस्स राहणो पिया अभिसिंचिकण पृक्क्ष्मं,
पृक्क्ष्म-विहार-एडिमं पृक्षियणो । भरुषच्छं समागवो विहरमाणो, तस्य य केवल-वाणं ससुप्यण्णं । तको वेवाणं उप्यवविहरमणो सहिपं राहणो पिठणो जहा 'महाराय, रिसिणो हहेब अस्थच्छे समागवस्स केवलाणं समुप्पण्णं' ति । ३३

<sup>2 &</sup>gt; P काम for कामि, J कामिणिइराशेर, J वत्तण for चहुण, J खुवलंकिउद्दी, P रेहा for रेवा 3 > J तीय, P नई for महा हुई, J जा च P जा द. 4 > P तहर्यर, P सेवया, J सुभीसणिया, P य for सथ. 5 > J तीय महाडईमच्झ. 6 > J घरवाला । P व हुस्यणिसयिनवासोः 7 > J कीर्कुले P कील्कुले 8 > P कालक्कमेण. 9 > P om. तओ, P चंचुखुरणुहाँ, P ययाउन्ह. 10 > J किचि जिन्मजागण, J सामलंकुर P सामलंकुल, P तओ for क्यावययो, P समयं पिव मणहर्रच्छाग्ने. 11 ) P पक्खो तओ विक्खेव, J चोहळा, P पित्र for पिर, P जुलायावायसाओ । थोजंतरेण. 12 > J अपिडप्कुल P अपिपुल, P अचायंतो, P तहत्तमालपालपायवस्सः 13 > P सिसणो for णिसणो, P काल्यिउं, P वाहजुवाणो 14 > P अहो बीसमाणेण किंदि पि, P किणायामाग, J भोजभीसणो 15 > J गेण for तेण, P पायवो for पाविओ, J यस विवाय अव्यो, P नावाययवो मम दंसणो पछी 16 > J होहर्ड, P कालक्ष्य सोम before असोय, J पसाय for आसोय, P तहरूपपानिक्को 17 > P पछीवरणा, J तेण दि, P repeats ता सव्यदा न वावाययववे etc. to तेणांकि रायकीरोत्ति, J पंचरको 18 > P om. तओ अहं ज, ए संवहिओ. 19 > P नगरं for णयरं, P inter. सो के उवगओ. 20 > P उवटुविओ, ए तं for गमं, P adds णेण before रेरे. 21 > P अहसमु, P adds च before गवा, P पयद्वा, P om. य, J भंजरीय P मंजरी। ससंभमं मणियं 22 > J होई for हवर, J adds व after मणंतेण. 23 > P समस्मित्र, P सा रायचूया मं सिर्ड, P बंधु विय. 24 > अहिआई for गहियाई, P om. मय. 25 > J नत्यई. 26 > J कृब्ल for सन्द, J सुणिक्छओ, J तीय. 27 > P om. च. 28 > P उण्हा. 29 > J गिन्हयाले, J णीसंगं, J om. यगत्तर्ण चित्रयंतस्स, P चित्रवंतयंतस्स, J असरणअत्तर्ण. 30 > P om. सुत्ते अणुगुणेतस्स. 31 > P रिस्सी for रिसी, P पियाभितिचिकण. 33 > P om. इक्वेत P om. हि.

1 तं च सोळणं हरिस-वस-वियसमाण-लोबण-जुबलो राया भणिउं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाई, अंतेउरिया-जणस्स सम्ब- 1 रिद्धीए अज भगवंतं तायं उप्पण्ण-केवल-वर-णाणं वंदामि'ति भणिजण पयत्तो बहु-जाण-वाहण-प्रमाण-महियलो संपत्तो व 3 भगवजो सयासं । थोळण च पयत्तो । कह ।

जय चन्मझाण-करवाल-सूढियासेस-कम्म-दिट-सेक्ज । जय जय अवखय-जाजमणंत-जाणियासेस-परमत्य ॥ ति भणमाणेण वंदिको भगवं केवली राह्णा । राया जिसक्जो य पुरको, अक्जे वि य रायाणो भरू-भोड्या य जायर-जजो ६ य राय-भूया वि ममं घेनुं चेव तत्थ उवगया । मण् वि संधुको भगवं स-बुद्धि-विह्वेणं । अवि य ।

तय गिजिय-संबद्ध-परीसहोनसमा जय गिहय-मथ-मोह । जय गिजिय-दुज्जय-काम-बाग जय बिमल-गाण-घर ॥ त्रि भगिजण पर्णामेओ मए बि भगवं केवली । गिसण्णा व राय-दुहिबा सम पुरको गिमेजण । केवलिणा बि मगवया १ कय-कायब्ब-दावारेणं दोस्रीण-लोय-मग्गेण तहा बि किं पि कजंतरं पेच्छमाणेण मणियं । अवि व ।

अर-मरण-रोग-रय-मळ-किलेस-बहुळस्मि णवर संसारे । णांख सरणं जयस्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोनुं ॥ ता मा कुणह पमायं देवाणुपिया इमस्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुद्दं जद्द इच्छद्द अप्यणा तरिउं ॥

12 § २९०) पृत्यंतरिम समोबहया दोण्णि णील-पीय-वाससा बिप्फुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12 विजाहरा ।

णिम्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिक्षा। गयणाओ बोबह्या सहसा विज्ञाहरा होणिण ॥

16 ते य भगवंत केवलिं प्रवाहिण करेमाणा समोहण्णा। वंदिओ य मगवं सविषय-जोणय-करयल-वृक्ष-मठलमंजलिमुत्तिमंगे 16 णिमें जण। णिसण्णा य पायमूले भगवं । सुह-णिसण्णिहें मणियं 'भगवं, का उण स' ति । भणिय-मेत्ते राहणा भिगुणा सक्वेहि य णायरपृहिं भणियं । 'भो भो विज्ञाहरा, सा उण का जं तुब्मेहिं भणियं का स' ति भणिए, तेहि य पल्तं ।

18 'करहे वेयह-गिरिश्राओ सम्मेय-सिहरं गया। तत्तो सत्तुं जयं चलिया। तत्व वच्चमाणिहिं विद्या-गिरि-सिहर-वणंतराले भीमे 18 णिम्माणुसे अरण्ण-पण्से, जत्य अरहे वि शयण-गोयरा भीया हात्ति वोलेमो, णम्मवाप दिनक्षणे कुले दिहं महंतं मय-जूरं। ताणं च मगगालगा पृक्का का वि मयल्लि-वुण्ण-लोयणा समुब्भिज्ञामाण-पणोहर-भरा भडिवग्ग-लोयणा मयाणं अणुमगोणं २१ वर्षती बाला। तं च दहुण वितियं अरहेहिं। 'अहो, महंतं अच्छारमं' वितयंता अवहण्णा। मणिया य अरहेहिं। 'भो भो २१ वालिए, किं एत्य अरण्णिमा तुमं पृक्का, कत्थ वा तुमं अगाय' ति भणिया य समाणी मुरलारण्ण-मय-सिलिब-वुण्ण-लोल-लोयणा अहिवयरं पलाहउं पयता। ण य ते मया तीए उव्वयंति। तेहिं चेय समं सा संगय ति। तओ अउच्चं बुत्तंतं १४ वितंता भणमाणाणं चेय अद्देषणं गयः वर्णतराले। तभो अगवं एत्य विद्वो । तेण पुष्क्वमं अनहेहिं 'भगवं, का उण स' ति। भणियं च राकृणा पिउणो 'भगवं, अम्हाणं पि कोउयं आयं। ता पसीयसु, साहेसुं ति।

27 ई २११) भगवं साहिउं पयत्तो । अवलुतुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥ अथि पयडा पुरीणं तेलोक्सिम वि पयत्त-जसहारा । अवलुतुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥ अथि य मणहर-गीय-रव-रम्महं भवणहं, भवण-माला-विभावियहं रायवहहं, रायवह-सोहिनो विवणि-मग्गु, विवणि-मग्ग-80 रेहिरहं गोउरहारहं, गोउरहार-विराह्यहं पागार-सिहरहं, पागार-सिहर-छजिरहं फरिहा-बंधहं ति । जत्थ य रेहंति फरिहउ 30 जिम्मल-जल-तरंगेहिं, जल-तरंगहं पि सोहंनि वियसिय-सुरहि-कुसुमेहिं, कमल्डुँ वि कर्ग्यति असिर-समस्टलेहिं, समर-

<sup>1)</sup> म संतै for अंते. 2) म अगवजी तायस्स उपयं, म om. य before प्यत्तो. 4) म स्डिताइसेस, म adds अय after जय. 5) म om. ताअणा, J om. ताया, म अज्ञो वि, J ण for य before णायर. 6) प्रायम् अवि, म om. समं, म चेतुं, J चेअ, म om. ताय, म बुद्धि for सबुद्धि. 7) म स्यमलपरीसहोवसहोवसमा, J णिह्यमह्मस्यमोद्या , J णाणवर. 8) प्रीम्सण्णो, म मं for मसं. 12) प्रदुष्णि (१) for दोणिण, J om. किरण, म किणिय for कणव. 14) म उवईया. 15) म om. य. म केनलि, म सविणओणव, J उत्तिमंगे for मुत्तिमंगे. 16) म निमक्षण for णिमकण, J adds अ before अणियं, म भिज्ञणों for तिज्ञणा. 17) म om. one भी, म कक्षं for का जं, म मिणतं का म मिणयं ते का, J om. य. 18) म तओ for तत्तो, म सेतुब्जं. 19) म न्यपसे, म तत्व for जत्व, म गोयरे, म यत्ति for हात्ति, म जम्मयाय. 20) म मलयलीवपुक्षलोयणा समुज्ज्ञिक्वमाणयजीभरभरा त ओव्विम्म, म अग्रुव्विम्म. 21) म अच्छरीयं, म वितहंता. 22) म लयलीवपुक्षलोयणा समुज्ज्ञिक्वमाणयजीभरभरा त ओव्विम्म, म अग्रुव्विम्म. 21) म अच्छरीयं, म वितहंता. 22) म लिततेता, म अग्रमाणेणं. 25) म दिहं. 26) म om. त्त, म श्रि गुणा for विज्ञणो, म adds अम्हा before अम्हाणं, म पिसअम. 27) म adds अणिओ before अम्हाणं, म वित्रविद्या स्थापा क्ष्या क्ष्या

21

। इस्कृ वि विरायंति णव-कुसुम-रेणु-रप्णं ति । अवि व ।

उत्ता-धवछ-तोरण-वद-पडाय-प्यांत्रेण मणह् व्य । उन्मेर्ड बंगुिंहं सा जह अच्चा प्रिसा जवरि ॥ ति । उत्तान्म व पुरवरीप् सिरिवच्छो वाम रावा पुरंदर-सम-सत्त-वीरिय-विहवो । तस्स व पुत्तो सिरिवदणो णाम । भूवा व एका ३ सिरिमाई णाम । सा व विजय-पुरवहणो विजय-णराहिषस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो व सीहो जोव्वणं संपत्तो । केरिसो जानो । अवि य ।

- 6 मारेष्ट् खाष्ट् खेपह् जिरवेक्सो जिहानो जिरासंसो । वण-सीहो ह्य कुविनो पपहेप् प्रिसो जानो ॥

  तं च तारिसं जाळण राह्णा निजपुण जिन्दिसंभो नागतो । सो य तं राय-धूर्य जियय-मारिषं चेत्त्व जिमाओ निसयामो ।

  प्रकृतिम प्रकृत-गामे भावासिको, अप्य-दुइनो निष्कंड प्रयत्तो । वर्षात दियहा । ताव य प्रशंतरिम्म केम वि कार्रतरेण

  प्रसो सिरिवद्धणो रायउत्तो घम्मत्व्यणो अप्यारस्स अतिष् घम्मं सोठण दुरुतरं संसार-सागरं गाऊण दुरुहं भगवभो वयणं ।

  जाजिडण सासर्य मोक्स-सुदं करेडण सम्बद्धा जिन्दिक्ण-काम-मोनो नजगारो जानो । सो य केण वि कार्रतरेण परिजिप्कण्ण-सन्तर्थो प्रकृत्यादिमं परिवण्णो पृक्को चेय बिहरिर्ड वयत्तो ।
- 12 § २१२) सो व भगवं विहरमाणों ते चैव गामं समागको जत्य सो भगिणी-पई भगिणी व । तिम भवसरे सो 12 भगवं मास-समणिटुओ पारणप् य गामं पविद्वो । मिन्सत्यं च गोयर-विर्माप् विहरमाणो भगवं तक-तणुष-देहो सामि लिणोयरो कमेण व तिम भइणीप् घरिम संपत्तो । तीय य भगिणीप् दूरको चेय दिहो, दहुण व वितियं च तीप् 'पृस्त
  15 सो माइ भाउको ति, जिसुवं च मए किछ एसो केण वि पासंहिएण वेवारिकण पच्वाविको । ता सम्बद्धा सो चेय इसो' ति । 15 तको भाउरमाण-सिणेहाप् भाउको ति जिल्मर-वाहुप्पीलण-त्यंभिय-जयण-गगगर-वन्नणाप् विर-दिहुक्कंटा-पसर-पयत्त-पुरमाणवाहु-कह्याप् अयाणंतो सो रिसी अभिवाविक्यं कंटे गहिओ, आर्लिगोको जाव रोविढं पवता तावागओ तीप् भत्तारो
  18 सोहो बाहिराओ । दिहो य तेण आर्लिगाकंतो । तं च दहुण वितियं तेण 'अरे, पर-पुरिसो को वि पासंविओ मह जाय- 18 महिस्तह' ति । वितयंतो केरिसो जानो । अवि य ।

ईसाणल-पजालिको द्व-सूदो कोब-रत्त-गयणिको । भायद्विजण सग्गं भह दिसिणो पहरइ जिसंसो ॥ 21 तभो गरुय-पहर-हभो जिबबिको दिसी धरणिबहे । तं च द्रहुणं जिबबंदं किं कियं से भइणीए । जबि य । दूसह-गुरु-भाइन्वह-दंसण-संजाब-तिब्ब-रोसाए । कट्ठेण प्रदे पहलो जह सुच्छा-वेंभलो जाको ॥ जिबबमाणेण तेजाबि किं कयं । अबि य ।

24 णिहुर-कहु-पहारा वियणा-संताव-गरुय-मुख्छेण । सागेण तेण पहया जह जाया दोणिण संबाई ॥

124 णिविह को तं णिवाएमाणो सो वि जीविय-विशुको जाको । पुणो चंड-सहाववाए महारिसि-वह-पाव-पसर-परायणो पढमं रवण्यमं जरयं रवरवे जरयावासे सागरोवमहिई जेरहको उववण्णो । सा वि तस्स [मुजिणो] महणी गरुय-सिणेह127 सुख्छा-परिणया तक्सणुप्पण्ण-कोव-विणिवाहय-मत्तार-शिहण-पाव-संतत्ता, तिह चेव जरय-पस्थडे उववण्णा । सो उण रिसी १७७ भगवं णिह्य-खमा-पहारा वियणायछ-सरीरो कहं कहं पि उवरको, उववण्णो य सागरोवम-हिई सोहम्म-विमाण-वरे ।
तको चहुकण णिय-आवत्मखण्ण एत्थ भरुवच्छे राया जाको । सो य वहं विद्वो तुरहेहिं पचन्यं केवली जाको ।
30 सो उण सीहो तिम्म महारवरवे जरए महंतीओ वियणाओ अनुभविकणं कहं कहं पि जावन्त्वप् उवहिकण जैविपुरे १०० पुरवरे बंभणो जाको । तत्थि वि गाठहत्वं पाळेकण एग-वंदी जाओ । तत्थ य बासम-सरिसं संजम-जोयं पाळिकण मरिकण य जोहसियाणं मज्झे देवो उववण्णो । तत्थ य केवली पुण्छिको जियय-भवंतरं । साहियं च भगवया बुह्यं पि जन्मतरं ।
33 तको तं च सोकण उप्पण्णो हमस्स कोवो । 'करं, अहं तीए जियय-महिलाए मारिको । ता कत्थ उण सा बुरायारं 33

1) परणुरणं. 2) परावाछलेण, उप उष्भेउ. 3) पस्म for सम, प्राप्त . 4) प्र adds सा after तेण. 7) प्र om. विजएण. 8) प्र om. व after ताव. 9) प्र राउत्ती. 10) प्र कामभोगी, उपरिणिष्कणण प्र परिनिष्पन्नी. 11) प्र चेवलो for चेव विद्वसितं पवत्ती. 12) प्र परावजी for समावजी, उ adds तत्व before मिणिए, प्र सो पती भविणीय. 13) प्र मासंकलमणं, प्र सिनखंदुं, प्र चरिया विद्यमाणा. 14) प्र निष्णोदरी, प्र om. विद्वो दङ्ग य. 15) प्र महं माय चि., उति for च, उपासिक्लमणं, प्र वियारिकणं for वेवां, प्र om. पब्चाविजो. 16) अबहुप्पील प्र वाहुपीलण, उ मण्ण प्र मण् (for णवण emended), उ विद्युः, प्र चिर्विद्वृद्धंद्रणसर्वतपव्यत्त. 17) प्र विभाग्ने हक्ष्यं, उ परवा । ताव आगओ तीय. 18) प्र om. तं च, उ om. मह जावमहिलसंह. 20) प्र ईसानल. 21) उ पहरेती णिविद्यों, प्र परिविद्धं for णिवंदं 22) प्र माइवहं. 23) य तेण for तेणावि. 24) प्र पहार, प्र खंबाई. 25) उ तंव दिन चंद, उ महारिसी, उ परवत्ती 26) प्र नवरं for णत्वं, प्र होरिले नत्यावासे, उ णत्यवासे, उ सायरोवमिति वारह्वो, प्र विद्विद्धं तुष्मेहिं, प्र om. [मुणिणो]. 27) उ चेव. 28) उ प्यहरा, उ निती प्र द्विती, उ सोहस्मे. 29) उ om. च्हकण, प्र सो हं दिही तुष्मेहिं, प्र om. जाओ. 30) प्र महारिते, प्र आजस्वपण. 31) प्र जाओ। तभी वि वारहत्वं, प्र नवसंवमं for संजमजोवं. 32) उ om. व क्रीप्त मिलकण, उ om. व before केवली, उ विज्ञा वि वारहत्वं, प्र नवसंवमं for संजमजोवं. 32) उ om. व क्रीप्त मिलकण, उ om. व before केवली, उ विज्ञा वि वारहत्वं, प्र नवसंवमं for संजमजोवं. 32) उ om. व

1 संवयं ति वितेमाणेण विट्ठा सा वि तम्हांनो णायांनो उज्यद्विकण पदमाण्यरं णाम णवरं । तत्थ पदमस्स रण्णो सिरीकंता 1 णाम महिला तीय उयरे भूपत्ताए उपवच्चा । तिमा य सम्बन् जाय-मेता । तं च दृहुण जाइ-मेतं उदाहजो इमस्स तेसो इमाए अपने वहं विणिवाहनो ते । 'ता कत्थ संपयं वष्णह' ति विंतयंतो गुरु-कोष-फुरफुरायमाणाहरो समाननो वेष्णं । अ गहिना य सा तेण वालिया । चेत्त्ण य उप्पहनो नामभो दिन्ताणं दिसाभोयं । तत्थ विंश-सिहर-कुहरंतराले विंतिउं पयत्तो । किं ताव । विव य ।

कि विज्ञाहर-बाला मह जिवबह चंदिमा मियंकस्स । विज्ञ व्य वण्यमहा तारा इव जिवबिया सहसा ॥ 12 जिवबमाणी प आसासिया प्रयोग । जिवबिया य तम्मि पप्से महंताए जालीए अजय-गुविल-गुम्म-कोमक-किसलयाए । <sup>12</sup> ज व तीए विवसी जाया । तथो जिवबिया लोकमाणी जालिय-मज्हुदेसे ।

§ २१३) प्रशंतरे व तहा-विद्-अस्म-कस्म-अविवश्ववाए एविस्म खेय पएसे समागवा गण्म-अर-विवणा-विद्मकंगी

15 क्ल-मय-सिर्हिबी। सा व तं पएसं पाविकण पस्या। पसय-विवणा-युच्छा-विरमे व तीए विक्रवियं, दिहं च तं मय-15

सिर्हिबं बालिया य। विंतिर्वं च तीए इसं मह जुवलवं जार्य ति। मुद-सहावत्तणेण ण खिक्सवं। दिण्यं वर्ण एकं
बालियाए दुइवं मचलीयस्त । तभो पुरृण पश्चीपृण सा जीवमाणी जीविया। सा य मईं तिम्म चेव पएसे दिवहे राईप्
18 शिष्टिं पयत्ता। बाव ईसि परिसिक्षदं पयत्ता, तभो मिलिया मय-जूहस्स, किर मईंप् एसा जाय ति ण उविवयंति सारंगया। 18

ण व तीय तत्त्व कोइ माणुसो विद्धो। तभो तत्थ्य मय-दुज्-युद्धा विद्धं पयत्ता। तभो भो भो विजाहरा, तत्थ सा
बरण्णिम असमाणी जोक्वणं पत्ता। तत्व य अव्दासाकीप् कुढंगाई वराई, जिद्दे पविक्रणो, वंधवे वाणर-कीवे, मितं
21 तह्वरा, शसणं वण-फलाई, सिल्डं विजार-पाणियं, सवणं सिल्डावलाई, विजोशो मवजल-पहि-सिहरोछिहणं ति। शवि य, 21

गेहं जाण तरु-तर्ल फलाइ असर्ण सिलावर्ल सवर्ण। मित्तं च मय-कुलाइं अहो कवत्या अरण्याम् ॥
तको सा मय-जूह-संगया माणुसे पेरिछज्जण मय-सिलिबी इव उन्तुण्ण-लोयणा पलावद्द । तेण भो, जं तुरभेहिं पुरिछवं
24 श्रहा का उण एसा वणिम्म परिरभमइ, ता जा सा मह भइणी पुग्य-भवे आसि सा णरयाको उच्चहिक्तण एत्य उववण्णा । 24
ण य कयाइ माणुसो तीए दिहो, तेण दहूण तुर्भे सा पलाण सि । एत्यंतरम्मि भणियं विज्ञाहरेहिं णरवद्यणा य
'अहो महाबुसंतं, अहो कहं अण्णाणं, अहो विसम मिच्छतं, अहो भय-जनको पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुढिला
27 कम्म-गई, अहो ण सुंवरो सिणेहो, अहो विसमा कज्य-गई। सम्बदा अहकुडिलं देच्च-विलसियं। अवि य ।

क्रक्यं पि क्यं तं विध क्यं पि ण क्यं अदिष्णमित दिष्णं । महिलायणस्य चरियं देष्य तए सिक्खियं कह्शा ॥ अप्यिं च तेहिं 'भगवं, किं सा भग्वा, किं वा अभव्य' चि । सगवया भणियं 'भव्या' । तेहिं भणियं 'कहं वा सम्मत्तं 30 पांबहिह्' । भगवया भणियं 'इमिम्म चेय जम्मिम सम्मत्तं पांबहिह्' । तेहिं भणियं 'को से अम्मायरिको होहिह्' । 30 भगवया भणियं में उहिस्तिकण 'को एस राय-कीरो एसो हमीए अम्मायरिको' चि । तेहिं भणियं 'कहं एसो ते वर्ण पांबहिह्' । भगवया भणियं 'इमा चेय राय-भूया पेसिहिह्' । इमे च वयणं णिसामित्रण पियामहस्स राय-भूयाए अक्रकोमक-करवकंगुली-संवकंत-णह-मक्काए भणियं । 'भगवं, समाइससु जह किंवि क्रजं हमेणं कीरेणं, किं वेसिम ।' 38

<sup>1 &</sup>gt; P पडानचरे, P om. णाम णवरं। तत्व, P सिरिकंनाय. 2 > P महादेवीण for णाम महिला तीव उबरे, J om. a after तिमा, P om व. 3 > P पुन्तमकं. 4 > J उत्तर for दिव वृंगे. 5 > J om. कि ताल. 6 > J कि पिक्खिनामि P कि वाखिनीमि [ निमा, P वहरं for खहरं, P ता for वा. 7 > P मे for मण, J om. ति. 8 > P णिक्य, J चेअ, J चेअ, P आवससोनावरिया. 9 > J मरीहित्तापक्खीहि, P पिक्खित P विलुणिकहिद, J वा for व, P मवणे क्रमेण. 11 > P om. अह, P adds कि before चंदिमा, P मर्थकस्स, 12 > J om. a before आमासिया, P om. a, P प्रयसं, J ग्रुहिल. 13 > P से for तीण, J om. लोलमाणी, P जालिमन्द्रादेसे। एत्वंनरी व. 14 > P om. कम्म, J मिवअन्वताण, P विम्हलंगी. 15 > P प्रवतियण, J तीय. 16 > P सिलिविवालिया, P जुवलं. 17 > P मवलीवस्म, P मती for मई, J दिसहे दिखहे राईपण अन्छितं. 18 > P परिकामिओ सिक्या, P om. प्रयत्ता, तओ मिलिया etc. to विद्वृत्तं प्रयत्ता। 19 > J om. तओ before भी भी. 20 > P वानस्तीवा. 21 > J वणहलाई P वणत्कलाई, J सिरिहिहणंति. 22 > J तरुषरे प्रयत्तावां. 18 > J व for इन, P टबुण्ण, P पलाइ, P om. भी. 24 > J काल्कण, P परिमाह, P उवट्टिकण, J परयोववण्णा. 25 > P om. य, J तीय, P तुन्ते सा पुरुष्त ति. 26 > P om. महा, P वुन्ते तो, J मयावणओ. 27 > P कम्मणती, P अहक्दिदलं देविक्तिसं. 28 > P देव तह. 29 > P अभववा for अमन्व सि, P om. मगववा, P तेण for तेहि. 30 > P पाविहित । तेहि, P सो for से. 31 > J अहं for मं, P om. पसो हमीय, P adds महि after तेहि. 32 > P पाविहित । तेहि, P सो for से. 31 > J अहं for मं, P om. पसो हमीय, P adds महि after तेहि. 32 > P पाविहित हमीं कर्ल.

1 अवास्त्रा अणियं 'अविग्यं देवाणुपिए, मा परिवंधं करेषु । काय्य्यमिणं अववानं, किसमेयं अविदाणं, नुसामिणं अववानं, । जं कोइ कत्यह अन्य-सत्तो अरहंताणं भगनंतानं सिव-सासय-सोक्स-सुह-कारए ममान्मि परिवोहिकाइ' सि । इमन्मि य अणिए 'जहाणवेसि' ति अणमाणीए अइप्यामो तह वि अतीए 'अछंचणीय-वयणे भगवं' ति सिटिलियाई पंजरस्स 3 स्वाया-वंधाई । भणिवं च तीए । अवि य ।

वर-पोमराय-वर्षणा पूस-महारयण-णीख-पक्स-जुया । अञ्मत्विको सि वर-सुध कह्या वि हु वृंसणं देखा ॥ ६ वहं पि जीहरिको पंजराजो । ठिको अगवको केवलियो पुरको । अणिव च मण् ।

जय ससुरासुर-किंगर-सुणि-गण-गंधक्य-णित्य-पाय-जुवा। जय सबक-विमक-वेबक-जाणिय-तेकोझ-सक्साव॥

कि सणमाणेण प्रयाहिणीकवो अगवं प्रणित्वको य । बाउच्छिको य जरवई। दिद्वा य रायभूया। वंदिकण य सब्वे उप्पद्को 

प्रिय-मित-संस्कृति स्वाप्यकं, समागको इमं वंजतराकं। एत्य ममंतिण दिद्वा मए प्रसा, मिणवा व 'हका हक्षा बालिए'। 

इमाप् य इमं सोजज ससंकिषोक्वेय-सीय-छोयणाए पुक्रइयाई दिसि-विभागाई जाब दिद्वो महं। तमो एस वण-कीरो 
कि काजण ण प्रकाइया। तमो महं मासण्यो ठिमो। पुणो भिनवं 'हका हक्षा बालिए' सि। इमाप् य कि कि पि मन्यतं 

भिणयं। तभो मए गहियं एकं चंत्रु सहयार-फळं। भिणयं च मए 'गेण्ड एवं सहयार-फळं'। गहियं च तीए। 12 
पुणो मए भिणयं 'सुंच इमं सहयार-फळं'। तभो खाइउं प्रवत्ता। पुणो मए भिणया 'मा खायसु इमं सहयार-फळं'। पुणो भणह 'कि कि पि मन्यत्वकलारं तुमं भणसि'। मए भणियं एवं सहयार-फळं भण्णह। तं पुण बाका महिका भण्णिस। महं 

गि-कीरो भण्णामि। एसो क्रव्यो भण्णाह। एवं वर्ण भण्णाह। इमं गहियं भण्णाह। इमं मुकं भण्णाह। एए वाणर-छीव 

ति। एवं च मप् बाको विव सम्बन्धालाओं गाहिया। एवं च इमिजा प्रजीगेण अवस्वर-छित्रीओं गाहिया। सभो 
धम्मत्य-कास-सत्थाहं महीवाहं। सन्वहा जाणिवं हियाहियं। जवगायं भक्ताभनकं। सिट्टं कजाककं ति। भण्णं च।

18 णर्जात जेण भावा तूरे सुहुमा य ववहिया जे य । ते मि मण् सिक्त्वविया णिउणं वयणं जिणवराणं ॥
साहिओं य एस सथलो बुसंतो जहा तुमं पटमराहणो धूषा, वेरिएण एत्य काणीय' ति । भिष्ठया य मण् एसा जहा
'एहि, वशामो वितमं, तत्थ ओण् वा शुंजसु परकोयं वा करेसु' । हमीए भणियं 'वर-सुव, किमेत्य भणियव्वं,
21 सम्बहा ण पिंडहायह महं विसमं' ति । किं कारणं । जेण दुष्ठक्ता लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, श्ववला हंदिय-तुरंगा, 21
णिंदिओं विसय-संगो, कुवासणा-वासिओं जीवो, दुस्तीलो लोओ, दारुणो कुसील-पसंगो, श्रहुए रूका, विरक्षा सज्जणा,
पर-तत्ति-तगाओं जणो, सम्बहा ण संदरो जण-संगो ति । अबि य ।

ें पर-तित्त-तमाय-मणो दुस्सीलो अल्प्यि-जंपभो चवलो । जत्य व दीसह लोओ वंग पि तं चेव रमणिकं ॥' 2 भणिऊण इहेव रण्णुदेसे परिसंडिय-फासु<del>य-कुसुम-फळ-कंद-</del>पत्तासणा तब-संजमं कृणमाणी अध्किडं पयत्ता । तभो जं तए प्रिच्छियं भो रायडत्त, जहा 'काथ तमं एत्य वणिमा, किं वा कारणे' ति ते तह सम्बं साहियं ति ।

<sup>27</sup> § २१४) एखंतरिम इैसि-पणय-सिरो पसारिय-करयको उदाविओ शयतणो । भणिपं च णेण 'साहिम्मर्व 27 वंदामि' सि । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहिम्मवं' ति । तथो तीए भणियं 'भणियाण् कक्सिको खेय अन्हेर्डि जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवलि-जिणधम्म-साहु-संजय-सम्मत्त-णाणाई किरिया-ककावेषु णामेण वि <sup>30</sup> घेप्पमाणेसु सरय-समय-राई-सयक-सर्वक-संक्रण-वोक्षिणा-पूर-पस्स-पवाह-पच्चकणा-वियसियं पिव चंदुक्तयं तुह मुह्यंदं ति । अ

एत्यंतरिम्म सूरो पस्रविष्ठ-कर-बळय-दिट्ट-बल्लि-पल्लिको । अह जोध्यण-गल्लिको इच परिणमिछं णवर आहत्तो ॥ इमिन्म च वेले वहमाणे भणियं पृणियाणु 'रावडत्त, अहक्केतो मज्मण्ड-समको, ता उद्वेसु, ण्हाइउं वचामो' ति

<sup>1&</sup>gt; P देवाणुष्पिए, J अवआणं 'P अवियाणं, after कायन्विमणं अवियाणं किन्न P adds a long passage कालंतरेण परिनिध्यन्नो etc to परपुरिसो को वि वासं from the earlier context p. 125, ll. 10-18. 2> P को वि कस्थ वि अन्व. 3> J जहाणवेहि (!) त्ति, P om. नह, P om. अतीए, J अत्तीए अगवं अलंघणीओ त्ति सिहिलें, J पंजरसणाया. 4>, J om. अवि य. 5> J महारावणील, J य वि for वि हु, 6> J अह वि णीहरिओ, P हिमो. 7> P सभाव. 8> P काओ for कओ, P om. य after आउच्छिओ, दिहा and वंदिकण. 9> J उत्पर्श य धोआसिसच्डमं. 10> P om. य before इसं, P सर्धिकिओविवगलोयणाए, P दिसिवहाई. 11> P adds ब्रासचो दिओ before हला, बालिय, P om. य before इसं, P सर्धिकिओविवगलोयणाए, P विसिवहाई. 11> P adds ब्रासचो दिओ before हला, बालिय, P om. य before इसं, P adds कि before तुमं, P एमं for एवं. 16> J om. च, J पओएण, P लिविओ. 17> J अहिआई, P सिज्ञं for सिर्टु: 18> P महुमा य बायरा जे य 1 ने पि प्राप्त सिक्यकामसस्थाई अहीयाई सन्वहा जाणियं दिवाहियं वियानिवर्ण वयणं जिणवराणं। साहिओ. 19> P om. य, P ए for एस, P दुन्ते for दुन्ते, J जह, P तुई for तुमं, J वर्षु for एस्थ, P आणिय. 20> J इसीय, P वर्मुय. 21> P पिटहाइ मइ, P लोयायारे, J दुन्तरा, P चंचला for चवला, P तुरंगमा. 22> J adds संगो before जीवो, J दुसीलो. 24> P वर्त for वर्ण, P बेव. 25> P रहेवारकरेसे, P repeats कासुय, J पयत्त त्ति. 26> J repeats मो, J adds कार्ण जेण after कि वा, P साहिय. 27> P उद्घाविओ, P साहियय. 28> J तीय, P पणिवाए for अणियाए. 29> J om. जेण, J केवल-, P समत्त. 30> P सयलसिसंछणजोतिणा, P om. पवाह, P पवाहणा, P दुहर्यंद ति. 31> P विज्यिखओ.

18

21

24

1 समुद्धिको च शक्तपाको । उदगया व तस्सासम-प्यस्तस दिनकां दिसा-मार्थ । शोयंतरेण दिष्टं. पृक्षिम कसिय-सिय-विंझ- 1 मिरि-सिइर-कुहरंतराक्रिम विमल-जलुक्कलिया-छहरि-सीयल-जलोकारं । तस्य च तीर-तरुवरस्स हेट्टको संदिको । संदियाणि ३ मियाई वक्काई । कुसुम-पुद्धवाई गहिवाई । फलिहामलिकीय पिट्टवाई सुक्कामकाई रुक्साई सिकायकिमा । उद्यावाई । उत्तिमंगाई । मिल्रिया कहिष्कं । परिहियाई कोमल-योग-ववल-वक्क-दुक्काई । गहिष् च पठमिणी-पुद्धपू जकं । तं च चेत्रण चलिया उत्तरं दिसामोयं । तस्य च प्रकृषिम गिरि-कंदराभोप दिद्धा मगद्धको पद्धम-तित्य-पवत्तगस्स वसह-स्विमस्स ६ फलिह-रबणमई महापिटमा । तं च दृष्ट्य णिटमर-अत्त-अरावणवत्तमंगेण 'जमो मगवको पद्धम-तित्यवरस्स' ति मणमाणेण ७ कको कुमारेण पणामो । तको षद्वाणिको मगवं विमल-सिल्डिल, आरोवियाई जल-यलय-कुसुमाई । तको कथ-पूरा महाविद्दिणा बोदण प्रयसा । विव व ।

अय परम-पया-पश्चित जब सवल-कला-कलाव-सत्वाह । अप पढम-घम्म-देसिय जय सासय-सोक्स-संपण्ण ॥
 सि अग्रमाणेण ग्रमिए चल्ले । तको एणियाए वि अणियं ।

'केञ्चण-कंडिय-वच्छवकाए पीण-समुक्तय-भुव-जुवकाए । मत्त-महागव-गङ्-सरिसाए तुज्स जमाप्ति पए जिणवंद ॥' 12 कि भर्णतीए पर्णामेको भगवं । वंदिको व रायतमको । सुएम वि भणिवं ।

'तिरिया वि ज सडण्णयां तुह वयणं पाविकण कोयस्मि । पावंति ते वि सागर्ये तेण तुमं पणमिमो पयर्षणं ॥' ति हमाप् य गीह्याप् धुणिकण जिवहिको चलणेसु कीरो । पुणो वंदिको कुमारो एजियाप् । तको कागया तं पएसं 15 जल्पासमे । सत्य य पविचानवाहं मय-सिर्लिक्याहं, संविगायाहं वाणर-लीवाहं, भोजियाहं असेस-सुच-सारिया-सडण-सावय- <sup>15</sup> संबाहं । पणमियाहं च कुमारस्स सुह-सीयल-साज-सुरहि-पिक-पीवर-वण-फलाहं । पच्छा जिमियं एजियाप् कीरेण य ।

§ २१५) तजो आयत्त-सुई-सत्येदिय-गामाण य विविद्द-सत्य-कन्ना-कहा-देसि-मासा-णाण-दंतण-वरित्त-तित्यादिसय-१८ वेरमा-कहार्सु अच्छेताणं समागर्य एकं पत्त-सवरि-मवर-जुवकर्य । तं च केरिसं । वर्षि य ।

कोमल-दीहर-वश्ची-बदुद्-जडा-कलाव-सोहिलं। णाणा-विष्ठ-वण-तत्त्वर-कुसुम-सयाबद्ध धन्मेलं॥ गिरि-कुहर-विषड-सामल-घाउ-रसोयलिय-सामल-च्छायं। सिय-पीय-रत्तवत्तय-चित्रद-चित्रक-पड्रिकं॥

श्वा अष्ट्योर-धण्णायस-घोस्प्रमाण-गुँजावसी-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिंस्-विजिम्मिय-नृदालंकार-राइसं ॥ मयगरू-गंडपस-गांक्त-दाण-पण-वष्ट-विरह्यालेक्सं । अवरोप्पर-सीविय-पत्त-ब्रह्मसुक्केर-परिहणयं ॥ ति । अवि य । कोस्वडल-कारूपकं दाहिण-इत्यम्मि दीहरं कंडं । वासे कथंत-भुष-दंड-सच्छ्वहं धणुपरं धरियं ॥

24 तस्स य सबर-जुवाणस्स पासिमा केरिसा बर-जुवाणिया । जवि य ।

बहु-मुत्ताहरू-रहरा चंदण-गय-दंत-वायदा सुषण् । सिय-चार-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्य व्य ॥ दबसप्पिकण य तेहिं कभो पणामो रायदत्तस्त पृणियाप् कीरस्त य । जिसण्णा व एक्सिम दृर्-सिकायकमिम । पुण्किया य 27 पृणियाप् सरीर-कुसक-बहमाणी । साहिवा व तेहिं पणदत्तमंगेहिं, ण दण वायाप् । जिक्खितं च तं काळवट्टं घरणीप् । अ सुहासणस्या जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रूब-सोहा-विरुद्ध-सवर-बेस-कोळहलुप्युक्त-लोयण-जुयलेण य जियच्छियं पायगानो जाव सिहमां ति । चितियं च हियप्ण । अति य,

पुस्तस देहि विद्दं रूवं अण्णस्स मोइजो अच्छो। ह्य देव्व साहसु फुढं कोडिछं कत्थ ते बढियं॥ ता चिरत्थु मावस्त । ण कर्क छक्सणेहिं। विद्दाढयाहं छक्सणाई, अप्यमाणाई सत्याहे, असारीक्या गुणा, अकारणं वेसायारो, सन्वद्दा सन्वं विवरीयं। अच्छाहा कत्थ हमं रूवं छक्सण-बंजच-भूसियं, कत्य वा हमं हमर-पुरिस-विरुद्धं

<sup>1 &</sup>gt; 1 om. य before एयतणओ, १ पएसरस पव्छिमदिवसणिद्सा, १ एक्कं for सक्किम, १ ऊससियं विश्व, १ विश्ववरि. 2 > 1 जलुतरक्कियासलहल सीअलः, १ हेट्टाओ, १ संदिया निम्मियाहं. 3 > १ om. कुन्मपुड्याइं, १ फाल्जिमानिल्णीयलपिट्याइं. 4 > 1 परिहिया कीमल, १ om. प3मिणी. 5 > १ विश्वया for चिल्या, १ om. पदम, १ पवत्त्वरस उसमः. 6 > १ फाल्जि for फाल्ह, १ om. रवण, १ मित्रक्षासंगण, १ वणपुत्तमंगण. 7 > 1 inter. पणामो and कुमारेण, १ यलकुसुमाइं. 8 > १ विश्वणाइं for महाविहिणा, १ युणिकण for थोकण 9 > १ जय for सवल, १ om. कला, १ सत्याहं १, १ देसवः 10 > १ om. तओ, १ एणिआव १ पविवार. 11 > १ र लिख्याय, १ अववार, १ जिण्यंदाए तिः 12 > १ स्वरणः 13 > १ सत्याण्या, १ पयत्त्वरणः 14 > १ जण. ति, १ दमाप, १ एणिआय १ पणियाइं, १ आगयाइ तंः 15 > १ पिक्किंगआई, १ सेस for असेसः 16 > १ सीयलाओ साओ, १ वणहलाई १ वणम्यलाईः 17 > १ देसिहासा, १ तिस्थाइसयवरमः 18 > १ पत्तं, १ जण. सबरि. 19 > १ देहिरपह्णीवद्धुद्ध, १ तल्यर, १ समावदः 20 > १ पीव for धीय, १ रत्तवणारः, १ चिव्वयं, १ सिक्कः for विश्वदः 22 > १ जळ. पण, १ वर्षे for वर्षे १ १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ १ वर्षे १ वर

15

18

21

24

27

80

33

ा पतं सबर्याणं ति चिंतयंतेण समिषं 'एनिए, के उण इसे'ति। युनियाए मिंग्रिं 'इसार, व्यु पत्त-सबर्या, एल वणे। जिनसंति, अणुदिणं च पेकामि इसे एल पएसे'। तथा इसारेण भिन्ने 'एनिए, व होति इसे एक-सबर्य' ति। तीए अणियं 'कुमार, कहं भणितं'। 'अव्यामि समुद्-सत्व-क्ष्वकाणें' ति। तीए मिंग्रिं 'किं सामुद् कुमारस्त परिवर्ष'। तेण अभिन्यं 'किंपि जाणामि'। तीए भविषं 'अव्यामे समुद्-सत्व-क्ष्वकाणें' ति। तीए मिंग्रिं कुमारस्त परिवर्ष'। तेण अभिन्यं 'किंपि जाणामि'। तीए भविषं 'क्षारेण वां उन्हें कुमारेण मिंग्रिं वित्थरको कहेमि, किं संसेवको' ति। तीए अभिन्यं 'केतिवं वित्थरको संखेवको वा'। इमारेण मिंग्रिं वित्थरको क्षारेप किंप्रस्ता किंप्रस्ता वित्थरको क्षारेप किंप्रस्ता किंप्रस्ता वित्थरको क्षारेप किंप्रस्ता किंप्यस्ता किंप्रस्ता किंप्रस्ता किंप्यस्ता किंप्यस्त किंप्रस्ता

'रातेर्थन्यतरो वर्णः वर्णाबुम्बतरः स्वरः । स्वराबुम्बतरं सस्वं सर्वे सस्वे प्रतिष्ठितम् ॥ १ एस संवेवो' सि ।

§ २१६) भणियं च तीप् इंसि विहस्तिकण 'कुमार, युस अइसंखेवो, सक्कवं च एवं, ता मणवं वित्यरेण अणसु पायएणं' ति । तेण भणियं 'जह एवं ता णिसुणसु । अधि य ।

पुष्व-क्रय-क्रम्म-रह्यं सुई च दुक्कं च बावए देहे । तत्व वि व क्ष्क्सणाई तेणेमाई विसामेह ॥ अंगाहँ उदंगाई अंगोवेगाईँ तिष्णि देहिम्म । ताणं सुहमसुई वा क्ष्क्सणमिणमो जिसामेहि ॥ छक्तिज्ञह जेण सुई दुक्कं च प्रशाण दिहि-मेत्तालं । तं क्ष्म्सणं ति अवियं सक्वेसु वि होइ जीवेसु ॥ रत्तं तिणिज्ञ-मउयं पाय-तकं जस्त होइ पुरिसस्त । ज व सेवर्ण ज वंकं सो शवा होइ पुहड्डेण् ॥ सति-स्द-जज्ञ-चकंकुले व संसं च होज इतं वा । जह बुद्द-तिजिद्धाओ रेक्सकी होति जस्बहणो ॥ भिष्णा संपुष्णा वा संसाई देति पिष्टमा भोगा । अह सर-वशह-जेबुय-छक्कंका दुष्टिका होति ॥

18 वहे पायंगुट्टे अणुकूला होइ आरिवा तस्ता । अगुल्लि-पमाण-मेसे अगुट्टे आरिवा तुइवा ॥ जइ मजिल्लमाएँ सरितो कुल-बुद्धी वह जनामिया-सरितो । सो होइ बमल-जनजो पिउणो मर्ग कलिट्टीए ॥ पिडुलंगुट्टे पहिस्रो बिण्यम्मेणं च पावए विरई । मग्गेण लिबा-दुहिनो जह मलियं लक्क्लण्यूहिं॥

21 दीहा पएसिणी जस्स होइ महिन्छाह कंचिको पुरिसो । स विच मबद्दा ककदिश्वस्य पिय-पुत्त-विरद्धं वा अ अह मिन्समा य दीहा घण-महिकाणं विचासके कुणह । तह्या दीहा विचाहिबाण सबदा पुणो कण्ना ॥ जह दीहा तुंगा वि य पएसिणी पेच्छसे कणिहा वा । तो जनकी जलवे वा मारेइ व एत्य संवेहो ॥

अत्राग-गहा भण्णा पिहुलेहिँ णरा सुहाई पार्वेत । रुक्सेहिँ वुक्सिया वि व बायरिस-समेहिँ शयाने ॥ तंबेहिँ दिग्व-भोगी सुहिको पडमेहिँ णरवई-पुत्तो । समन्त्रो सिएहिँ पाएँ दि कुछिएहिँ व दुस्तीलो ॥ मरहो संवित्त-पावाणं इत्यि-कजो महं भवे । णिन्मंसा उक्कबा जे व पाया ते भन-विज्ञा।

जि दीह-यूर-जंबा बराह-जंबा व काय-जंबा व । ते दीह-दुश्य-भागी अन्तानं विश्व पित्रवणा ॥ जे इंस-आस-वारण-वकाय-मोर-मयवह-यसह-समा । ते होति भोग-मागी गईहिं सेसाहिं तुश्याता ॥ जाणू जस्स भवे गृहो गुष्को वा सुस्तमाहिओ । सुहिनो सो भवे विश्व घर-वाणू ज सुंदरो ॥

अइ दिन्छणेण चिल्नं किंग तो होइ पुत्तनो पदमं। बद वामं तो पूरा मोगा पुण बनाइ होति ॥ दाहिण-पर्लब-वसणे पुत्तो ध्या व होइ वामस्मि। होति समेखु व मोगा दीहर-बहेसु तह पुत्तो ॥ अइ होति तिण्णि वसणा सुहुमा था विद्या तमो रावा। वनसुदुए धोवाऊ होइ पर्लबन्मि दीहाऊ ॥ उदस्तो पदम-सवण्णो मणि-मक्तो उण्लबो सुही लिंगो। वंब-विवण्ण-सुदीहै विष्णवि होइ तोहग्यं।

1) [पत्तसवरत्तं], P णते for 'ए. 2) उ पत्तसवरे ति P पत्तस्सवर्य ति, उतीअ for तीए. 3) P adda सा before समुद्द, P om. सत्त्व, P लक्ष्यणेहि ति, उतीअ, उपरिद्ध for परिणयं. 4) उतीअ, P ता for ताय, उल्ल्खणं च ति. 5) उ विश्वरती, उ संखेवती, उतीअ अणिओं, उ वित्यर्द for विश्वरतों. 6) P जाय for जाय, उ तीअ 8) P गतेई त्य'. उम वर्णा: [वर्णों], उम वर्ण्यां क्यांतर, उत्तर सत्ते, P सत्ते प्रतिक्षिति. 9) उ संखेव ओ. 10) P adds कि before हिंसे, उ inter. एओं के च, उ adds एअं before ता. 12) उ अधुई च for हुन्ह लं च, उ एणि इमाई for तेणेमाह, उ किसाबहि. 13) उ उवंगाह य अंगों. 15) P रत्तिरिणकं, P होति for होत. 16) P होह for होत्स, P बुड्डि. 17) P संखाई, P अदि for अह. 18) P अंगुलपमाण. 19) उ अहमणामिआ सिरसा। ता होह जमडजणओं. 20) P पिंहुलेंगुट्टो. 21) P दीहाए for दीहा, P महिलाई लंघ ई, P विरहो व्य. 22) उ om. य. 24) उ आयरिय- P अयंस- 25) P दीह for दिव्य, उ सामी for ओगी, उ पागहि for पउमेहि, उ रत्ता for पुत्तो, P सिएहि पीएहि वश्वह हा दुरसीलों कुछि', उ om. च, P om. दुरसीलों. 26) उ मल्झें, P कब्ले वहंत वे. 27) उ बुल for बूर. 28) P हंसवायड बक्कामोरायमययर समाहि, उ मययतह, P गतिहिं. 29) P हु before सी. 30) P लिंग विगर्य for चिल्यं, उ भोगा उण. 31) P विसलों for वसले, P होति for होत, उ अपवसु (corrected as तह पुत्तो) P पूरसु. 32) P विसला for वसला, P आ for वा, P विहुता, उ उक्कार. 33) P उन्हाओं for उल्लाओ, P मन्ने, उ मुनीहों.

| 1  | जो कुणइ मुत्त-छड़ी बहु-बीवं मोत्तिवप्यभं होड़ । जीलुप्यछ-दहि-मंडे हरियाकामे व रायाणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | मंसोबहया पिडला होड कडी पुत्त-भण्या-कामाए । संकट-न्हस्साऍ पुणो होड दरिहो विएसो य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 8  | बसह-मकरो सिंही बच्चो मच्छो व जह समा उचरे। तो भोगी वहनिम य सूरो मंहक कुच्छी य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;  |
| Ī  | गंभीर-दक्षिणावसा णासी भोगाण साहिया होह । तुंगा वामावसा कुळक्सवं कुणह सा णाही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | पिहुलं तुंगं तह उण्णयं च सुसिणिद-रोम-मदयं च । वच्छवलं सुहिवाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 6  | सीह-सम-पट्टि-माया गय-दीहर-पट्टिणो य ते मोगी। कुम्म-सम-पुट्टि-माया बहु-पुत्ता अत्य-संपण्णा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  |
| •  | उबद्ध-बाहुणो बद्धा दासा उण हाति मडह-बाहुणो पुरिसा । दीहर-बाहु रावा पर्छब-बाहु भवे रोगी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | मेस-विस-दीह-वंघो णिम्मंसो भार-बाहुओ पुरिसो । सीह सम-मबह-मंसल-बग्व-क्वंघे घण होडू ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 9  | दीह-किस-कंठ-भाषा पेसा ते कंबु-कंठवा धणिणो । दीहर-जीसंस-णिहो बहु-पुत्तो दुविखनो पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9  |
| •  | वीजोहो सुमगो सो महहोट्टो दुक्लिको चिरं पुरिसो । भोगी छंबोट्टो बि व विसमोट्टो होइ मीसणमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | सुद्धा समा य सिहरी घण-णिद्धा राहणो भने दंता । विवरीया पेस्साण जह भणियं रूक्खणण्णूहिं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 12 | बत्तीसं राईणं पुक्कतीसं च होइ मोगीणं । मञ्च-सुहाण च तीसं एको कणा जउण्णाणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 |
| 24 | <b>भइ-बहु-धोवा सामा मृसय-दंता व ते णरा पावा । बीभ</b> ड <b>ङ-करालेहि व विसमिहि हों</b> ति पावयरा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | काका जीहा दुहिणो चित्रलिया होइ पाव-णिरयार्ग । सुहुमा पडम-दकामा पंडिय-पुरिसाण णायम्बा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 15 | गय-सीद-पडम-पीया ताळ् य दर्शत स्र-पुरिसाण । कालो णासेइ कुळं णीलो उण दुक्सको होइ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
|    | जे काँच-इंस-सारस-पूसय-सहाणुकाङ्ग्णो सुहिका । खर-काय-भिग्ण-भायळ-इनख-सरा होति धण-हीणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | सुदको विसुद्ध-णासी अगम्म-गामी भवे उ हिण्णम्मि । [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 18 | दीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाएँ कामाए । चिविडाएँ होइ पिसुको सुवजी दीहाएँ रावाजी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 |
|    | स्ई-समाण-णासो पावो तह चेव वंक-णासो य । उत्तंग-थोर-णासा हल-गोडळ-जीविणो होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | मयवर्-वन्य-सरिच्छा जीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिही । सो होर् राय-छच्छी जह-भणिय जनसागण्यूहिं॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 21 | महु-पिंगलेसु अथ्यो मजार-समेहिँ पावमो पुरिसो । मंडल-णिब्मा चोरो रोहा उण क्यरा होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | गय-मयनो सेणवर्षे हंदीवर-सरिसपृहिँ पंडियया । गंभीरे चिर-जीवी अप्पाट, उत्थलाईँ अव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
|    | अहरूसण-तारयाणं अच्छीण भणंति कह वि उप्पाढं । श्रृङच्छे। होह भंती सामच्छो दुरुभगो होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 24 | दीजच्छो घण-रहिओ विउलच्छो होड्ड भाग-संपण्णो । णिस्तो खंडप्पच्छो खड्रस्तो विंगस्तो चोरो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | कोंगच्छो वह-मागी रुन्तच्छो दुन्तिमा जरो होइ। भइविसम-कुकुरच्छो होइ दुराराह्यो पुरिसी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24 |
|    | कोसिय-जयणालोए पुजी सहुर्विगलेसु सुह्यं ति । [ ॥ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 27 | काणाओं वरं अंधो वरं काणो ण कंपरो । वरमंधो वि काणो वि केपरो वि ण कायरो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | पुण्हिँ समं सुंदरि पीई मा कुणसु तेहिँ कलई वा । पुरिसाहमाण पढमा पुण् बूरेण बज्जेसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 |
|    | सुत्त-विरद्ध व्य जहा भवर, अक्सा भकारणे अमह । दक्सा विकाण-रूवा दिही पावाण णायम्बा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 30 | उज्जयमबलोएंतो तिरियं पुण कोबणो भये पुरिसो । उद्वं च पुण्ण-भागी बहो य दोसालको होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | हीण-भुमयाहिँ पुरिसा महिका-कने य बंधया होति । दीहाहिँ य पिहुलाहिँ य सुहवा ते माणियो पुरिसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 |
|    | मडदेहिँ य शूलेहिँ य महप्पमाणेहिँ होति धण-भागी । मूसय-कष्णा मेहानिणो य तह रोमसेहिँ चिरजीनी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 33 | बिउक्रिम भारूबंटे भागी बंदण सरिसए राया । अप्पाक संखिते हुंडे पुण दुक्खिया होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | Comment of the second of the s | 33 |

1) प्र गोत्तियं पन म भोत्तियं गो. 2) प्र मंसोविश्वयाः 3) प्र मंद्र्यः, म कुक्खी यः 5) प्र adds व befor त्रोम, प्र वच्छत्यः, प्र विरायः for मुद्रियाणं 6) म पट्टि for पुट्टि. 7) प्र गोती tor रागीः 8) प्र adds होर after िंगमाँनो, म सामल for मंसल, प्र क्खेर म खंदे, म होंति for होरः 9) प्र ग्या for भाया, म घिगणा, प्र णिष्ट् म विवृत् प्र दिक्खओं for दुक्खिओं. 10) प्र वीभागतों for गीरण गो. 11) प्र दिवरिता, म सीमाणं for पेरसाणं. 12) प्र होति for होरः 13) प्र योजा, प्र मुसादंता, म बीभत्तः, प्र विसमेदि य हाति. 14) म जीवा सुद्दिणों, म पाव for पाणः 15) प्र पीता, म तालुया हवंति. म दुक्खिं ने 16) प्र जो for ले, म सारसमूनयः प्र सदाशुणादणों, म सुद्धिओं, म भावणक्वस्वयराः 17) म अनंमणामी, प्र तु for उ. 18) प्र गाति हो, प्र कुक्तियाए, म विविद्यारः 19) म मुई for मुद्दी, प्र चेत्र, प्र वक्षणासों, म योरनासोः 20) प्र सित्तभाय जा दिद्दी 21) म भिंगुलेख, म मंहलजुण्हा चोगों, म रोद्दों, म कैयों हो ।। 22) म सेणावदः, प्र गंभीरिद्दि विरं 23) प्र अक्ष्मिणा, म मई for मंती, प्र सावच्छों, म दुहवीः 24) म संपुण्णों, प्र अतिरत्तोः 25) म कागच्छों for क्षोवच्छों. 26) म न्यणोलाय, प्र पुज्जामहः, म सुद्दियं. 27) म वरअंथों काणों य वर नः 28) प्र सुद्दीहं, प्र गीतिः 29) प्र सुत्ता विद्वव्य म मुद्दिवहों व्यः 30) म उज्ज्यमवलायंतो, प्र adds उच्च before निरियं, प्र गातः, प्र गाति अवे, म उद्धं, प्र माई अथो यः म ति त्यः 31) म केलिह वंपया, म य कद्धा, म प्रतिसो ।। 33) प्र मालवहों, म सिद्यओं

दीह-वयणा व णीया पिहुन्हे उन होति के वि कंतारा । वक्तागारे णीया वयणे पुण स्वरूक्तणणाति ॥ 1 बाम-दिसाए बामा बाबस्रो जस्स मत्थए चिट्ठो । कुछ-घण-घणिया-रहिन्नो हिंडढ वीसत्यनो भिनसं ॥ वाहिण-दिसाप् सच्नो बावसो होह कह वि पुरिसस्स । तस्स घण-घण्ण-सोक्सा छच्छीए भावणं होह ॥ 3 3 वामावसी जह दाहिणस्मि बह दाहिणो व्य वामस्मि । तो होइ सोक्स-भागी पच्छा प्ररिसो ण संवेही ॥ जह होंति दोष्णि सम्बः माबत्ता तो भन्ने पुहड़-भत्ता । सम्बाबत्तो सुहभो वामो उज दहवो होह ॥ मडया जिद्धा सुहया वजकाभा कछह-कारया होति । केसा रुक्खा मलिणा खुडिया दारिहर्वतार्ण ॥ 6 डर-मह-भाका पिहका गंभीरा सद-सत्त-णाभीया । शह-दंव-तया-फेसा सुहुमा पुरुहेवई होति ॥ जह जास-बच्छ-कंठो पिट्ट-मुहं च महउण्णयं होह्। यह पाणि-पाय-लोयज-जिन्मा रत्ता सुही राया ॥ कंठ पिट्टी लिंगे जंघे व इवंति व्हस्सवा एए। पिडुका इत्था पावा दीहाऊ सुत्यिको होइ।। चक्खु-सिणेहे सुद्दक्षी दंत-सिणेहे य भोयणं मिट्टं । तय-णेहेण उ सोक्खं णह-णेहे होइ परम-धणं ॥ केस-जेहेज मुहाई भोए भुंजंति सम्बहा । मंसलं जेहवत्तं च सम्बं तं सुह-भागर्ज ॥ 12 होइ गईए गोरवं दिट्टीएँ जरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो जिह्नो होइ पभू जज-समृहस्स ॥ 12 होइ सिरी रत्तच्छे मत्यो उण होइ कणय-पिंगम्मि । होइ सुई मासरूए पर्छब-बाह्नम्मि इस्सरियं ॥ अन्नाजी न सुनासो न बहुइ भारं सुसोहिय-क्लंबो । सत्येन नित्य सुक्लं न य मनाइ सुस्सरो किंकि ॥ भइदीहा भइन्द्रस्सा भइभूला भइकिसा य जे पुरिसा । भइगोरा भइकसिणा सन्वे ते दुक्सिया होति ॥ 15 15 जे कोसिय-रत्तच्छा कायच्छा होति दहरच्छा य । अहकायर-कालच्छा सब्वे ते बाद-संजुत्ता ॥ तय-रोम-जहा दंता केसा ओट्टा तहा य जयजेसु । जह जल्य तेसु जेहो मग्निया भिन्ता वि जो तस्स ॥ पावेड उर-विसालो लिंख तह पुत्तए कडी-पिडुलो । पिडुल-सिरो भग-भग्णं पिडु-पाओ पावए तुन्सं ॥ 18 18 जड़ होंति भारतबहे लेहाओं पंच दीद-पिहुलाओ । तो सुख्यिओ घणड्डो वरिम-सर्य जीवए णिययं ॥ चत्तारि होंति जस्स य सो णवहं जीवए भसी वा वि । भह तिष्णि सद्धि वरिसा भह दोष्णि व होंति चालीसा ॥ अह कह वि होड़ एका रेहा आलिम कस्स वि गरस्स । वरिसाईँ तीस जीवड् भोगी धण-धण्ण-संपण्णो ॥ 21 21 होइ मसीह अधन्मो णवई पुण अंगुरु।हैं मिसममो । बहु-सर्व जो पुरिसो सो राया णिच्छिन्नो होइ ॥ एसो संखेवेण किंद्रओ तुह पुरिस-छक्खण-विसेसो । जह विस्थरेण इच्छिस छक्खेहि वि णिथ णिप्फत्ती ॥ ६ २१७ ) तीए भणियं 'कुमार, सुंदरं हमं, ता किं तए जाणियं इमस्त पुरिसस्स '। तेण भणियं 'पुणिए, जहा 24 24 इमस्य सुद्दाई कक्सणाई दीसंति, तेण जाणिमी को वि एस महासत्ती पत्त-सबर-वेस-पच्छाइय-णिय-स्वो एस्प विंझ-

्र १९७) ताए आण्य 'कुमार', सुदर इ.म., ता कि तए जाण्य इमस्त पुरस्तस्त '। तण भाण्य 'एप्पए', जद्दा १ इमस्त सुद्दाई कक्क्यणाई दीसंति, तेण जाण्यमे को वि एस महासत्तो पत्त-सबर-वेस-पच्छाइय-णिय-स्त्रो एस्प विद्य-वर्णतराले कि पि कक्केतरं अणुपाक्ष्यंतो अच्छिउं पयत्तो । भणियं च । ता णिति कि पि कार्ल ममरा अवि कुदय-बच्छ-कुसुमेसु । कुसुमेंति जाव चूया मयरंदुद्दाम-णीसंदा ॥

27 तो णात कि पि केल ममरा बाब कुढ्य-वच्छ-कुसुमसु । कुसुमात जाव चूर्या मयरतु हाम-जासदा ॥ इसिणा ज हो इयद्यं पत्त-सबरेणं' ति । हमं च सुणिकण सबर-पुरिसेण चिंतियं। 'बहो, जाणह पुरिस-सक्सां। ता ज जुत्तं अम्ह हृह अच्छिटं, वश्वामो अम्हे जाव ण एस जाणह जहा एस असुगो' ति विंतयंतो ससुदिओ एत्त-सबरो 30 सबरीय ति । तबो तेसु य गएसु अणियं एजियाए 'कुमार , बहो विण्णाणं ते, बहो जाणियं ते, जं एस तए जाणिओ' 30 कि । तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ज उण विसेसेण। ता के उण हमे ति फुढं मह साहसु' ति । भणियं च एणियाए 'कुमार, एए विजाहरा' । तेण भणियं 'कीस हमो हमिणा क्षेण'। तीषु भणियं 'हमाणं विजाहराणं जाणिह 33 बिय तुमं। भगवओ उसम-सामिस्स सेवा-जिमितं तुद्देण अर्णिदेणं जमि-विणमीणं विजाओ वहुष्ययाराओ दिण्णाओ है 33

<sup>1 &</sup>gt; P बदणा, P होइति, P बयणा पुण. 2 > P बामी, P om. धण. 3 > J inter. कद वि and होइ 4 > P दाहिणो वि वामं ति। ते होइ. 5 > P होइ for होति, J पुट्ट for पुत्तइ, P दूरहवो. 6 > P कारिया, P मिहला for मिलणा, P पुटिया for पुटिया. 7 > P मुद्दलाला, J णाभीय। 8 > J adds कवला before कंडो, J पिट्ठं, J अति उण्णयं। अहव णिपानलोयण, P रत्ता for लोयण. 9 > J कंड पट्टी, J दीहाउ स्थितो. 10 > J ण for य, P भोयणं दिट्ठं, J तु for उ. 11 ) J महोदी, P सुनह for लंडोते, J मासालं. 12 > JP गतीए, J दिट्टीय, P गोरवं द्विष्ट नरं सरो, P गोरो सामो, P पहु. 13 > P मूर्ड सामलए, P इंसरियं. 14 > P अलाणं सुणयंसो न हवह तारं, J दुक्ख for मुक्सं. 15 > J अदिदीहा अदिरुखा अतिभूला अनिकास, J अनिगोरा अतिकिसणा, J दुक्खिता. 16 > P या , J अनिकायर. 17 > J मोट्टा P उद्धा, J मिला 18 > J उरिवलासो, P कहिष्मुलले, J विद्वातो for पिट्टाओ. 19 > J मालवट्टा, P मालवट्टाओ, P ते for तो. 20 > J तु for य, P सो नउयं, J णवतिं जीवाओ असीर्ति वा, J om. अह दोण्णि य होति चालीसा. 21 > J inter. होइ nnd कह वि, P एको, J जीवति. 22 > J होति असीति, J णवर्ति, P तिच्छओ. 23 > J अतेवेड तुह्द कीरटा एमी, P लक्खिण. 24 > J तीय, P ति । शिर ता, P कि नयए, P सुद्द for जहा इमस्स सुहाइं. 25 > J णिअय. 26 > J लिट्टाई गिरा अन्ति. 27 > J आउलीय for बुहयवन्छ 28 > P om. इमिणा ण to सबरेणं ति ।, J च सोकण सबरेण चितियं. 29 > P अम्हाण इह्दान्छिउं, P om. अन्हे, J अमुओ for अमुगो, P अध्युद्धिलो for समुद्धिओ. 31 > उक्तेण उण, P om. महः. 32 ) J एते, J इमेण for इमो, J तीय, J इमिणा for इमाणं. 33 > P उसहमामियसस, P विक्रा वर्ष.

1 ताणं च कच्या साहणेवाचा, कालो वि वाक-सळातयहिं साहिर्जात, कालो वि वक्रणे, जन्म वैस-कुर्टने, जन्म भारर- 1 वबरेसु, जन्मा महावर्ड्सुं, जन्मा गिरिवरेसुं, जन्मा कावालिय-वेस-धारीहिं, जन्मा मातंग-वेस-धारीहिं, जन्मा वेसणं 8 विज्ञा साहिर्ड पयता । ता एस विज्ञाहरो सपत्तीको । जसिहरूप्ण वंभ-धारया-विहा मेण एस विवरह्' चि । आणियं च कुमारेण 'कहं पुण तुमं जाणासि जहा एस विज्ञाहरो' ति । तीए भणियं 'जाणामि, णिसुवं मए करिण साहिर्य । 6 एकम्मि दियहे वहं मतक्रो उसम-सामियस्य उचासमा-विमित्तं उवास-पोसहिया ग मना फक-चन्त-कुसुमाणं वंक्रमं । 6 किरो उण गानो । जागानो च विवहस्स वोक्षीणे मज्यावर्द्द-सम्प । तजो मए प्रचिक्रमो 'कीस तुमं अर्ज इमाप वेकाए जागानो सि'। तेण मणियं 'जो वंश्विपासि तुमं जीए ण विट्टं तं लोगणाव जव्येवर-मूर्य अविट्टुवर्ण्यं ति । तनो एस मए 9 सकोउहलाए पुष्किओ 'वयस्स, दे साहसु कि तं अच्छारियं'। तको हिमणा मह साहिर्य जहा 'जहं अज्ञ गानो वर्णसं । 9 सकोउहलाए पुष्किओ 'वयस्स, दे साहसु कि तं अच्छारियं'। तको हिमणा मह साहिर्य जहा 'जहं अज्ञ गानो वर्णसं । 9 तत्थ य सहसा जिस्नो मय् महंतो कल्यलो संख-तुर-मेरी-जिणाय-मिस्सिनो । तनो मए सहसुक्मंतेच विच्नां कर्णसं कर्णरेण उण दिसाप एस कल्यलो कि । जाव जिसुवं कत्तो-हत्तं मगवको तेलोक-गुरुणो वसह-सामिस्स पिना । तनो वहं केक्रहला-18 अरमाण-माणसो उवरानो तं पएसं । ताब वैद्यामि विन्तं जर-गारीवर्ण अरावको पुरुलो पणार्म करेमाणं।

§ २१८ ) तक्षी मए चिंतिन इमे ते देना जीसंसर्थ ति । भहवा ण होति देना जेण ते दिहा मए भगवनी कंपिलणी केवल-सहिमागया । तार्ग च महियलिम न कमांति चलनवा ज व निमेरसंति जयणाई । एयार्ग एक महिचडे संठिया 15 चक्रणया, जिमिसेंति जवजाई। तेज जाजामी ज एए देश। माजुसा वि ज होंति, जेज बहुकंत-स्वादिसया गर्यगंगज- 15 चारिणो व हमें । ता ण होति बरणीयरा । के तब इसे । भहवा जानियं विज्ञाहरा हमें ति । ता पेच्छामि कि एक हमेहि पृथ्य पारहं ति विवयंती णिसण्णो अहं च्य-पायवोबराध्य । प्रथंतराध्य जिसण्णा सन्वे जहारुहं किन्नाहर-जरवरा किना-18 हरीओ य । तक्षी गहियं च एकेण सरव-करकाणावयव-संयुक्तिण विज्ञाहर-जुवाणएण एउस-पिहानी रयण विचित्री कंपण-18 विदेशो दिन्द-विमक-स्टिक-संदर्को संगठ-कबसो । तारिसो देव दुईशो उक्सिसो तार्ग व मञ्जो एकाए गुरु-वियंद-विद-मंबर-गई-विकास-चळण-परिश्वकण-क्कळिय-मणि-गेडर-रणरणसह-मिछंत-ताळ-वसंदोळमाण-बाहु-कह्याए विकाहरीए । 21 बेसुण व ते जुबाजवा हो वि अञ्चीणा भगवतो उसभ-सामिय-पडिमाए समीयं। तभो 'जय जय'ति भणमानेहिं समकारं 21 चिय भगवजो उत्तिमंगे विश्वस्ति-सरोएह-मयरंद-बिंदु-संदोह-पूर-पसरंत-पवाह-पिज़िर्दिजंत-भवल-जलोज्सरो पछोडिओ क्रगय-कल्प-समृद्देहिं । तको समकाकं निव पहवाई परहाई । तारियाको ऋत्वरीको । पवाडयाई संसाई । परगीयाई संगळाई । 24 परिवार्ड अङ्-वरामाई । जनियार्ज संतार्ड । कपिषा निवाहर-क्रमारया । तुद्राको विज्ञाहरीओ । उसं पर्वति विवाहरा सि । 24 तभो के वि तत्व विकाहरा वर्षाति, के वि अप्कोडेंसि, के वि सीह-णावं पर्युवंति, के वि उक्कट्लिं कुर्णति, के वि हरूहरूपं, के विजयज्ञयावेंति, के वि उप्पर्यति, अण्णे णिवयेति, अवरे जुद्धांति। एवं च परमं तोसं समुख्याहिडमादचा । तस्रो श्रु भगवं पि पहाणिभो तेहिं खुवाणपृहिं । पुणो विलिक्तो केन वि सयस्त-वर्णतर-महमहंत-खुरहि-परिमलेणं वण्णंगहाय-जोगेणं । 27 तको कामोक्तियाणि य सिय-रत्त-करिण-पीय-गील-सुर्गथ-परिमकायद्वियालि-मान्या-बरुष-गुरुलाहं जरू-धक्रब-दिस्य-करममाई । उप्पारिमं च काष्टायर-ईट्रह्म-संयगाहि-कप्र-प्र-उज्ज्ञमाण-परिमक-करं विज्ञामाण-प्रम-प्रसर-गवणश्रकावय-मेह-पहस-<sup>30</sup> संबास-हरिस-वर्ड्ड-तङ्कविय-सिहंदि-कुछ-केयारवारब-कछयछं ध्व-भाषणं ति । एवं च भगवंतं उसह-गार्ड प्रद्रकण णिकेहबार्ड 🖽

<sup>1)</sup> Pom काओ वि कालमञ्जानपहें साहिज्जंति, P कोओ वि जलगी. 2) Pom. अवना मातीनवेसधारीहि. 3) P अवन (for अवरा) वा नरवेसेणं, P इमाओ for इमाणं, P out. इसे. 4) J P पश्ती, P अमिहारणेण, P विवर त्ति कुमारेण भणियं वं कतं. 5) अ तीय for वीप, म oro. जाणमि, P कीरस्यामाओ for कीरेण साहियं. 6) P adds ही after एक्सिंग, P उसह-उ -सामित्स. उ उदासभीसहिया. P om. पत्त. 7) P या for य, उ वोलीय, 3 om. तओ यए पुन्छिओ, उ दुर्भ मर्ज्ज एमाए. 8) म अभियं उदं नियासि, म लात. तं, 3 भूतं म न्यपूर्यः 9) अ वएम for वयस्म, अ साह कि थि तं अच्छरीओं, J inter. अस्त्र के आहं. 16) Pom. मध, 3 णिणाओ । तज़ी, P तप for तज़ी, 2 सहगुज्यतरेण P सहसूत्तींण. 11) P सुणियं for जिस्यं, भगवत्री उसमस्स पहिमा। तओ अइं पि कोऊडलहलहलाजरमाणमाणसी, म कोऊइकाऊरमाणसी. 13) P देव निस्मंस्यं, P writes केविकणो four times. 14) P केविलिमहिमा P महियलं न, J om. य, P निमिसंति, P एया दु पुण उ महिवद्वा. P संद्विया. 15 ) उ जाणिमी, P मणुसा, P स्वातिनया. 16 ) उ बारिणी for चारिणी, P मणुया for धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. 17) P पायवसाहाण 1. 18) P om. विज्ञाहरजुवाणएण, P रयणिवसी 19) P om. चेय, J दुएओ, ! अक्लिक्तो for उक्लिक्तो, Pom. च J मिरि for गुरू. 20 ) P गई for गई, P खिल्य, J विकाहरीओ. 21) P जुनाणेया, P उसहसामियपिकमासगीनं, अ जयमयं नि 22) अ मवरंदु P मवर्रिद, अ पूरवरसप्यनाह, P जरोज्यारो 23) म कलसमुद्देषि, P adda ताई after पद्धाई, P पनीयाई. 24) म जहआई मंताई, म निपुरिसा सति (हाति?), म बिपुरिसा। केर तत्वः 25) P उच्च हिं, P om. के वि इसहलयं। के वि अवजवाविति।. 26) P om. च after पर्व, P तोससम्बद्ध 27 ) म मिन्महंत for महमहंत, " वर्णगराय, म जोएण. 28 ) म सुमंत 29 ) P क्लंदुरुक, P धूमसूतर, P पहर for पडल. 30 > P उदंह, J -कुले-, P केवापार द.

30

1 केहिं पि पुरको जानानिहाई साम-नैज-विसेसाई। ताने समकांत विव विन्वादि सुदैहिं सुणिकण मार्नतं सरं एकं 1 काउसमां धर्णिद्स्स जाग-सहना माराहणावरिष्वाप्, दुद्दं जीविषकाहिनाए बन्न-महिसीप्, तहपं सामरीए महाविकाप्। 3 एवं च काउज जमोक्कार-पुष्वपं व्यवकारियाई अंगाओ स्वजाहरवाई, परिहिवाई एस-वक्काई, ग्राहियं कोर्पंडं सरं वावदो 3 वही-क्याई उद्यो क्रास-केस-पदमारो परिवक्तो वस-सवस-वेसं। सा वि सुवानिया गुंजा-कठ-माठा-विमूलना परिवक्तो सक-रितानं। तबो वृतं च तार्व परिवक्त सवर-वेसाण माहारावाहिराय्ण सवराहित्रकृणा महासावरी विज्ञा कन्ने ठालं 6 सुवावयाणं। तेहिं पि रहव-सुसुमंजरी-सजाहेहिं परिवक्ता। साहियाणि व काई पि समयाई। परिवक्त मूल्यकं ति। व तन्नो पणिमाओ भगवं, वंविको गुरुवजो, साहिमाय-जजो व।

§ २१९) तमो मिणं क्षेणं तार्च मन्ताओ किवाइराजं भावत्-कर्वकंत्रिका । 'भो भो कोलका, भो भो १ विवाहितहको, फिसुपेसु वाघोसकं । वासि विवाहराहिकई पुर्व सकरसीको णाम सन्द-सिक्-सिक-केसो महक्क १ महप्पाओ । सो व अवेय-विवाहर-जींद-सिर-मडड-च्वामिण-फिहसिय-करणकहो रजं पालिकण उपक्क-बेरगा-मको पिक्कण-विवान-समा सम्ब-संग-परिकार्व कावण वृद्धं गिरि-कुहरे ठिलो । तस्स पुत्तेज सबर-सेजावइ-12 णामकेएण महाराह्वा भत्तीए शुरुणो पीईए पिडणो एत्व गिरि-कुहरमिम वृसा कडिग-सेलमई मनको उसमस्स विवास 12 णिवेसिया । तप्पभूई चेय जे सावर-विवाहितहको विवाहरा तार्चं पुत्रं सिक्-केसं, इमाद पिडमाए पुरुणो क्षाक्या, वृत्व विवे विवाहस्य से तार्जं व युव्व-पुरिसाणं सम्ब-कार्कं सम्बानो विजाहो सिक्कंतीको । तन्त्रो इमस्स वि सक्कणाइ-पुत्तस्स 15 सर्विद्सस सवर-वेसस्स मनवनो उसअ-सामिस्स प्रभावेणं भरिविद्सस वार्वो विवाह सिक्कंत से विवा कि । तन्त्रो सम्ब-केसस्स मनवनो उसअ-सामिस्स प्रभावेणं भरिविद्सस वार्वो विवाहरा । तन्त्रो ते दुवे विवाहरा वे विवाह से विवाह से विवाहरा । तन्त्रो ते दुवे विवाहरा वे विवाह से विवाह से विवाह सक्कंतिको । स्वाह के विवाहरा । तन्त्रो ते दुवे विवाहरा व स्वाह के विवाहरा । तन्नो ते दुवे विवाहरा व स्वाह विवाहरा । तन्नो ते दुवे विवाहरा । स्वाह के विवाहरा व विवाहरा । तन्नो ते दुवे विवाहरा व विवाहरा । स्वाह ते स्वाह ते स्वाहरा । स्वाह ते स्वाह ते स्वाह ते स्वाह ते स्वाह ते स्वाह ते

§ २२०) तको कुमार, इसं च सोकण महं महंती कोवहलो जासि। भणिवं च मए 'क्वंस, कीस तए कहं च वेच्छाविया तं ताहिसं इंसजीयं'। मगचभो प्या रहवा, साहिम्मचा विकाहरा विकात्यविषणणा च । अजादिवं तं सुष्ट 21 पृत्तिं ति । ताजो इसिणा भणिवं 'तीए वेकाप तेण अपुज्य-कोउएण से जलाण्यं पि पस्तुन्नं, अच्छानु ता तुमं ति । ता संचयं 21 सुष्ट ते विज्ञा-पविषण स्वर-वेस-धारिणो खुवाणे इंसेमि' ति । मण् भणिवं 'एवं होउ' ति । सवा तं पएसं जाव ण विद्वा ते सम्बद्धा । पुणो अच्छान्म दियहे अन्दाणं विद्यं कामोकारयंताणं बागचा विद्वा ते अन्दिर्धि । तेहिं पि ताहिम्मच कि कालण अभी काएण पणामो, ज उण वादाए । तप्पहुई च णं पए अम्हाणं उद्यपुतु परिव्यसमाणा विवहं विवहं पावित । तेण अभी कुमार, अहं जाणिमो हमे विज्ञाहरा । इमेणं मह कीरेणं साहिंय इमं ति । तच् पुण तरीन-कप्पत्रण-विद्वाणेणं चेच जाणिया । अहो कुमारस्य विष्णाणाहस्था, बहो कुसक्तणं, बहो बुद्धि-विसेतो, बहो सत्व-विस्मायत्तणं । सन्वहा

अन्यस्-वयणं असयं व जेण आसाइयं कयत्थेण । तं गल्थि जं ज-याण्यः सुयप्पद्देवेण आवाणं ॥ ति भणमाणीए पसंसिनो कुमारो ति ।

§ २२९ ) तभो भोव-बेकाए व भणियं कुमारेण । 'पृणिए,

एकं भणामि वयणं कब्रुयमणिर्ट्ड च मा मई कृष्य । त्स्विणकं पि सहित जवर अप्मरिवचा सुवणा ॥' स्तंत्रकं च चितिनं एकियाए 'किं पुण कुमारो जिट्टरं कब्रुपं च भणितिह । अव्वा,

<sup>1)</sup> उकाणि for केहि, P श्रुतिहि, P क्यमेकं. 2) P धरिण लाग , उ जागरण्णो, P आराहण्वित्त , उ ठा. जीवियव्यहियार.
3) P om. च, P om. परिदिवारं, उ परिहिहां हिआई पत्त , उ कोडण्डसरं, P च वहा विक्रयाहि दसर. 4) उ दासर for टसर, P वंसे for वेसे, उ सहरत्णा !. 5) P पडिवणां, P सबराहिव्हणो, उ महासाबरा, P तत्तो for कणो. 6) उपहिवणों !, P सृज्वयं. 7) उ inter. गुरुवणों कार्व वंदिओ, उ साइस्मिअवणो, उ om. य. 8) P एक्कोणं, P "लंजलिणों !, उ कोअपाला. 9) उ अधीसणं, उ सिद्धस्यर, P निक्को - 10) P चूडामणिसियचल्लवको, उ "सिथवल्लवक हो रक्षं, उ पाविकण, P टप्पणवेरमाममो, 11) उपल, P सेणावकणा व नाम ! तेण महारावणों. 12) P पीतीए, उ हिस िण कहिन, P उसहरस. 13) P स्वरविक्षाः उ "वईणों, [either माक्का or पूवा दायव्या, for दायव्या]. 14) उ रण्णे for वणे, P विक्षाओं विकातीओं. 15) P om. सवरवेसरस, P उसह for उसम, P साणिखेणं सिक्जों, 16) P सिक्जों, J मि for वि, P सिक्ज से विज्ञा सिज्जउ, P कर्यके कि क्षांस्टर ते. 18) P हिया. 19) उ inter. महं कार्य महंतो. 20) उ om. रहया, उ च । परिसं गुद जणादियं कि !. 21) उ तीय, P om. तेण, उ आ for ता. 22) P om. ते, P जुनाणय, P हिट्ठों. 23) उ जमोक्कारेयंनाणं, P om. ते. 24) P तप्त असं च पए, उ दिशसे विजसे. 25) P om. मह, P उल ण for पुण, उ विहायण. 26) उ विज्ञाणाविस्त . 27) P समर्य for असर्य, उ सुअरपई एण P सुह्वणाई वेण. 28) उ गणमाकीय. 29) P धोयवेलाए. 50) उ च या हु इप्पत्ना । इसमिणिकां, P वि for मि, P नर रिण जवर. 31) उ माणिहिंस.

मिन जिन्दह अधिताल-प्रान्तुरो बंद-मंदकाहिंतो । तह वि ण जंपह सुवणो ववणं पर-दूरणं दुसहं ॥'
ति चिंतवंतीए सणियं 'दे कुमार, मणसु जं मणियकां, ण ए कुप्पामो' ति भणिए बंपियं कुमारेण ।

अ 'संतोसिखंइ जरूणो प्रिजाइ जरूणिही वि जरूपहिं। सज्जण-समागमे सज्जणण ण य होइ संतोसो ॥ अ ता पुणो वि मणिवन्तं। अच्छह तुरुमे, मण् पुण अवस्तं इविक्षणावहं गंतान्तं ति, ता वचामि'। प्णियाप् मणियं 'कुमार, अइणिटुरं तप् संख्यं'। कीरेण मणियं 'कुमार, महंतं किं पि दविक्षणावहं कमं जेण एवं परिपक्षो दविक्षणे दिसाहोयं'। ६ कुमारेण भणियं 'तायकीर, एमं णिमं, महंतं चेय कमं'ति। कीरेण मणियं 'किं तं कमं' ति। कुमारेण भणियं 'महंतो पुस ६ दुत्तंतो, संखेवेण साहिमो ति। अवि य,

पढमं बाब्सत्याणयं दुइयं साहन्मियस्स कळां ति । तद्दं सिव-सुह-मूळं तेण महंतं इमं कळा ॥'

9 ति भणमाणो समुद्विको कुमारो । तको ससंभमं भणुतको एणियाए कीरेण य । तको योवंतरं गंत्ण भणियं एणियाए 9 'कुमार, जाणियं चेय इसं महंत-कुल-पभवत्तणं अम्हेहिं तुज्जा । तह वि साह अम्हाणं कयरं सणाहीकयं कुलं एएण अत्तणो जम्मेण, के वा तुज्जां तुमंग-संग-संग्युक्तसंत-रोमंच-कंचुय-च्छवी-रेहिर-च्छण-जुयला गुरुणो, काणि वा सयख-12 तेलोक-सोहरग-सायर-महणुगायामय-जीसंद-विंदु-संदोह-चिंडवाहं तुह जामक्खराइं, कत्य वा गंतक्वं' ति भणिको कुमारो 13 जंपिडं समाहतो । 'अवस्तं साहेयव्वं तुम्हाणं, ण वियप्पो एख कायक्वो ति । ता सुणेसु ।

§ २२२ ) अस्थ भगवओ उसम-सामिस्स बालसण-समय-समागय-वामव-करवल-संगाहित च्यु-लिट्ट-इंसणाहिलास15 पसारिय-लिलय-सुणाल-जाल-कोमल-बाहु-लियस्स मगवओ पुरंदरेण भणियं 'किं मगर्व, इक्सु अवसि' ति भणिए 15
भगवया वि 'तह' ति पिंद्रविजय गहियाण् उच्छु-लिट्टीण् पुरंदरेण भणियं 'भो भो सुरासुर-णर-गंधक्वा, अजापिमई
भगवनो एस बंती इक्सागो' ति । तथ्यिमई च णं इक्खागा सत्तिया पितदा ताव जा भरहो चक्क्यद्वी, तस्स पुत्तो बाहुबली
18 य । तओ मरहस्स चक्क्यद्विणो पुत्तो आइक्कसो, बाहुबलिणो उण सोमजसो ति । तभो तप्यमिदं च एणिए, एको 18
आइक्-वंसी दुइनो सिस-वंसो । तभो तस्य सिस-वंसे बहुएसु राय-सहस्सेसु लक्क्षेसु कोडीसु कोडाकोहि-सएसु अइक्केसु
इहबरमो णाम महाराया अनोक्सापुरीए जाओ । तस्य अहं पुत्तो ति । णामं च मे कपं कुबल्यचंदो ति । विजयाए
था णपरीप् मजह प्रजीवणे, तस्य मण् गंतक्वं' ति । इमिन्म य भणिए भणियं एणियाण् 'कुमार, महंतो संतावो तुह जणय- 21
जणणीणं । ता जह तुन्क्साहिमचं, ता इमो रायकीरो तुज्ज सरीर-पउर्ति साहउ ग्रुस्लं' ति । तेण भणियं । पृर्विण्यसा हियय-मण्णुथव जिन्नर-वाह-जल-लब-पहिबजमाण-णयणा पृणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अपोय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विकार-वाह-जल-लब-पहिबजमाण-णयणा पृणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अपोय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विकार-वाह-जल-लब-पहिबजमाण-णयणा पृणिया रायकीरो । अवि य ।

बढलेला-वण-सुहभो संदण-वण-गहण-लीण-फणि-णिवहो । फणि-णिवह-फणा-भंडव-वयण-विसहंत-बहल-तिमरोहो ॥ तिमिरोह-सरिस-पसिय-मामळ-दल-विलसमाण-तरू-णिवहो । तरू-णिवहोद्दर-संठिय-कोहल-कुल-कलयलंत-सहालो ॥ कलवल-सहुदाविय-कणयमडक्खुत्त-बाल-कप्यूरो । कप्पूर-पूर-पसरंत-गंध-लुद्धागयालि-हळवोलो ॥ हळवोळ-संममुक्भेत-पदय-सुय-पूयसेस-जाह-वणो । जाइ-वण-विहुय-णिवहंत-पिक्क-बहु-सुविय-जाह-फलो ॥

30 जाई-फल-रय-रंजिय-सरहर-पजारिय-णिजार-णिहाओ । णिजार-णिहाय-परिसेय-विश्वयासेस-तरु-गहणो ॥ ति 80 इय सन्त्र-सेल-सिहरओ जेदण-वण-सिरसओ विसूद्याए दिट्टो अदिट्टउच्वलो उक्कंडलको जए कुमारेण । तं च पेच्छमाणो वच्चए कुमार-कुवल्यचंदो जाव थोवंतरेण दिट्टो अगेय-विणय-पंजय-दंड-भंड-कुंडिया-संकुलो महंतो सत्यो । जो व कहसओ । 33 मरु-देसु जहसको उदाम-संचरंत-करह-संकुलो । हर-णिवासु जहसओ देंकंत-दिय-वसह-सोहिओ । रामण-रजा-जहसओ 33

<sup>1)</sup> प्रश्विन्दाल, प्रश्वद्यमणं. 2) ए om बं, ए अगियं ए अधिय 3) प्रज्ञाणिहिस्स अलएहिं. 4) प्रताव for ता. 5) ए दिसाभोगं. 6) ए प्रश्ममं । महं नं चेन, ए om. तं, प्र om. एम बुन्तों. 10) प्रकुलस्पमं, प्र ते for एएए. 11) प्रतिमंगसंगाम् माह्ममं ने चेन, ए om. तं, प्र om. एम बुन्तों. 10) प्रकुलस्पमं, प्र ते for एएए. 11) प्रतिमंगसंगाम् माह्ममं ने प्रतिमंगसंगाम ने प्रतिमंगमं ने प्र

15

97

1 उद्याम-परात-सर-वृत्तायु । रावेगायु जङ्गसानो बहु-तुरंग-संगनो । विमणि-मन्यु जङ्गसानो संवरंत-वणिव-पवरु । कुमारावणु । जइसमी मणेय-भंड-विसेस-भरिनो ति । नवि य ।

सर-मर-करह-सपृष्टिं करुयल-वहुत-सज्ज्ञा-पडिरावं । सत्थं सत्यो पेच्छह सध्वत्रो सत्य-जिम्माभो ॥ 🖣 २२३ ) तं च दहण पुष्टिको एको पुरिसो कुमारेण 'मो मो पुरिसा, एस सखो कमो भागभो कहिं चा चबीहरू' त्ति । तजो भणिषं पुरिसेग भाह, एस विंद्रपुराशो जागओ कंची और वजीहिंह? । कुमारेण मणिषं 'विजया उण पुरवरी 6 कत्य होइ, जाणसि तुमं । तेण भणिष 'भट्टा, दूरे विजया दाहिण-मयरहर-तीर-संसिया होइ'। तबो कुमारेण 6 चितियं। 'इमेणं चेव सत्येणं समं जुजह मह गंतूण योवंतरं' ति चिंतवंतेण दिही सत्यवाही वेसमणहत्ती। मणियो व जेज 'भो भो सरधवाह, तुब्भेहिं समं वहं किंचि उद्देसं वचामि' ति । सत्यवाहेण वि महापुरिस-छक्सणाई पेच्छमाजेज g परिवण्णो । 'अणुग्गहो' त्ति भणमाणेण तन्नो उच्चल्रियं। तं सत्यं गंतुं पयत्तं, तन्मि य सञ्झ-गिरिवर-महार्रहेष् संपत्तं मञ्जूहेसे । 🛭 तत्व भावासियं एक्किम पएसे महंते जलासए । तिम च पण्से भासण्याची भिल्न-पक्षीओ । तेण महंतं भव-कारणं जाणमाणेण भव्भेतरीकवाहे सार-भेडाई. बाहिरीकवाहे बासार-भेडाई, विरहया मंडली, भारता आडियतिया, सन्नीकवा 12 करवाला, णिबद्धाओं असि-धेणुओ, बारोवियाई कालबद्धाई, जिरूवियं सयर्क सरथ-णिवेसं ति ।

प्रयंतरिम सुरो कमेण जह-मंद्रलं विकंषेत्रं । तिमिर-महासुर-मीओ पायाल-तलिम व पविद्रो ॥ तस्साणुमग्ग-छमो कृत्य य सुरो ति चिंतयेतो व्य । उद्धावह तम-णिवहो दणुईव-समप्यमो भहरा ॥ तरुवर-तले सुयह व बिसह व दरीसुं वणिमा पुंजहको । उद्घावह गयणयले मगाह सूरं व तम-णिवहो ॥ उदाइ थाइ पसरह वियरह संठाइ विसइ पायालं । बारोसिय-मत्त-महागओ व्य बह तजए तिमिरो ॥ इय पुरिसे पक्षोसे तम-णिवहंतरिय-सयल-दिसियके । कावासियम्मि सत्ये इमे णिक्षोबा य कीरंति ॥

18 सामग्रिया जामहत्त्वया, गुढिया तुरंगमा, जिरूविया थाणया। एवं बहु-जण-मंभम-ऋलयल-हलबोल-बहुका सा राई 18 खिजिडं पयत्ता । अबि य, वियर्कत तारया, संकुर्यनि सावया, उप्पर्यति पश्खिया, मूयलिजंति महासडणा, करवरैति चडव-कुले ति । तम्मि य तारिसे पहाय-समए मिलयं पष्टिम-जामहलपृहिं । 'भो भो कम्मयरा, उट्टेह, पहाणेसु करहे, 21 चळउ सत्थो, देह पयाणयं, विभाषा रयणि'ति । हमस्मि य समए पहवाई त्राई, पगीपाई मंगळाई, पवाइयाई संखाई, 21 उट्टिओ करुयलो, विबुद्धो लोमो, पञ्चाणिडं पयत्ता । किं च सुव्विडं पयत्तं । भवि य, भरे भरे उट्टेसु, डोलेसु करहुए, सामग्गेसु रयणीत्रो, कंटालेसु कंटालानी, जिक्सिवसु उवक्सरं, संबेल्लेसु पहउडीओ, गेण्हसु दंडीयं, बारोहेसु भंडीयं, 24 भव्फोडेसु कुंडियं, गुडेसु तुरंगमे, पह्नाणेसु वेसरे, उट्टाबेसु बहुहे । भवि य,

तुरसु पयष्ट वचसु चक्रमसु य णेय किंचि पम्हटूं । मह सत्यो उद्यक्तिमो करुयल-सर्द करेमाणो ॥ एरिसम्मि य कार्ल हलबोलिए बद्दमाने, पयत्ते कलयले, वावडे बाहियत्तिय-जणे कि जार्य । अबि य, हण हण हण सि मारे-चूरे-फालेह लेह लुपेह । सर-सिंग-सह-हलबोल-गण्भियो धाहको सही ॥

पुत्थाणंतरं च । क्षत्रि य,

सो गरिय कोह देसो भूमि-विभायम्मि जेय सो पुरिसो । जो तत्य जेय निद्रो अदिट्ट-भिह्नाण भहीहि ॥ 80 तम्रो तं च तारिसं दुर्ततं जाणिऊण भाउलीहमो सत्याहो, उट्टिया माडियसिया, जुरिसडं पयत्ता, पवत्तं च महाजुई । 30 तओ पभूओ भिल्ल-णिवहो. जिओ संश्रो भेल्लिओ य. भिल्लेहिं बिल्लंपिउमाहतो । सन्वाई घेप्पंति सार-भंडाई ।

<sup>1 &</sup>gt; P पयरत्तखदूसणु, P वियणि for विभागि, P पदर for पवरु, s कुंबाराबात 3 > sp वहंत, P समा for सज्झ, P inter. सत्थों & सत्थं, 3 सत्थण्यू for सब्बत्तों. 4) p बिबिडि त्ति. (5 3 om. ति, P भहा for बहु, P किनिवरि, 3 वर्बाहिनि P विविदिक 6) P महा, P सबल for सबर, P संकिया for संसिया, P तातु for तंत्री 7) P मय गंतुं, अ शोजतर, P जितिकण दिही. 9) P om. तओ, P उच्चलित्री सन्धी गर्न, J adds च before न, P पयत्ती। पत्ती य गिरिवरन हाउईए मन्द्रुदेसी। तत्य आवासिओ एकसि परसे आसन्नाओः 11) । बाहिरि', P असाराइं। बिरईया, P आयत्तियाः 13) । पायालयलंपि, P पश्होः 14) P व for य, JP उद्वाबह. 15) प्र तहअर्थके सुद्धाइ य, P विर्थरह for विसह, P om व, प्र दरिश्लं P दीरीय विगमि, P उद्वावह. 16) P उद्घार द्वाह, P पायालो, J आरोसि-, J मह for अह, P अह भेजए सूरो. 17) J णिओशणु कीरिन. 18) P जामहिहाया, P काई for राई. 19 > उ वियरंति, P उपायंति, P मुयलिकांति, P करयरंति. 20 ) P कुलं ति, उ पश्किमंजामश्लेहि, उ उद्दोह, P पद्वाणेइ for पहाणेमु. 22) Jom. विनुद्धो लोओ, P किंचि, J सुट्टिउं, P पयत्ता, Jom. अर्विय 23) P रयणियो, P संबोहेन, J पहर्लीं, J रक्षियं for दंहीयं, P भंडीयं. 24 \ P गुठेरा, J नेअसरे. 25 \ J om. य 26 \ P om. काले, J om. हलबोलिए, P हलबोलिय, J आबर्ड for बाबर्ड. 27 ) P om. लेहं, P लुंपह निरामं । खर. 29 ) P की वि देशो, P बदो for निक्को, उ अदिहं भिक्कमहीहिं: 30) P सरवनाक्को, P आदियत्तियं, P प्रवत्ता पनतं: 31) P om. मेलिओ य, उ om. भिलेहि, उ भावता, उ पत्थंतरंमि for सन्दारं, उ सन्द for सार-

33

१ ६२४) ए:बंतरिम सत्याहस्त दृहिया चनवर्ष्ट् नामा । सा न दिस्ते-दिस्ति पण्डा । परिषणे वाकार्य-मेसे । णहे य सत्यवाहे भिक्केति वेपामाणी सा वेवमाण-पन्नोहरा महिला-सुलहेग कायरचणेण निजविज्ञमाणी वरहर्षेत-हिम्मिया अस्तर्णं सरणं ति विमानमान्ती कुवलयवंद-कुमारं सम्रतीणा । अति य,

शुक्र-वय-विदेश-फमार-भारिया भिछ-भेलिका सुराष् । सर्व विमगामाणी कुत्रखयर्वदं समझीका ॥

अभिवं च सीपु ।

6 'तं दीसिस स्र-समो अहं पि भिहोर्दि मेसिया देव। तुका सरजं प्रवच्या स्वसंसु जह रक्खिउं तरिस ॥' कुमारेण वि 'मा भायसु, मा भायसु'ति भणमानेण एकस्स गहियं भिक्कस्स हदेश धणुयरं। तं च घेणूण वरिसिडमावको सर-मियरं। तथो सर-वियर-पहर-पराई विकयं तं भिक्क-को। तं च प्रकाशमाणं पेव्झिडण उद्दिशो सर्व चेव मिहा-१ मेमातियो। भगियं च केव। 'सरे बरे, साह जुव्हार्य। अवि थ।

बासासिय विषय-वर्छ विजिह्नय-सेसं पकाइयं सेच्नं । बारोसिय-मत्त-महागनो व्य दुर्दसणो वीर ॥ सा एह मजा समुद्रं कि विजिवायुसि कायर-कुरंगे । वीर-मुत्रच्यय-वण्यी रण-कसवहस्मि जिन्त्रहरू ॥'

19 हमं च मणियं णिसामिकण वलंत-जयण-जुवलेण णियष्टिकण मणिवं कुमारेण ।

'बोरो सि जिंदणिको भिक्षो सि ज इंसणे नि अह जोग्गो । युएहिं पुण वयमेहिँ मन्स उभवं पि पम्हुई ॥ इन्ह-बाइ सि य बोरो कथा तुमं कथा एरिसं वयणं । ता पसिय होसि तुमं अणय मह रूजाजे जोग्गो ॥'

15 ति अणमाणस्त पेसियं हुमारस्त एकं सर-वरं। तं वि हुमारेण दूरको वेब क्रिण्णं। तको हुमारेण पेसिया समर्थ विय 15 दोषिण सर-वरा। ते हि भिक्कदिवेण दोहिं चेब सरेहिं क्रिण्णा। तको तेण पेसिया बडते सर-वरा। ते वि हुमारेण विच्छिण्णा। तको पयत्तं समंजसं खुदं। सर-वर-वाराहिं दूरिउं पयत्ता क्षव-पाउस-समय-जरूषा विव जहयरूं। ज प युको 18 वि क्रिक्टिउं तीरह्। तको सरवरा क्रस्य दीसिउं पयत्ता। कवि व,

गयणिम कर्मित सरा पुरशो ते चेप सम्पन्नो बाणा । भरविषक्किम य खुत्ता उवर्रि इंटीत भगर व्य ॥ एवं च जुन्नासाणां पीण-सुवा-समायदुणायासेण दिख्याई कालबट्टाई, उन्नियाई घरणित्रहे, गहियं च बसुणंदवं 21 संस्क्रमाई च, दोहि वि जणेहिं तथो विरह्याई करणाई । विटिउं समाउत्ता । विव व,

स्रण-बर्खण-स्रण-प्रावण-रज्यण-संवेह्नणा-प्रयाणेहिं । णिहय-पहर-पहिश्र्र्छण-वारण-संयुक्त गेहिं च ॥

§ २२५) एवं पि पहरंताणं एको वि खिलां ण तीरह । तभी जिट्टुर-पहरहियां मुसुमृतिवां होणिन वि
अवसुणंदयां, तुहाणि य मंडलगां । तभी ताहं वितिष्ठ अक्षण सपुरस्यां के कुक्क-रक-सामकां सुरियांनी । पुन्ने १४
पहरितं पयत्ता, उद्धप्यहार-इत्यावहत्व-दुलिप्यहारहिं भवरोष्यरं । जय एको वि खिलां तीरह । तभी कुमारेण गुरुयामारिसरोस-फुरुफुरायमाणाहरेण जावन्द्र-भितिक-सीम-संगुर-आसुर-वयंगेन दिण्यं से हप्य-सावणं वाम बंध । तभी भिक्काहिवेन वि
४७ दिण्णो पिर्ववंशो । कहं कहं पि ण तेन मोहनो भिक्काहिवेन । तसी चित्रं च तेन 'महो, को वि एस महासत्तो जिल्लायर- १७
कला-कोसल्ल-संपुण्णो ण मए छलितं तीरह । मए पुण एयस्स हत्यांनी मङ्ग पावेयव्यो । जिनी वहं इमिणा, व तीरह
हमांनी समुश्वरितं । ता न संवरमितं । अवि व,

30 पी पी महो अक्जं जाणंतो जिणवराण धम्मसिर्ण । विसयासा-मूब-मणे गरहिय-विसि समझीणे ॥
जं पिय जेर्च्छांत सुजी असुइं असुइएफर्ल तिहुयणम्म । एर-जीविय-भण-हरणं स विश्व जीवी अउण्णस्स ॥
बोरी ति गिंदणिजो उन्वियणिजो य सम्ब-लोयस्स । भूय-द्या-द्म-स्हुणो विसेसको साहु-सत्यस्स ॥
33 दिवद जिणाण आणा परिषं च हुमं महं अउण्णस्स । एयं अस्क-लाकं अन्त्रो हरं विसंववह ॥

1) ए सल्बाह्स, ए धणवर्ष नाम ।, ए पणहुं. 2) ए om ब. ए विरह्यें विषया. 4) ए आरिसारिहां भेसिया सुयणुं. 5) उ तीय. 7) उ हाबेग रिण हहेगा, ए om, तं, ए वर्रासंड उ वरिरीखं आढतो. 8) ए मिहनतं । 9) ए जुन्जिं . 10) ए विणिहर, उ पलाविकां, ए वरिरी ।। 11) ए एहि, उ मह रिण मन्त्र, ए कायरे पुरिसे ।, ए रणवस्तरहीं . 12) ए जुन्जिंग, ए inter. कुमारे य के भणियं. 13) उ महों रिण मिलो, ए रंमगों वि. ए गोगों, उ मज्जा उभयं. 14) ए छ्यश्चाय त्ति, उ मयण रिण मण्य, ए जोगों. 15) ए om. ति, ए om. कुमारस्य, ए चेव वि. १० om. हि, ए चेव, ए छिण्णा रिण विस्छण्णा. 17) उ मरवराहि ए सवर्षणाहि, उ पयत्ते, ए om. जल्लय विच णहयलं। प य वि. १८ अ मरास्तर शि सरवरा वर्षः 19) ए मंति रिण कमंति, ए मगण्य, उ जा. ब. 20) ए एवं च जुन्जमाणेणं पीणभुवासत्ता । अवि य गवणंमि एर. रिण मत्त्र व्या । एवं च जुन्जमाणेणं पीणभुवासत्ता । अवि य गवणंमि एर. रिण मति व्य उ कुम्बमाणेणं पीणभुवासत्ता । अवि य गवणंमि एर. रिण मति व्य उ कुम्बमाणेणं पीणभुवासत्ता । अवि य गवणंमि एर. रिण मति व्य उ कुम्बमाणेणं पीणभुवासत्ता । अवि य गवणंमि एर. रिण मति वर्षणावणा, उ क्षण्यस्ति ए पारण रिण वारणः 23) ए एवं वि मि, ए पहरहवाइं, उ om. मुसुमृतिवाइं 24) ए नि सुनंदवाइं, ए कुन्तवाओ रिल समुकवाओः 25) ए उद्घर्षर, उ हर्ल्यं, उ हुलियाहरेहि ए हुल्लियहारिहि, ए गव्यमारिसमुरकुराः 26) भिज्ञी, उ om. मामुर, उ हिण्णं विस्वसात्त्र, ए om. वि. 27) ए कुन्जहं, उ ग्रेण रिल तेन, उ एसो महाः 28) उ सेपण्णों, उ

मध जण, ₹ इमस्स for एयस्स, १ अहमिमिणा, १ तीरहमाउ समुद्धारियं. 39> उता सुंदर ण इसं। 30> १ पिडी अहो अक्कां जं जाणेती ति जिल्लापमिणं, उ तिती. 31> १ जं जे चेच्छंति, १ अनुहं अबुहाव वैधि असुहस्सन्ते। 32> १ सवस्त for सब्द ("ल struck off in 3), १ रहिओ for इडणी.

- ं जिलेख ताम से निम रे हिमनम तुका प्रिसं चुनं । वं जाणंती बिम णं करेलि पार्व विस्तृही व्य ॥ बक्र चयामि कहं सावजामिणं जिणेहिं पविरुद्धं । इच चितेंतो चिय से बक्य-तवो पाविसो स्रृष्टं ॥ युवं गए वि जह ता कहं पि सुकारि एस पुरिसस्स । अवहरियदान सन्वं पन्वं अदमुवेहासि ॥² ति चित्रंतो मच्यून्वतेल बोसरिको मन्त्रको ऊर्ण इत्व-सर्व पृक्क्यपूर्स उज्जित्तल बसिधेनुं पहंबमान-भूवप्यतिहो य क्रीमंत्रो काडस्समा-पहिम संदिनो सि । नवि व 6 अध्योदिकण तो सो मसिचेणुं जिद्दं घरणिवहै । मोलंबिव-बाहु-जुमी काउस्सर्ग समझीजो ॥ 6 सायार-गहिय-नियमी पंच-नमोकार-वयण-गब-चिसी । सम-मिसी सम-समु धम्मञ्जानं समझीनी ॥ तं च तारिसं वुसंतं बृद्दण, सोऊण व पंच-ममोकार-क्यणं, सहसा संभेतो पहाविको कुवक्यवंदो । साहम्मिको सि काऊण 9'मा साहसं मा साहसं'ेति भणमाणेण कुमारेण भवयासिओ । मणिवं च तेण । ' जवि य, मा मा काहिसि सुप्ररिस क्वसायमिणं सुदुत्तरं कि पि । पश्चक्साणादीवं जीसंग-मूजीण जं जोगं ॥ एपं मह अवराई परिवसु हे समसु कंठ-रूमास्स । साहिम्मवस्स जं ते पहरिय-पुष्टं मए अंगे ॥ पावाण वि पादो हं होमि अभन्वो ति जिल्कियं एयं । सम्मत्त-सजाहे वि हु जं एवं पहरियं जीवे ॥ 12 जरूणिम ण सुज्जामी जरे ण कत्तो क्या वि प्रहणेण । जह वि तवं तप्पामी तहा वि सुद्धी मई कत्तो ॥ मिच्छामि बुक्करं ति य तहा वि एयं रिसीहिं बाइण्जे । पुस्व-कय-पाव-पग्वय-पगासणं बजा-पहरं व ॥ ता दे परिवसु मन्त्रं उवसंहर ताव काउसग्गमिणं । दीसइ बहुयं धरमं जं कावर्त्रं पुणो कासि ॥ ति 15 ६ २२६ ) एवं ससंमम-सविणय-असि-जुसं च कुमारे विकरमाणे चिंतियं भिक्वाहिवेण । 'भरे, एसो वि साहन्मिनो. ता मिच्छामि दक्कं जं पहरियं इमस्स सरीरे । भवि य. 18 जो किर पहरह साहिन्मयस्य कोवेण दंसण-मणिन्म । भासायणं पि सो कुणह जिक्किये छोय-बंधूणं ॥ 18 ता अण्णाणं इमं कि करेमि ति । इमस्स एवं बिख्वमाणस्स करेमि से वयणं । मा विख्यलो होहिइ । मण् वि सावारं पवनसाण गहियं । ता उत्सारिमि काउसमा ति चिंतपंतेण गहिओ कुमारो कंटन्मि । 'वंदामि साहन्मियं'ति भणमाणा हो 💵 वि अवरोप्यरं हिवय-णिहित्त-अभ्माणुराया णेह-णिह्मरत्त्रोण पगळंत-बाह-बिंदु-णयण-जुवळा जाया । भ वे य । 21 परिदृत्यि-वेर-द्वियया जिण-वयणन्भंतर ति काऊण । विर-मिलिय-वंधवा हव सिसणेहं रोत्तमावत्ता ॥ तभो सणं पुढ़ं समासस्था भणिवं च कुमारेण। 'बह पूर्व कीस इमें बह एवं बेय ता किमण्येण । ओण्हा-निम्हाण व से संजोओ तुम्ह चरियस्स ॥' 24 भणियं च भिल्लाहिवेण। 'जाणामि सुट एवं जह परिसिद्धं बए जिणवरेहिं । रूम्मं श्रोराईवं हिंसा व जिवाण सम्बस्य ॥ किं वा करेमि अहयं चारिसावरण-कम्मदोसेण । कारिकामि इमं भो अवसो पेसो व्य गरवहणा ॥ 87 मिल महं सम्मत्तं णाणं पि हु मिला किं पि वस्मेत्तं । कम्माणुमाव-मृद्दो ण उणो चाव्यि चारितं ॥ तुम्ह पहावेण पुणो संपड् तव-णियम-झाण-जोएहिं। अप्पाणं मार्वेतो णिस्संगो पध्वईद्दामि ॥' सि
- 30 माणियं च कुमारेण 'क्षसामण्णं इमं तुद्द चरियं, ता साहसु को सि तुमं'। भणियं मिल्लाहियेणं च। 'कुमार, सम्बद्दा ण 30 होमि आहं मिल्लो, होमि ण पुण मिल्लाहियो। इमं च वित्यरेण पुणे कहीहामि कुमारस्त । संपर्य पुण दारुणे मयं सत्यस्त । विल्लुप्यह् सत्यो चोर-पुरिसेहिं। ता णिवारणं ताव करेमो' सि भणिकण पहाविको । मणियं च णेण 'भो भो मिल्लपुरिसा,

<sup>1 &</sup>gt; P आ for बिय. 2 > P adds व्याप्त after कहं, उ मञ्च. 3 > P या for ता, उ अहं for कहं. 4 > P मसुवत्तेण, P एक्सप्रसे, उ दुवरकिही P व्ययक्तिको नीसंगे काउरसमां पिस्तं दिओ. 6 > P om. सो, P धरणिवहे. 7 > P adds पंचनमो before पंच. 8 > P om. य, P संकंतो पहाइओ, P after कुवलक्वंदो adds साई मित्तो समसन्त धम्मवसाणं टांठ. to पहाबिओ कुवलववंदो. 9 > P om. 3nd मा, P अवयारिओ. 10 > P पञ्चक्वाणाईयं निरसंगः 11 > J पहरिसपुन्नं. 12 > J हं होति अभन्वेंति. 13 > P नवावि for क्यादि, P om. दि after जह. 14 > J तह वि इमे रिसीहि, P आइचं for आहणं. 15 > J उवसंघर, P वाव for ताव, P धम्मकायक्वं. 16 > P एवं च संगमं, J सविणसः, P om. च, P कुमारो विक्रवमाणी, P om. दि after एसो. 18 > P साहं विभियस्स, P इंसणिमिणीम. 19 > P अवाणिमिमं. 20 > P उरसारेमि, J वेरिज रिज वंदामि, P मणमाणो. 21 > P धमानुरायनेह, J बाहु for बाह, P जुबला. 22 > P रोहमादत्ता. 23 > P inter. एहं के खणं. 24 > J एवं for एवं, P संजाओ. 26 > P सहु, J एवं, P वोराईहिं 27 > P करिमि, P वारिसावंमरणकंमदोसे।. 28 > J तंमसं, P adds में before कम्माणुं. 29 > P प्रमावेण, P inter. च के भिष्ठाहिवेणं. 31 > P adds न before होमि (second), P om. जं, P बुण for पुण, P सविल्यरं for विल्यरेण. 32 > P वित्रंपह, P om. ताव.

1 मा बिलुंपह मा बिलुंपह सत्थं, मह पायिष्ठितियाए साविया तुन्मे जह णो विरमहं ति । एवं च सोऊण भिलुपुरिसा 1 कुड्डालिहिया इव पुत्तक्या थेभिया महोरया इव मंतिर्हि तहा संदिया । तनो मणियं 'अरे, अण्णिसह सत्थवाहं, मं-भीसेह 3 विणजए, आसासेह महिलायणं, पिड्यगह करहे, गेण्हह तुरंगमे, पिड्यग्यह पहरंते, सक्कारेसु महल्कप्र'ति । हमं च आणं 3 चेतूणं पहाइया भिला दिसोदिसं । सत्थवाहो वि तारिसे सत्य-बिन्मने पलायमाणो वणिन्म णिलुको परिन्ममंनेहिं पाविको भिल्लिहिं । तनो आसातिओ तेहिं, भिणाओ य 'मा बीहेह, पसण्णो तुम्हाणं सेणावईं'। आणिओ से पासं मं-मीसिको तेण । 6 भिणां च संणावईणा 'भो भो सत्थवाह, पुण्णमंतो तुमं, चुको महंतीमो आयईंको, जस्स एसो महाणुमाणो समागंतो 6 सत्थिन । ता घीरो होहि, पिडयग्यसु अत्तणो मंदं । जं अत्थि तं अत्था, जं जन्यि तं एकारस-गुणं दिम ति । पेच्छसु पुरिसे, जो जियइ तं पण्णवेमि ति । सन्वहा जं जं ण संप इइ तमहं जाणावेसु' ति भणमाणो घेतुं कुमारस्स करं करेण समुद्दिशो 9 सेणावई पिछुं गेतुं समावत्तो ।

्र २२७) शाहत्ता य पुरिसा । 'भो मो, एयं सत्याई सुश्येण पराणेसु जन्य भिरुद्वं सत्थवाहस्त'ित भिष्कण गभो सक्तम-गिरि-सिहर कुहर-विवर-छीणं महापर्छि । जा य कहसिय । किहेंचि चार-चमरी-पिछ-पटभारोत्थह्य-घर-कुडीरया, 12 किहेंचि चरहिण बहल-पेहुण-पडाली-पच्छाह्य-गिग्हयाल-भेडव-रेहिरा, किहेंचि करिवर-दंत-बल्ही-सणाहा, किहेंचि तार-12 सुत्ताहल-क्य-कुसुमोवयार-रमलिजा, किहेंचि चंदण-पायव-साहा-णिबर्ददोल्य-लल्जमाण-विलासिणी-गीय-मणहर ति । अबि य, भक्त्या पुरि व्व रग्मा भणय-पुरी चेय भग-समिद्धीय । लेकादरि व्य रेहड सा पछी सुर-पुरिसेहिं ॥

15 तीए तारिसाए पश्लीए मउझेण अणेय-भिङ्ग-भड-ससंभम-पणय-जयजया-सइ-प्रिओ गंतुं पयत्तो । अणेय-भिङ्ग-भड-सुंदरी-वंद्र-15 दंसण-रहम-वस-वस्नमाण-धवल-विलोल-पम्हल-मामल-णीलुप्पल-कुमुय-माला-संवर्जत-कुमुम-दामेहिं अधिजमाणो भगवं अविट्ठ-पुष्तो कुमुमाउहो व्व कुमारो वोलीणो ति । तक्षो तस्स सेणाव इणो विट्ठं मंदिरं उवरि पश्लीए तुंगवर-सञ्ज्ञ-गिरिवर18 सिहरम्म । तं च करिसं । अवि य.

तुंगस्रोण मेरु व संटियं हिमगिरि व धवलं तं । पुद्दं विच विश्विणं धवलहरं तस्य णरवहणो ॥
भं च पुण कुमार-दंमण-पसर-ममुध्भिजमाण-पुलङ्यं विव लक्षिज्ञह घण-कीलय-मालाहिं, णिज्झायंतं विव चुंपालय-गव21 स्थामण-सयणोयरेहिं, अंजलिं पिव कुणङ्क पवण-पहय-धयवडा-करम्गण्हिं, सागर्थ पिव कुणङ्क पणश्चमाण-सिहि-कुल-रिया-21
श्वेहिं ति ।

\$ २२८ ) तथ्रो तं च तारिसं सयक-णयर-रमणिकं पिंड दृहुण मिणियं कुमारेण । 'मो मो सेणावह, किं पुण हमस्स
24 संणियंसस्स णामं 'त । सेणावहणा चिंत्यं । 'तूरमारुहियक्तं, उक्ताकां य कुमारो, ता निणेण्यक्ते परिहासेणं 'ति चिंतयं- 24
तेण भणियं 'कुमार, कस्य तुमं जाओं । कुमारेण भणियं 'भउन्नापुरवरी'। तेण भणियं 'क्रम्य सा अयोग्झापुरवरी'।
कुमारेण भणियं 'सरह्वासे'। तेण भणियं 'कस्य सो भरह्वामों'। कुमारेण भणियं 'वेंबुहीवं'। तेण भणियं 'कस्य तं
27 जीवुहीवं'। कुमारेण भणियं 'कोण्'। तेण भणियं 'कुमार, मब्बं अल्वियं'। कुमारेण भणियं 'किं कर्जा'। तेण भणियं 'जेण 27
लोण जंबुहीवं भरहं अयोज्झाण जाओ तुमं कीम ण-याणांस हमीए पह्नीए जामं तेलोक्क-पयड-जसाए, तेण जाणिमो सर्वं
अल्वियं'। तओ कुमारेण हसिकण भणियं 'किं जं वं तेह्नोक्क-पयाई तं तं जणो जाणह सब्वो'। तेण भणियं 'सुटु जाणह'।
30 कुमारेण भणियं 'जइ एवं ण एस सासभी पक्को'। तेण भणियं 'किं कर्जा'। कुमारेण भणियं 'तेणं
समस-जाण-वीरिय-चारिक्त-पयक्त-सिद्ध-वर-मम्मो। सासय-सिव-सुट-सारो जिल्लममो पायहो एरथं॥

सम्भाग-जाण-वारव-बाह्य-वर-ममा । सासव-सिव-सुह-सारा जिल्लाकमा पायडा एखा ॥ तह वि बहुहिँ ण णज्ञह ण य ते तेल्लोकमाहिरा पुरिसा । तो अस्थि किंचि पयंड पि ण-यणियं देहि मि णरेहिं॥' 38 तेण अणियं 'जह एवं जिन्नो तए नहं । संपर्ध साहिमो, इमं पुण एकं ताव जाणस पण्होत्तरं । अबि य ।

<sup>1)</sup> P मा लुपट in both places, J पानिहासि, P इसि for ति. 2) P कुडूलिइया इव पुत्तला, P inter. इव के महोत्या, P महोत्या मंतीह, J तभा भाषा अणिक्षर, P मनीसहर 3) P विणा, P महिलायलं, P स्कार्यह, P एविममं च for मं ज. 4) J adds अ before पाल मि 6) J मत्यार काउण्णो तुनं, P महापुत्रामारे 7) P अत्यानं, P om. जं before अत्ये, P om. तं after शिला, P सुण for गुण, P पुरिसी. 8) P एविमो, P संघडर, J त मह 9) P सेणावती, J समादला. 10) Better [आणता] for आहत्ता, P om. य. J सल्छारं सत्येण, P om. सत्यारं, P परायणेतु, P जहा भिरुं, J भिरुंदं, J om. सत्यवाहत्त कि. 11) J om. शित्र, P om. कुउत्, J हीण, P जाव कतिस्थि, P पुण्ड for पिछ, J प्रकारिश्चरायरकुट्टीत्या. 12) P शिम्हयालंगंडत, J हिर, P वर for कि., J वरहीमणाइ. 13) प्रमणिज, P om. अव य, 14) P अल्याय ति रम्मा, J adds रम्मा before रेत्य. 15) J तिल, P om. मह, P after ससंभागपण्य, repeats घणसमिही व । १६० वि सिङ्ग्भममपण्य, P उत्तह for सह, P inter. गह के सिङ्गः 16) P विलसमाण for वलमाण, P सुसुम्ममिही. 19) J पुन्दं थिव. 20) प्रसे वि तत् ते ते, P तस्यणवसण्यत्यहिसक्व, J पुल्टओ इव लिकिक्वह पणे, J णिक्वायंती विच चुंबलेखरववक्ययाण्यांअरेहि 21) P कुण्णह नचमाण 23) P स्वक्ववविद्यारं कि. 24) पुन्दं आरं, P वि for ति, J (partly on the margin) मिनंवेल भणिजं पहीनकणा कुमारस्स तुम्हाणं कत्य जन्मो वत्ती वा आगया। जुमारेण भणियं अथोब्झापुरवरीओ. 25) P om. तेन भणिजं पहीनकणा कुमारस्स तुम्हाणं कत्य जन्मो वत्ती वा आगया। जुमारेण भणियं अथोब्झापुरवरीओ. 25) P om. तेन भणिजं पहीनकणा कुमारस्स तुम्हाणं कत्य जन्मो वत्ती वा आगया। जुमारेण भणियं अथोब्झापुरवरीओ. 25) P क्यं कि सालों कि. प्रताल कि. प्रताल कि. P मन्द्रवास, अलेख जह before तृ मं कि., P वायवः 29) P सक्तं कि. मार्योः 31) प्रत्य for एतं. 32) प्रताल वि, P न मज्यास, अलेख जह कि. प्रताल ति, P वायवः वि, P न मज्यास, अलेख कह कि. प्रताल ति, P वायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P वायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P तायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P वायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P तायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P वायवः वि, P वायवः वि, P न मज्यास ति, P वायवः वि, P वायवः वि, P वायवः वि, P न वि, P वायवः वि, P वायवः वि, P वायवः वि, P वायवः वि

24

27

33

1 का चिंतिज्ञ कोप णागाण कणाए हो ह को पब से। जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो कुमार वाणासु को लोए॥

कुमारेण चिंतियं 'भरे, को चिंतिज्ञ ! हूं चिंता। को वा णायाण मत्यए पब हो। हूं मणी। को वा जह-चिंतिय-दिण्ण-फलो।

3 भरे, जाणियं चिंतामणी। किमिमाए पहीए चिंतामणी णामं ति चिंतवंतेण पुष्टियं जाणिय मणियं 'मो चिंतामणि'ति। 3

सेणाव हणा मणियं 'कुमार, जहाणवेसि' ति। एवं च परिहास-कहासुं माल्या वं असणो मंदिरं, दिं च अगेय-समंभमवियरमाण-विकासिणी-णिवंब-रसणा-रसंत-रब-रावियं। तभो पि हा मार्डमतरं, उपगया देवहरयं। तत्य य महंतं कणयकिकवाद-संपुद-पि च्छण्णं दिंहं देव-मंदिरं। तत्य उग्माहिजण दिहाओ कणय-रवणमह्याओ पि हमाओ। तओ हिरस-भिर्णित- ६

वयण-कमलेहिं कभो तेलोक्क वंघूणं पणामो। णिगावा य उविदाश महिरहेसु सीहासणेसु। वीसंता खणं। तभो समिष्ययाओ वाणं पोत्तीओ। पि चलते च सव-सहस्स-पागं विवसमाण-माल है सुगंघ-गंध-मिणेहं उत्तिमंगे तेलुं। संवाहिया य

9 आहणव-वियसिय-कमळ-कोमलेहिं करयलेहिं विकासिणीयणेणं ति। तओ उव्विद्या कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- 9

जलेणं। तभो ण्हाय-सुई-मूया सिय-घोष-सुकूळ-धरा पि हा देवहरए। तत्थ य पृद्या भगवंतो जहालहं। तभो झाहणो एकं

खंगतरं समवस्सणक्यो भगवं। जविया च जिण-णमोकार-चउच्चीसिया। तभो आगया भोयणक्षाण-मंदवं, पिर्मुतं च

12 जहिष्क यं भोयणं। तभो णिसण्णा जहासुहं, अच्छाउं पवत्ता वीसत्य ति।

§ २२९) तभो अच्छमाणाणं ताणे समागभो धोय-धवलय-वल्ध-णियंसणो लोह-दंड-वावड-करो एको पुरिसो। तेण य पुरभो ठाऊण सेणावहणो हमे दुवलयं पढियं। सबि य।

15 'णारय-तिरिय-णरामर-चड-गङ्-संसार-सायरं भीमं । जाणिस जिणवर-वयर्ष मोक्स-सुदं चेय जाणासि ॥

तह वि तुमं रे णिहय अरुज चारित्त-मराग-पब्मट्टो । जाणितो वि ण विरमसि विरमसु अहवा इमो ढंडो ॥'

ति भणमाणिण तेण पुरिसेण ताडिओ उत्तिमंगे सेणावई । तबो महागरूङ-मंत-सिद्धत्य-पहक्षो विव ओश्रंडिय-महाफणा-मंडवो

16 महासुवंगो विय अहोसुहो संविओ चिंतिकण य पयत्तो । अहो पेच्छ, कहं णिहुरं अहं इमिणा इमस्स पुरको मुपुरिमस्स 18

पहओ ढंडेणं, फरुसं च भणिनो ति । अहवा णहि णहि सुंदरं चेय कथं । जेण,

जर-मरण-रोग-रथ-मछ-किलेस-बहुलिम एख संसार । मूढा भर्मत जीवा कालमणंत दुह-समिद्धा ॥
तार्ण विथ जो भरवो सो वि अउग्येण कह वि करणें । मेतूण कम्म-गंडिं सम्मत्तं पावए पढमं ॥
तं च फलयं समुद्दे तं रयणं चेय णवर पुरिसस्स । लखूण जो पमायइ सो पिढेको मव-सयावत्ते ॥
लखूण पुणो एवं किरिया-चारित्त-विजयं मोहं । काय-किरियाए रहिको फलयारुवो जल-णिहिम्म ॥
ता जम्म लक्ख-दुल्हं एयं तं पावियं मण् पृणिंह । चारित्तं पुण तह वि हु व ताव पश्चिजिमो मूबो ॥
जिण-वयण-वाहिर-मणो ज-यणइ जो जीव-णिजरा-वंधे । सो कुणड जाम एवं मूबो अक्णाण-दोलेण ॥
मह पुण तेलोकेक्क-वंधु-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुजाइ जीव-वहो धिरस्धु मह जीव-लोगास्स ॥
समारो अइ-भीनो एवं जाणामि दुझहा बोही । भट्टा उचिहिम्म वराहिय स्व दुक्खेण पावेस्सं ॥
जाणंतो तह वि अदं चारित्तावरण-कम्म-दोसेणं । ज य विरमामि अउण्यो सत्तेण विविज्ञिको अहमो ॥
धिद्धी जहो अउण्यो करुणा-वियलो अलज-गय-सत्तो । खर-णिटुर-फरुसाणं दूरं चिय भायणं मण्यो ॥

30 इय विंतंनो चिय सो पब्बालिय-बाह-सिलिल-णयणिली । भामुक्स-दीह-णीसास-दुस्मणो दीण-वयणिली ॥ भणिजो य कुमारेणं । 'भो भो, को एस दुत्तंतो, को वा एस पुरिसो, किं वा कनेण तुमं ताहिओ, किं वा अवराही समिओ, किं वा तुमं दुस्मणो सि' ति भणिए दीह-णीसास-मंथरं भणियं सेनावहणा 'कुमार, महलो एस बुत्तंतो, तहा वि तुन्स 33 संसेवेणं साहिमो, सुणासु ति ।

<sup>1)</sup> प्रक्षि for का, प्रणायाण, प्रभणाहि for क्षणाय, प्र चितियिशहफ्हों प्र दिश्कलों अरे जाणियं चिंतामणी ॥, प्रणाय, क्रमार जाणानु को लोग ॥ कुमारेण चिंतियं 'अरे etc to दिष्णकलों । 3) प्रकि वसाय, प्रणाम िन्तयं , प्र क्षण, पुन्छयं ज्ञणिय, प्रणाय, प्रणाम िन्तयं , प्रकि रच, प्र अवस्तरं के प्रमाणियं, प्र क्षणें के कि स्वाय, प्रणाम निवासिणी, प्रस्त for रच, प्र अवस्तरं के प्रमाणियं, प्र क्षणें के कि स्वयं के कि प्रमाणियं, प्र क्षणें के प्र क्षणें के प्रमाणियं, प्र क्षणें के प्र क्ष

27

30

24

1 §२६०) बात्व पुर्द्दं-प्यासा उपवण-वण-संजिवेस-रमनिजा। रयणाउरि कि वामं कण-विषदुद्दाम-गंगीरा ॥
विद्वि च पक्षण-कुळ्दं पि पवण-पद्द्वमाण-कोवि-पदाया-निद्दायदं, असेस-सम्बन्ध-गिरमायदं पंजर-सुय-सारिया-निद्दायदं,
श्रीदृष्टिय-विद्य-क्य-सोदा-समुद्य चक्किय-जुवाण, विद्य-कावण्ण-विजिज्ञय-मण्डर-कवण्ड-पद्दयउ जायर-वाल्यित रहेप् ॥
कि । विव य ।

वं तत्य किंचि अहमं खोए खहुयं ति परिहवावडियं । इयर-जबरीज तं चित्र पत्तिम पढमं गणिकेस्त्रा ॥ ६ तीए जबरीए राया स्यजमहडो जाम ।

जो होड जमो क्वाबो कोब-पसाएहिं सन्तु-वगईणं । दीणाण गरिवयाय व पगढं वक सम्म-पहरेहिं ॥ सम्बद्धा व समत्वी वचनेत्रं तस्स गुणे । तनो तस्स य राष्ट्रणो तुचे पुचा, तं बहा, दव्यफलिहो बाहुकलिहो य । एवं व ९ तस्स रकं अधुपाकवंतस्स एकम्मि वियहे अमावसाए परिहरिय-संवक-संविहिय-पाय-पबत्य-सत्यस्स प्रजोस-समय वासहर्य ९ पबिट्रस्स जीसारिय-सवक-महिला-विकासिजीयणस्स कट्टिपाईव-सिहाए विट्टी विख्या। तभी किं-किं पि वितयंतस्स आगमी तिस्म पहुँचे पुक्को पर्वतो । सो तं पहुँच-सिहं बिल्डियं। इच्छह । तभो राहुणा पयह-अणुवंपा-सहावेश चितियं । 'बरे. वराओ 19 भाष्णाण-मोहिलो पहिहिह हमन्मि पहेंचे, ता मा बरालो विवज्रत' सि चिंतर्यतेण गहिलो करवलेणं, वेसूण पविसत्तो कवाइ-19 बिवरंतरेण । पक्सिस-मेसे खेय पुणो समागभो । पुणो बि सिंतियं गरवहणा 'भहो, पेश्छह बिहि-बिहियसणं पर्यास्स'। पुणो काराखी, पूर्णा गहिबा, पक्सितो य । पूर्णा वि आगओ । तथी चिंतियं जरवहणा 'कही एवं कोए सजीवह किर उवाव-15 रक्सिओ पुरिसी बास-सर्व जीवह ति । ता वेच्छामि कि उवापृष्टि मक्नणो सयासाबो रक्ता काह हवह, कि वा ण व'ति 16 चिंतयंतेण गहिनो पुणो पर्यगो । 'दे इमं रक्सामि । जह एस इमानो मच-सहानो रक्सिनो होजा, ता जाणिमो नरिध वैज्ञोसहेहिं वि मरण-परिता। मह एस ण जीविहिइ सए वि रक्तिजमाणो, ता णर्थ्य सरण सब्दणो ति, परकोग-हियं 18 केब करणिकं' ति चिंतवंतेण पछोड्याई पासाई । विट्टं च एकं उन्धाडियं समुगं । तको राहणा झस्ति पक्सितो तस्मि 18 समुग्गयम्मि सो पर्यगो, उइसो य उदरिं, पश्चित्तो व अत्तणो ऊसीसए। एवं व काउल पसुत्तो राया, पडिबुद्दो निद्दा-सप् चिंतिडं पयत्तो । 'महो, पेष्ण्रामि किं तस्त पर्यगस्त यह उवाएणं कवं' ति गहिडं समुगायं शिकवियं मणि-पर्दावेण जाव पेष्क्रह 21 इ.इ.-गिरोलियं ति । तं च दद्रण पुरुद्धयं णिडणं, ण च सो दीसह । तमो विनियं राहणा 'मवस्सं सो हमीए सहस्रो 21 होहिइ ति । मही बिरत्यु जीव-कोबस्स । जेण

रक्लामि ति सयण्डं पिक्तितो एस सो समुगामि । एत्य वि इमीए लहुनो ण य मोक्लो करिथ विद्वियस्य ॥ जेतिय-मेत्तं कर्म्म पुष्य-क्वं राग-दोस-क्लुसेण । तेतिय-मेत्तं से देह फर्ल णिव संदेहो ॥ वेजा करेंति किरियं भोसइ-जोएहिँ मंत-वल-जुका । णेव करेंति करावा ण कवं के पुष्य-जम्मिम ॥ प्रमुक्तं लेण हमो मए प्यंगो समुगण् कृते । गिलिओ गिरोलियाए को किर सक्ष्य रक्लेजा ॥ ता णिय एत्य सरण सयले वि सुरासुरिम्म लोयिम्म । जं जं पुष्यं रह्यं ते ते विषय भुजाए एवं ॥ ता कीस एस लोगो ण मुणह पर-लोब-कज-वावारं । वण-राय-दोस-मुहो सिहिलो धम्मासु किरियासु ॥ इय णरवहणे एवं सहसा वेरुग-माग-पहिषस्स । तास्त्र-कम्म-स्वयवतमोहिँ अम्म पुणो भरियं ॥ तजो, जाए जाई-सरणे संमरिको राष्ट्रणा भवो पुष्यो । जह पालिय-प्रमुखो विद-लोवं पालिको तह्या ॥ तक्हाओं वि बुलो हं भोए ओक्सण एत्य डववण्यो । जं पुष्य-जम्म-पहिष्यं तं पि कस्सेण संमरिकं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P एएसो for पयासा, 3 om. वण, 3 न्यणपुरि, P लोए for णामं. 2 > P कुणई, 3 वि for षि, P ष पवयण, 3 णिहाया ई 3 सस्यत्युः, P सस्यनिम्माई पिंजर. 3 > P विउद्धियाविक्ततसीता, 3 om. लावण्ण, P पहायओ, P चालिउरहआए. 5 > P inter किंचि and तत्य, P परिहंति वाविष्यं । अश्च नयरीण, P गणेळासु ॥ 6 > 3 तीत्र रयणाजरी राया. 7 > P होज्ज for होइ, P कोवपप्यसाई सञ्चपणतीणं, 3 पहराई. 8 > 3 om. तस्स गुणे, 3 बाहुव्कलिहो, P एवं तस्स व रजं. 9 > 3 समावासिए for अमावसाए, 3 पाव for पाय. 10 > P om. महिला, P लबीपईओ सिहाए, 3 विल्मा, P om. one कि. 11 > P अहिल-सिकण रच्छर, 3 पवर्ष, P अणुकंपा. 12 > 3 om. अव्याणमोहिओ, P पढीहिश. 13 > P अत्यो, 3 om. दि, 3 विविह्यन्यणं P विदिविद्यं, 3 adds वि in both places after पुणो. 14 > P पश्चितो, P ततो for तओ, 3 लोण सुणीयति. 15 > 3 रिक्तो, P वतोविवारं, P अपायति. 16 > P दे रहमं. 17 > P परत्ता, 3 P औविदिति, P वि सिक्जमाणो. 18 > 3 वेज for बेव, P पढोविवारं, P अग्यादते, " समुणं for समुणं, P मुक्को for पिक्ति। 19 > 3 om. य, 3 उत्तीसण, 3 विवृद्धो for पिक्तुद्धो. 20 > 3 गहिजं, 3 मणिपहेवेण, P मणिपदिवे जाव पेच्छाइ. 21 > 3 कुण्ड P कुडू, P गिरोलमं ति, P राहणो. 22 > होहिसिति, P लोगस्त, P सोपं for जेण. 23 > P सत्तव्हं, P में for मो, P om. दस्य वि इमीए etc. to पुच्चजममित. 24 > 3 जित्व. 25 > 3 गरोलिवार. 26 > 3 गरोलिवार. 27 > P लोगमि, P पुन्वरह्यं, P मुंजए. 28 > P लोप for लोओ, 3 कोज for कुळा, P रागहीस. 29 > व त्यहणा, P क्यवजोव , P अमी पुणो. 30 > P पुन्वभवो for मवो पुण्यो, P पाणिय for पालिय. 31 > P मुजो for जुजो, P व तेण for असेसेल.

| 1  | I tole & man in man and a men a men a mental and alabe and alabe alabel 1                               | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | कप-पंच-सुट्टि-कोको सुमध्ये परिहरिय-सेस-सावजो । गव-पानो विक्केनो जाको सलिकारेम कटको व्य ॥                |    |
| 8  | एवं च तस्त इमिम वनसरे वहा-संविद्याए देववाए किं कवं । वनि व,                                             | 8  |
|    | भवकं विमकं सुद्दवं पसरिय-दसिया-मद्दद-फुरमाणं । बहु-पाव-स्त्रोहरणं रयहरणं अध्ययं तस्त ॥                  |    |
|    | मुद-योत्तिया य बीया पत्ताईयाईँ सत्त अण्ये वि । इय जव-उनहि-सजाही आभी प्रवेय-बुदो सो ॥                    |    |
| 8  | ताव य प्रभाषा रवणी । पढियं मेराल-पाडण्णं । बाबि य,                                                      | 6  |
|    | बरुण-इर-णिवर-भरियं गयणयरूं जासमाज ताराङं । जोजनगड् उज्रोजो विबळड् तिमिरं दस-दिसासु ॥                    |    |
|    | कृपंति सारसाई सावय-सडणाण सुम्बए सहो । बिरहोतुग्ग-सरीरं वडियं चक्काय-प्रवर्त्त पि ॥                      |    |
| 9  | पसरइ इसुमामोबो वियरइ विसासु पाडकांगंत्रो । उदाइ कलयक-रवो रवंति सम्बत्य कुक्रया ॥                        | 9  |
|    | हुय पुरिसे प्रभाप गरवर दे बुजिसकण कुण एकं । जिद्दा-मोई बह बारिकण परलोग-वावारं ॥                         |    |
|    | तं च तारिसं बंदिणा पढियं णिसामिकण भगवं रायरिसी चिहाविकण कवाड-संपुढं वास-भवणस्स णिभाको सीह-किसोरक        | ते |
|    | बिब गिरिवर-गुहाओ, विद्वी य परियणेण । केरिसो । अबि य,                                                    | 19 |
|    | कय-केस-छंचणो सो पत्तव-रव-हरण-रेहिर-करगो । चहुउं तणं व रजं राया सीहो व्य जिक्संतो ॥                      |    |
| 1  | तं च तारिसं पेष्टिकां वासहर-पालीए भाहावियं । कहं । भवि य ।                                              |    |
| 15 |                                                                                                         | 15 |
| ,  | एवं सोकम भाहा-रवं जिसामिकण पहाइको अतिवरिया-जणो । संमम-वस-सकमाण'वकण-जेवर-रणरणासइ-मुहको पहाइजे            | 1  |
|    | वर-विकासिण-जजो । तको ताहिं भणियं ।                                                                      |    |
| 18 | 'जिय वहच सुहय सामिय परितय तुहं किं व जवकवं अन्हें। जेयन्हें सं मुंबसि तं बत्ताण विदेवणं काउं ॥          | 18 |
|    | जे बेश्वहरू-बिकासिणि-करथक-संसम्म-बहिया णिषं । ते कत्य तुज्य केसा बहबज्जम हंत्रिया केल ॥                 |    |
|    | कप्यूर-पूर-वंदण-संयणाहि-समुग्गएक-कलियम्मि । बासहरम्मि करेका कत्य तथ् पाविया जाह ॥                       |    |
| 21 | दरिसारि-दारण-सहं तुह सर्गा णाह रेहह करगी । उच्चामय-दसियार्छ वृथं पुन विस्नं कत्ती ॥'                    | 21 |
| ,  | तको एवं पलवमाणस्य अतिवरिया-जणस्य मदिष्ण-पहिसंछावो गंतुं पयत्तो। तको मुक्क-कंड घाहाविवं ताहिं।           |    |
|    | 'अवि घाद घाद घायद एसो मन्दाण सामिनो सहसा । केण वि हीरङ् पुरनो नदिण्य-संखाय-विस्त्रणाणे ॥                |    |
| 24 | इमं च हा-हा-रवं णिसामिकण संपत्ता मंतिणो । तेहि च दिट्टो से भगवं महासुणि-रूबो । वंदिकण व मणियं तेहिं 'भग | 24 |
|    | को एस बुनंतो' ति । एवं च भण्णमाणो विणियामो चेव णयरीमो । तमो तह चिय मगाउउगो लेस-परियणो वि संपत्त         |    |
| ;  | उजाण-वर्ण । तत्य य तस-थावर-विरहिए पएसे जिसक्जो भगवं रायरिसी । तबी जिसक्जा मैतिको अतेरुरिया-जजो य        | ı  |
| 27 | बरहे वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता दप्यफलिह-सुयफलिहा माबरो णिगगया पिउणो सवासं। तनो उवनिद्वाण य भगव         | 27 |
|    | रायरिसी साहिउं पचत्तो । भवि च ।                                                                         |    |
|    | § २३२ ) णारय-तिरिय-णरामर-चड-गङ्-संसार-सावरं भीतं । असमाणएण बहुसो ऋणोरपारं सवा-कार्क ॥                   |    |
| 30 | र्जं बहुसी परं बहुसी पुण सेवियं च दोगांच । णिव-चन्म-कम्म-वसओ साय-हाणि पावपु जीवी ॥                      | 30 |
|    | जह देह विसिद्धाणं हृहमणिद्वं च जह व भाषरह । जह भणुकंपा-परमो ता रजं को व पायेह ॥                         |    |
|    | मह बंध-धाय-वह-मार-परिणमो णट्ट-धम्म-बाबारो । ता वर्षतं जरए साहसु को रुंभितं तरह ॥                        |    |

सो पारिय कोइ जीवो जगरिम समछरिम जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पत्रं किमी व बसुइरिम उववच्यो ॥

<sup>1)</sup> P अहा चितिंच पयत्ता, J दिक्ला अह. 2) P जाओ सर्यमि जलउ का. 3) J अवसरे जहासण्णिह . 5) J य वितिआ पत्तातीआहं, P पत्ताहंया वि, P पाणो for सणाहो, P पत्त्वबुद्धो. 6) J om. य. 7) P नयणयलं तासमाण for गयण etc., P उब्जोनो. 8) P जुयलं. 10) P "भोहं अवयारिकण, J परलोश: 11) P रायसिरी, J विहरिकण, J om. णिमाओ, P किसोरो. 14) J नासहरवनालीण, J om. अवि य. 15) J om. one धावह, J आ कहं for अह कि. 16) P adds न after एनं, J भाहरनं P धाहानरनं, J "यणो for जणो, J खणमाण. 17) P नाविकासिणीयणो. 18) P सुयय, J पत्तीअ, P अम्हे । जे जेणत्वेक मुंचिस अत्ताण. 19) J om. को, P विसासिणि, P संवित्त for संस्था. 21) P दरियाविदारण. 22) P अतिचरिया, P कंठ हाविंच ताहि । अवि धावह धाह पावह. 23) J धावह माए प्रतोग्ह सामिओ. 24) P सो for से. 25) P नेन नयराओ, P तहे व for तह खिय. 26) J रहिए for बिरहिए, P तओ निसको. 27) P वि दुने जणा दण , J दल्पफलिहो भुवफ्कलिहा, P स्थासं, P om. य. 28) J om. अनि य. 30) P उण for पुण, P दोहमां for दोनाकं, P inter. कम्म (कंम) & धम्म, J रावहाणि for खयहाणे. 31) P विसिद्धाणं, J बारह for आवरह, J अणुअंपा. 32) P अह वथ, P धाव for मार.

| 1    | सो णिख कोड्ड बीवी इंमोर्स्स सतार-दुक्स-वालारम । माइ-पइ-पुच-बधु बहुना संबंधक पत्त ए                              |      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | स्रो णरिश्र कोइ जीवो जयम्मि सयसम्मि जो ण कम्मेण । क्सियामा-मूढ-मणी अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥                       |      |
| 8    | सो जिल्ला कोह जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । अवरोप्पर-कज-मणो जो ण वि मित्तत्तर्ण पत्तो ॥                           |      |
|      | सो णिख कोइ जीवो मममाणो जो ण कम्मजोएण । ईसा-मच्छर-कुविको जो ण य सनुत्तर्ण पत्तो ॥                                |      |
|      | को जीके कोड जीवी चउगड-संसार-सागरे भीमे । णह-इंत-दिलय-देही जो य ण माहारिभी बहुसी।।                               |      |
| 6    | मो बिय सन्त सो येय बंधनो होड़ कम्म-जोएंग । सो बिय राया सो चेय मिच्छुनो होड़ पावेण ॥                             | 6    |
|      | ता प्रतिवास प्यं ण एत्व बंधू व चेय कोइ अरी । णिय-चरिय-जाय-कर्म प्रतिव सर्नु च मित्त च ॥                         |      |
|      | इय जाणिडं झणिषं संजोय-विसीय-रज्ञ-बंधुयणं । वेरमा-समा-लमा को वा ण करेज परलीयं ॥                                  |      |
| 9 Q  | ह्यंतरिम पुश्चित्रको विमलबंधुणा मंतिणा। 'भगवं, एस डण को वुत्तंतो वासहरयम्मि जान्नो जेण समुप्पण्ण-वेरमा          | j- P |
| H    | मा-समा हमं सिंग पढिवण्णो सिं ति । साहियं च मगवया त्यवरूं पर्यग-पहैव-समुमाय-वुत्ततं । तको तं च दट्टण मग          | Ţ    |
| f    | वंतिवं। 'बहो, चिरत्यु संसार-वासस्य जे एसो पर्यगो रन्खिजमानो विवच्जो । उवाओ ति समुग्गए पनिन्नत्तो, वर्हि चेर     | *    |
|      | वाओ जामो । तं जहा ।                                                                                             | 13   |
|      | जह सेण-दासिबो सो सरणत्यी मगगए निर्क ससमो । मयगर-मुहं पविट्ठो को मलो हय-कवंतस्य ॥                                |      |
|      | ओसह-जोएहिँ समं णाणाविह-मंत-बाहुइ-सएहिं। ण व रश्क्तिज्ञण नीरइ मरण-वसं उवगओ पुरिसो ॥                              |      |
| 15   | एवं णाऊण इमं अणिब-भावेण भावियं स्रोवं । तम्हा करेमि धम्मं को साहारो त्य रखेणं ॥                                 | 15   |
|      | वं 🔻 मञ्ज वेरगा-मस्नाविष्ठवस्स तहा-कम्मक्तकोवसमेणं अण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आसि अहं अवरविषेहे साहू , तत्तो : |      |
|      | ोहरमे देवो । तत्तो वि चहरूण वहं इह राया समुप्पण्णो । तओ कयं मणु पंचमुहियं लोगं । वहासंणिहियाणु देवयाण           | Ĭ    |
| 18 स | स्रप्तियं रय-इरणं उवकरणं च । तजो णिगायो सुणिवरो जाजो अहं' ति ।                                                  | 18   |
|      | § २३३ ) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले बुक्ते पुष्टिखं विमलेण मंतिणा । 'भगवं, को उण एस धम्मो                      | ,    |
| 45   | हं वा कायम्बो, किं वा इमिणा साहेयम्बं' ति एवं च पुष्क्रिए भणियं भगवया रागरिसिणा ।                               |      |
| 21   | 'देवाणुपिया णिसुणेसु जं तए पुष्टियं इमं धम्मं । पढमं चिय मूलामा ण होइ जह संसभी तुन्स ॥                          | 21   |
|      | भस्माभस्मागासा जीवा भह पोगाला य कोयम्सि । पंचेव पयत्थाहं कोवाणुभवेण सिद्धाई ॥                                   |      |
|      | धरमाधरमानासा गर्-िह-जवनास-रुक्सणा भिणया। जीवाण वेधगरुण य संजीत होति जब भण्णे ॥                                  |      |
| 24   | जीवाजीवा भासव पुण्णे पावं च संवरी चेय । बंधो विज्ञार-मोक्स्सो वाच एए होंति परमध्या ॥                            | 24   |
|      | जो चलह वलह वनाह जाणह अह मुणह् सुणह् उवजत्तो । सो पाण-धारणाओ जीतो अह मण्णह् पग्रत्थो ॥                           |      |
|      | जो उण ण चल्ह ण वल्ह ण य जंपह जेय जाणए किंचि । सो होह अजीवो ति य विवरीको जीव-धम्माणं ॥                           |      |
| 27   | <b>बह कोह-कोह-माया-सिणिब-रूबस्स टुट्ट-भावस्स</b> । लमाइ पावब-पंको सिणिब-दंहे महि-रक्षो ब्ब ॥                    | 27   |
|      | सो भासवो ति भण्णह् जह व तळायस्स भागमहारो । सो होह् दुविह-मेओ पुण्णं पावं च लोबस्मि ।                            |      |
|      | देवतं मणुयतं तत्व विसिद्धाई काम-भोगाइं। गहिष्ण लेण जीवी शुंजह तं हो ह पुण्णं ति ॥                               |      |
| 30   | णरपसु च तिरिएसु च तेसु च हुक्साहॅ णेय-रूबाइं। शुंबाइ जस्स बलेणं नं पावं हो इ णायव्वं ॥                          | 30   |
|      | अह पुण्ण-पान-सेलय-चडगइ-संसार-वाहियालीए । गिरिओ व्य जाइ जीवी कसाय-चौरिहें हरमंती ॥                               |      |
| - 6- | तं णाण-दंसणावरण-वेयणिकं च होइ तह मोहं। अवरंतराय-कम्मं आयुक्सं णाम गोत्तं च॥                                     |      |
| 33   | तं राग-दोस-वसको भूडो बहुप्सु पाव-करमेसु । अट्ट-विश्वं कस्म-मलं जीवो अह बंघण् स्वयं ॥                            | 33   |

<sup>1)</sup> म बभू इसी सणयणवर्तां. 3) म संसारसायराबासे, म कब्ब मानी 4) म वं for जी, म inter. य and ज 5) म जीई for जीह, म सायरे, म inter. न and ज. 6) म सी चेय किसी यह होई. 7) म सन् य किसे. 8) म जाणियं, म क्या- मगी. 9) म जुण for उण, म inter. जी के उण, म वृत्तंती सन्तर्मिय य जा शे. 10) म मन्ती किस मन्तरुक्तों, म om. सि, म व्यक्तं, म सम्ययः 11) म एस पर्यंगी, म adds वि before विवण्गी, म चेत्र. 13) म स्थणत्वीः 15) म लेगं, म बंध for परमं, म inter. साहारों and जी, म व for त्यः 16) म वैदिनी सारी 17) म om. देवी, म om. अरं, म om. यह, म के किम सर, म सिशिद्ययः, म देवतायः 18) म त्यावहरणं. 19) म om. समाणे, म om. स्थले, म प्रिन्त्रयंवियं विमलसंतिणाः 20) म पुन्तिष्ठपण मणियं. 21) म देवाकृष्टिया, म तुम्हं for तुन्ताः 22) म लोगंमि, म लोगाइमकेण म लोगावियः, म जाणह इस हस्स उवसुत्तोः 24) म संवर्ष सेव, म inter. लोह किसी किसी, म लागावियः, म देवी. 28) म वह for व, म आगमंदारी, म लोगीः 29) म भी शाहे. 30) म लोगा for लेब, म अदस हलेणं. 31) म पुन्तव्यावन, म लिल ओ व्य लाजाह, म चीराण, म विकंती for हम्मती. 32) म om. होह, म आजनकं. 33) म अद्विद्धं, म सर्वतं.

| }  | मिच्छ-मजिरइ-कसाया-पमाय-जोगेहिँ वंधए कस्मे । सत्तह-विदं छन्विहमवंधको णित्य संसारी ॥          | 1          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | एगंत-बद्ध-वित्तो कुसमय-मोहिज-माण-सब्माबो । मिच्छा-दिट्टी कम्मं बंघइ लह विक्कणं होइ ॥        |            |
| 3  | गम्मागम्म-विथप्पो वचावचाईँ जो ण परिहरइ । सो अविरय-पाव-मणो अविरतओ बंधणु पावं ॥               | 3          |
|    | मञ्जं वि महाणिहा एए उ हवंति ते प्रमायाओ । एएसु जो पमत्तो सो वंत्रह पावयं कहुवं ॥            |            |
|    | मय-कोह-माण-कोहा एए चतारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-बूएहिँ तेहिँ सो बंधए पार्व ॥              |            |
| 6  | काय-मण-वाय-जोगा तेहि उ दुट्टेहिँ दुट्ट-बुदीए । यंधइ पार्व कम्मं सुटेहिँ पुण्णं ण संदेहो ॥   | 6          |
|    | ता जाव एस जीवो एयह वेयह य फंदए चलए । सत्तठ-छक्षेगविहं वंघह जो ण अवंधो उ ॥                   |            |
|    | ता तेण कम्मएणं उचाणीप्यु णवर ठाणेसु । जीवो इमो भमिजइ कराहभो कंतुउ व्य यमं ॥                 |            |
| 9  | इंदत्तर्ण पि पावइ जीदो सो चेव णवर किमियत्तं। णरए दुक्त-सहस्साईँ पावए सो श्रिय वराओ ॥        | 9          |
|    | पुरवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई णेय-भेय-भिष्णसु । एग-दु-ति-चर्डारिवय-विगलेसु अणेय-रूबेसु ॥        |            |
|    | अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होति संसेया । सम्मुच्छिमा य बहुए उविभय-उववाइमा अण्णे ॥          |            |
| 12 | सीउण्ह-मीस-जोणिसु जायंते के वि तत्थ दुक्सत्ता । संकड-वियदासु पुणी मीसासु य होंति अवरे वि ॥  | 12         |
|    | पंचेदियाण पुच्छास चउरो भेदा उ होति द्वागं। भवणवड्-बाणमंतर-जोइस-वासी विमाणत्या ॥             |            |
|    | विजु-वण-प्रणिय-भग्गी-सुवण्ण-तह-र्राव-दिसि-कुमारा य । बाउदवी य णागा दस मेया होति भवणस्था ॥   |            |
| 15 | भइं जन्स-रन्ख-मूया पिसाय तह किंगरा य किंपुरिसा । महउरया गंघम्या भट्ट-विद्वा वंतरः एए ॥      | 15         |
|    | चंदा सूरा पढमं गहा व जक्खत्त-तारवा अवर । एए पंच-विह क्षिय जोइस-वासी सुरा डोंति ॥            |            |
|    | वेमाणिया य दुविहा कप्राईया व कप्पमुबवण्णा । कप्पोवबण्ण-भेया बारस पुणु णियामेसु ॥            |            |
| 15 | सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिंद्-यंग-लोबा य । लंतब-सुक्ष-सहस्साराणय-पाणय व दिव-लोबा ॥            | 18         |
|    | भारण-अबुय-भेएहिँ संठिया बारस-विहानो । एए कप्पोवण्णा देवा नह होति सम्बे वि ॥                 |            |
|    | कप्याईया दुविहा गेवेजाणुत्तरा य पंच-विहा । एएसु कोष्ट वश्वह बहु-कय-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥    |            |
| 21 | 🖇 २३४ ) मणुवा वि अजेय-विहा कम्मय-सूमा [अकम्म-सूमा] य । औतर-दीवा अव्ले सवरादी बब्बरा अव्ले ॥ | 21         |
|    | तिरिया असंख-मेया दुपया अपया चढण्यया चेव । पश्वी सप्पाईंया पभूब-पय-संकुळा अण्णे ॥            |            |
|    | णरण् वि सत्त णरया पत्थर-मेण्ण ते विभिजंति । भीमा उद्येवणया बहु-दुक्ला निष-कारू पि ॥         |            |
| 24 | अमर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारिम्म सागर-सरिच्छे । अहबिह-कम्म-बद्धा ममंति जीवा ण संदेही ॥        | 24         |
|    | अह एत्य मणुय-लोए जीवो विषय सुकथ-पुण्ण-परमारो । उच्चजङ् तित्ययरो अंतयरो सयल-बुक्लाणं ॥       |            |
|    | से साहह सच्चमिणं दिव्वण्णाणेण जाणिडं अगवं । सोउज्ञा य तं जीवा केई वच्चति सम्मर्त ॥          |            |
| 27 | भण्गं पाव-परद्धा संसारे वश्वहरय-सरिसम्मि । भण्छेति हुक्ख-तविया ण तस्स वयणं भवि करैति ॥      | 27         |
|    | जे पुण करेंति एयं ते पुरिसा णवर पृथ्व गेण्हंति । सम्महंसण-णाणं चरणं चिय तिष्णि परमत्या ॥    |            |
|    | जे जह बीवाईया भावा परिसंठिया सभावेण। स <sup>ह</sup> हइ ने तह विषय मह एयं देसणं होह ॥        |            |
| 30 | गम्मागम्मं जाणह् भक्खाभवन्तं च वचमविवचं । जाणह् च जेण भावे तं णाणं होह् पुरिसस्स ॥          | <b>3</b> 0 |
|    | परिहरद् पाव-ठाणं संजम-ठाणसु बहुण जेण । तं चारित्तं भण्णह् महस्वण् पंचयं होति ॥              |            |
|    | जीवाणं अङ्गवायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । अदिष्णदाणा-मेहुण-विरई पडिचाओं सम्ब-१म्बाणं ॥    |            |

सहमं वा बायरं व जीवं मण-वयक-काय-जोगेहिं। ण वहह ण वहाबह य बहवंतं जागुजाणाइ अ सब-हास-कसाएहिँ व बलियं सक-बयक-काब-जोगेहिं। व सबह व सजावेह भगमार्थ जानुवाणाह ॥ गामे जयरें अदिण्णं मण-नय-काएहिँ तिबिष्ठ-तोपहिँ । ज व गेण्डे निण्डावे गेण्डतं आण्डाणाष्ट ॥ दिस्वं माणुस-तिरियं इत्य मणो-बाय-काव-जोपहिं। ज व मुंजइ मुंजावए मुंजतं वाणुजाणेजा ॥ थोव-बहुं सावजं परिगाहं काय-वाय-जोपृह्धिं। ण कुणह ममर्त्त कारेष्ट्र जेय ण य अणह तं कुणश्च ॥ एवा पंच पहण्णा घेतुं गुरू-देव-साह-सक्तीया । राई-भोगण-विरई वह सो छट्टं वर्व कुणह ॥ पया परिवालेंतो अच्छा तब-संजमं करेमाणो । मह तस्स संवरी सो पाषटाणेस वं विरक्षो ॥ एवं च संवरेणं संवरियप्या वि णिकारं कुणह् । दुविहेण तवेणेयं क्लिंमतर-बाहिरेणं पि ॥ अणलगमुगोदस्या वित्ती-संसेव-रस-परिश्वागो । काय-किलेसो संसीवया व बज्हां तवं भणियं ॥ पानिकर्त विजयो वेवावयं तथो समाधी य । सञ्चाय-चरण-करणं एवं कविंभतरं होड् ॥ एएण प्रसोएणं पुण्य-अव-कोष्टि-विरहयं करमं । सेवेण फिजरिजह फिजरणा होइ सा जाण ॥ ता संज्ञान-णिजरणं कादण इमं स जीव-सत्तीए । बषड धम्मज्जाणं सुक्रज्ञाणं तथो जाह ॥ 12 शास्त्रह स्वया-सेदिं स्वविदं कम्माहँ ताहँ चतारि । केवल-जाजमर्जनं शह पावह दंसणं चेव ॥ तो संभिष्णं पासङ् कोयमकोर्य च सन्दर्शो सन्दं । तं जल्य जं व पासङ् सूर्य भव्वं भविरसं च ॥ 15 तसो वि बाउराते संबोहेडण अन्य-कमलाई । सविडल गाम-गोसे सेलेर्सि पावए अगवं ॥ कार्य वायं रुंमह मण-रहिको केवली सहम-जोगी । भह संबल-जोग-रहिको सिहिपूर्रि पावए जीवो ॥ जस्य ण जरा ण सन् ज वाहिणो जेय सम्बन्दुक्लाई । सासय-सुहं अर्थतं बहु भुंजप्र जिरुवर्म जीवी ॥ ता एस एस धरमो इमेण सज्हां च सालयं ठाणं । तेलुजिनदाण रजां परवर्ज बह प्रवण्णो हं ॥' 18

६ २६५) भिणपं च भगवया रायरिसिणा। 'ओ भो द्य्यप्यतिष्ठह-सुयन्यतिष्ठहा मंतिणो राहणो व भणिमो। एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्कं, जणंतं कालं, परिणइ-विरसा भोगा, क्ट्युय-फलं कम्मं, मूदो बहु-जणो, तुलगोण पावेयकं 21 मणुयक्तं, ण पाविजीति खेत-जाई-कुरू-स्वारोगगाई, थोवं बाउयं, विरक्षा धम्माबरिया, दुझहो जिणवर-बम्मो। हुझरो किरिया- 21 कलावो, ण तीरह मण-णिरोहो, सम्बहा दुक्कं संसारक्तं ति। तेण णियय-अथि पिव रक्कह पाणिणो, अध्यक्तम्बसिव मा भणह अलिय-वयणं, तणं पिव मा गेण्हह पर-धणं, मायरं पिव मण्णह परदारं, सत्तुं पिव कलेह परिमाहं, पडिवजाह 24 हमं। अवि य।

जर-मरण-रोग-रथ-मक्क-किलेस-बहुक्टिम जबर संसारे। अस्थि सरणं जबनिम वि एकं मोत्तृण जिजवर्षण ॥'
ति मणमाणो समुद्रिको भगवं रायरिसी, जीसंगो विहरिटं एयतो। तको कुमार, अन्हे तच्यमुद्दं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया।
27 पहिंदे च हियप जहा बन्हेहि वि एवं अवस्स कायव्यं ति। आगवा बावासं। तत्य मंतीहिं पेसिको दृशो। जन्ह चिडणो 27
भाषा द्वयम्मो महाराया अयोजसाए, तेण य आणतं जहा इप्पष्किल्हो पढमपुत्तो रके अमिसिंचसु ति। 'तह' ति
पिढवण्यं रायकोएणं। एको मंती वेजो य एको भुवष्किल्ह-जज्जीय य मंतिषं। अगणिकण पर-कोयं, अवमण्जिकण
30 जण-वयणिकं, अवहत्यिकण कोगायारं, अवकंविकण पार्व, संजोइयं बोइयं, काकंतर-विवंबणा-मरण-फर्क दिण्णं च मजम
थां। तजो कुमार, वियंभितं पयतो मजम सो कोबो। किं च आयं। थोवं पेच्छामि अध्विष्ट्रि, ण पुढं सुणेमि सवणेहिं,
ण-याणामि गंधं णासियाए, ण संवेएमि फरिसं सरीरेण, ण विंदामि सावं जीहाए। जासप् महं, पणस्सए बुद्धी, बिणस्सए
अत्र पण्णा। वियल्वियं सीकं, जिग्गया कजा, अवगया दया, अवहरियं दिन्स्कणं, पल्लां पोक्सं, परिहरिको रहेंए, जिग्गविक्षमो विवेषणोणे, पण्डहें। संकाए, अवहरियं विवेषणं ति। अधि य।

<sup>1)</sup> उठा. वा, उ बातरं, उप वा for a, प्रवानीमंहि, उ नीएहिं, उ वहें व ब होंह, प्र वहावेयं, र ठा. व. 2) उ जीएहिं. 3) उ मामणगरं व दिणं मणवह-, प्र मण्डे न य मिन्हावेह गेण्डितं. 4) प्र जीमेहिं, उ inter. णय धुंजावए and व धुंजह, प्र न धुंजार न धुंजारेहें. 5) प्र न खुंजर ममसकारं, Jom. जेव, प्र ठा. व. 6) प्र एता, प्र वेत्ं, प्र एती-, उ दिति, प्र कुणति. 7) पर एता, उ विरती. 8) उ संविश्ताणा, उ दुविषेण, प्र वि corrected as वि. 9) प्र ण मोणो- यिर्या, उ परिवाओ, उ संतीणता, उ मणितं. 10) उत्तो, प्र समाही, उ एतं 11) एतेष, उ गुव्वं for पुन्न, प्र निवारकाइ, उ होहिह हमा जाण 12) प्र तो जीह ।। 14) प्र पासह छोगं च, उ छोजमछोगं, उ सन्वतीवस्तं। प्र repeats the line तं नित्य eto., उ मूर्नं. 15) उ संतोहे तृण सन्वजीवाओ। 16) प्र सिद्धपुरं. 17) प्र मुद्धमणंतं. 18) प्र पवजीहं. 19) प्र रिसिणो, प्र दप्पक्रिशा, प्र वातीः, प्र कुलहो. 22) प्र मणो for मण, प्र दस्पक्रिशा, प्र वातीः विण, प्र अवचंचं विव. 24) उ तालुव्यप्र वे . 25) प्र पहे, प्र विजयवानि ।। 26) प्र वाताः प्र प्र प्र मण्डे, प्र त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् वाताः व त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् वाताः व त्याप्र हम् विजयवानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः व त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः उ त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः व त्याप्र हम् विणववानि ।। 26) प्र वाताः व त्याप्र हम् विणविष्ठाः व त्याप्र हम् विजयवार् । व विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार हम् विजयवार । व विजयवार हम् विजयवार

1 विकाण-णाण-पोक्स-दाण-ववा-दुद्धि-गुल-सवाई पि। दारिदेश व जोएण तेण सहस ति णट्टाई ॥

केवर्ळ पियं-माणिरं पि व्यप्पियं मणानि पणमंतं पि ताडेनि ति। प्रिसं च मं पेष्डिक्रण राय-छोनो 'हा हा कर'ित मणिकण 
तेण उवाळहिय ठिजो। वहं पुण कहिंचि गायंतो कहिंचि णव्यमाणो कहिंचि क्यमाणो कहिंचि हसमाणो कहिंचि णवहंतो अ

कहिंचि पहावेंतो रच्छा-कय-चीर-विरह्य-माछो प्रि-भवल-सरीरो णिनमञ्ज-बद्-गुंड-माछो गहिय-सप्पर-करग्गो कह्या
वि परिहिनो, कह्या विणियंसणो, कह्या वि कहिं पि परिमाममाणो हमं असंबद्धक्सराछाव-रह्यं च्छारियं णव्यमाणो।

6 अबि य ।

यदि कश्चिविपश्चि न जातु सस्ते यदि सर्करसकैरका न भनेत् । यदि सन्द्रसुनीन्द्रसन्द्र चितः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥

9 प्वं च वच्याणो क्य-बाळ-परियारो गामागर-जगर-पष्टजाराम-देवउळ-सर-त्रकाथ-तिय-चउक्क-चवर-महापह-पहेसु परिक्शम- 9 माणो इमं विभिन्निर-सिहर-कुहरंतरालेसु पत्तो । तको तण्हा-सुहा-किळंतो, एकं-गिरिणई-पवाह-पत्थर-विवरंतराळिम पाणिपं अजेय-बिल-सल्लई-तमाळ-इरडय-बहेडयामळय-पत्त-फल-पूर-जिजास-कासाइयं, तं च दट्टणं पीयं जहिच्छाए । 12 जिलको खायाए । तभो येव-वेळाए वेळावस-समुच्छित्य-सिल्ल-सागर-तरंग-रंगत-सिरेसो उद्श्वभंतरो जानो । विश्विको 12 उद्वं महेण य । तभो जीहरिडं पयत्तो । पुणो पीयं, पुणो विरिक्को । पुणो पीयं जाव सन्त्य-होसक्सको जानो ति ।

🐧 २३६ ) तओ पचागथं पिव जीविएणं, उद्दयं पिव दिवायरेणं, उग्धादियाहं व दिसि-सहाहं, आगयं पिव बढीए. 15 संपत्तं पिव सुमरणापु, पावियं पिव विवेगेणं, उद्घाह्यं पिव वेयणापु, सम्बहा पढ्यं पिव सरथ-चित्तो जानो नह । सन्नो 15 चिंतियं मए। 'महो, किमेयं मम बुत्तंतं जायं। णिमानी विव महाकंताराजी, णीहरिको विव पायालानी, उत्तरिजी विव समुदाओ, जिम्बुओ संपर्य जाओ निह । ज-याचामि कि पि अहं बासी, कि वा पसुत्तो हं, कि वा गठभ-गओ हं, कि वा 18 मत्तो हं, कि उम्मत्तगो, सम्बहा जं होइ तं होड । सुक्तिको हं, ता अन्मेसामि पुत्य पुण्कं वा, फलं वा' चितेमागेण पलो श्वाई 18 पासाई । जाव दिट्टो भगेय-भिक्त-परिवारो एको पसत्य-रूत-वंजणायार-संपुष्णो पुरिसो । तेण व गर्म पेष्क्रिकण पसरमार्गतर-सिणेह-निध्भंग भणियं 'सानयं तुद्द मह भाउणो, कतो सि भागभो'। मणु भणियं 'बहं पुष्य-देसामी भागभी'। तेण 21 भणियं। 'पयष्ट, वश्वामी गामं' ति भणमाणी गंतुं पयतो, नागओ व इमं महापर्छि । नारुढा एत्य मंदिरोयरे। तओ तेण 21 भाणत्तो बिलासिणियणो 'भागेस् पोत्तिए दोण्हं पि'। तभो भव्भंगिय-उज्बहिय-सजियाणं पविद्रो दंवहरयं। तत्व 'णमो अरहंताणें' णिसुए अहं पि हरिस वस्क्षमंत-पुरुओ पविद्रो । वंदिया य मए मगवंतो । विर-दिहं पिव वंधुं मण्णमागेण मणियं 24 तेण पुरिसेण । 'पणमामि साहम्मियं, अहो कवस्थी हं, पसंसणिजो हं घण्णी हं कप-पुण्णो अहं' ति । तभो मए वि सहरिसं 😢 सविगयं च पणिसभी । तभी कमेण उवविद्वा भोयण-संडवे । तत्थ जं जहा-रुह्यं भोक् भोयणं तभो सुहासणस्याण य भणियं तेण । 'साहसु, कत्य तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविजो । कत्य वा इमस्मि णरवामर-तिरिय-मणुब-भव-भीम-पायाछ-27 किलेसे महाकोव-धगधरोत-कराल-जालाउल-वाहवाणले जर-मरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलवर-वियरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- 27 कम्म-परिणाम-लार-णीसार-णीर-पडहरथे हत्य-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मच्छ-पुच्छ-च्छडा भजमाण-तुंग-कुक-तरंग-भंगिह्ये राय-रोस-बेळा-जळ-पसरमाण-पवाहुम्मू-िकंत-बेळा-वण-पुण्ण-पायवे संसार-सायरम्मि सि.ख-पुरि-पावरं जाणवर्त पिव भगवं-30 ताणं क्यणं पावियं' ति।

<sup>1 &</sup>gt; P ति तद्वाणं ॥ 2 > P विश्वं भिजाबी वियापियं, P om. मं. 3 > P उनालहिउ हि भी, P repeats काहिनि नवानाणी, P नहंती for णिवहंती. 4) उपभावेंती, P पहावंती, P निम्मलनुद्धमुद्धेमाली 5) P नचर 6) P अपि च for अपि य. 7> P कश्चिद्विपश्चित्, उ सर्वेर मर्केर म भवेर, P भवेर 8 > P चंद्र, 3 वद्रमर्विद्र , P भनागतितवदि, उ शोस्तु P सोस्ति 9 ) उ च णव्यमाणी, P om. सातलाव, P महापहेत्. 10) P मिहरंतरा हं पत्ती, P गिरिनहं. 11) P बिल्लईतगान, P हरटहबहंडओमत्तव, P-कलाइयं, J adds तजी before तं च. 12) मधीन for बेन, म वसमुच्छलिय, मसायर, मसागणनरगंत, म अरब्भंतरी, म उद्बन्धरो, P विरिक्के. 13) P adds सो जाओ पुणो पीयं between पत्रत्तो। and । पुणो, उ जा for जाव. 14) J दिसिवहाई. 15) P संमत्तं for संमत्तं, उ बद्धाइतं P उद्घाइयं, उ वेतणाय, उ जाओ हं. 16) P उद्दिशे इव. 17) उ 18) r किं वीमत्तगी, म भुक्तियती, मच for वा after त्ति for हिंह, P मह for दि अहं, J आसि, J गरभगती P गरभंगी. फलं. 19) उ-संपण्णी, ए मं ते for य मर्ग, उ "मार्णतन्तर". 20) ए गब्भिर्णमञ्जागर्य, ए भावत्तीणी for भाउणी, ए om. आगओ after देसाओ. 21) P इसं पहिं, J मंदिरोबरो. 22) P विलासिणीयणो, P पोत्ती टोण्डं, P आवसंगिय, P दन्यत्तिअ, P तओ for तत्थ. 23) P अरिहंताणं, P सु : for णिसुए, P दिहं. 24) P om. पुरिसेण, P धणो for धण्णो, P om. हं, J हं for महं 25) P त, P उविद्रिते, P जहाहवंबं भोतुण [भोत्तं भोयणं ।]. 26) प्राविजं 1, P इमिम नरवामरवामर- 27) P कल्से for किलेसे, P वडवानले, J मरणारोग, P दुत्तरे for दुक्तारे 28 > P नापर for स्नार, P पडिदर्ध, J बिपत्तिमच्छपुंछ, उ रंगिक्को for संगिक्के. 29 > P पसरमाणवबादुमूलि , P रण्ण for वण, उ पावियं तेण । जाण . 30 > P adds पिव before वयण. 19

1 हु २६७) प्रष् मिणवं। 'स्वापुरे रयणवृत्ते जाम राया। तस्त पुत्तो हं वृष्यक्रकिहो जामं ति। असमे दण नेगेव । अमाना प्रत्ये नुदेश होऊण साहियो। उत्मत्त-जोएण य प्रस्वतो पुत्व अरण्ये प्रतिक्रमों कि। वृतं व साहिए समाणे अग्नाना प्रति तृतं होत सोमवंस-संभवस्त रयणमडहस्त पुत्तो। वे सुंवृरं जावं, युत्तो अन्दाज वंतो। तुतं पृत्रं व अग्नाजं ते होतु संप्रवं ते विवाद स्था स्थावहणो। ताण पुरको सिहासणस्यो अहिसक्तो अहं। सेण अणिया प ते सेणावहणो। 'भो भो, एस तुम्हाणं समयहियाणं राया पालजो। अहं पुष्प व कह्वं अव्याप्ते व करिहामि' भणिए तेहिं व 'तह'ति पहित्या। तजो िणमणो तन्त्रकणं चेय सो राया। तस्त य मागालमा अम्हे वि पीहरिया। तजो श्रीवंतरं व गंत्रण भणियं णेण 'सेणावहणो, वज्ञह, णियत्तह नुस्मे। खिमवणं जं किंचि अज्ञ दुष्टिक्तिस्यं। परिवालेक्यवामो तामो नुहमेहिं पहण्याओ पुष्ट-गहियाओ'ति भणमाणो गंतुं प्रवत्तो। ते वि सूमि-णिवल्डिया उत्तिमंगेण गलमाण-णवणया णियत्ता व स्मावहणो। वहं पि थोयं पर्मतंर उत्तमनो तेण भणियो 'वस्क, दे णियत्तमु । देवकं पूर्ण मिण्छा वह समयाहं । वालवंति पुक्व-गहियाइं। तनो तए पालेक्ष्या परिक्रप्य परिक्रप्य ति। अण्यं च,

संसार-सायरिम दुक्त-स्वावत्त-अंगुर-तरंगे। जीवाण गिथ सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धरमं॥

12 तिम भपमाओ कायध्वो ते भणमाणो पवसिओ। ण उण वेणावि जाओ किंहें गओ ति। एवं पुण मए विगण्पियं गंतुं 12 भणगारियं पच्वजमन्भुववण्णो ति। तप्पभुई च कुमार, पेच्छामि इमे मेच्छा ण मारेति तप्प-जीवाणं, पसुं ण छापंति अधायमाणं, ण हणंति पछायमाणं, ण भणंति कृड-सक्कें, ण लुंपंति अप्प-धर्म पुरिसं, ण मुसंति महिल्यं, ण लिवंति 15 अवहत्थ्यं, मुसिज्ज वि पणार्मेति थोयं, ण गेण्हंति अणिच्छं जुनह्यं तं पिववजीति मगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति। 10 तओ कुमार, कालेण य वध्यमाणेण अकायच्यं पि काउं समावत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहछो माणो, दुज्यओ छोहो, विसमा कुसील-संसमी, सन्व-कम्म-परायत्तणेणं जीवाणं। आहं पि तं चेय चोर-विर्ति समस्सिओ ति। विट्टं विय

15 तुढ्मेहिं। तओ चितियं मए। 'अहो, अकछाणो एस मेच्छ-पसंगो। ता मज्य एस मेच्छ-वावार-विणिडयस्स एयं पि 18 अग्य-अव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरमाणस्स कुसमयावत्त-गत्ताविडयस्स हमं पि परहुसीहिंह भगवओ वयणं ति। तेण मए आणतो एस पुरिसो जहा 'अहं छोहेण इमं एरिसं अवत्थं पाविओ, तेण छोह-दंदेण ताहेयख्यो वियह विवह इमं भणमा
21 पोणं ति। ता पृथ्वतरे पुच्छियं तप जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहओं' ति। तुह पुण पुरको ताडियस्स 21 महंतो महं उन्नेओ जाओ'ति।

र्ड २३८) तमो भणियं कुमारेण । 'महो महंतो बुक्ततो, महासत्तो स्यणमउडो, महातिसभो पश्चिय-युद्धो, दुस्हहो 24 जिलबर-सम्मो, महंतो उवयारो, णीसंगा रिसिणो, महंतं वेरं एग-दब्वामिलासित्तं, दुजभो लोह-पिसाभो, णिथ्विवेगा 24 पाणिणो, पर्याष्ट्रंप भणुवगय-वच्छला महापुरिसा, परिचयंति चक्कविष्टणो वि रजं, हो इ चिय साहस्मियाण सिणहो । परि-वार्लेनि मेच्छा वि कि पि कस्सइ वयंगं ति । बावि य,

<sup>27</sup> ण य अत्य कोइ आत्रो ण य बुत्तंतो ण याति पज्ञाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमन्मि संसार-कंतार ॥ ता संपर्य परिहरसु णिक्कणत्तर्ण, मा मणुमण्णह चोर-विति, तज्जमसु तव-संजमन्मि, गठभुद्वेसु जिणवर-मग्गे, तज्ज्ञसु चंचलं लिक्क। अति थ ।

उक-सिरीको भोगा इंदत्तणयं च णाम अणुभूवं । जीवस्स णिय तुटी तम्हा उत्तराहि किं तेण ॥
एवं च कुमार-कुक्छयचंदंण भिष्ण, जंपियं वृष्यफलिहेणं 'एवं च एवं ण पृत्य संदेहो ति । अह उन कुमारस्स रूव-विण्णाण-णाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-वृक्षिणणाईहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल-णहयल-पियंको महापुरिसो ति ।
३८ इमं पुण ण-याणामि क्यरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सम्य-अण-हियय-सुह्यं णामं ति । ता करेड अणुरगहं कुमारो, जाणिउं ३३

1) मिणायं । रयणाचुडो णाम रयणपुरे अन्य राया। 2) ए समाया पुत्तयबंदण, प्रपान्बस्तो, ए एथारके. 3) प्रसंभमे ति रयण . 4) ए सिनासणत्थो, प्रअभिस्ति. 5) ए सेणावहणा, ए adds एक्को before सा सो, प्रतं कीरीहामि. 6) ए थोवंतरं, ७० प्रणान ए तेण रिंग णेण, ए om. मन्त्र, ए परिव्वाले. 8) प्रथम्भा पुन्वयाहिआहि सण , ए - निविड ओत्तिमंगा. 9) ए थोवंतरं, प्रथमित प्रयसं उवगतो, प्राप्ता प्राप्ता प्रप्ता प्रप्ता वालयंति 10) प्रपालेश्वरूवो ए पालियस्वा, प्रपित्वयत्त्व. 11) ए सायरमी. 12) ए अप्पानो, ए पविस्त्रो, ए हं कि वि रिंग कहि, ए एयं पुण, प्रविश्वर्या प्राप्ता प्रमानंत हैं अर्था प्रणाने प्रथमित, ए भारति, प्रनामीति, ए मार्थति, प्रमानंति, ए मार्थति, प्रमानंति कि ए मार्थिति, ए अर्था प्रणाने प्रमानंति, ए स्थितं, प्रमानंति हैं वि रिंग में ए स्थिते। 15) प्रणामिते, ए थोवयं, प्रभावंते हैं विस्ता प्रमानंति। 15) प्रणामिते, ए थोवयं, प्रभावंते हैं विस्ता प्रमानंति। विस्ता प्रमानंति। प

18

21

30

े इच्छासि'सि । तको कुमारेण भणियं 'वाकट ता सवकं जैनिक्यं । पुन्छानि पुन्छियकं किंदि तुन्हे' । तेण मणियं 'पुन्छड । कुमारो' । कुमारेण भणियं 'जो सो दृदयस्मी नाम सना नकोन्हाए पुरुविए तुन्हा पित्तको, तस्स कि होई पुतो गलिय, इकि वा णियं ति । तको तेण दीई जीस्तिस्तण भणियं 'कुमार, कर्ता वृत्तियां पुण्णाई । एकं पुण मए एक्स्स देशियस्स । वयणाओ सुर्थ जहा वृद्धवम-महस्त्रणा सिर्हि नाताहिण पुत्तवरं वाविको । हुणो ज-वाणामि किं तत्व वर्ष । को वा एत्य मज्ञा-निरि-सिहर-विवरंतराक-महाराहणेसु सायको पहस्म 'ति । कुमारेण भनियां 'शहं सो जो सिरिण श्वायो कहो दृद्धसम-विराहणो पुत्तो, जाम च महं कुनक्यचंदो'सि । एवं च बक्कविय-मेरे कामियाविकण भावजो सि काउं कंठे गहिकण रोहडं । ययको, तको परियक्षण संकविया, गहिच च गवण-घोवणं जलं, उवविद्वा नासणेसु । तको पुष्कियं वृप्यफलिहेणं 'मणसु, कृण उण वृत्तिण तुमं एगानी पृत्व च संपत्तो, किं कुसलं राहणो वृद्धवम्मस्स, कहं दृद्धा देवी स्तमा, अवि थिरं रांत'। । वृद्धं च पुष्किक्षण दोण्णि तिक्या विषयहाई, मणियं च कुमारेण 'ताव, जह तुमं भणिस, तको वचामि नहं विजयपुर-वर्शित ।

§ २३९) १मं च सोकण भिषयं द्रप्पफिल्हेण 'कुमार, कत्य गम्मण् प्रिसेसु दिवहेसु, किं ण पेष्क्रसि, द्व-दहु-12 विद्य-पञ्चय-सिहर-सरिष्क्षाई वहुमाणाई णव-पाउसिम्म, पेच्छसु सुहय, णवन्माई दीसंति । / कोमल-समाज-पक्कय-पीकुम्बेसंत-कोमलण्डाया । कत्यह गय-कुल-सरिसा मिलंति मेहा गयण-मग्गे ॥

कृत्यह् वण-सर-हिक्कास-कास-बहलज्-जगा-महरूंगा । वण-महिस व्य सरहसं वियरंति य मेह-मंघाया ॥ अणुमता-कगा-भंगुर-जरह-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मयर व्य सरोसा कर्ष्यह् जुज्मेति वारिहरा ॥ पळडव्वेल्लिर-हिल्हर-समुद्द-वेला-तरंग-रंगेना । पवण-बसुच्छलमाणा कर्ष्यह् जलयावलि-णिहाया ॥

. इंडाहय-कुविय-सुयंग-सीम-भिंगंग-सामलच्छाया । वियरंति कथ्यह णहे अपुर व्य सकामिणो जलया ॥ इय सामल-जलय-समाउलस्मि णव-पाउसस्स वयणस्मि । को सुंचह दह्य-जर्ण दक्ष्यिणं जस्स हिययस्मि ॥' एवं च अणिओ समाणो ठिको कुमारो । तस्मि य काले केरिसो पवणो वियरिंड पयत्तो । अवि य,

वान-पद्ममाण-सहयार-गंध-पसरंत-परिमलुग्वाओ । विवरह वर्णतरेसुं कथ्यह पवणो धमधमेंतो ॥ पदमोबुट्ट-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधहो । वायह सुरही पवणो मय-जणभो महिस-वंद्राणं ॥ धूली-कवंद-परिमल-परिणय-जरहायमाण-गंधिलो । सिसिरो विवरह पवणो पूरंतो णासिया-विवरे ॥

24 इय पसरमाण-खर-फरस-मारुया वेय-विहुर-धुय-पक्सा । रिट्ठा करेंति णई कह-कह वि कर्लिय-णिवहेहिं ॥
पदमोबुट्टे य पुद्दइ-मंडले किं जायं । अवि य उन्भिकंति णश-कोमल-कंदल-णिहायई । णश्चंति वरहिणो गिरिवर-विवर-सिहरेसु । दीण-विमणको पावासुय-धरिणीको । उन्भिजमाण-णवंकुर-रेहिर पुद्दइ । आउलीहोंति जणवया । सजंति पवा-मंडवा ।
27 हल-कंगल-वावड हल्यि । णियक्ति पंथिय । छजंति गामेसु घरई । णिय-चंजु-विरइय-बरोयरे संदिय चडय । कीरंति
मिट्टिया-ग्रहणई भगवेहिं । वज्यंति वरणावंधई कासपृहिं । जर्ल जर्ले ति वाहरंति वप्पीद्दय-कुला य । कल्लिय-वावड-विससयह-धम्मलाम-मेत्त-लद्धावलक्द-वित्ति-परवसइ संदिय तथ-णियम-सोसिय-सरीर-सज्ज्ञाय-ज्ञाण-वावड माहु-भडरय ति ।
30 णव-दाउसम्मि पत्ते धाराहय-धोर गेहिँ तुरंतो । को य ण करेह गेहं एक बिय कोइला मोनुं ॥

§ २४० ) तभी प्रिसे जब-पाउसिम किं कुणंति पडल्यबह्यामी । श्रवि य । सुरवाबसाण-चुंचण-समय-विद्व्णिमि भोहि-दियहिम । छेहा-विगणिय-पुण्णिम जबिर जीयं विजिक्तिसं॥ सहि-देसगेहि दियहं राई उम सुविज-विष्पर्छमेहिं । दह्या-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि सुद्धा जन्यानाइ॥

3

18

91

24

अणुदियहं पि गर्णेती तं दियहं णेय जाणए मुद्धा । भीमोहिं रक्ससेहिं व हिय-हियया काल-मेहेहिं ॥ अणुद्धमय-ह्यंतीए बाह-जलोबालि-महल-वयणए । पेन्कह जलको जलको गय-कजो गकए उविते ॥ मा जाण ण बज्जाहं मा ए मलिणाई विद्य-सिहराई । सिहयायण-बेळविया मुच्छा-विदमे समूससिया ॥ गक्जसि अलक विज्ञालको सि दे गळ जलव मा उविते । भीण-सिरिएण तेण उज्जिय-मीणाएँ बालाए ॥ इय णव-जलहर-माला-मुहल-मिकंतेहिँ को ण जुरविको । तव-संजम-णाण-रवं साहु-जणं णवर मोत्तृणं ॥

६ तम्रो तं च तारिसं छिक्सिकण भहिणव-मिछण-जरूय-माला-संवर्जनुष्वेद्धमाण-बलाबावळी-कय-कवाळ-माळाळंकारे सत्ति <sup>6</sup> तह्य-जबणिग-विळसंत-विज्ञाळण् गाजिब-मीमहहास-जबणावस्-केळी-वावड-हर-रूव-हरे मेघ-संघाण् गर्जत-मेह-सह-संका-लुपुसु पन्यायमागेसु माणस-सरवर-माणसेसु सुन्ध-रायहंस-कुलेसु चितियं कुमारेण । जवि य ।

9 कसिणाण विकु-पुंजुजलाण गर्जंत-मीम-णायाणं । मेहाण रक्सलाण व को चुक्द णवर पंथिमा ॥
ता ण जुजह मह पहं पिडविजिद्धण । एवं च पिडविण्ये णव-पाउस-समण् तेण भाउणा सह मणुविषहं वहुमाण-सिणेह-भावो
अध्यितं प्रयत्तो । तको कमेण य संपत्तेसु हंदमह-दियहेसु कीरमाणासु महाणवमीसु होंत-मणोरहेसु दीवाळी-छण-महेसु
12 पयत्तासु देवउल-जनासु वोळिए कळदेवूसवे णिप्पज्जमाणेसु सम्ब-सासेसु बद्ध-कणिसासु कळमासु हळहल-वहिरेसु 12
पुंडेच्छु-वणेसु वियसमाणेसु तामरस-संदेसु कथ-कंदोइ-कण्णपूरासु साळि-गोविषासु ढेकंतेसुं दरिय-बसहेसु कोमल-बालसुणाल-वेहाहल-बाहुलह्याळंकार-धवल-बलयावळी-ताल-वस-बळखळासुहळाळाव-गीय-रास-मंडळी-ळीळा-बावडेसु गामंगण15 मोट-जवाण-जुवल-जनेसु विंतियं कुमारेण । भीतव्यं मण् तेण कळेणं । बावि य ।

तं जारहंति कजं जं ण समाजेंति कह वि सप्पुरिसा । आवत्ते उण जीर्य वयं व णियमा समाजेंति ॥ ता ण जुत्तं मन्त्र भसमाणिय-कजस्स इह अच्छिउं' ति चिंतयंतेण भणिको दृष्यफलिहो । अवि व ।

18 'आयस्त केण कजं भवस्त णत्माह सञ्च-जीवस्त ।'
णत्वष्ठणा भिणेषं ।

'जह सीसह तुन्ह फुढं जायस्स तु मधुणा कर्ज ॥'

21 कुमारेण मणियं 'श्रहो जाणियं, अव्यं पि पण्हं पुष्छिमो' । श्रवि य ।

'इट्टस्स अणिट्टस्स व संजोए केम कह व होयब्वं ।' अणियं च सेणावहणा ।

ಚ 'को व ण-याणइ एयं संजोए विष्पक्षोएणं ॥'

्र २४१) इमिन्स य णरवहणा उद्घविए समागे अंपियं कुमारेणं सहासेण। 'जाणियं तए संजोए विष्यक्षोएण होयक्यं, ता वश्वासि अहं तेण कारगेणं'ति। णरवहणा अणियं 'किं अवस्सं गंतक्वं कुमारेण। जह एवं, ता अहं पि सपकं 27 परिवह्णा रजं वश्वासि कं पि पएसं। तत्य अणगारियं पञ्जामन्त्रनेहासि'ति अणमाणा णीहरिया ताओ पद्धीओ। अणियं च 27 णरवहणा 'अहं सन्व-वल-वाहणो चेव तुद्द सहाओ ते किजयपुरविं वश्वासि'। कुमारेण अणियं 'ण एवं, कंण किं कजं। जेण दुगामो देसो, तूरं विसर्यतरं, बल्दंता णरवहणो अणुबद्ध-वेरा, तुन्मे थोवं वलं ति, तेण एको चेय सत्त-सहाओ ते 30 कंज साहेहामि'। तेण भणियं 'जह एवं ता अभिष्याय-सिबी होड कुमारस्त'। कुमारेण वि अणियं। 'एवं होड गुरूणं पसाएगं'ति 30 भणमाणेण समालियो। पिढाओ पाएसु कुमारो, पणमिओ य साहित्मवस्स। 'वंदासि'ति अणमाणो चलिओ कुमारो विस्तामोगं। तओ णरवहं वि ठिओ पलोएंतो कुमार-हुनं ताव जा अतरिको तरुण-तरुवर-वण-स्था-गुम्म-गहणेहिं

<sup>1 &</sup>gt; P गणंती तं दिनहं, P महिला सा for व हियहियया. 2 > P अणवरय हवंतीए वाहजलोरहियोयनयणाए L. 3 > J वहाइं for वङ्साइं, P | मयसदियण. 4 > P जल्य मा एवं | उविरुद्ध वारिएणं विजोवज्ञीणीए बालाए L. 5 > J साहुअणं. 6 > J जल्य, P क्ष्माणा, J गलायावली. 7 > J "णावंघ , J केवली for केली, P संकालएगु. 8 > J "एपलाय", J repeats मुढ़, J "हंसललेमु. 9 > म भीममायाण I, P महाण for मेहाण. 10 > P om. न, P सम for सह, J अणुदिशहा, JP वहमाण J सिणेहोनयारो वोलावित्रं पयसो. 11 > P om. य, P adds बोलिए बल्यवन्तसचे after दिवहेनु, J कीरमाणेमु, P दीवालिय. 12 > P जुत्तामु for जत्तानु, P om. वोलिए बल्वदेवुसवे, P निष्यज्ञमाणेम, J सन्वसस्तेम. 13 > J पुण्यव्लक्षणेमु P पुण्यव्लुवणेमु, J वणेस for संदेमु, J जलामु for पूरासु, J साल, P सालिणाविश्वानु देंक्तेमु, J न्यसेम्. 14 > P ताल्वसलामुहलारान, J रोसय for राम, J ला के P कीला for लीला. 15 > P गोह for गोहु, P जुयलजलेमु, J वर्षिक स्ति before वितियं. 16 ) J तण्यारहंति P तं नाव्हंति, P समाणंति, J वहं for वयं, P ति for इ, P समाणंति. 17 > J दप्पप्पतिल्होः 18 > J जीअस्स for जायस्स. 20 > P तुज्ज for तुग्ह, J जातस्स, P व for तु. 21 > J जाणियं अ अण्णं पि मच्झ पुक्लिमो. 22 > P कह वि for कर व. 23 > J om. च. 24 > P repeats एयं, P विष्य जोगेणं. 25 > P एवंमि for इगिहम, P विष्यओगेण. 27 > P कि पि for कं पि, P ओ for ताओ. 28 > P दिल्खणदिसायां, J दिसाओझं, J om. कुमारहुत्तं, P जान for जा, P तह्यरव्यालखा.

ाति । तथी आताओ गेहं । दिस्खरण दिस्किके संमाणिके संगाणिके संगाणिके संगाणिक कारण करणिकं दारण । दायकं भोत्त्वण भोजं तक्सणं सेय णीहरिको । अस्मितर-घर-विवरमाण-विरह-जरूण-जाङावली-तविकंतुस्वसमाण-णयण-पराल-3 माल-सकजल-बाह-जल-पवाह-पूर-पसर-पब्वालिकंतं पलोड्कंतो दीण-विम्रणेणं विलासिणियणेणं णीहरिको सो महाससी । 3

§ २४२ ) कुमारो वि कमेण कमंतो बगेय-गिरि-सरिया-महाडईंबो य वोलेमाणो जाणाविह-देस-भासा-दुल्लक्स-जेपिय-ध्वयाई बोलेमाणो अणेय-दिख्य-विज्ञाहर-मणुय-बुक्ते पेष्डमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-वेषा-करणं विजयापुरवरी-विसयं। तिहं च तं कुमारेण। केरिसं। अवि य, बाण-खेब-मेश-संदिय-महागामु। गामोबर-पय-णिक्खेब-मेत्त-संदिय-णिरंतर-धवलहरू। त धवलहर-पुरोहड-संदिय-वणुज्ञाणु। वणुज्ञाण-मञ्झ-फिल्ब-फणस-णालिप्री-वणु। जालिप्री-वण-वलगा-प्यफली-तह्ययः। तह्यराह्य-पायवक्की-कया-वणु। वणोत्यद्वासेस-वण-गहणु। वण-गहण-णिरुद्द-दिणयर-कर-पदमारो य सि। अवि य।

9 चंदण-गंदण-प्रा-तरुवर-वण-गहण-रुद्ध-संचारो । साहा-णिमिय-करागो विवरह सूरो परंगो व्य ॥

जिहें च सुद्ध-सेवजो तरुवर-च्छाहको सुपुरिस-पाय-च्छाहिओ व, वहंति कीर-रिंडोछियड छोयब-उत्तजो व, महिजांति सम्बण-समागमा हृद्ध-देववहं व, उण्णयहं तरुवर-सिहरहं सप्पुरिस-हिववहं व । चावंति तण्णय पामर व्य, गावंति जुवाणा विश्वसान्त सुद्ध-मत्त-महुपरी व ति । जिहें च सीयछहं सक्जाहं ज परक्जाहं, मण्णंति पहिच-बहहं ज पुत्त-मंद्धं, 18 पसंसिकंति सीछहं च विहवहं, छीघयबह्यहं उच्छु-वणहं ज कलतहं, जलाउछहं विष्णाहं ज जल-संघयहं ति । जिहें च मयल-पुत्तिमरायवुकोयण जंगल-वियावह व वछदेवु जहस्य पामर, अण्णि पणि बाल-काछ जारायणु जहस्य रंभिर-गो- विमान्त पण्ण-कहन्त-विवेद-विद्धप्पमाण व, अण्णिपणि संकर-जहस्य भूई- 15 परिमोग-डेकंत-दरिय-वसहेक्क-वियावह व ति । अवि य ।

बहु-सुर-णियर-भर्मतर-दिष्व-महा-तरुवरेहिँ उच्छद्द्यं । बुह्यण-सहस्स-मिर्रयं समां पित सहद् तं देसं ॥ १४ तं च तारिसं देसं मञ्ज्ञ-भञ्ज्ञेण अलेख-गाम-जुवह्यण-छोयणेंदीवर-माछा-पूर्व्यतो गंतुं पवत्तो । तलो कमेण च दिहा सा १८ विजया जबरी । केरिसा ।

५ २५६ ) असि व । उनुंग-अवलहरोवरि-पवण-पहप-विल्समाण-अवल-विम्नुज्जल-कोड-पदाया-फिवह-संकुला, 21 गाणाविह-वण्ण-रवण-विष्णाण-विष्णास-विणिम्मविय-हम्मिय-सिहरगा-कंषण-प्राण-विष्णाय-वलय-रेहिर-विहुम-मय- 21 गोउर कवाड-मणि-संपुढ ति । जा व लंकाडरि-जहसिय और-पुरिसाहिट्टिय ण उण वियरंत-रक्खसाढल, भ्रणय-पुरि-जहसिय भ्रण-णितंतर ण उण गुज्झय-णिमियत्य-वावार, वारयाडरि-जहसिय समुद-वल्य-परिगय ण संणिहिय-गोविंद् । जिहें च ण 24 सुम्बंति ण दीसंति वयणई बहुयणहो सल्यणहो च । जिहें च दीसंति रिमर्जित व रोल्डई लायल्डई च भ्रवलहरेसु कामिणी- 24 वयणेसु ति । किं बहुणा,

सिरि-सोहा-गुण-संघाय-विहव-दिन्सण्ण-जाण-भासाण । पुंजं व विकिम्सविया विहिजा परुपरिग-भीएण ॥

27 तीए जयरीए उत्तरे दिसि-विभाए जीसहो जिसण्णो राय-तणको वितिउं पयत्तो । 'कहो एसा सा जयरी विजया जस्य सा 27 साहुणा साहिया कुवरूयमाला । तो केण उज उवाएज मा मए दृह्ण्या । कहवा दे पुष्कासि कं पि जर्ण ताव पढार्से । को उज एवं विवाणह । कहवा पर-तत्ति-तग्गय-वावारो महिलायजो, उद्ध-रच्छा-जीवजो चष्ट-तणो य । ता जहा सक्किय-सिहण30 मिद्र-सुद्वमंगुली-सजाह-चळण-पहिविब-रुंटिको मग्गो दीसह एसो, तहा छक्कोसि हमिणा उदय-हारिया-मग्गेण होयण्यं । 80

<sup>2 )</sup> उ अब्भंतर, उ तविद्यमाणणयणथलाणणाल, P व्यत्तमाणानयण · 3 ) P बाहरू पवाह, प व्यवाह, P पव्यालिस्वंतो अवली-इजातो, P विलासिणीनीहरिओ. 4 > P गिरिया-, म दुलक्ष P दुलक्षं. 5 > F adds जणन्त्वाइं after जंपियन्ववाइं, P trans. poses तं after लगां. 6 > P om. तं, J om. केरिसं, P वाणक्खेव, P महावाम, J नामोश्ररपाणखेवमेत्त, P धवलहरा। धवलपुरों 7 ) उ -परोहह, P मंदिय for संठिय वणुक्ताणु, P om. क्रलिय, P -नाहिल्परिवण ।, उ णालिपरिवण-, P पूराप्कलीतस्वरः ख्याजण, उ शहणह्ब, P पम्भार, J P a for य. 9) उ चंदण for जंदण, P पद्म for एला, उ पर्वेगी-P सुबुरिस, पायच्छाहित्रओ, P om. वहंति कीरार्रेछोलियउ लोकयउन्त्यो व, र सज्जनससमानभरं 11>P तर्वसिहररं, P विवयं व उ धार्वति तज्ञुयपामर च धार्यति आवाणा माहबी. 12) P मजय for सुद्धव, उ महुअर व, उ महिअ for पहिय. 13) P सीयलां ण, J उच्छ्राएवई, J 000. ज कल्लाई, P जिल for जण, P संधायह, P जिह च पामरसवणधुम्मुराणे वं च लोबणांगर- 14 > J P व for य, 🛮 प्रञ्ने पुण बालकालनारागु, J बालकलिनारा°, 🗈 रंभिरा ं . . 15 > J तणुअवावड, 🗈 धवलदलमाण, 🗈 👊 विक्खेव, 🗗 ष्ट अण्णे पुणु, उस्कर- 16 > ए वसमेकः 17 > ए बहुन्तरहिवणनिरंतर, ए तस्वणेहिं, उ व for ने 18 > उ om. तं च तारिसं देसं, P देसमज्ज्ञं, J जुनइजर्णेदीनर P जुनईयणलोयणंदीनर, P 0111. य. 20) J धनलहरोअर-, P विमलुज्यज्जल, P संकुर्लं 21) P विष्णास for विष्णाण, P विषम्भविय, J पावास for पायार, P रेहिरे- 22) J जन्म for जा य, P विरयरंत, P थरियपुरिसजहनहजसिय. 23) P गुज्झयनमिअत्य, P जहसिया, P सिन्निहिया, P अहि च दीसंति न मुनंति वययदं बहुवयणहो. 24) Jadds च after वयणइं, J च for व, P रमिक्नंति चंडायलइं द्रायलइं च- 26) J एण for णाण, J विणिम्मविनं, ■ पल्लवगाभीएण. 27) म तीय, P दिसाबिहाए निस्सही निमन्ना, P एरव for बत्थ. 28) म repeats साहुगा, P ता for तो, P कि पि for के पि, P repeats वहुबणो for चहुबणो. P ता बल्लिय. 30 > J मिर् for मिद्, J लेखितो, J उअय, P उदयाहारिया-

का कुता होहिह एल्ब मे पठली, ता इमिया चेव वचामि' ति चिंतवंतो समुद्रिओ कुमारो । जाव थोवंतरं गमी ताव वेच्छइ 1 नाचरिया-बंदं जल-सरिवारोबिय-कुटवं। तं च दट्टण तस्त व सम्मास्त्रमो जिहुय-पय-संचारो गंतुं पवलो । मणियं एकाए 8 माबरियाए 'मा, एसा डण कुवल्यमाला कुमारिया चेय सर्व जाहिह, ण व केमाह परिणावेहिह'। अण्णाए भनिर्व 'किं म रूवं 3 क्षुंप्रं । कि तीय या बिहिणा बिहिया वीवाह-रत्ती, जह जाम रूद-जोव्यण-विकास-स्रोहरग-मडप्फर-राध्यया कुल-रूद. निहव-संयुज्जो वि जेच्छ इ जरणाह इसो'। अज्जाए मिवर्य 'केरिसं तीए क्वं जेण एरिस्नो महण्करो'। अज्जाए भनियं 'किं 8 तीप् ज सर्व संदर्र संदरेज मोर-कलाव-सरिसेण केस-पन्भारेण, कमळ-दल-जिलीण-भमर-जुवलेण व अध्वियत्तपूर्ण,ते**ळ-बा**रा- 6 ससुजायाप् णासियाप्र, पुण्णिमायंव-सरिसेणं मुहेणं, हरिय-कुंभ-विष्ममेनं वणबहेर्णं, मुहि-नोउहेणं मञ्झ-देसेणं, कणय-कवाब-सरिसेण विवंबवहेणं, मुणाल-णाळ-सरिसेणं बाहा-बुबलेणं असोय-पलुबारुगेणं चरण-करवलेणं किसीए हवं वण्णीवड'। 9 अण्याए भविवं 'हं केरिसं तीए रूर्व, जा काला काल-वण्या विकिट्ट-ममर-वण्या' । अण्याए भविवं 'सर्चं, सर्चं' । ताए 🤋 भणिषं 'कोम्रो सगइ, काला किंतु सोहिया'। मण्याय सणिषं 'मणेष-मुत्ताहरू-मुवण्य-रपणालंकार-वेवहवा महं तीए माणे कंदेनि'। सण्यापु भविषं 'ज पृत्य रूवेण ज वा सण्येण, महादेव-देवी पसन्या, तीसे सोहमां विष्णं'। सण्यापु अधियं 12 'एरिसं कि पि उवबुखं जेण से सोहमां जायं'। सण्णायु मणियं 'जे होड ते होड अध्य से सोहमां, कीस उण ण परिणि-12 आहु' । अण्णाए भणियं 'किर केण वि आणएण किं पि हमीए साहियं तप्पमुहं चेय एस पादमो लंबिओ' । 'तं किर को**ह** जड़ सिंदिहिंद सो सं परिणेहिंद, अण्णहा ण परिणेहिंद ति येणी-वंधं काऊण सा ठिय'ति भणंतीको ताओ भद्दकंताको । 15 कुमारो वि सहास-कोकहरू-फूक्क-जबज-जुबस्त्रे चितित्रं पयत्तो । 'अहो, लोगस्स बह-वत्तव्यालावत्तर्ण । ता बबह तं रिसिणो 15 वयणं जहा पादयं लंबेहिड सि । तेण जयरिं पविसामि । सविसेसं से पउत्तिं उवलहामि' वितयंतो उवगमो कं पि पएसं । दिदं च महंतं महं। तत्य प्रिष्ठभो एको पुरिसो 'भो भो पुरिसा, हमो कस्त संदिरवरी' ति। तेण भणियं 'भट्टा भट्टा. 18 ज होह इसं मंदिरं किंतु सन्ध-बहाजं सहं'। कुमारेज चिंतियं 'भरे, पृत्य होहिह फुडा कुवरुवमाला-पउत्ती । दे महं चेय 18 पिन्नसामि'। पिन्नेद्रो य महं । दिद्रा य तेण तम्मि चट्टा । ते य केरिसा उण । अवि य ।

काडा कण्णाका वि व माकविव-कणुज-गोल्लवा केह । मरहट्ट व सोरट्टा उक्का सिरिशंड-सेंधवया ॥

21 कि पुण करेमाणा । अवि थ ।

षणुषेश्रो फर-लेड्डं असिवेणु-पर्वस-कणय-चित्त दंदं य । कुंतेण श्रउडि-द्वतं बाहू-जुज्मं णिउदं च ॥ आक्षेत्रस-तीय-बाहय-माणय-डोविश्वित्र-सिमाडाईयं । स्वित्रसंति के वि उत्ता उत्ताण य णवणाई च ॥

5 २४४ ) ते व तारिले दरिङम्म-महाविध-वारण-सरिले पछोएंतो पविद्वो कुमारो । दिद्वाणो व तेण वक्साण- 24 मंडलीको । विंतियं कुमारेण 'अण्, पेच्छामि पुण कि सत्थं वक्साकीयह । तजो अल्लीगो एकं वक्साण-मंडलिं जाव पयह-पद्य-कोवागम-वण्ण-विवारादेस-समासोबसगा-मगाणा-णिउणं वागरणं वक्साणिकाइ ति । अण्णत्य क्व-रस-गंध-फास-सह-27 संजोब-मेत्त-क्रपणा-कवत्य-खण-मंग-मंगुरं कुद्ध-दरिसणं वक्साणिकाइ । कत्थह उप्पत्ति-विगास-परिहाराविध्य-णिकेग-सहावा- 27 यक्त-पवइ-विसेसीवणीय-सुद्द-दुम्साणुभवं संख-दिसणं उग्गाहीयह । कत्थह दश्व-गुण-कम्म-सामण्य-विसेस-समवाय-पवत्थ - क्व-णिक्वणाविध्य-भिण्ण-गुणायवाय-पक्वणपरा वङ्गसेसिय-दिसणं पक्षवेति । कहिंचि पद्मन्साणुमाण-पमाण-छक्क-णिक्क-30 विय-णिख-जीवादि-णस्थ-सव्यण्-वाय-पद-वक्षण्यमाणाइवाइणो मीमस्या । अण्णत्य पमाण-पमेय-संसय-णिण्या छल-जाइ- 30

<sup>1)</sup> P तफड़ा होहमे पउत्ती 2) P नविष्ण, P जुड़हं, उ च for महाप, P एक्कोप. 3) P साप एसा उ om. कितहनं सुरं, P कि सहनं. 4) P om. तीय, P adds म befor ' विशिषा, J inter. विहिना & विहिणा, P विहिवा विहित्या के कि महनं. 4) P om. तीय, P adds म befor ' विशिषा, J inter. विहिना & विहिणा, P विहिवा विहित्या के कि म करें में पूर्ण के कि म करें में पूर्ण के कि म करें में पूर्ण के कि म कि मा कि

। किमाहत्वाण-बाहणो णह्याह्य-वृतिसण-परा । किहिनि जीवाजीवादि-पगत्याणुगय-दश्वद्विव-पञ्जाय-णय-णिरूवणा-विसागो- । वारुद्द-णिबाणिबाणेयंतवायं परूर्वेति । कत्यद् पुदृद्-जल-जलणाणिखागास-संजोव-विसेसुप्पण्ण-चेयण्णं मर्जा-मदं पिव अस्त्रणो प्रतिथ-वाय-परा कोगायतिग ति ।

§ २४५ ) इमाई च बहुष कुमारेण चिंतियं। 'महो, बिजवा महापुरी जीए दिस्सणाई सन्दाई पि वक्साणीयंति। भह जिडका डवज्यायः। ता कि करेमि किंग्वि से चारूणं, भहवा ज करेमि, कन्नं पुणो विह्रहह। ता कारेयस्वं मए कन्नं किंति चिंतिकण भण्यत्य चिंत्रवो राय-राणजो। भवि व। तत्थ बि

के वि णिमित्तं अवरे मंतं जोगं च अंजणं अण्णे। कुहवं घात्रस्वायं जिम्सणि-सिद्धिं तह् व सत्तं च ॥ जाणंति जोग-मालं तत्यं मिच्छं च जंत-मालं च। गारुळ-जोइस-युमिणं रस-वंध-रसायणं चेव ॥

9 छंदिवित्त-णिरुतं पत्तच्छेजं तहेंद्यां च । दंत-कय-लेप्य-कस्मं चितं तह कणय-कस्मं च ॥ विस्तार-तंतं वालय तह भूय-तंत-कस्मं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाइं सत्थाण सुम्बति ॥ तभो कुमारेण चिंतियं । 'अहो साहु साहु, उवज्याया णं बाह्त्तरि-कला-कुसला चडसिट्ट-विण्णाणक्ष्मंतरा व एए' ति 12 चिंतयंतो विलिभो अण्णं दिसं राय-तण्यो । तत्थ य दिट्टा अणेए दालि-वट्टा केवल-वेय-पाड-मूल-बुद्ध्-विरयरा चट्टा । ते उप १४ केरिसा । अवि थ ।

कर-पाय-कुढिल-केसा णिह्य-चळण-प्यहार-पिदुलंगा। ढण्णय-सुय-सिहराला पर-पिंड-परूठ-बहु-मंसा॥

15 धरमध्य-काम-रहिया बंघय-घण-मित्त-बित्रया हूरं। केहत्य जोव्यणस्या बाल धिय प्रविस्या के थि॥

16 पर-जुवह-दंसण-मणा सुहयत्तण-रूज-गन्निया हूरं। उत्ताण-वयण-जयणा इट्ठाणुग्यट्ट-मट्टोक् ॥

ते य तारिसे वृत्ति-बट्ट-छत्ते बट्टण चितियं। 'अहो, एत्य इमे पर-तित-तम्गय-मणा, ता इमाणं वयणामो माणीहामि

18 कुवरूयमालाप् लंबियस्स पाययस्स प्रवर्ति। महीणो कुमारो। जंपिको प्रयत्तो। 'रे रे आरोष्ट, भण रे जाव ण पर्मुस्स । 18 जनार्दन, प्रच्छुं कृत्य तुब्से कुछ जिम्बद्धया। नेण भणियं 'साहिउं जे ते तनो तस्स वल्क्ष्यपृत्त्यहं किराबर्द तणप् जिम्बद्धया। तेण भणियं 'किं सा विसेस-मिहला वल्क्ष्यरृत्तिया। तेण भणियं 'बहहा, सा य भडारिय संपूर्ण21 स्वल्क्ष्यण गायत्रि यदसियं। अण्गेण भणियं 'वर्णिंग कीहरां तत्र भोजनं'। सण्गेण भणियं 'चाई भट्टो, मम भोजण श्रा स्पूर्ण२1 स्वल्क्ष्यण गायत्रि यदसियं। अण्गेण भणियं 'कृतु चडति तत्र, हृद्ध्य उत्ताव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंघसिः'। अण्णेण भणियं 'करे रे वट्टो महामूर्त, थे पाटलिपुत्र-महानगरावासक्त्ये ते कुत्था समासोक्ति बुक्तंति। अण्णेण भणियं 'क्समदिति हर्षे अस्तिति'। अण्णेण भणियं 'काइं कजुं'। तेण भणियं 'कित्रिं। कण्णेण भणियं 'काइं कजुं'। तेण भणियं 'कित्रिं। कित्रिं। तेण भणियं 'करे, महासूर्ति'। अण्णेण भणियं 'भट्टो, मसं त्वं विद्राधः, कि पुणु भोजने स्पृष्ट माम कथित। तेण भणिय 'करे, महासूर्तः' वासुकेवंदन-सहर्ण कथ्यति'। कुमारेण य चितियं। 'अहो, असंवद्यक्तराह्यक्तां वाख-देतियां। अद्या को

<sup>1 )</sup> म न्यानिणो, P नहवाहय, म P "जीवाह, म "पटस्वाणुवन, P "णुगनदब्बाष्ट्रह-2) १ 'तिश्वाणयं. J "णेअंतवातं, P "वाय क्रवेति, J "जलगणिला", J विसेत्रव्याणाचे । गां, P सर्व for भटं. 3 > J चात∙, P परलोबगायगिति F 4) P trans. दरिसगाइ after पि, अ वक्खाणियति. 5) s inter. करेमि & किचि. 7) अ जोअं, म जक्खण, अ तहेब, P खर्फ. 8 > म जी भगारुं, P मिरथं च जैत्तमारुं, P गाइडमारसामिणं, म जीतिसः 9 > म छत्रविति, म तहेय इंद P तहेरवारुं, Jom. the line दंतक्ष्य etc. 10) अञ्चल, अध्वाणि, अस्ताई. 11) ए उवस्त्राया, ए बाहुतरिकाला, अविष्णाणह (अ?) सरा य एपति. 12) P चलिओ for बिलिओ, P दिस्तिराय, J om. य. J अणेये दालिबिहा, P अणेय, P वेयपाय-, P om. बुद्धि, J ते पुण 14) म अञ्चय for उण्णय, म बहु मासाः 15) म जण for धण 16) म मुक्त गर्दा 17) म नारिसं, म दालिबिह, म inter एस्थ र्थ इमे, १ आणिहासिः 18) ३ पात अस्स, ३ ऑप्टरं १ अंपियं, १ आव न पशुद्धण्यः 19) ३ पुच्छः कत्थ, ३ भगिओ, १ ०००० ते, उ वरुक्य इ एस्ट्राइ , Jom. किराइइं. 20) अने विसे for विसेस. The passage अहहा to क्यांत (lines 20-26) is found only in 3; it is given in the text mostly as it is with the restoration of quit. 21) महो or हते. 22) हच्च or हद्द्य. 23) हे 18 added below the line. 24) म्रासाइ or नरकाइं. Instead of the passage अनुस्त to कुथबूल found in J and adopted in the the text above, P has the following passage which is reproduced here with minor corrections: 'अहड कंड संड सुनिइहास होल माल भड़ारिया द त्रिय सरस्ति-जरसिया'। तेण भणियं 'अरे, दुश्चारिणी सा'। 'अहह इमं कुअक्षर-नवस्थप्क मात अटारिया गंगादेवि जरसिया भरमीकरेखा'। तेण मणियं 'अरे स्वं मुंज्यमान्या सा सस्यहेष्टि दीर्ब धवलेष्टि लोचनेष्टि निरकृति' । तेण मणियं 'हुं हुं मसन्य चालि निरीकृति काइं वरसदी सति म्हापुवर्णोहिवमि । तहि दीर्घ-ववरुक्तेचनेहि ग्रस्तीव पिवतीव कुंपतीव विकुंपतीव बक्षिण्डि निरिस्थिति '। तेण भिगर्व 'अरे, तथा मणियं सा दुश्चारिणी न होति । अब च त्वं सरपृतं निरीक्ष्यति । परस्परं विरुद्धं पहु वचतु । तेण मणियं 'अरे न-बाणाहि कामशास्त्र मदीय-गुरु।बिद्ध । यदि भवति मात्त सीतसनी व दमयंती अप्सर तद्षि धमति' ।. In the following conversational passage the readings are exhaustively noted and the passage is faithfuly reproduced as in one or the other Ms. 26) P om. य. र चितिर्ज, र कल्लालायसणे बालदेसिआणे । P लावसणे मुरुबखबहुयाणे ।

24

27

1 अण्यो बाबारो इमाणं पर-पिंड-पुट-देहाणं विज्ञा-विष्णाण-णाण-विजय-विरहियाणं चट्ट-रसायणं मोत्तूणं' किंतवंतस्स भणिवं 1 अष्णेणं चट्टेणं 'भो भो सहउत्ता, तुम्हे ब-याणह् यो राजकुले बृत्तांत'। तेहिं भणियं 'भण, हे ब्याझस्वामि, क बातां 3 राजकुले'। तेण भणियं 'कुनलयमालाप् पुरिस-देविणीप् पायको लंबितः'। इमं च सोऊण अप्योडिऊण उद्विको एको 3 चहो । भणियं च गेणं 'वित् पांडित्येन ततो मइं परिणेतम्य कुनलयमाल'। अण्येण भणियं 'करे कवणु तउ वाण्डित्यु'। तेण भणियं 'वरंगु वेद पदिसे, त्रिगुण सन्त्र पदिसे, किं न पाण्डित्यु'। अण्येण भणियं 'करे ण मंत्रीहें तृगुणेहिं परिणिज्ञह । को सिहयद पाए भिंदइ सो तं परिणेह'। अण्येण मणियं 'कहं सिहयओ जो म्वाथी पदिसे'। तेहिं भणियं 'कहसी रे विव्यासकामि, गाथा पठिस ले'। तेण भणियं 'इम म्वाध।

सा ते अवनु सुप्रीता ब्रह्मध्य कृतो बर्छ । यस्य यस्य यदा भूमि सर्व्यत्र मधुसूदन ॥ तं च सोकण अण्णेण सकोपं मणियं 'बरे बरे मूर्ख, स्कंघकोपि गाथ भणसि । अम्ह गाथ ण पुष्कृह' । तेहिं भणियं 'स्वं ९ पढ अहो बजुस्वामि गाथः' । तेण अणियं 'सुट्ट पढिमि,

आहं कर्जि मस गय गोदाबरि ण मुयंति । को तहु देसहु बावतङ् को व पराणह वस्त ॥ 19 बण्णेण भणियं 'करे सिकोगो बम्हे ण पुष्छह, ग्वासी पठहो' । तेण भणियं 'सुट्ट पढिम ।

तंबोल-रहय-राजो अहरो दृष्ट्वा कासिनि-जनस्स । अन्हं चिय खुभइ मणो दारिद्र-गुरू णिवारेइ ॥' तजो सब्बेहि वि भणियं 'अहो भट्ट बजुस्वासि, विद्यन्त्र-पंडितु विद्यावंतो ग्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतन्या'। अण्णेण भणियं 16 अरे, केरिसो सो पायओ जो तीए कंविओ'। तेण भणियं 'राजांगणे महं पढिड आसि, सो से विस्मृत, सन्तु कोंकु 15 पढाँत' ति ।

्र २४६ ) इमं च सोऊण चट्ट-स्सायणं चिंतियं रायउत्तेण । 'कहो, अणाह-विष्टिगांगं क्रसंबद्ध-पर्कावत्तणं चट्टाणं ति ।

18 सम्बद्धा हमं पृत्य पहाणं जं रायंगणे पायओं लेबिओं ति पउत्ती उवल्रद्धा । ता दे रायंगणे चेव वच्चासि' ति विंतेनो िणक्षतो 18 रायतणमो मवाभो, पिबट्टो अपरीष् विजयाए । गोउर-दुवारे य पिवसंतस्स सहसा प्रवाहयाहं तूराहं, आह्याहं पडहाहं, पविजयाई संखाई, पिद्धं मंगल-पाडप्ण, जवजवातियं जगेण । तं च सोऊण चिंतियं कुमारेण 'करे कत्य एसो जय
श्रा जवासहो तूर-रवो य' जाव विद्धं कस्स वि विश्वयस्य किं पि ककं ति । तओं तं चेय सउणं मणे चेत्वं गंतुं पयत्तो जाव 21 योयंतरे विद्धं हमिणा अणेय-पालय-पसारियाबद्ध-कव-विक्कय-वयत्त-पबहुमाण-क्ल्यएल-एवं हट्ट-मग्गं ति । तत्य य पविसमाणेणं विद्धा अणेय-देस-आसा-कविवाप् देस-विण्य । तं जहा ।

असिणे णिटुर-वयणे बहुक-समर-सुंजण अलजे य । 'अडहे' ति उछ्छवंते अह पेच्छइ गोछए तत्य ॥

णय-णीइ-संबि-विग्गह-पदुण बहु-जंपण य पयईए । 'तेरे मेरे आड'ति जंपिरे मज्जदेसे य ॥

णीहरिय-पोट्ट-दुष्वण्ण-सहहण सुरय-केलि-तिक्षच्छे । 'एगे ले'-जंपुले अह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥

कविले पिंगल-णवणे भोयण-कह-मेत्त-दिष्ण-वावारे । 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य अह अंतवेण य ॥

उत्तुग-यूल-बोणे कणपम्बण्णे य भार-बाहे य । 'सारे पारि' जंपिर रे कीरे कुमरो पलोण्ड ॥

1 > P इमाण, J नुद्ध िप पुट्ठ, P om. पुट्ठ, P देहनद्धाणं for देहाणं, P विश्वाणनाण, J निरहिशाण, J भणियमण्णेणः 2) P अक्रेण, P तुम्मे for तुम्हे, P नयाणह, P ब्लांन: (?), P हो for हे, P का for का 3 > P राजकुलो, P पुरुप-, J पातओ P लंबिओ, P अध्योडिकण, 3 inter. एको के उद्विओ 4) P अही for नही, P om. न, P लेग, P तनी हमं परिणेतन्त कुवलयनाला। अञ्चेण, P श्रमण तन्नो, P पांडित्युः 5) मणिखं, P सहंग, म om. वेड, म विद्युणमञ्ज घडमि कि न P तिउणमंत कडूमि किक, P पांडित्यं। अक्रेण, P न, म तुगुणेहि P त्रिगुण गर्देः 6 ) म सहिती P सहिअत, म पातौ for पाय, म परिणेति, म सर्हितजन्त्रीयााथी, र भणिअं. 7) र व्याप्रसामि गाथ:, र ०००. पटलि त्वं, र भणिअं, र इम स्वाथ P इमा स्वाथा. 8) Instead of the verse सा ते भन्तु etc P has the following: अनया जगना मोगमंथरया तथा। अन्यतीप वर्जल्येमं हृदये विहितं पदं ॥ 9 > P अक्रेण, अ अणिकं, P मुक्खा, P पि ग्वाक्षा, P गाथ न पुच्छह, अ अणिकं, P चव for स्वं पठ. 10 > J यज्ञस्वामि (१), P आधारिक गाथः 11 > अ आए कर्ष्पे for आई कर्षित, P गया गोयविद न, P को तह के देसह, अ आवतित P आवर, र पराणित वात्त P पराह वत्त क्रेण भणियं 12) र भणिकं, P adds एसी before अस्हे, P न, P पढडुं तेहिं भणियं पढतो। तेण भणियं सुह, उ भणिन in both places. 13 > उ अहरी कामिनि इट्टा अम्हं चिल P अहरी इट्टा कामिनी [Better read दट्टूण for दृष्टा ], उ क्खुमह P क्षुमह, P दालिइ, P निवारेश. 14) P सन्वेह मि मणियं, उ भणिअं, उ यज्ञ स्वामि (?), P विदय्भवंबित्वविद्धमंती, P अक्षेण. 15) P om. अरे, उ पातओ, उ तीव, उ मणिओ, P राइंगणे, उ पिठतु P पढिउं, P आसि सा विस्तु सन्नो लोकु: 17> P वह for चहु, P अही वेयपायमृदवुद्धीणं असंबद्धपलावित्तणं छत्तवहाणं ति. 18) म पातओ, म पतित्ती for पउत्ती, म ते for ता, P om. दे, P त्यंगणं, म बेअ, P वितयंती. 19) P नवरीओ, P दुकारे, P om. य, adds जो before सहसा, र पहट्याई प्विज्ञाई. 20 > र -वादएणं, P एसी जयासही, P om. य. 21 > P विवाही त्ति for कि पि कर्ज ति, P om. तं, J सउणमणेण 22) P थोवंतरे, P अणियवणिय, J पणियपसारया, J वहूमाण- 24> P कसिणा निहर, Р अरडे. 25) । पीति । पद्धप, । जंधिरे य पयतीयः 26) १ दुनमः, १ पसे हे [पन्ने हे], । जंबुहे, । सागधे कुमारी 27) P लोयणकदिक्तमेत्तवावारे, P किं ते किं मो, J जिय for पिव, P जंपितो, P om अह, J अंतवेते P अत्तवेषः 28) J विण्णे P'बन्ने, J वारि, for पारि, P अवरे for रे, P कुमारी.

विश्वण्या-दाण-पोरुस-विश्णाण-द्या-विविध्यय-सरीरे । 'प्हं तेहैं' चवंते बक्के उण पेरळप क्रमते ॥ 1 मारुलिय-मिड-महबए गंधम्ब-पिए सदेस-गय-चित्ते । 'चउहर मे' भणिरे सहए वह सेंधवे दिटे ॥ कंके खंडे य जड़े बहु-ओई कविष-पीण-मुणंगे । 'अपमें तुप्पाँ' अणिरे बह पेच्छह मारूए तत्तो ॥ घय-क्रोणिय-प्रदेने घम्म-परे संबि-विगाहं-णिउणे । 'णउ रे मक्कं' मणिरे वह पेच्छह गुजारे सबरे ॥ वहाओलित-विलित्ते कय-सीमेते सुसोहिय-सुगत्ते । 'अग्हें काउं तरहं' भणिर वह पेरखए लाहे ॥ तण-साम-महह-देहे कोवणए माण-जीविको रोहे । 'भाउय भर्गा तुम्हे' भणिरे वह माठवे दिदे ॥ उक्कर-दर्पे पिय-मोहणे य रोहे पयंग-वित्ती य । 'अहि पाँडि मरे' मणिरे पेच्छह कण्णाहणु अण्णे ॥ कृष्पास-पाउयंगे मास-रई पाण-मयण तक्षिच्छे । 'इसि किसि ग्रिसि' भणमाणे अह पेच्छड ताइए अवरे ॥ सन्व-कला-पत्तदे माणी पिय-कोवणे कढिण-दंहे । 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए प्रलहए अवरे ॥ दर-मदह-सामलंगे सहिरे बहिमाण-कलह-सीले य । 'दिण्णले गहियले' उल्लविर तत्य भरहटे ॥ पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोहे । 'बाटि पुटि रॉर्ट' भणंते अधि कुमरो पलोण्ह ॥ 12 इय अट्ठारस देसी-भासाउ पुलङ्कण सिरिद्तो । अण्णाह्य पुल्लूई सस-पारस-यव्यरादीण ॥ 12 🐧 २४७ ) तस्स य तारिसस्स जन-समृहस्स मज्झे कं उन भाळावा सुन्विठं प्यत्ता । भवि य । दे-देहि देहि रोयह सुंदरमिणमो ण सुंदरं वश्व । ए-एहि मणसु तं चिव महब तहं देमि जह कीयं ॥ सत्त गया तिपिण विया सेसं अहं पद्ण पादेण । बीसो व यहबीसो वयं च गणिका कणिसवाया ॥ 15 भार-तयं भह कोडी-लक्षं चिय होट्ट कोडि-सयमेगं । पङ-सय-परुमद-परुं करिसं मासं च रत्ती य ॥ होइ धुरं च बहेडो गोत्थण तह मंगलं च सुत्ती य । एयाण उवरि मासा एए कह देमि एएहिं॥ कह भंडे संवरियं गेण्हस सुपरिक्खिकण वच्च तुमं । जह खजह कह वि कवड्रिया वि एगारसं देमि ॥ 18 एवं च कुमार-कुवरूयचंदी विदर्श-मग्गेणं वच्चमाणो भगेए विणयाणं बह्वावे लिस्रुणेंनो गेतुं पयत्तो । कमेण संपत्तो भगेष-णायर-विलया-धवल-विलोख-कोयण-मालाहिं पलोइकंतो रायंगणं, जं च अंगय-गरणाह-सहस्स-उड्रंड-नंडविय-सिहंडि-कलाव-21 विणिम्मविय-छत्त-संकुर्छ । तत्थ सब्बो चेव णरवइ-जणो करयल-जिमिय-मुह-कमलो किंपि किंपि विंतेंतो कवियणो विव 21

§ २४८) कुमारेण अणियं 'ता एस पायभो केणह् कम्मि अणिए प्रिजो ण प्रिजो **वा कहं जाणिय**च्यो'। तेण 27 अणियं 'सा चेय जाणह् कुवल्यमाला, ण य अण्गो'। कुमारेण अणियं 'कहं पुण पद्मजो होह जहा सो चेय 27 हमो पायभो जो कुवल्यमालाए अभिमजो'। तेण अणियं। 'अश्यि पद्मजो । कहं। हमस्स पायस्स पुण्यमेव

त्ति । कुमारेण भणियं 'केरिसो सो पाओ' । तंण भणियं 'पृरिसो सो' । भवि य । 'पंच वि पउमे विमाणिम्स ।'

दीसह । तं च दहुण पुच्छिको गरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस गरवह-लोको एवं दीण-विमणो दीसह' ति । तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एत्थ राहणो भूया कुवलयमाला णाम पुरिसदेसिणी, तीय किर 24 पायको लिबिजो जहा 'जो एयं पायं पुरोहेह सो मं परिणेहि' ति । ता तं पादयं एय सब्बो खेव गरवह-लोको चिंतेह य'॥4

1) प्रतिहार तेहुं, प्रदक्षेत्र प्रकृतानं 2) प्रमुलकि मिद्रमद्वान, स्साप्त, स्वसे दश्ली ior च (व) उदय से of ज, P सुहसे अह, प्रदिद्धो. 🔞 🕽 प्रदेकि P केने, P कांगे, प्रतया तुष्पा P अप्या तुष्पा, प्रमाहण P कारूपः 👍 🗸 प्रकोलियः ! विमाहे. 5> ! सी ंते सोहि ं गत्ते, अ शहस्त काई तुम्हं मितु भणिरे for अमृं etc., अ om. अट, ! अण्छत for अह 6 > P जीवणे, P भारय, P तुम्मे for तुम्हे, उ दिट्ठी 7 > उ एय for य (before नोंदे), उ अदि पोणिडमरे P अडिपाटिरमरे 8) म जुरु for रुई, म असि for इसि, म मिज for मिसि, म अजमाओं 9) उ सत्य for स.न, उ पसट्टा म परमट्टे, उ देही. 10) P सहिए अद्याण, P दिश्हे, मा (ठा?)हि for महिचके (written twice in P). 11) P गांच for गर्चे, म मोइणे, P मायणे रोदे । अद्भिगढिमणंति अवरे अधे कुमार्गे, उ र्राटे मणते रोधे कुमार्गेः 12) उसिरियत्तो, P लिरियते । अन्नेहर्य पुरुषती जवसपारस, उ अण्ण ईय पुरुषई, उ पन्वरादीय ए बष्धरातीय - 13 > उ जनसम्ब्रहस्य सन्दे काऊण अलावा, एकेण उपा 14) ए दहेरि, ए स for ण, ए एएहि, उर्कारं. 15) उत्तरस मना for सन्त गया, उथिम सेस. ए पऊन पाण्या बीसो अद्भवीसी, अक्षिमस्वाता १ गणिसप्रायाः 16) अस्त, । adds हो ह after अह, १ स गिर चिय हो इ, अकी दिस्तमे के । पलसत्तप", र रतीया १ रत्तीसं. 17) On the verse होई etc. we have a marginal note (1111) like this (with numerals below the words): क्षिया र्री। महेसक है। सह १५, पविर्ता/७। उन्गुर। आंगुल १००। देश कि text of snumbers धुर्र as 2, बहेदो as 6, गोरवण as 4 and नुसीय as 20. अ उविद्यांसा एते, उपलेहि. 18 > असणी संविरतं, J एआरसं. 19) म om. च, म उहार्वे 20) म नार्य for जाबर, म om. जं, म adds केरिसं before अर्ज्य, म उहंड, J तण्डविआ P तड्डविय. 21 ) P निस्मिय, Jom. one किशि, P वि for विव. 22 ) P नरनाइ उत्तो, J रायउत्ता, J adds एस ufter कीस, Pom. एवं. 23) Pinter. ज (स) & एस, P ग्वणो, P पुरिसनेसिजी, P वय for तीय. 24) अपातओ, अपातयं पूरेहिति, J ति for त्ति, P पाययं, J चेश, J विश्तेष तिः 25 > P on. मी, J पातओ for पाओ, J writes twice पंच वि पन्म विमाणस्मि 26) न्रपातओ, न्रमणिते मध्यिम् अभिन्न न्रप्तितो ण पूरितो. 27) मध्या स् 28) न्यातओ, न्रपातयस्स for पायस्स-

15

21

24

े तिष्णि पादे इसाप् काढण तोक्षए पश्चितिय युद्धिण महाभैदारिम पश्चिते । तेण कारणेण पृष्टियं ति जो प्रमाणं जे । पुण तीप् रह्यं तं तत्य पाद्यु घडिहि ति तजो तं परिणेहिह्' ति । हमं च सोऊण चितियं रायडतेणं 'अहो, चुंदरं जायं । जेण सुपरिश्चित्रो पाद्यो प्रेयन्त्रो ति । ता दे चितिम, अहवा किमेत्य चितियह् । 'पंच वि पडमे विमाणिम्म'। 3 'अन्हे तिम्म पुरसे विमाणिम्म उप्पण्णा तवं च काऊण । कि पुण ताए एत्य पाद्यु जियद्ध-पुन्यं' चितिऊण, हूं आरिष,

कोसंबि-धन्मणंदण-मूले दिक्खा तवं च काळण । कय-संक्रमा जाया एंच बि एउमे बिमाणिनम् ॥

6 मही जिन्दिच्यं मायाहब्यत्तणं मायाहब्यस्स जेण केरिमो पादय-बुत्तेतो कुढिल-मग्गो कन्नो, हमीए कुनलयमालाए मोलंबिमो । ६ ताव य उद्धाहलो नमुह-सह-गंभीरो कल्यलारानो जणस्त रायंगणिम । कि च जायं । पलायंति कुंजरा । पहायंति तुरंगमा । ओसरंति णरवहणो । पलायंति नामणया । बिव इंति खुजया । वित्यकंति चीरा । बंदित नीरा । कंपति कायरा । ॥ सम्बहा पल्य-समए व्य खुमिओ सब्बो रायंगण-जणवजी ति । चिंतियं च कुमारेण । 'को एसो अयंहे चेय संभमो' ति । ॥ पुलोह्यं कुमारेण जान दिद्दो जयवारणो उम्मूलियासाण-संभो पाडियारोहणो जणं मार्यंगो संमुहं पहाविन्नो ति । जावि य । तुंगत्रणेण मेरू व्य संरिमो हिमागिरि व्य जो धवलो । हत्य-परिहत्य-विल्लो प्रवर्ण पि जिणेज वेगेण ॥ तजी,

रणंत-छोइ-संखरं झरंत-दाण-वेच्मरं सरंत-पाय-बंधणं छलंत-रृष्णु-चूलयं । चलंत-कण्ण-संखयं पुरंत-दीइ-चामरं रणंत-हार-घंटयं गलंत-गहवासयं ॥ विद्वं तं जयकुंचरं । अवि य ।

संवेख्डियगा-हत्यो उण्णामिय-संघरो धमधमेंतो । मारेतो जण-णिवहं भंजतो अवण-णिवहाई ॥
 दाण-जळ-सित्त-गत्तो गंधायद्विय-रणंत-ममरुङलो । पत्तो कुमार-मूळं मह सो जयकुंजरो सहसा ॥

्र २४९) तं च तारिसं कुविय-कपंत-सच्छहं दृदूण जणेण कंपियं। 'बच्यो बच्यो, श्रोसरह बोसरह, कुविओ एस 8 जयहाथी। तं च तारिसं कछयछं भायण्येकण राया वि सर्अतेउरो आरूडो भवण-णिज्जहण् दृहुं पयत्तो। कुमारस्स य 18 पुरको दृहुण राष्ट्रणा भणियं 'मो मे' महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ वावाइजसि तुमं बालको' ति। तओ तहा-भणंतस्स राष्ट्रणो जणस्स य हा-हा-कारं करेमाणस्स संपत्तो कुंजरवरो कुमारासक्यं। कुमारेणावि

21 संबेख्डिकण बन्धं बाह्नं तस्त हत्थिणो पुरबो । कोवेण धमधमेंतो दंतच्छोहं तिहें देह ॥
हत्थं-परिहृत्येणं ताब हुओ करयलेण जहणिमा । रोसेण जाव विल्ञेजो चलिको तत्तो कुमारो बि ॥
पुण पहलो सुट्टीए पुण वलिको करिवरो सुवेएण । ताब कुमारो चलिको परिख्यम-आए गयबरस्स ॥
व। बल्ह सल्ह गजह धावह उदाह परिणको होइ । रोसेण धमधमेंतो बक्काइबं पुणो ममह ॥
जाव य रमिउब्बानो णिप्कुर-कर-धरिय-कण्ण-गुचलिल्लो । दंत-मुसलेसु बक्लणं काउणं ता समारूढो ॥
तत्थ य समारुहंतेण भणियं कुमार-कुबल्यचंदेण ।

27 'कोसंबि-असमंगरण-सूले विक्ता तवं च काजल । कय-संत्र्या जाया पंच वि पडसे विमाणिक्य ॥'
तं च सोजल 'अहो पूरिजो पायजो' सि भर्णतीए पेसिया मरारंद-गंध-लुद्धा गयाछि-हरूकोळ-मुहिलिया निय-कुसुम-वरमाला
आरूडा य कंधरामीए कुमारस्स । राहणा वि भणियं पुरुह्यंगेण 'साहु साहु, कुवल्यसाले, अहो सुविरियं विर्यं, अहो
30 पूरिजो पायजो । ताव य जयजयावियं रायलोएंण 'अहो दिन्नो एस कोइ, अहो ण होइ सणुओ' सि । ताव य ३०
णिविदिया उविर दिन्ना अदीसमाण-सुर-पेसिया सुरहि-कुसुम-बुट्टी । जायं च तं पएसं जयजया-सह-सुहरूं ति ।
पुरुषंतरिम्म पहाइओ महिंदकुमारो जयकरिणो मूले । भणियं च णेण 'अय महारायाहिराय परमेसर सिरिट्डवम्म-

<sup>1 &</sup>gt; १ पाए, १ लोगा, रिन गोलए, १ भंदारे, उपितां, उपितां, अपितां, १ ने पुयमाणं. 2 > उतिए इद्ध, १ ०००. तं, १ पायए, उधिहिति तती त, उपिलिशित । १ परिणिहिवर्षि, १ कुमारेण रिन स्वायक्षेणं. 3 > १ भ्परिनिख्य पाई शे प्रशि ति, उप्तिक्वो, १ वितेत, अंवत्वति, अवितेत । विवेदि ते । विवेदि । विवेदि

1 जंदब कुमार-कुवळमचंद इवसागुर्वस-बार्जकुर सोम-साहा-महबल-सिबंक बजोज्ज्ञापुरवरी-तिलय णरवर-पुंबरीय साहसालं- 1 कार विज्ञा-परिवार घरणी-कंप पर-बरू-खोह माण-धण कछा-कुल्हर दक्खिण्य-महोयहि विणवावास दाण-बसण पणह-3 जण-वच्छक जब कुमार' ति । इमं च सोऊण स्त्रीका-वलंत-घवल-विस्त्रीक-स्त्रोयणेणं जियच्छियं रायतकारणं । 'अहो को 3 एत्य तायस्स पायाणं जामं गेण्हद्द् ' ति जाय पेण्छद्द् अणेय-जरणाह-पुत्त-परियारं जेट्टं सहीवरं पित्र महिंद्कुमारं ति । सजी तं च दट्टण पसरमाणंतर-सिणेइ-सब्भाव-भाव-पहरिस-वसुहुसंत-रोमंच-कंचुयंगेण बहिनो मन्म-पएसे जयकुंजरो, तन्नो 6 विसरणो, जास्त्रो य महिंदो, पसारिय-भुएण य समार्किनियं जबरोप्परं । पुष्किओ य 'जवि कुसलं महाराहणो, दह-सरीरा 6 देवि ति, सुंदरं तुमं ति । ताव य वरवहणा वि विजएण चिंतियं । 'बाहो, अच्छरीयं हमं। एकं ताव हमं चेव हमस्स ह्वाइसर्व, दुइवं असामण्य-जय-कुंजरालंघणग्यविवं महासत्तं, तहवं णरणाह-सहस्स-पुरको पाट-पूरणं, चटायं कुण दिव्वेहिं 9 कुसुम-वरिस-पूर्यणं, पंचमं महाराइणो रहवयमस्स पुत्तो ति । बहो, पावियं जं पावियम्यं वच्छाए कुवलबमालाए । साह 9 पुत्ति कुवस्यमाले, णिन्वाहियं तए पुरिसहेसित्तणं इमं एरिसं पुरिस-सीहं पावयंतीए। अहवा ण जम्मंतरे वि मुणिजो मिलयं मैतयंति'। भणिको य णरवहणा कुमारो 'समप्पेह जवकुंजरं हत्यारोहाणं, नारुहसु मैदिरं' नि । एवं च भणिको 12 कुमारो । 'जहाजबेसि' ति भणमाणो जोयरिको जयकुंजराको, जारूको य पासाय महिंद-दृहको, अवसासिको राहण 12 ससिगेहं । दिण्णाइं मासणाइं । गिसण्मा जहासुहं । पेसिया य राहणा कुवलयमाला, सिरोगेहं च पुलवंती मीहरिया य सा 🖔 २५० ) राष्ट्रणा मणियं 'को एस बुत्तंतो, कहं तुमं एको, कहं वा कप्पडिय-वेसो, किं वा मलिज-कुवेलो प्रथा

16 दूर-देसंतरं पाविको' सि । कुमारेण मणियं 'देव जाणिस श्विय तुमं । अवि य । त्रं ज सुमिणे वि दीसङ् चिंतिय-पुरुवं ण यावि सुय-पुरुवं । विहि वाउलीए पहको पुरिस्रो अह तं पि पावेह ॥ तेण दंब, कहं कहं पि मममाणो देख-वर्मणं अजं चिय संपयं एम पत्तो' ति । राष्ट्रणा भणिषं 'महिंद, किं पूसी हो जो

<sup>18</sup> तए पुष्किओ दढवम्म-पुत्तो एत्य पत्तो ण व त्ति । महिंदेण भागिर्य 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भागिर्य 18 'महिंदुकुमार, तुमं पुण कत्थ पुत्थ दाहिण-मयरहर-बेङालग्गं विजयपुरवरिं पुष्वदेसानी संपत्तो सि'। तेण भणियं 'देव

णिसुणेसु । जिथ्य तह्या वाहियालीए समुद्दकलोक्ट-तुरएणावहरिको तुम । अवि य ।

21 भावह उप्पष्टको इव उप्पष्टको चेय सचयं तुरको । एसेस एस वचह दीसह अहंमणे पतो ॥ तको हाहा-रव-सद-विक्रमरस्स रायलोबस्स अबहरिको तुमं। तको बाहिको राष्ट्रका तुरको तुन्काणुमस्य-ख्रमो सेस-वरबड्-जजेज य । तको य दूरं देसंतरं ज य तुज्ज पडती वि सुजीयह । तको गिरि-सरिया-संकुले पएसे जिवहिको पदणावस्त-24 तुरंगमो । तओ राया वि तुञ्ज पडत्ता बसंमावेंतो णिव दिखो मुच्छा-वेदमलो जाओ, नासासिनो च नरहेहिं पहंत-वाएहिं । 24 तओ 'हा पुत्त कुवजयचंद, कहिं मं मोतुं वबासे' कि मणमागो पुणो मुब्जिमो । तभी बासासिओ विजविडं प्यसी।

हा पुत्त कत्थ वश्वसि मोसूण ममं सुदुक्सियमणाहं । हा देव कत्थ कुमरो णिसंस ते बबहिमो सहसा ॥ 87 कि च बहुणा परायत्तो विव, उत्मत्तानो विव, गह-नहिक्षो विव, णहु-सण्यो विव, पणहु-वेयणो विव, सम्बहा गय-जीविक्षो 27 बिद ण चळड्, ण नलड्, ण जंपड्, ज फंद्र्ड, ज सुणेड्, ण वेयप्, ण चेतर् ति । तं च तारिसं दृट्टण मरणासंक-वेडमलेण मंतिय गण साहिओ से जहा 'सगर-चक्कवष्टिणो सट्टि-सहस्स-पुत्राणं धरणिंद-कोव-विस-हुयास-जालाबेळी-होमिश्वाणं णिहण-30 बुत्तेती तहा वि ण दिण्गो सोगस्स तेण असाणो । ता महाराय, कुमारो उण कंण वि दिस्वेणं अविस्त्ते कि पि कारणं 30 गणेमाणेणं, ता भवस्सं पावइ पडत्ती । पुच्छामो जाणप्, गणेंतु गणया, कीरंतु पतिणाशी, सुम्बंतु अवसुइओ, दीसंतु

<sup>2 &</sup>gt; P भरणीर्म,पापरबजलखोहमाणहणक्याकुलहर, J टाणवसाण, P पणदीयलवन्छल 3 > P adds लोल after विलोल, P लोबणमेर्ग. 4 > P पार्रवरियं जेंद्रसहोयरं 5 > P सम्भावतहरिस, ३ वसच्छलंतः 6 > P सुपहिं, P कुलर्स for 7 > उ देबीए ति । सुंदरी, P अच्छरियं, P om. इमं, P एवं ताव, उ चेश. 8 > उ रूपातिसयं, P जयअंजय-कुंजणस्वविदं, P पुरहओ, P पायपूरणं. 9) JP वडभम्मस्स, J adds नि before बच्छाए. 10) J णिब्बडिय उ for णिव्वाहियं, तए, P पुरिसवेसित्तर्ण, J adds च after इमं, P one पुरिस, J पावयंतीय 11 > P भणंति for मैतयंति, P कुंजहरं, उद्दल्थरोहाणं P हत्थारोहणं, उति for त्ति. 12 > P पसार्यः 13 > J णिमणो, P पुरुद्धवं तीए नीहरियाः 14 > P कप्पडीय, J करपडिनेसी नत्थ दूरदेसंतर पानिजी, P जैन for देन. 16) J पुर्ण, P मेर्स for पुन्नं before ण, J हओ and P पुर्ह् for पहजी. 17) म समामाणी दिव्य-, P adds वसेणं before संपयं, य पुत्ती for पत्ती, P om. गी जी. 18) य P उद्दरमा-, P om. एत्थ पत्तो, म्माहिंदेण, रश्सो for एस. 19) म् om. तुर्भ पृण, म्बत्थेत्थ 20) म् तुरणाव इरिभोः 21) म्प्स for चेय, 🕨 पुत्ती for पत्ती. 22) P उझा for तुउझा, उ भगं सेस. 23) P om. य after तओ, P दुउझा, उ संकुछप एसे. 24) P -विच्वलो ( इव looks like च ), J om. य. 25 ) ए भणमाणो पुच्छित्रो पुणो आसासि ने तनो निलवितं, P adds अदि य before हा पुत्त. 26) महा देव्व 27) P नह for णहु, P निय for मिन, मतहा for सम्बना. 28) P गुणह न नेय ति । तंच. 29) अ जह for जहा, P सहरसा for सहरस, P कोवयस. 30) अ inter सोअ (for म) रस & तेण, P om. पि. 31) P पुरुठामि, म जाणाउ, १ मणंतु, म गणयं, १ अवसुईओ-

- प्रिमणवाहं, णि १९ इंतु गेमिसिया, पुविद्यांतु जोहणीओ, साहेंतु कण्ण-पिसाहयाओ, सम्बहा जहा तहा पाविज्ञह कुमारस्स 1 सरीत-पाउत्ती, चीतो होहि।' एवं मंतियणेण मणिओ समाणो समासत्यो मण्यं राया। देवी उण खणं भासासिया, खणं ३ पहिसया, खणं विदिसया, खणं गोसहा, खणं रोहरी, खणं सुव्छिय ति। सब्बहा कहं कहं पि तुह पडित-मेत्त- ३ णिवद-जीवियासा मामासिज्ञह अंतेडरेलं। 'हा कुमार, हा कुमार' ति विञाव-सहो केवलं णिसुणिज्ञह ।
- § १५१) णयरीए उण तिय-चउक्क-चबर-महापह-रच्छामुह-गोउरेसु 'हा कुमार, कंण णीको, कत्य गओ, कत्य गीको, कत्य गओ, कत्य गीको, हा को उण सो तुरंगमो दारुणो सि । सम्बहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' सि । सरुणियणो 'हा सुहय, हा 6 सुंदर, हा सोहिय, हा मुदद, हा वियह, हा जुवल्यचंद-कुमार कत्य गओ सि । सम्बहा कुमार, तुह विरहे कायरा इव प्रत्यवहया ।' णयरी केरिसा जाया ।
- 9 डवसंत-मुरय-सहा संगीय-विविज्ञिया सुदीण-जणा । झीण-विलासासोहा पडत्यवहूय म्व सा णयरी ॥ तओ कुमार, एरिसेसु व दुक्स-बोलावियम्बेसु दिवहेसु सोय-विहले परियणे णिवेह्यं पडिहारीए महाराहणो 'देव, को बि पुसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व भणेतो वहुं कीरो महह देवं ॥'
- 12 तं च सोऊण राहणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणह जि दे पेसेसु णं' उल्लंबिए, पहाइया पिंडहारी पविद्वा व, 12 मनगालन्तो रायकीरो । उत्तराप्पऊण मणियं रायकीरेण । मवि य ।

'शुंजिस पुणो वि शुंजसु उयहि-महामेहरूं पुद्द-लिक्ष । वद्वास तहा वि बहुसु जरणाह जसेण धवलेणं ॥'

15 भणिए, जरवहणा अउध्द-रंसणायण्णण-विम्हय वस-रस-समूसमंत-रोमव-कंजुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं कभी, 15 केण वा कारणेण हृद्दागंत्रों सि' ति । भणियं च रायसुण्णं । 'देव, बहुसि कुवल्यचंद-कुमार पउत्तीप्' ति भणियमेते राहणा पसरंतंतर-सिणह-णिटभर-हियण्ण पसारिजोभय-बाहु-डेडेण गहिजो करयलेण, ठाविजो उच्छंगे । भणियं च राहणा 18 'वच्छ, कुमार-पउत्ती-संपायणेण कुमार-णिव्वितेस-दंसणो तुमं । ता दे साह मे कुमारस्य सरीर-वृद्दमाणी । कत्थ तप दिहो, 18 किहि वा कांडतरिन्न, कत्थ वा पएसे, किबरं वा दिहस्य' ति । एवं च भणिण भणियं कीरण 'देव एत्तियं ण-याणामि, जं पुण जाणामि तं साहिमो ति ।

<sup>1)</sup> P पुर्विष्ठयंतु, P पिसाईमाभी, P कुमार तम्सः 2) P होही, J out समाणी, P ओ for उण, P मुन्तिस्या for असासिया, John. त्वर्ण पहिस्था 3 ) प्रशेषणी for रोइरी, प्रसन्दरा अर्थ करं, ए प्रश्तिमेत्त निमस्यद्धः 4 ) John. 2nd हा, ग्रंबिलव-. 5 ) ग्रंबिकच उक्क, P महामहास्च्छा मुता-. 6 ) P हो ग्रंबिट, P out. सि, ग्रंसिक्णी अणी उण हा सुहयसुंदर. 7) र विथ for इव. 8) र adds अधि य hefore उनसंत. 9) र उअसंत-, १ सुदीगमणा, १ मोहा for सोहा. 10 > P om. जुनार, P आ दुक्छ for य दुक्त, P निवले for विहले, F देनि for देव 11 > [मणि-भन्छम-नव्यो] 12) P adds अबि य before नं नं, P कहीइ for क्याह, P om. णं, J om. य. 13) अ मनगानम्या रावकीराश्री नामच्यिकण य मणियं 14) P मुंजन पुणी, P लच्छी। 15) P सभिए for मणिए, उ णरवहणी, P दंसणावत्तण, P om. रस, उ केचलच्छिंबिणो मणियं च रायसुप्रण, Joma नाणेयं महाकीर eto to इहागशे सि ति, Padds राहणा भणिशे before महाकीर 16) P म त्ति for सि ति, P om. न, P om. कुगार. 17) अपसारिशी मुअडण्डेण. 18) अ om. पउत्तीसंपायणेग कुमार. P साइ कुमार सङ्ग्रीरमञ्जूमाणी, P दिही कई व कंनि व कालतरिम. 19) Jom. च, उ देवि for देव, J कि पुण जे for जे पुण 21) J दाहिणकुले म दीहिणे कूर, J तीय देशाल्डई म मज्झे 22) P out. णम्मवाए णाउट्टे 23) P सम्ह, P oct. वि उ च परिसर्वनस्स, P - गरिवासोः 24 > १ आसमप्य कुमारी, उ २ अरालाने, १ पर्यत्तः 25 ) उ adda य before अम्हेहिः 26) उम् संमगो, म् बढथम्म-, अ उवस्ताए for अश्रोक्ताए, ए हं for अई, म om. गह. 27) म सुगिणा, म निजयपुर, P मालालंबियस्स पादरस पादरस पूरणेण, अ पातयरस, म परिणेशो, P संबोहणं ति । 28) अ adds त्ति after कुमारो, P om. तीय, P ताबसीय, P adds गुरूणे before तुमं. 29) P साहड, P पउनी ति, J om. ति, P पूर्यगिड्यो गुरुवणी. 30) P मयण for मज्झ, J om. पायवडणं, P पुव्छिओ for परियओ.

१ २५१ ) इमं च सोकण राइणा तक्खणं चेव सद्दानिया दिसा-देस-समुद्द-विषया, पुष्किया व 'मो भी विषया, 1 जाणह तुम्मे जिसुय-पुक्वा दिह-पुक्वा वा विजया जाम जयरी वृश्विण-समुद्द-वेकाककिमें। तेहिं भणियं 'श्वरिय देव सवक-3 रवणाहारा जयरी विजया, को वा ज-वाणइ। तत्य रावा महाणुभावो तुक्क चरियाणुवती विजयसेणो सर्थ जिवसए, देवो वि 3 तं जाणइ चिष जद्द जवरं पम्हुट्टो' ति । इमं च सोकण राइणा मणियं। 'वच्छ महिंदकुमार, पयइ, वचामो तं चेय जयिं 'ते जाणमाणो समुद्धियो रावा। तनो मवा विज्यविषो । 'देव, महं चेव वचामि, चिट्ठ तुमं' ति भणिए राइणो 6 पोम्मरायप्यमुद्दा बाणता राव-तण्या। 'तुरमेहिं सिग्धं महिंदेण ससं गंतव्यं विजयं पुरविं 'ति भणिए 'जहाणवेसि' ति भणमाणा पयत्ता। अन्हेहि वि सिजयाई जाण-बाहणाई। तको जीहित्या बाहिं जयरीए। संविद्धं च राइणा।

'सुच्छा-मोहिय-जीवा तुज्स परत्तीहिँ माससिजंती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणजी पेच्छसि जियंती ॥' ९ देवीय वि संदिद्रं ।

'जिण्णो जराए पुत्तव पुणो वि जिण्णो विमोग-दुक्खेण । ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेष्क्रिस जियंतं ॥' हमे य संदेसए णिसामिकण बागया अणुदियह-पयाणएहिं गिम्हयालस्स एकं मासं तिण्णि वासा-रत्तस्स । तको एत्य संपत्ता । 12 एत्य य राहणो समिप्पयाहं कोसिल्लयाहं, साहिया पडत्ती महारावसंतिया, पुच्छिवा य तह पडत्ती जहा एत्य महारावपुत्तो 12 कुमल्यचंदो पत्तो ण व सि, जाव णित्य जोवलका पडत्ती । तको पम्हुट-विज्ञो विव विज्ञाहरो, विहृष्टिय-किरिया-वामो विव परिन्दो, णिरुद्ध-मंतो विव मंतवाई, विसंववंतो विव तंतवाई, सम्बहा दीण-विमणो जाको । पुणो राष्ट्रणा मणियं 'मा 15 विसायं वस्त, को जाणह जह वि एत्य संपत्तो तहावि जोवलक्सिजह' । अण्णं च 'अज वि कह वि ण पावह' ति ता 16 हह-ट्रिओ चेय कं पि कालं परिवालेह । दिण्णं आवासं । क्याई पसायाई । दियहे य दियहे य तिय-चडक्स-चल्य-महापह-देवलल-तलाय-चह-मह-विहारेसु अण्णिसामि । तको अर्ज पुण उट्टेमाणस्स पुरियं दाहिणेणं भुयांडेहेणं दाहिण-णयणेण य । 18 तको मण् चिंतियं 'अहो सोहणं णिमित्तं लेण एवं पडीयह । जहा,

सिर-फुरिए किर रक्क पिय-मेलो होइ बाहु-फुरिएण । अच्छि-फुरियरिम वि पियं बाहरे उण चुंबण होइ ॥ उट्टिम भणसु कलई कण्णे उण होइ कण्ण-लंकरणं । पियदंशो वच्छयले पोट्टे मिट्टं पुणो श्रेजे ॥ लिंगिरिम इत्थि-जोगो गमणे कंघासु भागमो चलणे । पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीए होइ वामेणं ॥ अह होइ विवजासो जाण अणिट्टं च कह वि फुरियरिम । अह दिवहं चिय फुरणं णिरत्ययं जाण वाएण ॥' ता कुमार, तेण बाहु-फुरिएण पसरमाण-हियय-हरिसो किर अज तुमं मण् पावियक्वो ति हमं रायंगणं संपत्तो जाव विट्टो

24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्जमाणो सि ।

§ २५४) तओ इमं च णिसामिकण राइणा मणियं। 'क्षेद्ररं जायं जं पत्तो इद्द कुमारो तुमं च ति । सम्बद्दा धण्णा बर्ग्ने, जेण द्ववस्म-महाराइणा समं संबंधो, कुबलबमालाए पुन्व-जन्म-णेहोवलंभो, अन्द घरागमणं कुमारस्स, अा उद्दाम-जयकुंजर-लंघणं, दिन्व-कुसुम-बुट्टि-पडणं, पादय-पूरणं च । सन्वं चेय इमं अच्छिरियं। सम्बद्दा परिणाम-सुद्द-फळं था कि पि इमं ति । तेण वद्यद तुन्ने भावामं, बीसमह जद्दा-सुटं। अहं पि सद्दाबिकण गण्यं वच्छाए कुबल्यमालाए बीबाह-मास-दियद-तिहि-रासि-णक्खत्त-वार-जोय-लग्ग-सुदुनं गणाविकण तुम्हं पेसेद्दामि' ति भणमाणो रावा समुद्दिओ आसणाओ । अण्वकारा वि उदगवा आवार्म क्य-संमाणा। तत्य वि सरहसमहमगा-पयत्त-गइ-वस-खलंत-चलणग-मणि-णेवर-रणरणा-सणाइ- ३० मेहला-सह-पूरमाण-दिसिवद्दाओ उद्दाइयाओ विलासिणीओ । ताहिं जद्दा-सुदं कमल-दल-कोमलेहिं करगलेहिं पक्खालियाइं संख-चक्कंकुसाइ-लक्खण-जुवाइं चलणयाइं, समप्पियाओ य दोण्हं पि पोत्तीओ । अबि य ।

णेहोयगिय-देहा सुपुरिस-फरिसोगलंत-रहरंगी। पोत्ती रत्ता महिल व्व पाविषा णवर कुमरेण॥ तभो सय सहस्स-पापुर्हि बहु-गुण-सारेहिं सिणेह-परमेहिं सुमित्तिह व नेह्न-विसेसेहिं अव्मंगिया विलासिणीयणेण, उवट्टिया खर-फरस-सहावेहि सिणेहावहरण-पटुण्हिं खलेहिं व कसाय-जोप्हिं, ण्हाणिया व पवड्-सत्थ-मीय-सुह-सेण्य-सच्छेहिं

<sup>2 े</sup> P वेजाउलीम, P देवा for देव. 3 े P om. णयरी, P जल्थ for तस्य, J चरियवत्ती. 4 े J णयाणह for जाणह. 5 े मर्ण रे गाया, J चात्र for चेत्र, P om. ति, J राहणा for राहणो. 6 े प्र पोष्प मे चोषरायपसुद्दा, P विजयपुरवर्षि, J मणिआ for भणि". 7 े P अम्हें किंचि सिज्ययार्थ । तात्री, P adds अबि य before मुच्छा 8 े P आसंसिज्जंति, P ता कुणनु पुत्त एन्डि चा जणणी पेमुच्छमु जियंती. 10 े J विशोध 11 े P मंदेसे, J एकमामं 12 े P साराय उत्ती. 13 े J विणिटयिकिरियाचाडी 14 े J विरुद्ध for णिरुद्ध, J मंतवाती, J om विसंवयंनी विव तंतवाई, P नंतवई. 16 े P कारूं पित्रच्छेतं, P पासायार, P om. य वियहे य, J महापर्ड. 17 े P अन्नमामि, P om. तओ, P दाहिणं, P मुवाइंडेणं, P om. दाहिणः. 18 े J पढीयति. 19 े P अध्विपुरणंमि. 20 े P क्लंकरारे ! फिरफ्सो. 21 े J हस्थिजोगे. 23 े P तओ for ता. 24 े P ति for चि. 25 े J एत्रच for इसं च, J संपत्ती for जं पत्ती. 26 े P दहममाइसगा, P वहस for बस, P रणरणो. 31 े P उद्घारयात्री, P om. जहा, J om. दल. 32 े P om. लक्खणजुवारं, P चल्लाइं, P om. य. 33 े J देशे, P युवु रेस, J फरिमोग्रकंन, P adds त्तीरता after रत्ता. 34 े P पणिया for परमेहिं, P om. समित्तिहें व eto. to एहाणिया. 35 े J म सच्छरीं अ

भक्कंबाबहारएहिं सजाग-हिवएहिं व जलुप्पीलेहिं, दिन्णानि य सुरहि-परिमखायद्विय-गुमुगुर्मेत-ममर-वकामोदिय-चरण- 1 चुंबियाई गंघामख्याई उत्तिमंगे । तको एवं च कय-इट्ट-देवया-णगोक्कारा, भोत्तृण भोयणं सुद्द-णिसण्णाणं बासणेसुं किं-किं <sup>3</sup> पि चिर-विक्रोय-संभरताण समागया एका राय-कुळाको दारिया। तीय पणाम-पक्ष्ट्रियाए साहिवं। 'कुमार, वच्छाए 8 कुबख्यमाखाप् गणिए गह-गोयरे गणग्ण ण ठवियं सुज्ज्ञमाणं सम्मं अज वि वीसत्यं, ता मा त्रुट कुमारो हिषण्णं। णियमं चित्र कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं अच्छसु' सि भणिकण जिक्खंता दारिया। तभी महिंदेण भणियं 'कुमार, 6 अब्ब वि दीहं इमे, संपर्य महाराहणी लेहं पेसेम्ह तुह संगम-पउत्ति-सेत्रेणं अध्येणं' ति अणिकण विणित्संती महिंहो । कुमारी 🄞 य चिंतिउं पयत्रो 'अहो, छंघिया मए असंसा गिरिक्रा, पम्या देसा, बहुयाओ णिण्णयाओ, महंताओ महाण्डमो, भणेयाओ महाडईओ, पावियाई अणेयाई दुक्खाई, ताई च सन्वाई कुवख्यमाला-सुहयंद-चंदिमा-गरूल्यियाई तम-वंद्राह 9 व पणद्राई । संपर्य पुण इमिणा पढिहारि-वयणेण अण्णाणि वि जाइ लोए तुक्खाई ताई मज्म हियए पिक्खताई ति 9 मणो हं। सब्बहा करथ आहे करथ वा सा तेखेक-सुंद्री । अबि व । बाइटुं जह मुणिया प्रिजइ णाम पायओ गूढो । तेखोड-सुंदरीए तीए उन संगम कसी ॥ अच्छद ता तीएँ समें वेम्माबंची रयं च सुरयम्मि । डेखाव जो वि दिद्वी ण होइ सो माणुसी मण्णे ॥' 12 🖇 २५५ ) इसं चिंतयंतो सयज-सर-गोयरं संपत्तो । तक्षो किं चिंतिउं पयत्तो । अवि य । अहो तीए रूवं । चक्रणेगुलि-णिम्मल-णह्-मजह-पसरंत-पश्चिह्यप्पसरं । पंचमियंदं कह गिमि णवर-णवसेहिँ उवमार्ग ॥ जह वि सिणिदं मडयं कोमक-विमलं च होइ वर-पडमं । लर्जित तीएँ पाया उवमिजता तह वि तेण ॥ 15 सामन्क्रायं मडवं रंभा-यंभोवमं पि उरु-जुवं । ज व भणिमो तेज समं बीहेंनो अल्यि-दोसस्स ॥ सुरयामय-१स-भरियं महियं विषुहेर्हि रमण-परिचरियं । सग्गस्स समुहस्स व तीय करूत्तं अणुहरेज ॥ 18 वितेसि सुट्टि-गेज्यो मज्यो को जाम सदहे एवं । देवा वि काम-रहजो तं मण्णे कत्य पार्वित ॥ 18 मरगय-कलस-जुवं पिव थण-जुवलं तीऍ जद्द भगेजासु । बसरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेजा ॥ कोमळ-मुणाळ-रुलियं बाह्य-जुयलं ति जन्यि संदेहो । तं पुण जल-मंसर्गि। दृश्विययं विहडए नेण ॥ कंतीएँ सोम्म-दंसिचणेण कोमोधरोह-वयणेहिं । चंद-समं तीएँ मुहं भणेज णो जुजए मज्ज्ञ ॥ 21 कि धवलं कंदोई सप्के रत्तं च जीलयं कमलं । कंदोइ-कुमुय-कमलाज जेण दिही अणुहरेजा 🛭 षण-णिद्ध-मडय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-धृव-वासिवंगाण । कजल-तमाल-भमरावलीड क्रेग केसाण ॥ इय जं जं चिय अंगं उविभज्जह कह वि मंद-बुद्रीए । तं तं ण घडह लोए सुंदरयर-णिम्मियं तिस्सा ॥ 2.4 🖇 २५६ ) एवं च वितयंतो दुइयं मयणावत्थं संपत्तो कुमारो, तत्थ संगमोवायं वितिउं समाहत्तो । केण उण डवाएण तीए इंसर्ण होज । अहवा किमेत्य विचारेण । रहकण इत्थि-वेसं कीय वि सहिनो सहि ति काकण । अंतेउरिमा गंतुं तं चैदमुहिं पह्लोएमि ॥ 27 भहवा गहि गहि । सुपुरिस-सहाव-विसुद्दं राय-विरुद्धं च गिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणह जा बरिथ भुव-डंडो ॥ 30 30 किं पुण करियब्वं। हुं, माया-वंचिय-बुद्धी भिण्ण-सही-वयण-दिण्ण-संक्यं । तुरयारूढं हरिकण नवर राष्ट्रेष्ट् वसामि ॥ भहवा ण पुरिसं मह जुत्तं । स बेब कहि वबह करय व तुरएहिँ हीरए बाला । चोरो कि जिंदजिजो काले बह कंछणं होइ ॥ 33 ता किं पुण कायव्यं । हुं,

<sup>1 &</sup>gt; म स्वज्ञाण and P सज्जर हियए for सज्जा, P गुमुमुनित. 2 > P न्त्रमोक्कारो. 3 > P पस्मुद्धियाए. 4 > J P गणए (perhaps नणए) for गणएण (emended), P दुवियं for ठिवयं, J माजलमं, P त्रु ओ कुमार. 6 > P inter. इमं के दीहं, J पेसेसु िक पेसेम्ट, P न्यज्ञमेतेणं आत्मेतिन, P om. ित भिक्ति 7 > P निय for य, P om. महंताओ महाणईओ. 8 > P मुह्लेदिनागलमित्याहं, J वंद्र इन P वंदा इन. 9 > P पण्डं ।, P पिडिहार, P जाणि for जाइ. 10 > P कत्याहं. 11 > P सिणणे प्रिज्ज 12) प्र आतीय for ता तीएं, J पेम्सावको P पेम्सावको 13 ) P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ कि वितिष्ठं पयत्तो. 14 > J समूह, J परिहय 15 ) प्र तीय 16 > P जल्जयं, P इसं for संपत्तो, P om. तओ कि वितिष्ठं पयत्तो. 14 > J समूह, J परिहय 15 ) प्र तीय 16 > P जल्जयं, P इसं for संपत्तो, P विद्याते. 17 > J समुह न, प्र पुरं तेज्ञा P अवत्रेज्ञ. 19 > J तीय, P कुप्पज्ञो. 20 > P पुण सल्ज्ञणसंसिम्प्यृत्तियं, प्र वृत्तिकां. 21 > J केतीय, P सीम, J तीय सुतं भणेज्ञ. 22 > P किदोष्ट, P om. सत्यं रत्यं, P कुसुया, J अणुवरेज्ञा. 23 > P कुन्वियुर्रिते. 24 > J से दिन अर्ग, J सुर्र्य्यलिंग निस्साए ॥. 25 > P वित्ययते, J adds य after तत्य, P जण वाएण. 26 ) प्र तीय, J होज्जा, P किमित्य. 29 > P om णाम, P adds न्यर before जा, J जो for जा. 31 > P राई न for राईष. 32 > P अवन्य मह परिसं ।, P om मह जुत्ते. 33 > J कहं for किहे, P कुले य for कुले य

- अवहत्यिकण छन्नं ससुद्दं चित्र विष्णवेति रायाणं । उप्याक्तर नवं चित्र कुवस्यमाला प्रसाएणं ॥ सं पि णो जुक्कद्द । कह ।
- अवहत्थिय-छजो हं मयण-महासर-पहार-विद्वर्छनो । ठाद्दामि गुरूण पुरो पियाए णामं च चेच्छामि ॥ ता एको डण सुंदरो उदालो । अवि च ।

विक्रिश्वासि-विसमी जिवाडियासेस-एक-पाइको । दारिब-करि-कुंभवडो गेण्हामि बला जयसिर्हि व ॥

\$ २५७ ) एवं च चितयंतस्य समागानो महिंद्कुमारो । तेण च कविकानो से हियय-गानो विवयो । मनियं च कि सहासं गोन 'कुमार कुमार, कि पुण इमं सिंगार-वीर-वीमच्छ-करुणा-णाणा-रस-मणाई णाडयं पित अप्यायं नचीयः 'कि । तनो सस्वयस-सेय-हास-मीसं अणियं कुमारेण 'जिसन्न आसणे, पेतिनो तायस्स लेहो' । महिंदेण अणियं 'पेसिनो' । १ कुमारेण अणियं 'सुंदरं क्यं, जह इनो केसिय-मेसाई जोयणाई बन्नोज्ञा पुरवरी । मिंहदेण अणियं 'कुमार, कि हमिणा अपत्युय- १ पसंगेण अतिरेसि जं मण् पुष्टिक्यं' । तनो सिवकक्त-हास-मैंथरिक्षक्लोई अणियं कुमारेण 'कि वा अणणं एत्य परध्य-पुर्च्यं । मिंहदेण अणियं 'जणु अण् तुमं पुष्टिक्रनो जहा कि पुण इमं जप्यायं तए जडेण व निर्म्य समादमं' । तनो कुमारेण परिवक्षमाणेण । कि । ११ जह मह हियय-गयं कुम्बेसि तुमं कि वा ज व' सि । मिंहदेण अणियं 'कि कुमार, महाराय-सिरिद्धवम्म-परियणं अस्य को जो जणस्स हियय-गयं जन्याणहं'सि । कुमारेण अणियं 'क्कं परिहासेण । सन्वहा एवं मण् वितियं जहा जागवा १६ एत्य अम्हे वूरं देसंतरं किर कुमल्यमाला परिणेयम्ब सि । महिंदोण अण्वकुंतरो, पूरिनो पायनो, विट्टा कुमल्यमाला, किर संपर्य १६ जिन्नुया जाय सि जाव इमाए पविहासिय साहियं जहा का कि कुमल्यमालाए गह-कमा-जोनो ण सुदरो, तेण 'कुमार, ज तय जुरियकं वीसत्यो होहि' एवं किर राह्मणा संदिहं ति । तेण अप वितियं जहा चन्द वर्ण्यकं । अवि य ।

अहबहुर्य अन्द फर्छ छहुर्य मण्णामि कामदेवं पि । जं तीप् पेसिया मे धवछ-विछोछा तहा दिही ॥ ता ण सा मं वरेउ' ति इमं मए विंतियं ।

<sup>21</sup> § २५८ ) महिंदेण भणियं 'बहो,

जं तं सुक्वइ लोए पयहं आहाणयं णरविरंद । पंडिय-पिढेशो वि णरो सुन्नाइ सक्वो सक्कोसु ॥
जेण पुक्व-जनम-सिगेइ-पास-बहा सुणिवर-णाणोवएस-पाविया जयई-जर-लंघण-घंदत-सुणि-वयणा लंबिय-पाद्य-प्रण-संपुष्ण24 पहणा। सयल-णिर्व-वंद-पष्टक्स-दिग्ण-यरमाला। गृह्यण-कजावणय-यवण-कमल-वण-माल-लिखेय-पाद्य-प्रण-संपुष्ण24 पहणा। सयल-णिर्व-वंद-पष्टक्स-दिग्ण-यरमाल। गृह्यण-कजावणय-यवण-कमल-वण-माल-लिखेय-ध्वल-विलेल-पसरंत- 24
दिद्वि-माला वि कुबल्यमाला वियप्यंतरं पाबिय ति । अहो सुदो सि, ईगियाई पि ण गेण्हिस । किं पुण पृंतो ण पुल्ह्ओ सि । किं पुल्ह्जांतीए ण लिख्यं तीए । किं ण पयिष्ठिशे अस-भाशो । किं जवकुंजर-लंबण-वावहो ण पुल्ह्ओ तं
27 जिह्च्छं । किं पि गृह-पुरओ वि ण अध्ययं अब्व्यक्ष्यरं । किं बोयंश्चिय-वयणा ण जाया । किं पिडणा 'बच्छे, 27
वश्वसु' ति भाणिए ण अलसाह्यं । किं दूरे ण तुह दिण्णो अच्छिच्छोहो । किं ण मउल्वियाई आसण्ये णयणाई । किं ण भण्ण-ववएसिहिं हिस्यं तीए । किं कण्ण-कृष्ट्रवच्छलण ण बृहो रोमंचो । किं ण पीष्टिण् णियय-थण-सुहे । किं ण गहियं
30 शहरं दियवरेहिं । किं ण केस-संजमण-मिसेण देसियं धणंतरं । किं ण संजमियं अल्य-स्वस-विरुक्तकंत्रमाण-वाहालिखाए ण णिविक्सतो अप्या सहीए उच्छंगे ति, लेण मणसि जहा जाहं स्हको कुवल्यमालाए'ति । इमं च सोक्स भणियं

<sup>1&</sup>gt; P समुद्दे, P प्रमाप्सणं. 2> J अब for कह. 3> P दाल्लाम, P पुर भो for पुगे, P वेत्ल for बेन्छामि 5> P निव्वविद्यायेस, जयसिरिन्द, P व for व 6> J हिअवश्याओं P हिओववयाओ. 7> P inter णेवा (णेवण) के सदासं, P om. one कुमार, P वीमस्मात्तारण, J सणाहणाहवं. 8> J सन्ब्हाससेअहास- P सम्ब्रुस, J णीसम्मानु P निमम्मानु, P तायतस्स, P सणिउं. 9> P अब for हुओ, J अवोच्छा P अउद्धा, J अव्यत्धुन. 10> P पुष्टिछओं, J संवर्धिछोतं, J अव्यान्त्य, P जायस्स, P निवाह for प्रायाणहं. 12> P अवहणीवमिरिष, P om. वि. 13> P लक्ष्विस, P दृष्टम म- 14> P ने for जगरस, P जणस्स जाणह for प्रायाणहं. 15> J पातओं. 16> J जायस्ति, P विवाह for यह 17> P inter. वितियं के मण्ड 18> P om. वो before ल, J om. चि, P घणत्वली for धणधली, P om. पहलं 19> P अव्यवस्तं, J तीय. 20> J मणं for मं, P वरल, J adds ति कीर्या विवार्थ (उद्या) ह. 23> J adds संबद्ध before सिणेह, P सिणह, P पाययपूरण. 24> P om. दिण्ल, P om. विलोल. 25> P देनियं पि, P कि पुलवंनी ने 26> J om. ण लिज्ञवं तीए, J पित्रो for पविश्वो, P कुंतरलंघल, J om. तं. 27> P गुरू, J अव्यत्सिर्व, P कि उअचिछयः 28> P adds चि कीर्य अधिक सिंह अधिक छोड़ी. 29> P कि अधाववसिर्दे, P स्वामिसेल. 31> P दृष्टुण न पुल्ड्यमत्ताणयं, P जेनावसः 32> P om. ण, P सही for सतीप, P om. जहा before लाई, P एवं for इमं.

<sup>1</sup> कुमारेण 'महो, गुरु-पुरको परम-बिक्करेहा इब बिट्ट-णट्टा एकंते एतिए भावे पर्दसिए कत्थ वा तए रूक्सिए' ति । 1 तेण मणियं 'कुमार, कहो पंडिय-मुक्सो तुर्म, जेण

3 इसियं पि ण इसियं पिव विट्टं पि ण विट्टमेव जुवईण । हियय-दइयिम दिट्टे को वि अवस्वो रसो होए ॥'

कुमारेण मणियं 'एवं तुमं पुण जाणिस, मए उण ण किंकि एत्य लिक्ख्यं'ति । मिहिंदेण भणियं 'तुमं किं जणिस मय-जलोयलंत-गंडयकोलेइइ-मसलावली-कलप्पलावाउलिजंत-जय-कुंजर-लंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तिम्म समए तुइ दंसणह पहिस्झुल्लंत-रोमंच-पसाहण-पसाहियावार-भावण्णेसण-तमाओ, तेण जाणिमो' चि । जं च तए आसंकियं महाराय-विजयसोणो वि
बहु-वियइ-स्था-गणण-च्छलेण ण दाहिइ बालियं ति तं पि णो । को पुण अण्णो तुह सरिसो कुल-विहव-रूव-जोम्वणविष्णाण-णाण-सत्त-कला-कलावेहिं जस्स तं दाहिइ । ता मिच्छा-विषयपो तुइ इमो'चि मगमाणस्स समागया एका दारिया ।

ह तीए चलण-पणाम-पद्मुद्रियाए विष्णतं । 'कुमार, भिट्टारियाए सहत्य-गंबिया इमा सिरिमान्डा तुई पेसिया। एसो य पारियाय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिस-गंध-लुइ-सुद्दागयालि-माला-हलबोक-वाउलिजमाण-कारिम-केसरो कण्णकरको पेसिनो' चि
मणमाणीए पणामिको कुमारस्स । कुमारणावि सुह-संदोह-महोयहि-मंधणुगाओ विव सायरं गहिको चि पुलह्यं च तेहिं ।

तक्सण-विषद्ध-पिययम-पसरिय-गुरु-विरद्द-दुक्स-सिदिकंगी। उर्क्कठिय-पसरिय-कोरू-कोराणा दीसए जेण ॥ 21 कुमारेण भणिय 'एवं णिंम णिउज च शिरूविउं पवसो । पुरुवंतेण य भणियं 'वयंस, दुवे इमीए पुढा'। विहाबिया य 21 जाव पेच्छह अवरिविश्वित सिद्धियाई सुहुमाई अक्सराई। भणियं च तेण 'बहो, अक्सराणि च दीसंति'। वाहउं पयत्ता । किं पुण लिहियं तत्थ । अवि य ।

24 श्रिष्ठणव-दिट्ठ-दृश्य-सुह-संगम-फरिस-रसं महंतिया। तृसह-विरह-दुक्ख-संताविया कलुणं हर्वतिया॥
24 तरिलय-णयण-बाह-जल-पूर-जल्जलयं णियंतिया। दृश्या-हंसएण मेलिजाह हृह वर-रायहंसिया॥
तक्षो कुमारेण भणियं 'श्रहो णिडणत्तणं कलासु कुवलयमालाए, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरको, तस्स मुणाले रायहंसिया,
27 सा वि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्झे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवह-संदल्पं ति सन्वहा ते तहा जहा तुमं भणिसं । 27
महिंदेण भणियं 'तुमं पुण श्रसंबद्धं पलविस, जेण हमं पि पुरिसं रावहंसिं अण्णहा संभावेसि' ति । ताव य ।

मा हीरह रायरसा घण-घणिया-विहन-पुत्त-भंडेहिं। धन्मेण विणा सन्त्रं पुक्करियं जाम-संस्थेण ॥ 30 इमं च सोकण सहसुष्मंत-विकोळ-चळंत-पम्हळ-णयणो भणिडं पयतो । 'बहो अखंगओ दिणयरो, प्रिओ चड-दिहय- 30 जाम-संस्थो । ता संपयं करणीयं किंवि करेमो । ता वच तुमं, साहसु कुवळयमाळाए 'सन्त्रं सुंदरं, महो णिडणा तुमं'ति । तुभो 'जहाणवेसि' ति भणिकण पिडगया सा दारिया ।

21

- १ २६० ) कुमारा वि क्य-ण्हाण-कम्मा उचगणा मध्मेतरं । तस्य वि कुमारेश जविया जिल-णमोकार-यउच्यीतिया, । झाजेण य झाइओ समवसरणस्थो अयनं जय-जीव-वंधवो उसमणाहो । पृष्ठितं च ।
- 3 अस ससुरासुर-किंगर-गर-गारी-संघ-संघुचा सगर्व । जब सबद्ध-किम्छ-केवछ-छिड जाछ-गाण-वर-दीव ॥

  सय-माण-छोद-मोद्दा एए चोरा मुसंति तुद्द ववणं । ता कुणसु किं पि तं चित्र सुरिच्छवं जह इमं होइ ॥

  ति भणिकम कमो मण-वियन्पियाणं भगवंताण पणामो ति । तथो सुद्दासणस्या संबुत्ता । भणियं च महिंग्रेण 'कुमार,

  किंकीस तए सुबद्धयमाछाए ग किंचि संविद्धं पेम्म-राब-संस्युवणं बवणं' । कुमारेण भणियं 'ण तुमं जाणिस परमस्यं । ६

  पेच्छामो द्दीमणा संदेख-विरद्देण किं सा करेइ, किं ताव संगम्सुत्या नायछ्यं पविवज्ञह, किं ता विण्णाणं ति करिय

  अम्हायं पेसिए कण्णकरए ण कर्जा नीए संदेखेणं' ति । महिंदेण भणियं 'एवं होड, किंतु होहिइ कुवल्यवंदो चंदो

  प्रस्त सकलको' । कुमारेण भणियं 'केण कलकेण' । महिंदेण भणिवं 'इत्थि-वन्धा-कलेवणं' ति । तेण भणियं 'कहं भणित' । प्रमिद्देण भणियं 'किंमत्य भणियव्यं ति । ण दिण्णो तए पविस्तंदतो । तथो सा तुद्द संदेखायण्णणुकंदिया तृद्द-मगापलोयण-परा चिद्वइ । पुष्टिख्याए तृष्ट्रंए ण च किंचि संविद्धं ति सुए गिम्ह-समय-अञ्चण्ड-दिणयर-कर-णियर-सुसमाण
  विरय-जंबालोयर-कह्यालय-सहद्देश्चिय व्य तुद्द विरद्द-संताव-सोसिजंती उम्बच-परियच्चयं करेडण मरिही वराष्ट्रं वृद्धस्यमाछा । ११

  पुणो प्रभायाए रयणीए जत्य दीसिस भगंतो तत्य कोएण भणियव्यो, नहो एसो बाह-वहभो भूण-बहुओ इत्थि-बहुओ ति,
  लेण भणानि कलकिंकिलिर ति । कुमारेण अणियं 'अहो, तुमं सन्वहा प्रसण-सीछो, ण तह प्रमाणं वयणं' ति ।
- § २६१) एवं विहससाणा कं पि कारूं अच्छिळण शुवण्णा पहुंकेसु, पसुत्ता सुइरं। ताव य पढियं पाहाडय- 15 पाहएण। अवि य ।

णिम्मल-कुरंत-स्हरप्यभेण सहिराणुरंजियंगेण । अरि-तिमिरं णासिज्ञह् समीण व तुर्झा स्रेण ॥ होबाडोब-प्यासेण विमन्ध-दीसंत-देव-चरिएण । ओविम्मज्ज्ञ्ह् भुवणं तुज्ज्ञः जसेणं व अरुणेणं ॥ स्रोअमाण-महलेण गांडिय-देहप्यहा-णिहाएण । अरि-णिवहेण व तुर्ज्या विवल्जिज्ञह् उद्ध-णिहाएण ॥ वण-राह-परिगएणं दूरण्णय-दुक्त-लंबणिज्ञेणं । प्यहिज्ज्ह् अप्याणो वीरेण व सेल-णिवहेणं ॥ मंगल-भणिएण इमं लंबिय-जल्ज्णाह-दूर-यसरेण । आसा-णिबहेण तुमं विवसिज्ज्ह् संपयं वीर ॥

इय तुःका चरिय-सरिसं सन्धं चिव णाह भागयं पेच्छ । मुह-दंसणं च दिव्य णरणाह णरिंद-वंदाण ॥ इमं च णिसामिकण 'णमो तेलोक्क-वंधूणं'ति भणमाणो जेमा-क्स-वलिड-वेक्कमाण-बाहा-पक्लेवो समुद्वित्रो पक्षकाशो कुमारो <sup>24</sup> महिंदो वि । ताव य समागया भण्य-दुइया एका मिक्सिस-त्रया खुवईं । सा व करिसा । भवि च ।

अणुसीतंतं पिल्या हैसि-पढंबंत-पीण-शण-शुक्ला । सिय-हार-ल्या-वसणा लिख-गाहै रायहंसि व्य ॥
तको तीय य दारियाए पुरको उवसप्यिकण भणियं 'कुमार, एसा कुक्लयमालाए जणणी धाई पियसही किंकरी सरीरं

27 हिययं जीवियं व' ति । तको कुमारेण समंभमं 'आसणं आसणं' ति भणमाणेण अवभुद्विया, भणियं च 'अजे, पणमामि' । 27
तीय य उत्तिमंगे 'शुंबिकणं 'चिरं जीवसु वच्छ' ति मणतीए अभिगांदेओ कुमारो । शिसण्णा य आमणमिम । भणियं च
'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणमो सहा मित्तं बंधवो भाषा पुत्त-मंदं अत्ताणयं हिययं वा, सम्बहा वच्छाए

30 कुक्लयमालाए तुहं च को विसेसो ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए अणुण्णा दायब्वा । अण्णहा व श्व तुम्हाणं पुरको 30
अणेय-सत्यत्य-विश्यर-परमत्थ-पंडियाणं अम्हारिसाओ जुक्ड-चंचल-हियय-सहायाओ वीसन्थं जंपिडं समारहंति । ता सम्बहा समसु जं भणिस्सं ।

<sup>1 &</sup>gt; उ अम्ह्ता for अन्भंतरं, J जिणे for जिण, P वजवीसिया. 2 > P उसहनाही. 3 > P -दीवा !! 4 > P सयण for छोड़, P एते वीरा, P कुण्यु ते पि कि पि त चियं. 6 > उ ्वित्र for कि जि. 7 > P करेत्त for करेड, J संगम्भुआ पह्यं, P ति तहा है, P क्षां है होहिति, P होहिति 9 > P om. म्रत्यवन्द्रा के मिर्टिण भण्यं, J इस्थिवन्द्रा 10 > P त for तहा, P संदेसावणुणुकंठिया पुणो दृष्ठ, J दृष्टं. 11 > J चिट्ठति, J पुच्छिया दृष्टं, P णिनुए for सुए, P व्हिर्सर, P om. करणियर, J मुस्साण 12 > P जंबालोयित, P सफरियहन्द्रवन, J परत्तव, J adds वि before दराई, P वराती 13 > P प्रभावा रयणीए, P मिण्नन्द्रवो, J एस for एसो. 15 > P निवण्या लंकेस, P सुरं for गुद्रर. 17 > P हिर्दाणरिजयंगेण, P om. य, J य जुन्स. 18 > P जलणां 19 > P स्रोत्रवर्णेण, J महिलेण, J उन्न कि जि. 23 > P om. च, P - वलीयुन्बेहमाण, J ख्युक्ति for पवरोवो, P सुद्दिओ for समुद्धिओ 24 > P जुनती. 25 > P पलंपंत, J जुनला !, P हिर्दि कि हार, J गया P गती for गई 26 > P अवसरिपज्ल, P धातो. 27 > P हित्यं, J हिज्यं जीअववं ति !, P repents व, P तत्तो, P om. one आसणं. 28 > P तीए for ति, J अणंतीय, P अदिश्विक्ल, J मिण्जं तीय कुमार. 29 > P सहा मिलो. 30 > P दातन्त्रा. 31 > J अरक्ष कि कि प्रमुख , प्र अम्हारिसीओ जुवईसहावचेल्ल, P साहिव्य, P बासल्वं for वीसत्वं, P समाहर्गति. 32 > J व्यक्ति अ मिण्जं ।.

24

27

30

33

§ २६२ ) अरिय इसा चेव पुरवरी तुमण् वि दिट्ट-विहवा विजया णाम, इमाण् चेव पुरवरीण् विजयसेणी णाम रावा । 1 इमा चेव तस्स भारिया रूवेण अवहतिय-पुरंदर-वरिणी-सत्या माणुमई णाम । सा व महादेवी, ण व तीए कहिं पि फिंचि अपुत्त-अंडं उयरीहोह । तथो सा कत्य देवा, कत्य दाणवा, कत्य देवीओ, कत्य मंताई, कत्य वा मंडलाई, सब्बहा बडझंति 8 रक्सामी, कीरंति बलीउ, लिहिबंति मंडलाइ, पिबंति मुलियाओ, मेलिबंति तंताई, बाराहिबंति देवीमी। एवं च कीरमाणेसु बहुप्सु तंत-मंतोबाइय-सप्सु कहं-कहं पि उयरीभूयं किं पि भूयं। तओ तप्पभृष्टं च पडिवालियं बहुपृहिं मणोरह-सय-6 सप्ति जाव दिहं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमाणामिणव-कंदोष्ट-मयरंद-बिंदु-जीसंद-गंध-छुद्द-ममर-रिंछोल्ड-रेहिरा कुवलय- 6 माला उच्छंने । तभो विदुदा देवी भाणुमई । तभो णिवेहए राइणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक्स-संदरी धूया भविस्सह' सि । तस्रो 'जं होउ तं होठ' ति पडिवण्णे वसंतेस् दिबहेस् पडिपुण्णे गडम-समप् जाया मरगय-मणि-बाउल्लिया इद ९ सामखच्छाया बाखिया। तक्षो तीए प्रत-जनमानो वि नहियं कवाई वद्धावणयाई। एवं च णिव्वते बारह-दिवसिए णामं से ९ णिहावियं गरु-जणेणं, क्वलयमाला समिणे दिहा तेण से ऋवलयमाल ति णामं पहरियं। सा य मए सन्व-कन्नेस परिवर्डिया। तओ थोप्सं चेय दियहेसु जोव्यणं पत्ता। तओ इच्छंतांग पि पिऊणं वरं वरेंताणं पि जेय इच्छइ, 12 पुरिसहेसिजी जावा । तभो मए बहुप्पचारेहिं पुरिस-रूव-जोव्यण-विलास-विवनाण-पोरुस-वण्णेजीहें उदलोभिया जाव 12 थोबरयोवं पि ज से मणं पुरिसेस उप्पजह ति । तओ विसण्गो राया माया मंतियओ व कहं पुण एसी बुसंतो होहिह कि। परिसे भवसरे साहिय परिद्वारेण 'देव, परिसो को वि विज्ञाहर-समणी दिव्य-णाणी उजाणे समागओ, सो 15 मगर्व सन्वं धम्माधम्म कजाकमं वचावचं पेवापेवं मृंदरासुंदरं सम्वाणं साहह सि, तीतामागत-मृत-मन्त्र-भविस्स-विद्याणमो 15 य सब्दह, सोइं देवो प्रमाणं'ति । तओ राहणा भणियं 'जह सो पुरिसो महाणुभावो तओ पेश्कियन्वो अन्हेहिं । पयह, वसामो तं चेय उजाणे' ति भणमाणो समुद्रियो जासणाजो । तको कुवलयमालाए वि विष्णतं 'ताय, तए समयं सहं पि 18 बहापि'। राष्ट्रणा भणियं 'पुत्त, बह्मसु' ति भणमाणो गंतु पयतो । बारुया-करिणि समार्र हुऊँग संपत्ता व तमुजाण । 18 दिहो य सो सुणवरो, राहणा कथो से पगामो, बासीसिओ य तेग, जिसण्यो पुरको से राया ।

१९६६) तस्रो सो भगवं साहिउं पयतो । भणिवं च णेण ।

ा लोयम्म दोषिण लोया इह-लोबो चेय होइ पर-लोबो । परलोगो हु परोक्खो इह-लोबो होइ पचक्यो ॥ जो साइ जाइ गुंजह णबह परिसद्धण जिहन्द्राण । सो होइ इमो लोबो परलोगो होइ मरिऊण ॥ लोगम्म होति अपणे तिष्ण पयत्या सुद्दासुद्दा मज्य । हेबोयादेय-उवेक्सणीय-णामेहिँ णायव्य ॥ १ ता इह-लोण हेचा विस-कंटय-सत्य-सत्यमादीया । एयाइँ होति लोण दुक्स-णिमिसं मणुस्सांग ॥ कुसुमाईँ चंदणं अगाण य दब्बा वि होति आदंखं । जेण इमे सुह-हेऊ पचक्यं चेय पुरिसाणं ॥ अवरं उवेक्सणीयं तण-पच्यय-कुष्टिणि-सक्ररादीयं । तेण सुदं ण य दुक्खं ण य वयणं तस्स ग्रहणं वा ॥ वा जाइ एयं तिबिहं इह-लोए होइ पंडिय-जणस्स । तह जाणसु पर-लोए तिबिहं चिय होइ सब्वं पि ॥ पाणिवहालिय-वयणं अदिण्ण-दाणं च मेहुणं चेय । कोहो माणो माया लोहं च हवंति हेयाहं ॥ एयाहँ दुक्स-मूलं इमाईँ जीवस्स सत्तु-भूयाई । तम्हा कण्हाहिं पिव इमाईँ तूरं परिहरासु ॥ गेण्हसु सब्दार्हिसा-तव-संजम-बंम-णाण-सम्मतं । अज्यव-महन-भावो खंती धन्मो य आदेवा ॥

एयाइँ सुद्दं लोए सुद्दस्स मूलाइँ होति एवाइं। तन्दा गेण्हद्द सन्वागरेण बामयं व एयाइं॥ सुद्द-दुक्स-जर-भगंदर-सिरवेयण-वाहि-सास-सोसाईँ। कम्मवसोवसमाईं तम्दा विक्खाईँ एयाईं॥ तो एयं णाळणं बादेये कुणह बादरं तुन्मे। हेयं परिहर दूरे उवेक्सणीवं उवेक्सेहि॥'

<sup>1)</sup> ज चेत्र, Padds पुरव before पुरवरी, उ चेव. 2) P बजा for मारिया, P साणुमती, उ कीय for तीय, P om. िष, P चि for किंचि. 3) P उथारिहोंनि 1, P मंतीह, P संगलाई for मंडलाई in bold places. 4) P कीलंनि, J adds मूला before मूलियाओं 5) उ उजरीहुजं P उदर्गम्यं, P तापभ्य, उ मणोरहोसय, P सनसरहिं 6) P ताव for जाव, P मरारिद्विरातितं 7) P भाणुमती, P चूर्या इविरुष्य 8) P ज होउ for जो होउ ते होउ, J om. ित, P adds वक्सममये before क्वतेन, P om. पिहपूर्ण गण्यसमय, उ पाउल्लिया P पुत्तिव्या for बाटल्लिया 9) J तीय for तीय, P adds च after क्याई, P गिरुपति बारसमे दिवसे णायं 10) उ गुरुमणेण, P कुवल्यमाला णायं 11) P विद्विरा, उ चेत्र P चिय, P जोव्यपं संपत्ता, P च for पि before पिकणं, P om. पि, P इस्कृति पुरिस्तोसिणी 12) P adds त्स before छूत्र, J विलासलो-, P विद्याणीह उवलोहिया जाव थोयं पि 13) P मंतिणा for मंतियणो, P होहिति. 14) P अवसरि 15) P सोहिति for साहह, P तीनीणावत, P मिन्यस्य 16) P adds ित बीरिंग मुख्यह, P पेल्कितव्यो 17) P om. ित, उ माला विय विष्णत्तं, P सम for सामयं. 18) P वच्चाम्मो, J मणभाणा गंतुं पयत्ता, P ताहजं for बाह्या, J नं उद्धाणं 19) P o.e. सो, P om. व P inter. से छ पुरजो. 20) P सोहितं का साहिडं 21) P inter. होइ छ चेत्र, J परलोजो उ परोक्तो 22) P खाति गुंचित एचति, J परलोजो उ परोक्तो 23) J लोजिम, P होति, J हेजोआदेयउवेव्यन् किं आहेक. 26) P वचंय व for पव्यय, P संदर, P सप्पाहियो , P बुद्धा for दुक्त. 25) उ दुक्ति होहं, P आपका, मुहहेउं P साहिक. 26) P वचंय व for पव्यय, P अरणं for चयणं. 27) P होति सन्वं 28) प्रशाहं P हेताई 29) मत्त्रभूतां, P दूरेण परिहरतु 30) P एयाई for आदेया. 31) प्रताहं in all places, प्रसहस्स for मुहस्स. 32) P om, the verse मुहदुबल etc., मिसाती, प्रताहं 33) P एवं for एयं, प्रवक्षिह, P उचेवसाहि.

🐧 २६४) एवं च अणिष् अगवया तेण सुणिना सन्वेहिं चेय णरणाहप्यसुदेहिं अणियं 'अगवं, एवं एवं, ण एत्य 1 संदेही' सि । एत्थंतरम्म अरवङ्णा पुन्छियं 'मनवं, मम भूवा इमा कुवल्यमाला, एसा व पुरिसहेसिणी कुल-स्व-विहव-3 विकाल-सत्त-संपर्क वि रायउत्ते वरिजंते केष्ण्यह । ता कई पुण पुसा परिकेशस्ता, केण वा कस्मि वा कार्छसरस्मि ति 3 पुरिक्कप् जरवङ्जा, सणियं च समावया मुजिबरेण । अल्पि कोसंबी जाम जयरी । तत्व य तम्मि काले पुरंदरबद्ती जाम राया, वासवी य मंती । तत्व ताणं उज्जाने समक्सरिको सीस-गण-परियारो धम्मणंदको गाम बायरिको । तस्य पुरको सुर्ण-8 ताणं वाणं धन्म-कहं कोह-माण-माया-छोह-मोहाबराह-परद-माणसा पंच जवा, तं जहा, चंदसोमो माणमहो मायाहको छोह- 6 देवो मोहदत्तो ति । ते य पव्यक्षं काऊण तय-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिजवम्म-संबोहि-संकेया श्राराहिऊण मरिऊण कत्य उववण्णा। भवि व। भत्यि सोहर्म्म णाम कप्पं। तत्य य पडमं णाम विमाणं। तत्य वि पडम सणामा पंच वि जणा उववण्णाः <sup>9</sup> तर्हि पि जिलिंद-बरण-परिबुद्ध-सस्मत्त-रंभन-पुरुब-पावण-परा संकेषं काऊण एत्व चेय भरहे *मजिन्नम-*संडे उप्पण्णा । **एको ब**णिव । ० उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल ति । तत्थ ताले मञ्हाको एक्केण एसा परिणेयच्या । घरमं च पावेयव्वं ति । भणियं च णरवहणा 'भगवं, कहं पुण स्रो हुहं पावेहिह, कहं वा एत्य अन्हेहिं णाहयव्यो' ति । 12 भगवया भणियं 'सम्हारिय-पुन्य-जन्म-वुत्तंतो कायण्य-संकेय-दिण्ण-माणसो हमाए चेय पडिबोहण-हेउं हुई वा पाधीहृह 12 सि, तं च जाणसु । सो चेय इसं तुह उत्मत्तं तोडिय-वंधणं जयकुंजरं रायंगणे गेण्डितिह, पुणो कुवरूयमाला-शंबियं पाययं भिदिहिह, सो चेय जाणसु इमं परिणेहिह, ण अण्णहं सि मजंतो समुव्यहंभी मुणी। तजो कुमार, उप्पह्यिम 15 तिम सुणिवरे भागमो राया पुरवरिं। इसा कुवलयमाला तप्पभृहं चेय कि-कि पि हियएण । चेंतयंती अणुदिणं सुसिढं 15 पयत्ता । ता इसाए एस पुन्व-जग्म-मरण-पिसुको एस पायको लंबिको । अबि य 'पंच वि पडसे जिसाणिमा' । इसो व ण केण वि भिंदिउं पारिको ताव जाव प्स जवर्कुजर-संमम-करुयलो । तक्षो पुष्किए रोहणा भणियं 'पुत्ति कुवरूपमाले, 18 पैच्छ तं अत्तणो वरं, [जो ] एत्थ इमं जयकुंजरं गेण्डिहिइ, सो तं पादचं पूरेहिइ। इमं मुणिणा तेण आइट्टं' ति। ता 18 पेच्छामु णं को पुण इसं गेण्हह' ति भणमाणो णस्वई समारूको पासाद-सिहरं, कुवरूयमाका व । नहं पि तीप चेव पास-परिवक्तिणी विभिन्न समय । तभो कुमार, तपु अप्यालण-सल्लग-सल्लगाहि लिएकुरीकपु जयकुंजरे सीह-किसोरएण 21 व लंबिए पूरिको सो पादको । इको व पूरिको पायको सि दिष्णा वरमाला । इमिणा कोघुष्टिए द्रवस्म-पुस्ते सि तुह णामे 21 उच्बुढ़ी पहरिसो राइणा । कुबलयमाला उण तुमणु हिट्टम्मि कि एस देवो, कि बिजाहरो, मह सिद्धो, उन्नी कामदेवो, कि बा चक्कवद्दी, किं वा माणुसो ति । पुणो घेप्पंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । बाब य ।

वलइ वलंतेण समं खलइ खलंतिम णिवडह पढंते। उद्घाह उक्लंते वेवह दंतेसु आरूढे ॥

\$ २६५ ) जहया पुण कुंजरास्त्रों संगुहं संदिओ तह्या कि चिंतितं पवसा। बाबि य।

ब्रायंविर-दीहर-पग्हलाहें धवलाहें कुसुम-सरिसाहं। णवणाहें हमस्स वणे णिवडेकंगेसु कि मक्तं ॥

विहुम-पवाल-सिरंसं हहरं लायण्ण-वित्त-सञ्ज्ञायं। बहु हमस्स मण्णे पाविष्णह अन्ह आहरण ॥

पिहु-पीण-रूलिय-सोहं सुर-करि-दंतग्ग-सूरण-समस्यं। बच्छपर्छ कि मण्णे पाविष्णह अन्ह आण्एहिं॥
दीहे उण्णय-सिहरे दरिय-रिज-काल-दंब-सारिच्छे। ण्यस्स बाहु-इंडे पावेज व अन्ह अगाहं॥

मासल-पिहुलं रहरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छे। एयस्स किंदगर्ल णे पावेष्ण व अन्ह स्वणानिम ॥

पूरेज एस पादं देज व अह्यं हमस्स वरमालं। इच्छेज व एस खुवा होजन्ह मणोरहा एए॥

होज इमस्स पणहणी कुप्पेज व णाम अल्य-कोवेण। कुष्यं च पसाण्जा अहवा कत्ती हमं मज्जः॥

<sup>1&</sup>gt; P om. च, P मणिया, P ते मुणिणो, P नरनारिष्ण, P यतं for यं 2> P नरवहवा, J om. इसा, P "देसिणी. 3> P संपत्त for संपणो, P जेच्छित्त I, P om. कई, P adds कहि after ज्ञा 4> P तं for च, J सयले for कोले, P पुरंदत्ती 5> P om ताणं. 6> P transposes लोह after कोह, P मोहोनराहपहरुद्ध-, J लोहमटो. 7> P मोहरता, J क्या-, P जिण्धंम, P मरिकण. 8> P सोधंम, P om. य, P य for वि after तत्य. 9> P adds धम्म before जिणिंह, J सम्मत्तंत्रकमञ्भूतय-, P जंभुत्रय-, P उववज्ञा for उदाण्णा, J विणिअपुत्ती. 10> J om. अवरा वि एसा कुवल्यमाल ति I, P यसेण. 11> J भगव पुण को इहं पावेहिति I, P दह पाविहित्ति I अगवया भणियं संभावियपुन्वजुंम- 12> P कायन्यो, P पिडवोहणाहेर्ड हमे पाविहित्ति. 13> P जो for सो, खुहिय for तोटिय, J गेणिहिति P गेणिहिते P गेणिहिति P गेणिहित

1 इसं च चित्रयंतीय प्रिको पावको । तं च सोकण हरिस-वस-सम्ससंत-रोमंच कंजुब-रेहिरंगाए दिण्णा तुई बरमाका, तको 1 व्यक्तिया तुह खंचरामोए । तं च दट्टण कुमार, तए पेसिया धवर-विलोक-कोका चळमाणा पम्हका दिट्टी । तीय च दिट्टीय 3 पुरुहवा केरिसा जाया । अबि य, वियसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंद्रक्या, बिहबिया इव मंजरी, मत्ता इव करि- 3 णिया, सित्ता इव विक्रिया, पीयामय-रसा इव अवंगिया, गय-घणा इव चंद्रलेहिबा, सुरय-ऊसुया इव हंसिया, मिलिया इव चिक्रय ति । सम्बहा

अमण्य व सा सिक्ता पिक्सक्ता सुह-समुद्द-मज्जो व्य । अप्याणं पुण मण्णह सोहग्ग-मयं व िष्मावियं ॥ ६ एरिसे य अवसरे तुमं राष्ट्रणा भणिको जहा 'समिप्यिय कुंजरवरं बारह इमं पासायं' ति । तको तुह दंसणासायणा-सज्ज्ञस-सेटकंप-कुत्त्हलाकरमाण-हिययाण् समागको तुमं । पिउणा व मणियं 'वक्छे, वश्व अंतेडरं' ति । तको मंताहया इव सुवं- १ तिया अंकुसायिद्वया इव करिणिया उम्मूल्या इव वणख्या उक्खुडिया इव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि अलंबणीय-वयणो १ ताको ति अल्झायंती समृद्रिया, गया आवासं सरीर-मेत्तेणं ण उण हियण्णं । अवि य,

दुछह-कंमं मोचूण पिययमं कृत्य वश्वति अणजे । कुविएण व परमुका णियएण वि णाम हियएण ॥ अवरोप्पर-कोयण-वाणिएहिँ कलियमिस सुरय-भंडमिस । हिययं स्वण-सहरवं संचक्कारं व से दिण्णे ॥

12 अवरिष्यर-क्रियण-वाणिएहिँ किलियिम सुरय-अंडिम । हिययं रयण-सहावं संबद्धारं व से दिण्णे ॥

\$ २६६) तको एवं च कुमार, तिम्म संपत्ता णियब-मंदिरिम्म, तत्य गुरु-सज्ज्ञस-नियंब-अरुम्बहुण-खेय-णीसहा

णिसण्णा पहुंके संवाहिडं पयत्ता । तको समासत्था किं-िकं पि विंताभर-भंधरा इव क्रिक्खिया मण् । तको मणिया 'पुत्ति

15 कुवक्यमाले, किं पुण इमं हरिसट्टाणे ठियप्पा चिंताण् दिण्णो, किं तुह ण प्रिको पायको, किं वा ण पिकल्किया वरमाला, 15

आको विहर्षियं मुणिवर-वयणं, किं वा णामिसहको हिययस्स, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुलह्या तेणं,

किं वा तुह हियय-उच्वेयं ति । ता पुत्ति, फुढं साहिक्षव जेण से डवाको कीरह' ति संलत्ते मणियं तीए 'माप्, ण इमाणं एकं

18 पि । किं पुण

वम्मह-पिडविंब-समो सुर-जुवईंणं पि परथणिको सो । इच्छेळ ममं दासि ण व ति विंता महं हियए ॥'

इसिम व भिज्ञप, अम्हेर्हि भिज्ञियं 'जो माप, किं एयं अल्यिमलियं जसंबद्धं उल्लवीयह । कीस तुमं तो ण इच्छह । <sup>21</sup> किं तेज ण कंधिओ सो जयकुंजरो, किं वा ज पूरिओ पायओ, किं ज पेसिया तुह दिट्टी, किं ज परिच्छिया वरमाला, किं 21 ज जाओ से अंगिम पुरुद्धगमो, किं ज मिज्जिओ तेज य गुरु ति महाराया, किं ज साहिजो सुणिजा। सम्बद्धा मा एवं वियप्पेस, जेज तुमं दिट्टा अख्यि सो ज अञ्ज्यक्ष अभिरमह ति । अबि य ।

24 मा जूरसु पुत्ति चिरं दृहुण तुमं ण जाह मण्णस्य । तं चिय ठाणं पृहिइ माणस-हंसो स्व अमिकणं ॥' तलो एवं पि भणिए ण सहस्यइ महपियं ति काऊण । अवि व ।

जं होइ बुख्रहं षद्धहं च लोयस्स कह बि भ्रयणिमा। तं किष्वय-दोसुक्केर-दुग्गमं केण सहिहयं ॥ 27 तनो नम्हेहिं भणिया 'वष्के कुवलयमाले, जह तुमं ण पत्तिचस्ति ता कीरउ तस्स जुवाणस्स परिकला। तनो तीए भणियं 27 'अता, किं च कीरउ तस्स'। मणु भणियं 'पेसिजाउ दूईं सिरिमालं अण्णं वा किंबि घेत्तूण तनो तस्स भावो जेण घेष्पह्' ति। तभो तीए कई-कई पि लजा-भर-मंगराए सेउक्क-वेषिर-करयलाण् किष्पया सा रायहंसिया। पुणो तीय उत्तरि लिहियं 30 कई-कई पि दुवह-संहलयं। अवि य।

मह तस्स इमो छेहो मणुराउच्छल्चिय-सेय-सिळलेणं । लिहिओ वि उप्युसिजद वेकिर-कर-लेहणि-गण्ण ॥ एवं पेसिया तुह भाव-गहणत्यं दूईं ।

<sup>1 &</sup>gt; उ पृरिओ य पात ओ, P क्युइरेहि, J उ (or ओ) for त ओ. 2 ) खंधराण , P लोलवलसाण, P दिद्वीये for दिद्वी, P om. तीय य दिद्वीय. 3 > P कुंदुलया, J विहाग्या, P कार्ण्या. 4 > P हव विह्या, J रा for रसा, J सुरयुसुआ 6 > P ओ for हव, P सोहगावियं विणि . 7 > P समस्पिका, P आहर्ष, P तुब्झ for तुब, J रसणायामणा सब्झस P दंसणासामज्ञस. 8 > P कुत्रसाण, P वि for य, P repeats वच्छे. 9 > J व्यक्षिण P व्यक्षिया, P adds उम्मूलि before उम्मूलिया, P कहं कहिमा J व्यणा. 11 > P दुल्लम. P कुविषण विष्यमुद्धा, J णाइ for णाम. 13 > J इसे for एतं, J एत्य for तत्य, P सज्जस 14 > P संवाहिकण, J adds च before प्रयत्ता, P किंथि किंकि. 15 > P इरिसिद्धाणे विजया, J पात ओ, P किं पाण पडिच्छया. 16 > P सच्वतंतो, P om. सो, P adds ति किंथि तेणे. 17 > P repeats तुर, P उन्त्रें, P संल्कं, J तीम. 19 > P वसद, J परिवंग, P जुपतीणं, P om. सो, P ण व ती. 20 > J ए for एतं, J "मलिममर्स", J जुलवियति, J inter. य के सो. 21 > J पात ओ, J किंग्णा पेसिआ. 22 > J ए for य. 24 > P तुमं for चिरं, J एहिति P एहित्ते समुद्काउच्च भणिकणं. 25 > P भणियय ण सदहायड अडिपेयंति, J अपियं. 26 > P भुवणीस, P किंथि कि किंविय रिंग किंविय रिंग किंविय हित्ते, J वित्र वित्र , प्रतिवासित, P कीरओ, J तीय 28 > P पेसिज्जओ दृती. 29 > P om. ति, P ततो, J तीय, P करनजार, J उवरे, 30 > P om. one कहं, J दृश्य रिंग दुव्य: 31 > P इसे लेखे अणुरायच्छिक्य, J अणुरायुच्छिक्य, P वि ओप्फ्रसिज्जह, P विवेग रिंग वेविर, P करलेहिणगएण. 32 > P दृती.

६ २६७) ताव य समागनो महाराव-सगासानो कंचुई । तेण व निर्णयं नहा कुवळवमाळाए 'गणियं गणग्णं नजा । वि बीसत्यं विवाह-समा-जोगो' सि । तं च सोठव विसन्ध-मणा संबुत्ता कुवछयमाका, इंसिय व्य वजासणि-पहया कुछवह उच्च गोत्त-सक्षणेण वृत्तिया जाया । तको बन्हेहि वित्तं जानितम मणिया 'वच्छे, मा एवं विवय्येसु । जिसुणेसु ताव तस्स ३ जवाजस्त वर्षताणुराय-स्थयं कं पि ववणं । तन्नो जं तुज्जामिनहृयं तं करीहामि' ति मणमाणीहिं कहं-कहं पि संधारिया । एत्वंतरिमा समागवा सा तूर्वे गुह सवासानी दीण-विमणा किं-किं पि विवयंती। तनी ससंसमाहिं पुष्किया अन्हेहिं 6'कि कुसकं कुमारस्स'। तीए भणियं 'कुसकं, कि पुण कोइ ण दिक्णो पिडसंदेसो, केवकं भणियं, बहो कला-कुसलत्तर्ग 6 कुबलयमाकाए' ति । इमं च सोऊन तको हवा इव महादुक्खेण, पहचा इव महामोह-मोगगरेण, बिलुद्धा इव बिरहिंग-जालावलीहिं, ओविगिया इव महावसण-सीडेणं, गिलिया इव महामयरत्य-मगरेणं, अकंता इव महाचिता-पन्यएणं, 9 गहिया इव महाक्यंत-वर्ग्यणं, गलिया इव महाविश्य-रक्सलेणं, उक्कृरिया इव महाक्यंत-करिवर-करेहिं, सम्बहा कि वा 9 भण्णाद कुमार,पचमाणे पिव महाणरप्, बजरमाणे पिव वहवागरेज, हीरमाणे पिव परवाजरेण, बुजरमाणे पिव पुर्वताजिरेण, णिस्मर्अतं पिव महामोह-पय लेणं, उक्कत्तिजंतं पिव महाजम-करवत्तेणं अत्ताणं अभिमण्णह् । तजो तं च तारिसं वृद्धं तं 12 कुवरुयमार्छ मार्छ पित्र पञ्चायमार्णि 'हा, किं णेयं ज.वं'ति मणमाणीहिं ग हेवा बच्छंगए, मणिवा व । 'पुत्ति कुवरुयमार्छ' 12 कि तुद्द बाहड्' ति पुणो पुणो अण्णसाणापु 'ई' परिवयणं । तत्रो कुमार, एवं च वेय्क्रमाणाणं अभिखतं सुद्दं दुक्खेणं, विणिजिया रई भरहेप, भक्तिया मई अमर्डेप, पविदयं विच्णाणं अच्णाणेणं, अवहरियं छ।यच्णं अळायच्णेलं, वसीक्यं सुंदरसणं असुंदर-15 त्रणेणं, सब्बहा कलि-काले व्य तीय सरीरे सब्यं विवरीयं जायं। उम्हायद् चंदण-पंकत्रो, भूमायद् कुसुम-रउक्रेरको, जलद् व 15 हारओ, डहह व णलिजी-पवणओ, दीवेंति व काम-जलजंध पुजो पुजो मुजाळ-जाळ-वळव्-हारयाई, पुजो पुजो पजलंतीव वउलेला-ख्याहरयाहं ति । केवलं कुमार, जीससह व जीसासम्रो, ऊससह व उसासमी, दुम्साहजङ् दुम्सर्ग, उसंपिजङ् 18 उक्कंपओ, सेयाइजाइ सेवओ, पुरुहजाइ रोमंचओ, मोहिजाइ मोहओ वि । किं वा कुमार, बहुणा जंपिएणं । हिययब्भंतर-तुद्द-विरद्द-जलण-जालावस्त्री-तविकार्त । जीहरङ् व बिरहुष्वस-तत्त-सर्रिकं व से बाह्रो ॥ विरहरिग-दित्य-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययामा तीय तूरंतं । दीहर-जीसास-पयाणपर्हिं जीवं व णिक्समइ ॥ 21 मयलंख्ण-कर-गोरे उज्ज्ञह् वण-बह्विपु ति चिंतेंती । तुहिष-कण-फंस-सिसिरे चंदण-हारे मुणालं व ॥ णिय-दुक्स-दुक्तियं सा सवस्महं सहिवणं पि कुणमाणी । भणकक्तियक्सरं महुयरि व्य विवहं रुणुरुणेह् ॥ पुलह्जह् इसह स्वर्ण तसह पुणो दीहरं च णीससह । तुह-संगम-बिमुहासा सा सामा सुहब सूसंती ॥ माऊण किं पि हुँ हुँ ति जंपिरी सहरिशं ससुद्वेह । कजावजामिय-सुद्दी बुच्छा-विरमे पुणो रुपह ॥ इय जीवियं पि वच्चह सीसइ तुह हो फुढं तह करेसु । जह सा वि जियह पयडं च जगवए होइ दक्सिण्णे ॥' \S २६८ ) अणियं च महिंदेण 'इमस्मि थ एवं ववस्थिए, साहह किं कीरउ' ति । तीए अणियं 'इमं कर्जा, एवं 27 संठियं, तीप उण दसमी कामावत्था संपर्य पावड् । जेण 27

विरह-अयंगम-बङ्गा बहरा व बित्तोयलंत-बिहरूंगी। बातासिजह सुद्धा सुद्दय तुई गोत्त-मंतेण॥ संपर्य पुण तीय ण-याणामि किं बहुद्द्र'ति। बातंकियं हिक्एण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं बाटच्छणीया, किं तत्य 30 करणीयं संपर्य' ति। तीए भणियं। 'कुमार, जद्द ममं पुच्छिति ता बहुकंतो सम्बोतायाणं बबतरो। एत्तियं पुण जद्द तुम्मे 30 राह्णो भवणुज्जाणं वच्चह्न, तको बहं कुवलयमालं कहं-कहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुषणस्त महिल्जवाणं च तम्मि उज्जाणे पोमि। तत्य जहा-जुत्तं वंसण-विणोहय-मयण-महाजर-वियणा होहिष्ट् बास्टिव' ति। तनो महित्य भणियं। 'को दोसो,

<sup>1 &</sup>gt; P om. महारायस्यासा भी. 2 > J विवाहगहलमाओ में, J विमणमणा, P विमणमणा संजुत्तः, J हंसि व्व. 3 > J न्यवलणेण, P विल्लाहस्यासा भी. 2 > J विवाहगहलमाओ में, J विमणमणा, P विमणमणा संजुत्तः, J हंसि व्व. 3 > J न्यवलणेण, P विल्लाहस्या. 4 > P जुराणयस्स, J तो जं तुन्धा मिरुवं, P किरिहिस, J संवारिओ P संधाग्या. 5 > P दृती, J ततो सर्सभमा दिवः पुच्छियं. 6 > J तीय P तथ, J वुह for पुण, J om. q, p adds न after विष्णो, J adds न दिण्णो (on the margin) before केन्वलं. 7 > P में for हमं, P विज्ञहा for विल्लाहा. 8 > J ओअचिगआ, P मयरेण, P inter. जिता and महा. 9 > P द्व विं सहावियप्यस्वत्येणं. 10 > P पल्याणले वुक्तमाणं, J om. वुक्तमाणं विव eto. to महामोहप्यालेणं. 11 > P adds णिम्मकंतं पित जुर्अताणिलेणं before णिम्मकंतं, P महाजमक्वत्येणं. 12 > P om. मालं पित, P कुनल्यमालं व्यन्यमालं पित माये हा, P उच्छेमें, P om. य. 13 > J पुणो मिण्णप्यमाणाए, P हुं. 14 > P रती अवतीए, P मती अमतीए, P पविद्धलं अकाणं विद्याणं. 15 > J अम्डायद P उम्हाइ. 16 > P हारो, J य for व after दीनिति, P कामजल्या, P om. पुणो पुणो पुणाल्यालवलयहारयारं, J om. पुणो पुणो पज्जलंती to लयाहरयारं. 17 > P कुमारी ससद, P दुल्लातिक्वतः, P दुल्लां चक्तिकिति 18 > P सेताहरुक्तः, P om. सेयओ पुल्लक्कार, P om. ति, P वदुणो. 19 > P विज्ञतं for तिक्कातं, P om. तत्तं, J सिल्लिलिवा व्यवस्थलं, P वीविद्धलं, J विद्धलं, पुणाल व्या. 22 > P व for पि, P विद्यहं कर्णिति ॥. 23 > P पुल्लावर हसवल्लं, P दीवर सम्यस्य, P om. सामा. 24 > P सोकल for बालल, P दुं दुं, P समुद्धर, P क्ला. 25 > P वुक्तवर् कित विद्यलं, P वीवरित्तं, J अदा for पुत्ता, J वोत्र विद्यलं पुत्ता, J वोत्र वित्तं, P विद्यलं विद्यलं, P विद्यलंति P विद्यलंति, J क्रायलंति विद्यलंति ।. 30 > J तीय, P जती for जह, P ती for ता. 31 > P om. अहं, P कुक्लयमाला, P पुरुजणस्स महस्थाणं. 32 > J विणोरयं, P विणारयं, P विष्यणं for विद्यणा, J दोहिति पालिक ति, P वाल्या व ति.

1 वृधे होड'ित भणिए समुद्विया सा भोववाँ, पिंडाया शावासं। भणियं च महिंदेण 'कुमार, मए विण्णतं भासि जहां के कुमक्यचंदो सकलंको इत्थ-वक्षाए होहिइ, को भम्हानं दरिहानं परिवाह रित । कुमारेण भणियं 'अर्ल परिहासेणं, संपर्य ३ कि कायकं अन्हेहिं'। महिंदेण भणियं 'अं केय भयरद्व-महारायाहिराय-कुलदेवयाए जुण्ण-कोहणीए आणतं ते केव ३ कीरड, तिम चेय राहणो मंदिस्त्राणे गम्मड'ित । कुमारेण भणियं 'किं कोह ण होही सय-विरोहो, आसंका-ठाणं ण संभावहस्सह, ण होहइ कुल-कंडनं अध्याभजाय ति, ज होहइ गणणा-विरुद्धं लोए, ण कायरो ति आसंका जणस्स होहह रित । व महिंदेण भणियं 'अहो एरिसेणावि वीरस्रायेण विहिणा पुरिसो ति विणिन्मिनो'। कुमारेण भणियं 'किं तए भीरु ति आहं ६ संभाविको'। महिंदेण भणियं 'ज, ण कोह ते भीरु ति मणह'। कुमारेण भणियं 'बण्णं किं तए लियं'। महिंदेणं भणियं 'मए खियं सत्त-वदसाय-रहिजो'ति। कुमारेण भणियं 'मा एवं भणह । अति य ।

) जह पहसह पायालं रिश्लजह गय-चडाहिँ गुडियाहिं। किं कुणउ मज्ज्ञ हत्यो कवग्गहायहुणं तीय ॥ अहवा सर्च सर्च, मीरू। कहं। जेण

प्रिय-मेरी अवने असुरासुर-गर-समृह-भरिविमा। संते वि सत्त-सारे चिनयं अयसस्स बीहिमि॥'

12 मिहिंगे भिन्ने अहम अहम हो तुमं। को एत्य जनसो, किं ज कारणेज परिसक्षह जजनको, किं कोऊहलेज ज दीसह 12

ढजानं, किं निश्चोस-दंसनाड ज होति कच्जाको। किं ज होसि तीय सन्त-कारमेहिं अणुरूबो वरो, किं ज वरिको तीए तुमं,
जेज एवं पि संदिण अवसो सि अलिय-वियम्पनाओ भावीयंति सि। ता दे गम्सड सि' अर्जतेज प्यक्तिओ कुमारो

16 मिहिंदेज। संपत्ता च तम्रजानं अनेय-पायब-बाबी-लया-संताज-संकर्तः। अं च

चंदण-मंदार-परिगयं देवदारू-रमणिकं । एला-छवंग-छवळी-कराळी-हरएर्हिं संछण्णं ॥ चंपय-असोग-पुण्णाग-जाग-जवयाउळे च मज्ज्ञान्मि । सहयार-सहुव-मंदार-परिगयं वउळ-सोहिछं ॥ मक्किय-जूहिय-कोरंटयाउळं कुंद-सत्तळि-सणाहं । वियहळ-सुयण्ण-जाई-कुज्ज्य-र्थकोळु-परिगयं रम्मं ॥ पुषय-फळिणी-खज्जरि-परिगयं णाळिएरि-विंडीरं । जारंग-माउळिंगीर्हें संक्रळं जायवळीठिं॥

१ २६९ ) तं च तारिसं उजाणं विट्टं रायउत्तेण । तथा तिम्म महुमास-मालहै-मयरंद-मत्ता महुयरा विय ते जुवाण 21 परिवमिमिदमावत्ता। पैच्छंति य मरगय-मिण-कोदिमाहं कुसुमिय-कुसुम-मंकंत-पिट्टिविंब-रेहिराई पोमराय-मिण-णियरचणाई च । 21 किहिंचि सच्छ-सुद्ध-फिल्टि-मयाई संकंत-कवलीहरय-हरियाई महाणील-रवण-सिरसाई । तथा ताणि अण्णाणि य पेच्छमाणा उवागा एकं अणेय-णाय-बक्की-कया-संग्रणं गुम्म-वण-गहणं । ताणं च मज्मे एकं अहकविछ-लवली-लयाहरयं । तं च दट्टण 24 अही, रमणीयं 'ति भणमाणा तथ्येय परिवमिसं पयत्ता जाय सहस नि णिसुओ महुरो अब्बत्तो कल-कृविय-रवो । तमो मिहेंदेण 24 अणियं 'कुमार, कत्थेत्य रायहंसा जाणं एमो महुरो कल-कृविय-सहो' । कुमारेण अणियं 'किमेत्य णिख दीहियाओ, ण संति वावीओ, ण संभनित कमकायरा, ण दीसंति गुंजालियाओ, ण वियरंति घर-हंसा, जेण एत्य रायहंसाणं संभावो पुच्छीयह 27 जाव य हमं एत्तिओ वियप्पेंति ताव आसम्बिद्धाो कलरवो । अणियं च महिंदेणं 'कुमार, ण होइ एसो इंस-कोलाहको,' 27 णेउर-सहो खु एसो । कुमारेण अणियं 'एवं एयं, जेण इंमाणं चम्घर-महुरो सरो जायह । इमो उण तार-महुरो, ता णेउराणं इमो' ति भणमाणाणं संपत्ता जाहतूर-देसंतरिम्म । तओ मिहेंदेण भणियं 'जहा लक्खेमि तहा समागया सा तह 30 मयण-महाजर-विश्वा-हरी मुल्या कुवल्यमाला'। कुमारेण भणियं 'कि संनावेति मह एतिए भागवेप'ति । मिहेंदेण अणियं। 'वीरो होहि, अण्णं पि ते संभावहस्सं' नि भणमाणेहिं णियच्छियं बहल-लयाहरोयरंतरेण जाव दिट्टा सा कुवल्यमाला सहीणं मन्सगया कल-इंसीण व रायहंसिया, तारवाणं पिव मियंक-रेहिया, कुसुइणीण व कमलिणी, वणलवाण 33 व कप्पलया, मंजरीण व परियाय-मंजरी, अव्छराण व तिल्वोत्तिमा, जुवईण व मयरन्द्य-हिया रह' ति । ते च तारिसं 33

<sup>1 &</sup>gt; P भोगवती, P om. च. 2 > उहांखवर अप होहिति ता को, P अध्य for अम्हार्ण, J पत्तिआए. 4 > कोवि ण, J होह, P om. ण. 5 > उ संभावहस्ति P संभायस्तित, P होही for होहइ, J जाणिसआआ ति, P होहिह गणाणणे विरुद्ध, P आसंका जं जस्स होहिय ति. 6 > P एरिसेण चीर , P विणिक्सविओ. 7 > P णणु को त, J om. तं, J अलं for अण्णं. 8 > P सत्तं, J एयं. 9 > P प्रवसह, J उत्थो P हृदिय for हरथो, P ती for तीय. 10 > P om. one सन्धं, J adds ति before भील, P भील. 11 > P तिय for पत्तिय, P मेत्ते गृयणे मणुयग्रामर, P om. णर. 12 > J जाणणेण P कारणे, P om. कि, P adds कि before ण. 13 > P om. तीय, P तीय. 14 > P संतिण for संदिए, P writes अवसो thrice, J आविअति त्ति, P गमउ, J अणितेण, P प्रविश्चो for प्रयत्तिओं. 15 > P संपती तमुं, P अणिय for अणेय, P om. जं च. 16 > P नंदणमदारपरिगतं, P संदिष्ठं. 17 ) J असोयपुणमायणाय-, P -अंबुबाउलं, P उत्त for महुव (emended), J बउल, P परियय, P सोहलं. 18 > P कोरिटयाउ, P विअवश्चत्रवण्णजातीकुष्ठाय-, J अगोह्य, J मार्सारापरि अं (P ° य), P om. रमां 19 > J पूजकिणी 20 > P रायउत्ते , J मार्सलपडह for महुमास, J मत्ते, J तो for ते. 21 > P परिभित्त , P पत्ति, J om. य, P om. च. 22 > P कृदिः. 23 > P पत्तु, J om. णाव, P गुम, P अकृदिङ्कवयहीः. 24 > P तियय, P सहत्ते for सहस त्ति, J अहरो for महुरो, F अवत्तो, P त्ती for त्वे. 25 > J कि एश - 26 > J दीसंति कुंजलियाओं, J विअवजित, J संभवे, J पुच्छीयति P पुच्छीअति 27 > J om. जाव य हमं, P आसर्थोमुओं, P adds भी before कुमार- 28 > P णेरुस, P चत्त्वरे हिण वचर, P जावति. 29 > J णाहत्ते, J om. तओ 30 > P सम्यं मार्वसि, P महा for मह, J आगवेये, P ति 31 > J ए for ते, P adds संभावह before संभावहरसं, P om. णियच्छियं P लयाहरोअतरेणः 32 > J सद्दीण, P मठ्यादां हसीण, J व for विव P om. मयंकरेहिया etc. to तं च तारिसं.

1 दहुण चिंतियं कुमारेण 'महो, सर्थ कं कोए सुणीवह किर बेरो पवानई । जह येरो म होह, ता कई प्रिसं शुक्हं विभिन्न- 1 विजेण क्रणास्स उवणेह ति । महबा गहि गहि, म होह येरो, जेण येरस्स कत्तो प्रिसं हिट्टि-कम्मं निम्बदह ति । तं सम्बहा 3 भ्रणी नं पुदद-मंद्रकं अत्य इमं पाय-तल-कोमलंगुत्नीवं चलण-पश्चिवं हमाप् संदिवं'ित चिंतयंतस्स मणियं कुवलयमालाए । 3 जवि य ।

पेच्छेज व तं पुरिसं मसा सो वा ममं णियच्छेज । एतिब-मेत्तं बदमस्थिको सि हय-देव्य दे कुणसु ॥ कस्थेत्य सो जुवाणो असा कवदेण वंचियाको म्ह । सदमाव-दिण्ण-हियबाण तुम्ह कि जुजाए एवं ॥

६ २७० ) इमं च लोकम महिंदेण मणियं 'प्लो को वि घण्णो हमाए पश्चित्तह जुवाणो'। कुमारेण मणियं 'मश्यि पुढ़केए बहुए रूव-जोब्बण-सोह्रमा-सालियो पुरिसा' । महिंदेण मियवं 'बवस्सं सुहुबो परियज्जङ्ग, जङ्ग असुहुबो वि परियज्जङ a ता तमं ममं व किं ज कोइ परवेइ'सि । तनो सहासं मनियं कुमारेण 'दे णिहुनो चिद्रः पेच्छामो किं एरव एयानो कुणंति'। B भणियं च मोगवईए 'पुत्ति कुवखबमाले, मा जूरसु, बागओ सो एत्य जुवाणो । जह इमे संस-वक्क्स-स्यवक्तिए दीसां। क्लण-पहिंबंबर तहा जागिमी भागनी'। 'इहं खेप मन्गामी'ति भर्गतीओ पहाइयाओ सन्वाओ बेय हिसादिसं चेतीओ। 12 ज व उबल्बा ते, तभी साहियं ताहिं 'सामिणी, ज कोइ एख काजने लिन्समी अन्हेहिं मर्मतीहिं पि'। तमी मणिवं <sup>19</sup> भोगवर्ष्ट्रए 'वस पुणो कयस्त्रीहरेसुं चंपव-वीहियासु स्वन्त्री-वजेसु अण्णिसह जाव पाविओ'ति सणिए पुणो वि पहाविवाझी ताओं सम्बाबो विलासिणीओ । मोरावईए मणिंव 'पुत्ति कुवलयमाले, बहं सर्व चेव हमाए पय-पद्धईए बच्चामि, सर्व ा सेव उबलहीहासि, तुसप् पुण एयस्सि ठाणे नच्छियम्बं'ति भणमाणी सा वि णीहरिय। भोगवई । सिंतियं च कुबलयमालाए 15 'महो सक्वो एस कवडो, किर हुट्टो सो जुवाणो, तेण इमें इमे च भणिय, दिण्यो संदेशो इमन्म उजागे। ता सब्वे अलियं । म एत्य सो खुवामो, म य पय-पंतीओ, मेय भण्मे किंचि । सन्वता कत्य सो देवाम वि दुखरो जुवामो मए पाविजी. 18 कालेण जाव वाओ समें परिणावेहिङ ताब को जीवङ नि । वा संपर्ध चेय तहा करेमि वहा प्रागे परिसाग दोहमार्ग ज 18 पावेमि गोयरे सि । देव्यं उदालहिय, वजदेक्यामो विष्णविय, तायं पणमिय, अवं श्रमिवाह्य, तं पुरिसं संमरिय, मगर्वतं मयणं विष्णवेगि जहा पुगो वि मह सो चेय दहनो दायन्त्रो ति । पुगो लग-पासं वंत्रिजण भराणयं उठवित्य बावाहरसं 21 ति । ता तं च इह महं ण संपञ्चह, संपवं सहीको पावंति । तेण इमिन्म धण-तरुवर-कविक्रियाहरंतरिम्म पविसिय कत्तजो 21 भरथ-सिद्धिं करेमि'ति चलिया तं चेय लयाहरंतरं जत्यच्छए कुमारो । दिहा य कुमारेण संमुहं चलिया । तम्मि य समए कुमारो लिजिओ हव, भीको हव, विलक्तो विव, जीविओ हव, मको विव अ।सि । सन्वहा मणाचिक्समीयं कं पि अवस्थेतरं पाविको, 24 दिहो य तीए सो । तओ एक्टिय ति भीया, सो ति हरिसिया, संयमागय ति लिजिया, पुस में वरिमो ति वीसत्या, कत्य 24 एसो कि संकिया, एसो सुरूबो कि ससजासा, बियणे पाविय कि दिसा-पेसिय-तरू तारया-दिही। सम्बहा तं कंपि ससजास-सेउक्कंप-दीण-पहरिस-रस-संकरं पादिया जं दिव्य-णाणीहिं पि सुणिवरेहिं दुक्खसुवस्तरिक्जाह ति । तस्मि भवत्वंतरे 27 बद्दमाणी कुमारेण अवलंबिकण साहसं, ववसिकण वनसायं, धारिकण चीरसणं, संभरिकण कामसस्पोवएसं, ठविकण पोहस्तं, 27 मबहायिकण रुजं, उजिमकण सजासं, सब्बहा सत्तमवसंबिकणं भणियं। 'पृहि सुंदरि, सागयं ते' भणमाणेण पसारि भोभय-बाहु-ढंडेण अंसत्थलंसु गहिया। तभो कुवल्लयमालाय वि ससन्त्रास-सेडकंप-भयाणुराय-पहरिस-णिब्मरं ईसि-धवर्ल 30 चलमाण-लोयण-कहच्छ-विच्छोद्द-रेहिरं भाषियं 'मुंच मुंच, ण कतं सम्बद्दा इमिणा जणेणं लोगस्सं । कुमारेण भाषियं ।

'पितयसु मा कृप्य महं को वा तुह मंतुर्य कुणइ मुद्धे ।' सीय भणियं।

33 'पहिचयणं पि ज दिण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं'॥

1 > ग सुणीयित, P पयावती, ग जुवई, P जुवई णिस्मिकण. 2 > ग ता सन्बहा 3 > P संदर्भ for मंडल, ग लीय for पाय- 5 > ग पेन्छका, P आ for अता, P अह for इय देव्व. 6 > P inter. जुवाणो के सी. P कवडेहि वंविओ अन्हे। 7 > P प्यं for इसं, ग पत्थिकाओ, P पयश्काह जुवणों 8 > P वहुस्त, P सालिएणो, P अवस्स, P पविज्ञह, J om. श 9 > P सम, P पत्थिय, P adds हे before विद्वः 10 > P भीयवई, P om. पृत्ति कुनल्यमगले etc. to अणियं भीयवईए. 13 > P उणो for पुणो, J om. लवलीवणेस, J पहाइओं. 14 > J सल्वा, J चेअ, J पयवहर्ष्ट्र P पयपहतीए. 15 > P तुमण उण लंमि हुाणे, J भोयमई P भोगवती. 16 > J दिहो for दुहो, P inter. दुहो के सी, P जुवा, P adds य before इसं, J संकेयो, P उज्जाओंणे, J om. ता सन्वं अलियं. 17 > P सो वाणो, J om. ण य, J पयंपंतीओ, P देवाणं, P om. वि. 18 > J परिणावेहिति, P 'हिस्ति, P जीवित. 19 > P देवं, J उवालहीअं, J वण्णविय for विण्णविय, P पणिया, P अभिवाइया, J संभिग्धं. 20 > P चेव, P तओ for पुणो, J अतासं, P उवदिय for उच्चदिय. 21 > P ण पज्जह ता सपयं, J सहीओ, P इसं for इसस्मि, P तहवर, J ल्यती, P ल्याहरमि. 23 > J adds वंतिओं इव before विक्वलो, J मयो इव. 24 > J तीय, P एकिय, J सहरिमा for हरिस्तिया, P दीसत्थी. 25 > P adds संतिय before ससल्बस्ता, J पेति P पेतिया, J om. दिही, J नं कि मि 26 > P सर्वस्त for समल्बस्त, P कि for जं, P om. वि, P दुक्लमुवयले. 27 > P om. ववसिकण ववसायं, P ठाविकण 28 > P उन्हिल्लमनक्ससं, P परिमाउभयबाहुरहेण-29 > P कुवल्यमाला वि, P सेओकंप-, P णिक्सरइंद इंसि-. 30 > J om. चलमाण, J लोअन्य. 31 > P मंतुवं. 33 > J भणि ति ता मह मंतुवं भणिअं थोओं। P कि नामं युम थोओं।

i

27

30

1 कुमारेण भणियं ।

'एत्तिब-मेर्त भूमिं पत्तो हं सुबणु जाणसे कि पि'।

3 तीच भणियं ।

'जाणामि पुहरू-मंग्रल-दंसण-कोऊहलेणं ति' ॥

कुमारेण भणियं । 'मा एवं भणसः,

किं सुमरसि जेव तुमें मायाहबत्तजाम्म जं भाजवं । इच्छकारेण तुमें सम्प्रतं अन्य वृावार्थं ॥ तं वक्षं अजमानो मुनिया संबोहिनो इहं पत्ते । ता मा ब्रसु मुने संबुष्टमसु मञ्स वक्नेय ॥

६ २७१ ) जाव एम एत्तिको बालावो पवत्तो ताव संपत्ता भोगवई । 'वण्डे कुवस्थमाले, राह्णा वंजुलाभिहानो १ कण्णेतेउर-महल्लको पेसिको जहा कज वच्छा कुवलवमाला राईप वृदं वासस्य-सरीरा वासि, ता कस्य सा गण परिसम्ह ति सिग्धं गेष्टिय बागच्छमु ति भणमाणो इहं संपत्तो । मंदमंद-ग**इ-संचारो संपर्य पायेइ, ता तुरियं वयक**म इमानो पएसाओ, मा अविणीय ति संमावेहिइ' ति । तं च सोऊष सयल-दिसा-मुह-दिष्ण-तर**क छोल कोवण-कडक्स-वि**वसीय-रेहिर 12 चलिया क्वलयमाला । तओ कुमारेण भणियं । 'सम्बद्दा

12 किं जीपिएण बहुणा किं वा सबहेहि एत्य बहुएहिं। सकं मणामि पत्तिय जीयाड वि वस्तहा तं सि ॥' कुबलयमाला वि 'महापसाको परिवण्णो एवं बर्ग्होहें' ति भणमाणी तुरिय-पय-जिन्लेवं जीहरिया छवछी-छवाहरंतराओ । 15 दिद्वों व सो बंजुलो कच्यांतेजर-पालको । तेण य लर-णिट्टर-कक्क्सेहिं वय मेहिं अंबाडिऊण 'पेच्छ, पेच्छ, एका चेय कहं पानिय' 15 क्ति भजमाणेण पुरस्तो कया 'वस्र, तुरियं अतेउरं' ति । तेत्रो कुवरूयमाठाए वि चिंतियं 'माए, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं । एको महुर-पकावी सुंदर-भणिएहि हरह हिययाई । भण्णो जिट्ठर-भणिरो पात्रो जीर्य पि णासेइ ॥

दीसंतो अमय-मधो लोयण-मण-जंदणो हमो एको । बिस-रख-जिन्मिय-देहो एसो उण दहवी अण्णो ॥' 18 हमं चिंतवंती समागमा कर्णतेउरं। क्रमारो वि तं चेय पणय-कोय-कप-भंगुर-मुमयालंकियं वयणं हियय-लग्गं पिव, पुरुको णिमियं पिन, बिडेयं पिन, पासेसं उथियं पिन, उवीरं णिनिसत्तं पिन, महियलम्मि उप्पेनसंतो तीए य चेय ताई 21 सबियार-पेम्म-कोब-पिसुणाई संभरमाजो बयणाई कपरथं पिव बज्जांग मण्णमाजो नं महिंद अण्णेमिउं पयत्तो । बिट्टो 21 एक्किम पायबोयरे कुसुमानवर्ष करेमाणो । तभो भणिवं कुमारेण 'वर्षस, एहि ववामो आवासं, दिहं जं दहन्वं' । तेण अभिषं 'कुमार, भण ताब किं, तप् तत्व मयण-महासरवर-णियर-संकुले रणंगणे किं ववसियं'। कुमारेण भणियं 'वयंस, 24

24 विद्रं भविद्रुज्यं तीए कायण्ण-भंदणं वयणं । वयणोयर-मंदल-भूतणाईं सामाएं जयणाई ॥ महिंदेण भणिपं 'कुमार,

तं बचणं ताणि य लोयणाहँ पढमं तए वि विट्टाई । तं किं पि साह मज्ज्ञं जं अवभहियं तए रह्यं ॥' था कुमारेण मणियं 'कुमो एत्तियाई भागधेयाई । तह वि

कायण्ज-महागिरिवर-सिहरेसु व तीय श्रंस-देसेसु । हत्या अमय-विहत्या वीसत्यं सत्थिया मज्यं ॥' तओ महिंदेण सहासं भणियं 'प्रिसो तुमं । भण्णहा,

बहु-वियह-संजोरह-पत्त-संगमारुन्-दुळह-पहरिका । क्ण-करिवरेण पश्चिम व्य पाविया सा कई सका ॥' कुमारेण भणियं 'वयंस, मा एवं भण ।

गुरु-देव-दियादीहिं करग्गहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-मीमं मण्णामि चिहं व तं जुबहे ॥' <sup>33</sup> महिंदेण भणियं 'एवं एयं, अण्णहा को बिसेसो सुकुरु-दुकुराणे'। 'ता पयह वसामो मावासं' ति भणमाणा जीहरिया 33

<sup>2 &</sup>gt; P सुयण, P कि वि । 4 > P adds दंसणदंसम before महल, P om. दसण. 6 > P इच्छाकारेण, उत्तमं for तुने. 7 ) उ इहं, P इह संपत्ती, P संबुक्त वयणेण 8 > P भोगवती, 3 राइणे, P रायणा, 3 वंजुलाहिहाणी: 9 > P कलंत उर, P राती र, 3 परिकामकः 10) J om. सिग्धं गेण्डिय आगच्छमु ति, J गई. 11) J om. संसानेहिर ति, P संभानेहिय ति, P मुहक्तंतरलोयलोयणा-, P निक्खेवरेरेहिराः 12) s adds नि after कुमारेण. 14) P कुवलयमालाए वि, s om. एवं. 15) P ते for तेण, P adds क्रम्म before णिहर, P एक बिय- 16) P मणमाणे पुरओ, Jom. वि. 17) प्राविर, P द्धंदरिहियपण हरह, Ј∹मणिओ. 18> J विसमओं for दूहवो. 19> P हमं च चितेंती, P 010. पणय, P सुमयालंकयं. 20> P णिमियं, P ठिश्वं for ठिश्वं, P जवेबखंतो, J तीय केंग. 21 > P कोइ for कोव, P महिंद अससिउ, J adds य after दिहो. 22) P पायवे कुल्", P बावासं जं दिष्टुं तं दहन्वं । कुमार भणियं तेणं भण ताव मिं. 23) P संकुल, P adds न्व before बिं, P वयत्सः 24) P अदिष्टं उन्नं, P नीहरूं, P नवणायमंडण-, र मण्डलाहुसणाइ, P समाए. 26) तन् for तं, P लोनणाई, र सब्महअं 27) Pom. कुओ. 28) Jom. व, P तीयगंस, J इत्थ. 29) J हिनादं for श्रवियं, P एसी for प्रिसी. 30) P दियर for दियह, Padds अन्नहा before पत्त, P दुक्स for दुलह, P वरेणे for "वरेण, P कहि for कहं. 31) P मणह for भण. 32 > उ देनदियाहि, ए जालोलियमीमः 33 > अ अण्णह को.

12

24

विकालको, संपत्ता मावासं । सत्य य महाराहणा पेसियाओ योजनाओ सिगेह-करा जल-कलस-सुपंध-पदाण-गंध-यण्यकः तंबोल-वावद्याओ वारविकासियोओ । तको ताहिं जहाविह मिन्सन-उच्चहिय-वावद्याचेय-परिहिय-विक्तिस क्या । तजो असुहासणस्थाण य संपत्ता एका विकासिणी । तीय उन्यादिकंग कणय-मय-पन्स-संजोहपं तंबोल-मण्डमं पणासियं अ कुमारस्य । भणियं य हारिए 'हमं केण वि अलेण पेसियं तंबोलं' । तको कुमारेण गहियं, जिक्कियं य खाव जिवय-वय-जवस्व-विकामियं तंबोल-पन्तेयु पन्यकेमं । तस्य य उनीं पन्यक्यराहं, सिरिक्वक्ययंत्रस्य ज्यामं लिहियं । तको तं य व वाह्यत्य कुमारेण भणियं 'बहो, जिद्यान्यकं कस्स वि जगस्स' । गहियं तंबोलं । तथो कुमारेणावि एकमिम पन्ते जह-मुहेहिं । रहमं सहंस-सारस-वक्किय-जिल्लाक-मार-रिकोलि-रेहिरं सरवरं । विरह्णा य हमा गाहुलिया । वाह्य व । विवादण-स्वय-पालि-स्वयण-पुनक्किय-पन्तिकेथं । पेसिजह केण वि कि वि कारणं सरवरं एवं ॥

ह १७२) तस्यो पूर्व च अन्यास्मि दिवह तेगेव क्रमेण णाणा-सोयणादीयं, पुणी कह्या वि तंबोकं, कह्वा वि एक- ह एकेनं, कह्या वि वीर्ण, कह्या वि बालेक्कं, कह्या वि वाणं, कह्या वि गंध-जोगो, कह्या वि कि पि तहाबिहं णियब-वेडकः।-सिवोह-सक्रमाब-पिसुर्ण पेसिजाह कुमारस्स । एवं च ताणं कुमाराणं णियब-रजे व्य सुईसुहेणं भुंजमाणांणं रज्ज-सिर्दि । दर्बात दियहा । क्रमेण च को उण कालो यदिनं पयत्तो । स्ववि य ।

कार्यति जिम्म काले कंवल-धय-तेल्ल-ख्रवस्तीको । मण्डाह् पाठय-देहो मंदो मंदो म्य सम्ब-जणो ॥ कि च दीहरीहोंति णिसाको, झत्ति वोलेंति वासरा, दूहवीहोंति चंद-किरणाई, परिहरिकांत जलासयई, णिम्बाप्यंति 15 मुसाहार-कटीको, सिढिलिकांति हम्मिय-तलाई, क्षणावरिकांति चंदण-पंकयई, घेप्यंति रख्यई, संगहिकांति हंधणई, विरद्व-15 कंति वेणीको, मिष्यकांति मुहदं, अंजिकांति कष्ण्यिकाई, क्षियंतिकांति कुष्यसयई, चमढिकांति सध्य-धण्णई, उदिभकांति सक्तं कुर-सुईजो, नियसंति णियय-युह्या-णियंकयह-विंब-पजोहरम्हा-सुहहं संभरमाण पहिय ति । अधि य ।

अध-वंश्वण-परमुक्को सुख्यम-क्यमो य पत्त-धणु-वंसो । उय सुरो स्रो इव मह जाओ मउलिय-पयावो ॥ गहिय-पळाला मय-भूलि-भूसरा संध-पिमिय-कर-खुयला । दीसंति अल्लियंता पहिया गामिम हेमेते ॥ विरह-सुयंगेण हुओ संहाकेंदि क्यो व सिसिरेण । एसो पत्तु व्य पहिनो पत्तह अगिमिम रयणीए ॥ दिसंति के वि पहिया कर-खुदल-विपंसणा फुहिय-पाया । गोसे मग्गाल्यमा वाएंता दंत-बीणाओ ॥ बाहोगळंत-जयणा रहसुब्वेळुंत-बाहुणो कंह । चिर-विह-वंधवं पित धम्मिंग कह समझीणा ॥ मक-स्वादियंगमंता तणुवा जिळ्लिया महस्व-वासा । दीसंति के वि रिसिजो व्य धम्म-रहिया परं पहिया ॥

21 अबि य । जिम्म य काले हिम-सन्तु-गिहय-सीसं सवलं दट्टूण काणणं सहसा । स्वय-कुसुम-दसण-सोहं खलो व्य ः ह विहासको छुंदो ॥ किं च । मंजिरेजंति पियंगु-कयड, वियसंति रोद्ध-वछरीको, विसहंति तिलय-मंजरीको, उविराजंति महुर-मयरंद-वंद्य-ग्रीसंद-27 पाण-मय-मन्त-मज्य-मणहर-गीयाबद्ध-मंडकी-विछास-मह्यरी-भमर-जुवाणेहिं सम्नस्वेत-मिक्षयड स्ति । सम्बहा

27 पाण-मय-मत्त-मद्यय-मणहर-नीयाबद्ध-मंबदी-विकास-महुबरी-भमर-जुवाणीहं मध्यवद-महिषद सि । सम्बहा 27 विकास तिम को वा ण भरह धिकोवद्धण-सुद्धाणं । णागेद्धस-कद्ध-मंग एके पर साहुणो मोतुं ॥ तिम य काले को करण समझीणो ति । कालायक क्रिक्र सुर्गाध-सयणोधरेसु ईसर-बुवाणया, धम्मिरिग-धमण-पयावण30 तत्परा पंध-कत्पविया, जर-मंधर-कंथा मेत्त-देहया जुण्ण-धम्मिया, तण-पकाल-सद-पृक्ष-सरणा कासया, सल-तिक-कंथा- 30 जीवणाओ सुरगय-धिरणीओ, सुम्सुर-करिसिंग-समाकदृष-वावद्ध इरिद्-विभक्तयहं, थोर-धणवह-कलत्त-बच्चयल-संपुद्धसुद्ध-पसुत्तहं पुश्चक-मंदलहं ति । अण्णं च पंधिमा-ताव-तिवियंग-महासुष्क-जहसिव कर-बोव-थेरण, सिसिर-पवण-पह्य-विमक-

1 > P om. य, P om. अणेयाओ, P सणेह, P om. कारा, J om. जज, P सुगंध, J om. गथ. 2 > P बाढाओ, P तेहिं मंक्तिवयउवदियण्डियः. 3 > P कणममयमक्त्र, J तंपूल for तेबोल. 4 > P णिययकरणिक्सिनिस्मलिवयतंबोलपरे. 5 > P om. य. 6 > P करसह जणरस, P णक्षं पि मि for एकम्मि, J णस for णह. 7 > P सार for मारस. 8 > P दुश्यस्म, J णिमवल-इकंतरहत्ति, P चित्तिल्यं, P य for वि. 9 > P तेण य, P ण्डाण for णाणा. 10 > J गंध गोण P वंधुनोओ, JP कंपि for किपि. 13 > P जंसि काले, P कंवल्यतेखरख्यवीओ, P पाउदेहों. 14 > J गिसओ संति पोर्लेति, P बोलित, J किरणा, P जलस्यारं, P णिविख्यंति. 15 > J लंदिल्यं, P व्यवस्थाहं, P एकं, P रख्याहं, J इंघणयं P इंद्यणहं. 16 > J वेगिओ, P कुण्यास्याहं. 17 > J खब्बंकुद P गब्बंकुत, J शिव्यद्वा प्रसंगरमाणददभवत्ति. 18 > P वस्युको वयवन्त, P om. one वरो. 19 > P मल for मय, P खंयणिमय, 20 > P व्य for व, P अमंभि. 21 > P णिवंसणे, P गोसिगामगलमा वायंता. 22 > J बारोअलंत, केवि । 23 > P णिकंचणा. 24 > P om. जिम्म व काले. 25 > J om. स्वल, P व्य कृदिवलिक्षीओं कंदो. 26 > J संजरिकंत, P वियंगुल्याओ, P उवग्योजिति. 27 > P मणहर्रः, P महुरीभवणजुँ, P मधमविति महिनाओं. 28 > P धणिओवगृहणाणणं, P स्वमणो, P पुण for पर. 29 > P य वा कथ, J सुअंथ, J रमियर for ईसा, J जुनाणया, P थम्मत्थिथमण. 30 > J जरकंबर, J मेत्तेवया, P देहया अब्जादिमया, P कासवा, J कत्थ for बंधा. 31 > P करिस्थिं, J समाक दुवावडहं. P समायहण्यावाराहं, J विस्तृश्वरं P विस्वयं, J वच्छ्यस्त P वच्छ्यस्त. 32 > P मंदल्यं, J त्तिव्यस्ता, P स्व विष्ट व्यक्तिस्तियं.

1 जक-पहल्लमाण-त्रीहे-तरंग-भंग-भंगुर-विवरंत-भच्छ-पुन्त्र-खटाघाउल्लंत-मुत्ताहल-त्वर-खक-स्वालंकिय दीसंति तरवर, भाविय-एय तासरणत-संसार-महादुक्ल-गहण-विदृष्टण-सञ्झावग्झा गेळ वावड पमुक्क-विरसा-कप्पत्यावण-संठिया वामाविति 3 साहु-सहरय व ति । विवे य,

सिसिरेण को ण सविन्नो सिसिर-पवायंत-मडय-पवणेण । पर-मंस-पिंड-युद्धे जंबुब-सुवाए पन्नोसूवा ॥

§ २७३ ) इमस्मि एरिसे काले सुहंसुहेण अच्छमाणाणं कुवळवमा<del>ळा कुवळववंदाणं अण्यास्मि दिवहे सदा</del>विजो 6 राहणा संवच्छरो 'श्रो भो गणियं तप् कुवलयमालाए विवाह-खगां' ति । तेण अणिवं 'देव, तहिवाई गणेमाणेण हमं सोहियं। ह तं जहा । इमस्य जन्म-जन्खत्तस्य उवचयकरो सीयकिरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-छाभयरो बहस्सई, भोग-करो बुधरायपुत्तो, कुढुंब-विजय-करो धरणीसुको, जिन्बुहयरो उसणसो, भूमि-लामयरो सजिनकरो सि । अन्जं च जिन्सं ९ उत्तरायणं, बलियं लगां, सयल-दिहिणो सोम्मा, पाय-दिहिणो पाया, ण पीडियं गम्मादाणं, अणवसुरं जम्म-णक्सतं, अपीडियं व जनमं, सुकम्म-णिद्य-जोओ । सन्वहा ण विरुद्धं अटुत्तरेणावि चक्कसएण णिरूविजातं । तुकं च जहसिमं छमा ता बुवाल्याणं वासाणं मज्झे व एरिसं रुग्य-जोओ सुज्झइ ति । जारिसो एस फग्गुण-सुद-पक्स-पंचमीए सुक्यारे साती-सुणस्यक्ते 18 राईए बोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु घडियासु पंचमाए णाडीए दोसु पाणियबलेसु पाठण करिसा- 12 हिएस बोलीगे सिंघे उयमाणे कण्णे पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जड़ तकी दीहाऊ से मसा. विरं जविहवा, सहया वसीकय-भत्तारा, घणं कोडी-गणणाहिं, एको से पुरह-सारो पुत्तो, भोय-माहणी, पच्छा धम्म-भाहणी. 15 पढ़में मत्तारमो मरणं ण भण्णह' ति भणिए गणएणं, णरवहणा वि 'तह' ति पडिवन्निय 'कक्काणं' ति भणमाणेण 15 मिनेइयं तं कुमारस्स । 'कुमार बच्छ, बहुयं कारुंतरं तुह कुवलयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-पुस्व-जस्मिकाए वि बिओग-उक्स-वित्थरो कभो । ता संपर्य इमीए पंचमीए गेण्हसु परम-कञ्जाण-मंगलेहिं गुरूणं आसीसाए देवाणं पहावेणं से करं 18 करेंग बालियाए' ति । कुमारेण भणियं 'जहा महारानी आणबेह'ति । जिवेहयं कुवलयसालाय वि तभी हियय-दहरा- 18 संगम-सहिन्न-वयणायण्णण-पहरिस्-वसुसलंत-रोमंच-कंचुइजांन-सललिय-मुजाल-जाल-लिख-कोमल-बाहरूया चिर-चितिय-संवयंत-मणोरहाउदमाण-हियब-इलहला सुबणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्ते । भवि य 21 मुसुमृरिजंति धण्णाहं, पुणिजंति सहिण-समियाओ, सङ्गरिजंति खंड-सज्जाहं, उयन्सिजंति भक्साहं, माहरिजंति 21 कुळाळहं, कीरंति मंच-साळाओ, विरद्दक्ति धवलहरहं, रद्दब्बपु वर-वेष्ट्रे, कीरंति उल्लोयहं, परिविक्सक्रंति रयणाहं, डांप्पजांति तुरंगमा, पणामिकंति करिवरा, जिमंतिज्ञए रायलोबो, पेसिकंति लेइ-वाहयए, आमंतिज्ञए बंधुयणो, 24 मंडिजाए भवणोयरं, धवलिजंति भित्तीनो, घडिजाए कलधोयं, विवर्जति जर्वकुरा, णर्मसिजंति देवयान्नो, सोहिजंति 🛭 🛭 **णबर-रच्छाओ, का**लिजंति पडीओ, सीविजंति कुप्प।सया, कीरंति धयवडा, रहजंति चार-चामरी-पिच्छ-पटमारहं ति । सम्बहा

तो मिल्य कोइ पुरिसो महिला वा तिम्म णयर-मज्झिम । जो ण बिहल्लप्सलनो कुवल्लयमाला-विवाहेण ॥ सो को वि मिल्य पुरिसो कुवल्यचंदो ण जस्स हिवयिम्म । ण व सा पुरीए महिला कुवल्यमाला ण जा भरइ ॥ § २७४ ) एवं च होत-विवाह-महुसव-वावडस्स जमस्स संपत्तो सो वियहो । केरिसो ।

क्रणय-चिडाने व्य एतो अमय-रसासाय-बिहुय-सरीरो । सोहगा-णिम्मिनो ह्व विवाह-दिवहो समणुपत्तो ॥ 80 तम्म य दिवहे कुत्रक्रममाका-जणणीप होत-जामाओ य गुरु-सिगेह-पसर-सुच्क्रकंत-रोमैच-सेय-सिक्ट-राहाए पमिक्सनो कुमारो । तनो कर्य से जहा-बिहीए सिद्धत्यक्सय-सिच्चिय-मंगकोयारणयं । क्याणि य से णियय-वंस-कुळ-देस-वेस-समयहाई

<sup>1)</sup> Pom. जल, P बीह-, J क्छापायुळ्संन P क्छारयुळ्संन, P ल्लालंकिन, P सस्वरा । अथि य माविया 2) P सक्तायक्ताणक, J वावरपस्पुक, P पसुक्का, J कंपरायावणामंतिऽअयायांवेंति साहुण भहरय च ति 4) P प्यायत्तमप्रयवणेण । परमास्वसापुट्टं एकं विय अंतुयं मोण्ं ॥ 5) म कंष्ठाविशों for सद्दाविओं 6) P गणितं, P ठांत. तेण सिंगं, J देव अद्दिशहं, P गणमाणेग. 7) P ता. तं, P महस्स्ताती, P बुहस्तती, P संगयों बुहरायउत्तो कुढुंव. 8) J बुश्रायापुत्तो, P णेन्दुइयरो, J उसिणसों. 9) P सोमा पातिहुणों, P पीहितं गव्यर्ताणं, J अणयहुनं P अगुवदुनं, JP अपीहितं. 10) P सुक्तमा, P अहुचरेणावी, P जह संलयां, J उत्तर्णाती, P पाणियकेम पाता (पत्ती) एक प्रति केण (न), P कर्युण्डपक्स, J माति थुं जनस्व P रेवितिणक्ति । 12) J बुतिअजामरस, P पंचमराएणाती, P पाणियकेम पाता पत्ती। पत्ती

- <sup>1</sup> मंतल-कोठयाइं,तलो ण्हाच-सङ्-बोच-अवल-खुवलय-णिवंसको सिव-चंदल-कविच-सरीरो बंविच-गेरोसल-सिब्ल्य-इच-तिलको । संघरावकंषिय-सिय-कुसुम-सुरहि-दास्रे महिंदाजुगब-मन्गो बङ्गीजो विवाह-मंहवं । कुवकवसाका वि कय-कायव्य-दावारा सिय-सण्ह-बसण-णियंसणा संगळ-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा ब्रह्मीण्य बेदि-मूखं । तथा संपत्ताप बेळापू, पाविक छारो, अति।- 3 होस-साळाए जळणं भाणियं डीरवच्ड-ससिहा-चय-संडुनिखयं काढण, समन्त्रीहृयाणं सम्ब-कुळ-जुल्ण-महत्तराणं, पश्चनसे राहुणो, मञ्जाद्रियस्स अणेय-वेय-समय-सस्य-पारयस्स दुवाहुणो, आमंतिय क्षोय-पाले, णामं गेण्डिय शहुणो इहवरमस्स, दिण्णानो <sup>8</sup> छायंजकीओ । समप्पिया य तस्स क्रंज़की कुवछयमाकाए । गहिचा व कुमारेण । उभव-विरष्ट्यंजकीउडेहिं क्र्यकेहिं ताद य <sup>8</sup> पमीयानो मविह्वाओ । पबाह्याई तुराई । पूरिवाई संखाई । पहवाओ झक्करीओ । पढंति बंभण-संबाई । जयजवायंति महालामंता । भारीता-समुद्दा कुछ-महाह्या, मंगछ-परण-विवायर गाणावरिष ति । एवं च तेण दुवाहणा होमिउं पयत्तं । ९ ' इन्सागु-नंस-पमनस्स सोमनंस-कुळाळंकारस्स महारायाहिराव-न्डवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवळवर्षद्स्स विजयसेण-दुहिवा कुव- ॥ क्रयमाठा एसा दिण्णा दिण्ण सि जाव जिसुणैति सयल-तेकोक-सविकाणी मगवंता कोयवाका। पश्चिकड कार्यजकी सगवं एस सरासर-मणुव-निरिय-खोबालोवणो अलगो' ति । इमिणा कमेण पढमे मंडलं । दुइबं पि पनिसत्ता कार्यजली । आहुचा लोब-12 वाखा । तक्ष्यं संदर्छ । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायन्तं । तहा चउत्वं संदर्छ । तत्रो जय अय ति भणमाणा जरा-सुण्ण-देहा 12 वि पहरिस-बसुब्बेझमाण-बाहुलयावली-बलया णिवंडं पयत्ता कुळ-जुण्ण-महिल्लय ति । कुबळयमाला-जणणी वि सरहसुब्बे-ह्ममाण-बाहुरूचा-कंचण-मणि-वरूच-वर-तररू-करू-ताल-वस-पच-णिक्सेष-रेहिरा मंथरं परिसक्षिया। सेसो वि विख्यासिनियणो 15 मय-वस-सुन्ममाण-लंकत-बळण-बळिय-मणि-जेडर-रजरणाराव-रेहिरो पणिबनो जहिब्छं जयजयासइ-पूरमाण-हिसिवहानो। 15 णिवहंति भदिटु-करयखंजलि-विमुक्ताओ जाणाविह-वण्णाओ गंध-लुद्-मुद्-ममरोलि-मार्था-मुहकाओ दिम्ब-कुसुम-बुट्टीओ ति। अविय,
- 18 तिजंत-सुमंगल-मणहरए णवंत-विकासिणि-सोहणए। मल्हेत-सुहासण-वामणए वर्जत-प्यक्तत-तूर-रवे॥ 18 लोमंतावल-विज्ञर-तूरं तूर-रसंत-पणिवर-कोरं। कोर-पणिवर-विवरि-सहं वचारि-सहं वचारि-सह-मिलंत-जगोहं॥ मिलिय-जगोह-सुकलयल-रावं कलयल-रावं कलयल-रावं तिसंभिय-तोसं। तोस-विवंभिय-विगर-महं विगर-महं-पलंबिय-कुछं॥ 21 लंबिय-कुछ-ललंत-सुमंगर-नालं। ताल-लजंतप्योडण-सहं सह-विवंभिय-पूरिव-लोगं॥ ति। अबि थ। 21 तूर-रव-गहिर-सहं जाऊरिय-संख-राव-गमीरं। उन्वेलं व समुहं विवाह-बदावणं जावं॥ तको वने य वदावणए किं जावं। संमाणिकांति संमाणिकांत, पूर्विति पूर्विकांति तोसणिकां, मंहिकांति मंहिणकां,
- 24 दिजाए पण्डेंगं, पणामिजाइ राईगं, उदिणजाइ गुरूगं, पश्चिजाए जणतयानं, अध्यिजए अतिउरियानं, पेसिजाए गामरियानं, 24 दिजाइ य अगणिजं जहाभिक्तसियं चंगं दीण-प्रणीमय-किमिण-पण्डेंगं ति । अपि य ।

दिकाउ देसु परिच्छसु गेण्हसु पश्चितसु दे परिच्छाहि । मग्गसु भणसु जहिच्छं इय हलबोलो वियाहिन्स ॥

था ६ २७५) तक्षो णिन्वते वदावणए महिए सुर-संवे सुपृष्ट्य गुरुयणे सध्वहा कप तक्काल-पाउग्गे करणीए बिरङ्या आ कुमारस्स वासहरए महिरहा सेजा । भवि व ।

रयण-विणिन्मिय-सोहा मुत्ताहरू-णियर-रेहिरा धवला । बीरोदहि-वेला इव रहवा वर-विहुमा सेजा ॥

| । तास्म व संब्धा-यहोत्तरी-पुलिणांवर व्य शयहस-जुनस्व पाव भावट्ट कुमार-जुवस्य ति कवाण य भारत्त्रवाराण समस्य<br>कोडवाणि । मण्डिजण य कं पि कार्रु परिहास-हिसा-स्रोवण-जुवस्रो सहियायणी कलिय-कप-वश्सेवो सहर-सहरं णीहरिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ३ पनको । शबि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3   |
| अस्तिय-क्रय-दावहत्त्व-विक्सेवो दिग्ण-महुर-संस्तावो । अवरोध्यर-क्रय-सम्ब्लो श्रीहरिको से सही-सत्यो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| तनो कुवल्यमानाय वि भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16  |
| <ul> <li>भा मा मुंचलु एत्यं पियसिह एकक्तियं वण-मद्द व्य ।'</li> <li>तादि अभिवं ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .0  |
| <b>'इब एकियाजों सुइरं पियसिंह अ</b> म्हे वि होज्जासु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| g ती <b>य</b> मिणवं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9   |
| 'रोमंच-कंपियं सिण्णं जरियं मा मुंचह पियसहीको ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| ताहि मणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| g 'तुज्ज्ञ पह चिय वेजी जरमं भवणेही एसी ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12  |
| § २७६ )तजो एवं च अणिया समाणी कजा-ससउग्नस-नेवमाण-पओहरा एसा 'श्रह पि बच्चामि' ति भणमाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
| चक्रिया, गहिया व उदिर-दत्यदंते कुमारेण भाजवा व 'करव वयसि ।' तीय भाजवं 'मुंच, सहियणेण सम वयामि'।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı   |
| 15 (कुमारेण सणियं)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tò  |
| 'बच्च सुंदरि बच्च बचंती को व रुंसए एपिंह। एकं पुण सह कीरड जं गहियं ते समप्पेहि॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| तीय ससंभवं भणिवं 'कि पुण मए गहिवं'। कुमारेण भणिवं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 18 'तुह-चिंता-रयण-करंबयं च विष्णाण-बुद्धि-परहरथं । हिषयं मद चोरि हियं मा वस्रसु जाव जो दिण्णं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11  |
| तीय भगियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 'इरियं व ण इरियं वा हियमं अण्णं च एवा को सक्की । ण हु ववण-मेत्त-सिद्धा होइ परोक्का हु ए किरिया ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| at कुमारेण अणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21  |
| 'प्याड चिय तुन्त्रं सन्वाड सहीड मह पमाणे ति ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| तीय अणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 94 'नाजेसु ता इमानो सुद्दय तुई उत्तरं देमि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24  |
| कुमारेण वितियं । 'महो, सुंदरी उदण्यासी मध् कभी इमीष् चेय पुरुशो एस ववहारी' वितवंती । तीय भणियं 'किं इम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ł . |
| वितियह, माणेसु पिय-सहीमो जाम उत्तरं देमि, महवा मुंचपु मप्' ति । कुमारेण भणिवं 'मा वश्व सुंदरि, सहिमि प्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 27 पिष-सहीबो' ति भणेतेण कमो तार्ण सहो । 'बाइससु' ति भगेतीओ समागवाओ । गणिप व तार्हि 'कुमार, को अम्हार्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| णिउत्ति'। कुमारेण भणियं 'अम्हं ववहारी दृदुन्त्रो'। ताहिं भणियं 'केरिसो, हुण्णिप्पठ पुल्ब-पक्सो'। तेल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| भणियं 'एसा तुन्ह पियसही बलिया गेतुं, हिययं समन्येसु सि मणु बारिया, हमीणु मित्ततीकयं तथ्य तुन्से पमाणं ' ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 30 ताहि भणियं 'पियसहि पियसहि' कि प्रिसो पुरुवंतर-पक्तवाओं '। तीय भागियं 'प्तिओ एस ववहारो' ति । ताहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| सणियं 'बहो, महंतो एस ववहारो, जह परं सिरिविजयसेण-गरवहणो णयर-महळुयाणं च पुरजो गिष्यहहं ' ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| कुवकवमाकाए भणियं 'तुरमे श्विय महत्त्रमाणं ति जह किंति हमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 33 समह तुब्स प्रमाणं ति । अति य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33  |
| मा कुणह पियं एयं मा वहएरसं ति कुणह मा एसं । वस्मह-गुरु-पायच्छित्तियाण् धरमक्खरं भणह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ताहिं भणियं। ' जह फुडं भणामी ता सुनेह,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 36 पूर्ण तुःसः हरियं तुःसः वि एयाप् वछहं हिययं । अवशेष्पर-जूवय-घेणयाण जे होइ तं होह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36  |
| इमस्मि मिवाय-मेसे गहियांनी बत्धदंते। 'कुमार, तुमं लंपिको 'ति ममंत्रीए तेग वि 'तुमं कुसुसालि 'ति भणमाणेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| संवाए गहिया। तनो कि आयं। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   |
| <sup>30</sup> पुस गहिओ कि करुमो अरहह ए वंचन कुमारेण। भन्निए मज्ज्ञ सि तं चिव तेण वि सा तक्खणं भणिया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39  |
| the same and the same and the same at the same and the same at the same same same as the s |     |

<sup>1)</sup> Pom. तम्म य सेजा, P महोदद्दिपु किणोअरे, P जुनलं, P संगलको 3 before संगल. 2) P को उपार, P om. य, J इरिस for इसिर, J जुनले सिर्ड अपो, J वर्ज for कय, P क्याविनक्षेत्रो (?), J सरहर for सहर, J सहरणितरिउं P समस्यणिहरिउं 4) J सहात्रो, P repeats सही. 5) P om. तओ कुनलमालाय नि etc. to वनहारो पद्ध ओ उत्तरनाइ क्ति on p 173, l. 17 This passage is reproduced here with minor corrections like ya-sruti etc. 10) Better सुयह for मुंचह. 12) Better अवणेहिड य एसो. 14) J वृद्धिया for चिल्या. 20) J वृष्ण for व ज. 22) J प्रमाण क्ति (?). 34) Better एय for एसं. 37) J मणमाणोल संपाए (१).

े प्वं व्यवसेष्यर-विवयमाणा सहीहि मणिया 'मा मा करण-समक्तं असमंत्रसं मणह, जं बन्हे भणामो तं कीरठ' चि । वे तेहिं मणिवं 'खुटु ए मणह किंचि घन्मक्तरं कि । सहीहि मणिवं । 'जइ बन्हे पमाणं ता भणिमो व मण्यह' चि मणिवं, उतिह भणिवं 'पमाणं पमाणं 'ति । ताहि मणिवं 'जइ पमाणं ता सुलेह । स्रचि व ।

सुद्धे पिजाइ से हिमयं च कुमार ओप्रेसु । अवरोप्पर-पाविय-हिययवाम जह जिल्बुई तुडम ॥' अभिय-मेरो कुमारेण अभिवं ।

6 'सुबणु इसं ते दिययं गेण्डसु दिययं ति मा विवारेसु । एवं पि मञ्जा दिखाउ जह मञ्जात्वा प्रमाणं ति ॥'
भणमाणेषाववासिया । एवं च कट् गुरु-कोव-फुरुकुरायमाणाहराए विकसमाण-कुदिल-चाह-चंचल-भुमया-लयाए भणियं
च तीए 'अच्छो माए इमिषा जलिय-क्रय-कवड-पंडिय-णड-वेडय-सरिसेणं दुष्पणी सरवेणं इमस्स भणाय-सील-सद्दावस्सा9 हियस्साववास्संग दवाबिय ' ति अणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तको ताहि सणियं ।

'मा सुवजु कुप्पसु तुमं किं कीरड प्रिसो बेव। जिक्कणो होइ फुंड मवण-महाजम्म-ववहारो ॥ ता सुंदरो पुस बबहारो जो संपर्व पत्तो '। तीय भणिर्व 'ण सुंदरो '। ताहि भणिर्य 'अण्णं सुंदरं विरण्मो '। तीय प्रसिवं 'ज कमं मह इमिणा वि जो संपर्व रहको '। ताहि मणिर्य।

'मा कुमर वंचसु इमं भरहं कवडेण बालियं मुदं । उप्पञ्चउ से संपष्ट जंतुह एवाए तं दिष्णं ॥' कुमारेण भणियं ।

15 'जइ दाऊण संयं चिय पण्डापावं समुख्यहिस मुद्धे । मा होउ मण्डा दोसो गेण्हसु व्यवसासंग शिवयं ॥' । ति मणमाणेण समवसंभाहिणय-सिणेह-भरा णिवयमवयासिया । तभो पहिसको सहि-सूखो 'बहो, पृरिसो अन्द्रसंतिको धम्माहिगरणो ज पृरिसाई पि गृढ-वयहारई पयशीहोंनि ति बहो सुन्तिन्द्रो वयहारो पहुनो उत्तरवाह ' कि ।

18 § २७७ ) तत्यद्वियाण तेर्सि सुइं-सुहेण वोलिया रवणी। तात्र य पदु-पदह-पिहहय-पिहाय-संखुद-सुद्ध- 18 मंदिलजाण-त्रायी-कळहंस-साहत-कंट-कृहय-कलयलाराव-रिवर्जत-महुरो उद्धाहओ पाहाउको प त्र्-रवो। पिढयं च मंगल- पाइप्हिं पाहाइय-मंगलं। उग्गीयं मंगल-गायणीहिं मंगल-गेयं। समागवा तो बारविकासिणीओ। पणामियं मुह-धोवणं 21 वृंत-घावणं च। तओ पर्यसियं कर्वं च भायणायं। पलोइयं तत्य सुह्यदं। उग्गीय-भंगल-गायणीहिं पणामियं विसल-दप्पणं, 21 तह दिह-सुवच-णंदावच-अक्तवाणि य। वंदिया गोरोयणा। सिय-सिद्ध्वप्रहिं विरह्शो आखवहे तिल्लो कुमारस्य। तजो एवं च क्य-देववाहिदेव-पणामो पच्छा विविद्द-कला-कोसल्क-विष्णाण-णाण-सत्यस्य-कहःसु संपत्तो मज्ज्ञण्ड-समानो। सुत्तं 24 जहिष्टिलयं भोयणं। पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रमणी। तीय रयणीप केण विविद्य-प्रश्नियांतरेण किंचि उप्पाइयं। वीसं- 24 मंतरं सहाविया जैगमंग-फरिस-रसं दिष्णा। सुदिया। पसारिजो कणयमय-घिवय-जालो विव कोमल-बाहु-वंडो करतलो णीवि-देसंतरिमा। एवं च कयावस्तय-करणीओ ससुद्धिओ सयणाओ। ताव दुइया वि रची। तओ तेणेव कमेण संपत्ता तहवा 27 राई कणुराय-पवदुमाण-णिक्सर-दिययाणं पित्र। तको तहव-रचणीय य जिम्बत्तिय-वीसंभेणं तेणं केणं पि लज्जा-सज्ज्ञस-सह- १७ रिस-सुहसुप्पायपण पभोएण कर्य किं पि कर्ज तं। अवि य।

जुनई्थण-मण-मोहं मोहं मूदाण सन्व-जीवाणं । होइ पस्हिँ वि रमियं परिहरियं हिस्ब-सावेहिं ॥

30 शिब्बते य तिमा बुवह्यण-मण-भोहणे मोहणे कवाई वद्धावणवाई । दिष्णाई महावाणाई । ह २७८ ) एवं च कव-कायव्य-वाबारा अण्णिमा दियहे समारूढा दिमगिरि-सिहर-सिरेसं पासाय-तर्छ । तत्य च बारूढेर्डि दिट्टं तेर्हि विजयपुरवरीए दिखल-पावार-सेणी-बंधं घुयमाणं महारयणायरं । तं च केरिसं । अवि च ।

83 ग्रयणंगणं व संदं भवसं करुपोय-भोष-पत्तं व । तुत्तार-दूर-तीरं चीर-समुद्दस्स विवं व ॥ कहिंचि परिहत्थ-मच्छ-पुच्छच्छडा-छडिउच्छ्छंत-पाणियं, कहिंचि णिट्टर-कमड-पट्टि-संठिठख्रुलंत-विद्युम-प्रक्षवं, कहिंचि करास्त्र मयर-करग्ग-वर्गण-सिप्य-संपुढं, कहिंचि पक्त-जक्त-चक्त-कर बत्तुकंत-माण-मीणयं, कहिंचि दुग्गाह-गाह-गाह-पनिवस-

<sup>1 &</sup>gt; उ समेनसं. 3 > उ ताहे for तेहि, उ तेहि for ताहि. 4 > Better हिययं ते for च, and कुमर for कुमार, उ हिर्जन वाण. 6 > उमि for मि, उ मज्यस्थ. 7 > उ माणाहरण, उ वंचलहुमया. 8 > उ सहवस्मोहिं. 9 > उतिह for ताहि. 15 > उ सज्वन्नस्थ. 17 > उ अहो सिसिल्ट्डो. 18 > उ om. तस्विद्धयाण etc to रवणी, म तेंसी, म वोल्जिंगे, उ पिट्रवर - 19 > म सल्वंससस इंससारसम्बद्धकृरस्य, उ कुविय for कृरय, म रिविज्जन, उ बाहुओ म पाहाओ for पाहाउओ, म adds ताच य before पित्यं, म व for च. 20 > उ om. पाहादयभंगलं, म पाहायअयंगलं उत्यीय, उ om. यंगलनेयं समागया etc to देसंतरिम्म 1. 26 below. 21 > म अध्यं च, म उदीयं for उमीयं. 22 > म तर्विस्तयक्षणंता, म भालवेड्ड 25 > म अंगमयमंगफरिस, म पमारियाओ, 26 > उ पूर्व for एवं, म om. क्यावस्थय etc. to स्वणाओ । ताच, म हुश्या वि उत्ती for बुश्या वि उत्ती, म तेणय. 27 > म राती, म तश्या, म om. य, म विसंभेणं, म स्वज्ञासस्थर 28 > उ सुहस्ययाएण, उ om. पश्रेणण, म अयं कंपि जेतं. 29 > म जुनतीयण, उ पहिस्म रिम्मं, म विस्तरिसंप रिइटियं दिद्धिभावेद्धि. 30 > उ सुबश्ययाएण, उ om. दिल्लाई महाराणाई 31 > म om. कायल, म हिमाइियरि. 32 > उ सेलियर्सं कि हिमाइियरि. 33 > म माण्यमंग व, म ध्वलक्षकहोय, म दुत्तरादुरं. 34 > उ छिराउन्दर्धन, म छोक्षिओच्छलनपालिय, म कमर-पिट्टिरिटिउहर्सतिक्ष्ट्वयं कि लिहिंदि. 35 > म कम्मामनंत, म om. चह्न, म णील्य for मीलवं, उ नह for गाह, म गहित.

27

<sup>1</sup> हीरमाण-वणवरं, कहिंगि भवल-संसदल-कोलमाण-कमक-राध-वचन-दिकि-चित्तलं, कहिंगि मिण्ण-सिप्प-संप्रक्रक्तंत-कंत- 1 मुचाहलुबलं, कहिंचि जल-बहुय-अल-विहुस-दूस-ग्रहण-राव-रंजियं, कहिंचि त्रणय-तंत्-त्रलिय-हीरमाण-वण-करियरं a कहिंचि मरगय-मणि-सिलायल-णिसण्य-मिष्ण-वच्ण-दीसंत-मच्छ-जुवस्त्रं, कहिंचि जस्ड-करि-दंत-जुवरू-मिष्णमाण-जस्र-माणुसं, 3 कहिंचि उच्यसमाण-महाभ्रयंग-मीम-भोग-भंग-भासुरं, कहिंचि जल-मणुय-जुवाज-जुवलय-पयस-सुरय-देली-हेला-जल-बीह-संकुछं, कहिंचि मजावावहण्ण-दिसा-गईदावगाहमाण-गंडयछ-गलिय-मय-जल-मंदोह-बिंद्-जीसंद-पयड-पसरंत-वेकावळी-वर्छ-8 तुष्ट्रसंत-चंदय-चित्तलं जलं ति । धवि च ।

६ २ ७९ ) प्रयम-पुसर-वेब-संखु इ-वीई-तरंगग्गहिजंत-तंतुहि संशामियासेस-मुच्छन्छडा-घाय-वेडस्रसंतेण भीरेण संस्थावली-स्थोह-दीणाणणायाणसारमायाणप्यसप्येहिं प्रमोह-दाठा-विसन्वेह-दिप्पंत-बालाउलं । जल-करिवर-रोस-फिरिभण्य-णक्षंकुमा-घाय-विज्ञात-मम्माहदकत्तियासेस-क्रंमत्यलच्छक्र-मुत्ताहलम्घाय-मर्कत-केतप्पह्ना-मिण्य- । दीसंत-सण्गण्ण-माणिकः संघाय-रस्सीहिँ तं संकुतं । वर-मयर-करमा-संलगा-जनसावली-वाय-वेडच्छलुच्छल-कीछाल-सेवाल-संख्या-मुत्तावही-होह-णिद्वाहयाणेय-पीरंगणा-जुद्ध-संख्रुद्ध-पायाह-मजंत-माणिह्य-मक्कुछ-संतुद्ध-मुद्धागवहारियाणेय-दीसंत-12 सप्पञ्जवं । पसरिय-जल-पुरमाणुलसंतरिग-पूरंत-पायाल-संमेलियासेस-खुब्मंत-जंतू-जवावस-संवत्तणी-सेममु**कं**त-णायाणुस**इ छ**- 12 संतुद्र-गश्चत-देवंगणासुक-हंकार-वाउजलुब्बत्त-विप्यंत-सब्वाडवं ति ॥ बाबि व ।

णश्चेत-तरंग-सुभगुरंधं वियरंत-समीण-महामयरं । दिप्यंत-समुज्जल-मणि-रयणं दिट्टं च समं रयणायरयं ॥ 15 तं च दहण वेला-महिलार्फिनियं महाजलहिं भणियं कुवलयमालाए । 'अजाउत्त, पेच्छ पेच्छ, गंभीर-घीर-गरुओ होइ महत्यो वि अमय-णीसंदो । लामणा-दिष्ण-विहवो तह चरियं सिक्सइ समुद्दो ॥' कमारेण भणियं । 'पिए तमं पि पेच्छ.

18 फ़ुब-मुलाहळ-इसणा फ़ुरंत-जब-बिहुसाहरा सामा । वेविर-तरंग-मञ्ज्ञा तुज्ज्ञ शु सरिसा उपहि-वेळा ॥' ६ २८० ) तथो कुवल्यमालाप् भाषयं । 'श्रज्जउत्त, गर्ल इसिणा बुहबग-परिणिदिएण इयर-बहमएण श्रत्ताणो पसंसा-बदण-विश्वरेण, ता भक्केण केम वि वियद्ग-बुद्धि-परिकप्पिएण विजोएण बच्छामो'सि । कुमारेण भणियं 'पिए, सुंदरं 21 संकत्तं, तत्य विवन्न-परिकप्पियाहं इमाहं विफोय-कारणाहं । तं जहा । पहेलिया बृढाओ अंतिमनखराओ बिंहमईंओ सट्टा- 21 विषयं पण्ड तराई पद्रद्वाई अक्सर-सुययाई मत्ता-सुययाई विंदु-सुत्ताई गृद-बउ:य-पाययाई भाणियविवयाओ हिययं पोम्हं संवि. हाणयं गाहदं नाहा-रक्ससयं पढमक्सर-विरद्वं ति । अण्णाणि य महाकवियर-कप्पियाई कवि-दुक्साई पश्रीयाई' ति । कुवलय-24 मालाए अभियं 'अज्जादत्त, जाई तए अभियाई इमाई लक्लणं किं किं पि वा सरूवं' ति । कुमारेण अभियं । 'मुद्धे, सुणेस 🚜

पहेलिया अतिमन्त्रर-बृहाओ गोवाल-बालेस् वि पतिद्वाओ कर्मति । सेसाणं पुण णिसुणेस् लक्ष्मं । अबि य । जश्यक्खराहँ कीरंति बिंदुणो भाहमंतिमं मोत्तुं । अत्यो उण साहिजह सा बिंदुमह ति णायण्या ॥ तं जहा ।

तं ि व दं व व व व व वं वि वं वि व व व व वि व व। ठ ठ वी व क व व व व व व व व वि वी व कु व व वि ॥

1 ) उ हीरममाण, P जलकरिवरं for वणदरं, P लोलमाणकोमयराय, उ सत्पादुरुँ, P संपदुरुसंत, उ कंतर for कंत. 2) J बहुआ, J om. जर, P रहियं for रंजियं, J लिहिज for तुलिय, P बर for बण. 3) P णियक्तिक्क, Jom. भिणा, उ जुअल्यं, उ क्षिदं नज्ज अल. 4) अ को अ for सोग, १ जलदूसागुसज्ज्यल, अ जलवीई १ जलबीचि. 5) अ मुख्यायहण्या, P दिसामयंदानगावण, म गिलिय for गलिय, म पद्यपसंतबदावलाबिता for प्यटपमरंतवेजावली 7) म पसरंत for पसर, P बीचीनरंग, 3 वगिटिकात P वगिमिकानः 8) P दीयागुणाया, 3 "णायागुसारागयाण", 3 "पोहि प्रकारमीसहाहा P पमोक्तरादा:, J बिर बेल P विसनेल, J रोमिनिणिभिषण. 9) J णक्तत्तर्मधाविङ्कंत:, P विक्टां तं च माहसुक ति असेस, J मुत्ताफलु°, P मुत्ताहल्याय, P कंदपहार 10 > P संवायरासीहि, P पकालली, P वायतेलुव्छल्लल 11 > P संसम्प, J लोस-, P 'इयाणेवाणीरंग मानूनसंखुद्ध, P पायाल विज्ञामाणि करकलसंतुद्ध, उ संखुद्ध for संतुद्ध, P 'गल्लारेवाणेयः 12 > उ सपलवं P सपलव, उ सम्मेष्ठिया, P संतमुकंतणायाणुसर् छसंतुढः 13 > म संतुढ्वकंत, P बुंकारवाकुळलुवत्तः, म श्रेवाडकल्वतः, P सन्यादवेतिः 14 > P णवततात दुर्भगुरथं, J समंगुरथं, Pom महा. 15) Padds न after भणियं. 16) Prepeats बीर, P तहाओं for गरुओं. 17) r om. बिए, s om. बि and repeats वेदछ. 18) s दंसगा, s मण (partly written between lines). for जन, P कुन्सण for तुन्स ज्. 19) P इयरमहुष्ण 20) J om. ना, P बुद्धिपश्चित्रकरिपर्ण, J repeats विजीएण 21) P विगद्दारिय विषयाई, J adds करि (or परि) before कृष्पि, J बुद्धाओं for बूदाओं, J अद्वाविअहं P अद्वाविद्धं. 22) J पहुंहार P पथारं, र अस्परच्यात्रं मत्ताच्यायां गृहः, P अनवरच्यायाः मताच्याहं विद्युत्ताहं, र 000. विद्युत्ताहं, P गृहचतुपादारं, J आणिए निव आओ P आगेय दियाओ दिया पोनहं 23 > P पटमक्त्ररं, P om. अण्णाणि य ctc सहतं ति 24 > P मुद्धे निर्णेषु 25) मित्रकल बूढाओ, P चूलाओ for बूढाओ. 26) म करेति for कीरंति, म आइअंतिपसी पूर्ण ! 27) The Mss. 1 & r have arregularly presented the symbols of bindus and vowels, so they are not reproduced here. It may be noted that I does not give the Sirorchha or serifa but P gives it. In the text there are duly represented in the light of the verse for which they stand,

Ç,

1

ा बहु उण उदा तहं सा एसा परिजाह । तंत्रि महं बहु-जण-बहुईति तं कि वि कुणसु सिह जेण । असईवण-कण्ण-परंपराएँ किसी समुख्यकह ॥ 3 वसीसं-घरएसुं बत्य-समत्येसु सुरुमङ् सिलोओ । बहुवा सप्परिवासुं सो मण्णह् अट्टविडओ ति ॥ तं जहा । केखिलस्यमित्यकस्यमेव ।

| स    | #  | 8   | ग    | स  | *    | म  | र  |
|------|----|-----|------|----|------|----|----|
| Я    | नं | •   | र्मो | 3  | অ    | ति | स  |
| र्व  | ग  | मां | हवं  | đ  | रुपा | का | ú  |
| দ্বা | स  | ঘ   | णां  | नं | व    | शा | नं |

9 जड़ पुण बुद्धीए जाणियं तहमा पाढो पटिजण् । सर्व-मंगळ-मांगल्यं सर्व-कल्याण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयित शासनं ॥ चत्तारि दोण्णि निष्णि व चडयाओ जस्म पुष्किया पण्हा । एक्केण उत्तरेणं सर्णति पण्हुत्तरं तमिह ॥ क जीवियं जियाणं को सहो बारणे विर्युर्देणं । कि वा जलम्म असराण ताण संविरं सणसु जास्ततं ॥

12 जह जाणह तजी 'कमर्ल' । इमं पुण पण्टुत्तरं एहण्, होइ बहु-वियन्तं । एकं समस्यं, अवरं वत्य्यं, अण्णं समस्य-वत्य्यं, पृक्कालावयं । पुणो लिंग-भिण्णं, विभक्ति-भिण्णं, काल-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति । पुणो सक्त्यं, पाययं, 15 अवस्मतो, पेसाइयं, मागहियं, रक्सत्यं, मीसं च । पुणो आइउत्तरं वाहिरुत्तरं व ति । को णिरवसेसं भणिंउ तरह । गृहुत्तरं 15 साहेमो ।

पण्हं काऊण तको गृहं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मइ-धंचण-पहुयं तं चिय गृहुत्तरं भणियं ॥ तं जहा ।

कम्मूलाण कथा जनमं का<u>णि व वियसीत पोंडरीयाई</u> । के काम-सराणि चंद-किरण-जोण्हा-समृहेणं ॥

जया पुण जाणियं तया कमलाणं कथा जनमं । के, जले । वियसीत पोंडरीयाई । काई, सराणि । तथ्य समत्य-समय्य-उत्तरं ।

के सराणि ।

21 जे पुट्टे ते दिजह क्षेत्रो विय जेव जागए तह वि । ते पयड-गृह-रहवं पट्टेंट्र भण्णए अर्ण्ण ॥ ते जहा । 91 केण क्यं सम्बन्धिण केण व देहो अहिट्टिओ वहह । केण व जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्य ॥ जह जाणसि, केण क्यं सम्बन्धिण । प्यावहणा । कः प्रजापतिरुद्दिष्टः । क इत्यास्मा निगद्यते । सिळिलं कमिति प्रोक्तम् । 92 असी तेण क्यं सम्ब । ति ।

<sup>1)</sup> v adds त before जह, J पुण for उण, P पहिज्जां . 2) ए कुण माहि जेण, P असतीयणक्षेपरेपराणं कि ती, J समुः इंडर . 3) P बत्तीमु, P ब्रह्मवरवेसु, J खुक्मए, J ख्लारिआमं P खपहिआमं . 4) P तं जरा । कैथिन-यिख्यननरमेव । J किखा-वंतरमेव . 5) It is uncertain from the MBS that at what place the diagram is to be put. In the diagram and also in the subsequent verse है is often written as न्हें in both the MBS. Some syllables are wrongly written in the diagram. 9) P adds में जहा before जह पुण, P दाजल for पुण, J om. पहिजल. 10) P स्वव for स्वे in both places, J सामने P शासने 11) J has योजनीय: before क्यारि; Possibly the diagram according to J would come after योजनीय:, J om. न, P बुक्झिआ for पुन्डिया, P तेति for तमिह, J adds त जहा after तिमह. 12) P कि जीवं णे जीवाणे, J नारण, P कि च जंदीम ममनाण मताण मंदिरं होइ समगणे for the second line. 13) J om. जह जाणह तओ कमलं, P om. दहए, P बहुविहं अर्थ, J om. अवर्थ वृत्थयं . 14) P om. एक्वलवर्थ, P विह्निभिन्नं, P repeats क्वालिभनं, P कारयतिमं, P कर्वड मध्यिमं before ति, P सम्बं पुणो पाय. 15) J अवभंमो P अवस्मते, P आति उत्तरं, J चेति for चित्त, P जिर्मिसेसं, P तर्द । मूहत्तरं साहामोः 17) P मूहत्तरं, J om. तत्य etc. to केसगणि 21) P ज पहुं देशिका, J पहुंद P पहुंदं . 22) J देही अमहिजो, P औयति जिया साहतु में योहिनं तुच्च 23) P adds त्यो before केण, P पतिस्पिद्दाः। कः स्वालिमा, P मोनतं। अती, J केण for वर्ष, क्यापितः etc., obviously three padus of a sloka.

```
जस्य सिलेसो विहरह चालिजंतेण अन्सरेणेय । घडिए पुण घडियं निय तं अण्यह अनुसामकं ॥ तं सहा।
              पद्मता-भूय-गंधा सेविजंती सुरेहि ज्हेहिं। विन्हे वि होइ सिसिरा खा वडकावकी हम्मा ॥
         8 जह जाणास, ता सा देवस्कावकी रम्मा ।
                जल्य य लुप्पड् किरिया मसा-मावेण होड् तब्भावो । तं विश्व मसा-सुवयं विदुष्प्रययं पि इसेव ॥
                पयइ-धवलाइँ पहिलो पवास-पद्मागजो पिययमाण । तरलच्छाइँ सयण्हो साए वयणाइँ व असाह ॥
                                                                                                ata Catal
            ८ जड् युण जाणसि, पियह वयणाहं व जलाहं ति । बिंदु-लुपयं जहा ।
               बसुईण जं असुदुर्अ दुर्गाधाणं च होइ दुर्गार्ध । बुहयण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं साह ॥
            रुश्यिम जुंगरू ति ।
          🤊 गृह-चउत्थय-पर्य गामेणं चेय लम्बर्ण सिटुं। बाह्म-पण्सु तीसुं गोविजह जस्य तुरिय-पर्य ॥
         / गृह चउत्थ-वायं जहा ।
             सुन्जो भमामि एसो बासन्जं मञ्च-हिंग-पत्तो है। कर्णा है सुन वयन
       /12 किंतु गूढो चउत्थो पाओ। जह पुण जजह एत्येय चिट्टह्। 'सुमए आर्लियणं देसु'। सेसाणं पुण लक्समं णामेणं धेव 12
         षायध्यं । अणिएविया जहा ।
            जइ धन्मिएय भणियं दारे ठाळण देसु मिक्लं ति । ता कीस इलिय-धूया तुरियं रच्छाए णिक्लंता ॥
     .<sup>15</sup> सिक्खा-विभिगए धन्मिए मढे संकेषो सि । हियय-गाहा जहा ।
                                                                                                                   15
📝 गोसे बिय इलिय-बहू पढमं बिय णिमाया घरदारं । दुईं कलंब-कुसुमं दुद्दिया रोसुं समावत्ता ॥
      'संकेय-भंगो दृहएण साहिण्णाणं कलंबं ठवियं ति हिययं। पोम्हं जहा।
    18/ ज कवाह तेज रमिया सवजे सुवजे वि जो वहं वशिया। जामं पि जेव गहिवं कीस पृठत्वं तयं अरिमो ॥
       ं सो चेव मप् श्मिमो वसिया बच्छश्यकम्मि मह तस्त । दहवं वि जो भणतो सो चेव महं भरउ णाहो ॥ ति ।
    श्री गाइवं ति । जहा ।
                                                                                                                  21
        / अवहरियद्भण कर्ज गेण्हसु कंठिमा किं व ण सुर्य ते । अदमस्थिओ ण रुव्सड् चंदो व्व पिक्षो करा-णिरुओ ॥
      म्रत्यं पुण मण्णं गाइदं । द्रुक्ता कर्नु हु
    24 / विद्वो णयणाणंदो णिस्युइ-जजजो करेहिँ वि छिवंतो । अस्मिरियको ण लस्मइ चंदो न्व विशो कला-णिकको ॥ ति ।
      /संविद्याणयं जहा ।
         अह भणतु ने अरुअ परखोय-विरुद्धं इमें कार्ड । घोरे तमारम गरप, गतस्व संबक्ति-वणस्मि ॥
    27 पुरुषं संविहाणयं । केण वि दुई पेसिया पत्थेडं । बाइया कुविया पडिवयणं देह । किर परदार-गमणेण णरए कुड-सिंबकी-वर्णे ४७
      सुरुमइ ति । इस्रो ताए पुण तस्स संकेवं दिण्णं । परकोश्रो एस तुई । इसिना कञ्जन तंतव्यं तए एता संबकी-वणे । काए
      पुण वेकाए । घोरे तमस्मि । भरे पुरिस ए तए ति, भहं तत्व बबीहामि ति । एत्तिभो संविद्वाणो ति । ग्राहा-रक्ससं जहा ।
    30 प्रतिवामेर्स चिय से भणमाणो मुच्छिओ पहिस्रो ॥
                                                                                                                  30
      इमं च पच्छिमदं । जा काइ भुवणे गाहा, तीय श्वस्ततो इव सञ्चरधेसु छगाइ सि । परमक्तर-रह्यं अहा ।
         दाण-दया-दिक्सण्या सोस्मा पयईए सम्ब-सत्ताणं । इंसी म्ब सुद्ध-पक्सा तेण तुमं दंसणिजासि ॥
            1 > 3 सिलोसी, 3 चालिकांतीण, P विद्यालीणं अवस्तरेणय, P अवस्तर जुवरं 2 > 3 पच्छवस्तचूअ, P अधी सेविकांता,
      Pom. जुड़ेहि which is added on the margin in s, P निम्हें होति. 3) P देवनलावली.
      ण होनि, उत्तरभावे, उ निव, P बिदुनुनयं पि येमेय ॥ 5 > P पियहमाण, P स्वण्हा, उ मक्लई for व जलाइ. 6 > उ ने for
      जह, P जाणासि, P वयणाह जाणाई ति बिंदुन्तुनवं जहाः 8 > P अंगल for जगलं, J om. छश्यस्मि अंगलं तिः 9 > J अउस्वपादेणं
```

1 > उ सिलोसी, उ चालिउजंतोण, Р विटब्जियां अवस्तरेणय, Р अक्स्तर्ज्ययं 2 > उ पच्छक्सच्चून, Р वांधो सैविज्ञांता, Р от. जुहेहिं which is added on the margin in J, Р गिर्म्हें होति. 3 > Р देवक्लावली. 4 > Р लुप्पति, Р होति, उत्तर्व्यादे उ विवत, Р विद्युत्तयं पि येमेय ॥ 5 > Р पियहमाण, Р स्वयण्हा, उ मक्तल्वं for व जलाह. 6 > उ वे for जह, Р जाणासि, Р तयणाह जामाई ति विद्युत्तयं जहा. 8 > Р जंगल for जगलं, Ј от. इश्वयम्य जंगलं ति. 9 > Ј करावपायेणं चेज. 11 > Р adds जा after दसो. 12 > उ किसा (?) for किंतु, Р चतुरथपाती ।, म एस्थयं, म सुद्दर, Р सेसाण उण. 13 > उ मणिएच्चिया, Р मणिएच्चे जहा, Ј от. जहा. 14 > Р धिम्पकण, Ј ठाक देतु, Р तुरिष. 15 > उ विधिचायण. 16 > Р धरदारं, Ј दहुण म दहुं, Ј रोतुं म रोतु. 17 > Р inter. टहुण्ण कार्त साहिष्णा (ता) ज, म हित्यं, उ परहं for पोन्हं. 18 > माहितं कीसं, म भणिमो 19 > उ पुस्हं for पोन्हं, म पोन्हंसुण. 20 > उ चेव, म दहतं, म भण तो सो चेव, म ठाक. ति. 22 > म कंटीमें कि च ण सुनते, म ब्व कडकलिंगजो. 24 > म जिल्हां व जणणो, म मि for वि, म व्य कलापिउजो ॥. 25 > उ सिव्हाण्यं. 26 > उ अह for आह, म अरुज्ज, उ от. हमं. 27 > उ सिव्हाण्यं, उ от. एत्वे व रियं रिवं ।, म ठाक. परकोओ एस etc. to दीतार, म कुडसक्वावणे खुभह 28 > उ от. ति, म ठा. इते, म पुष्टिको शिंत मु स्विद्धाणो (१, for सिव्ताणो). 30 > म एत्वियं ते, म पुष्टिको शिंत मु व्यव्या के रेत. म पुष्टकं ते। प्रस्ताहाणो ति, उ सिवाहाणो (१, for सिव्ताणो). 30 > म एत्वियं ते, म पुष्टिको शिंत मु विद्या की ते। अत्र म पुष्टकं तीय, म रहतं. 32 > म सीमा प्यवीय सब्व मत्तालं ।

अत्य य पाय-पढमक्सराष्ट्रं 'दासी हं' ति कामयेतेण छिहित्रण पेसिया गाहा ।

प्तं इमाईँ प्रथं अण्णाइ मि होंति वहु-विषप्पाई । इप्पण्णय-बुद्धि-विषप्पियाईँ मह-विष्यर-कवाई ॥
आता साहसु पिए, हमाणं मजरे केन विणोपन विद्वामो'ति । कुक्कयमालाप् अणियं । 'अज्ञाठक्त, सस्वाई चेय हमाई सुंदर्गाहं, उ
का चिहंतु ताव हमाई । अण्णं किंचि देवं विष्णविम, जह देवो पसायं करेह्' । कुमारेन सणियं 'पुष्क धोसत्वं, जिल्ल ते अणाइक्कणीयं' । कुक्कयमाकाप् अणियं 'जज्ञाठक्त, एक्तियं साहसु । कहं तए ज्ञाणिको एस पायय-वृक्ततो, कहं हमं देसंतरं उपतो, कहं वा पायनो पृष्को'ति । कुमारेन अणियं 'सुंदरि, जिसामेसु ।

🖇 २८१ ) अस्य भउज्ज्ञापु वृहवन्त्रो जाम रावा । सामा देवी । तीय प्रतो बर्ह । विन्य-तुरवाबहरिको वर्ण पत्तो तत्थ य विद्वो महारिसी, सीहो, दिष्य-पुरिसो य । तेण रिसिणा साहिबं पुष्य-जर्मा पंचण्ड वि बणाणं । तं जहा । चंबसोमो कोव 9 जिप्पर-वेरगरी उवसंती धन्मणेर्णस्स पायमूले कोसंबीपु पुरवरीषु । माणमहो वि । एवं चिय मायाहबो, लोहरंबो, मोहरूसी 🤒 तमो एवं च तवं काळण कय-जिणवर-भ्रम्म-संकेवा काळं काळण पडमे विमाणे समुप्पण्या । तत्य वि श्रम्म-तित्ययर-संबो-हिया कय-सम्मत्ता पुणो समागया जंबुहीवं । तत्य न जो सो छोहदेवो सो इहं चंपा-पुरवरीए वणिवत्तो जानो । तस्म जाण-12 वत्ते ।बेकिरसभो प्रतमकेसरेण देवेण संबोहिओ, पञ्चहुओ, बोहि-जाजी जाओ । तेण वि णिरूवियं जाव चंडसोसो सीहो 12 जाबो, साणभडो भडजराए वहं जामो । तबो भवहरिमो पडसकेसरेण मोहदत्तेण, रिसिणो च पासं संपाविभो । तेण च भगवया लाहिओ एस सब्दो बुलंतो । गहिबं च मण् लम्मलं, जहा-सत्तीण् किंचि देस-विरह्य-वयं च । तत्व च सीहेण 15 कर्य भणतंत्रं । पुष्किमो य सप् भगवं 'सो उण मायाह्य-देवो कत्य ववन्णो संपरं' । साहिनं व भगवया । 'दाहिण-समुद- 15 वेका-वण-करता विजया जाम पुरवरी । तत्य य विजय-राष्ट्रणी भूया कुवक्रयमाक' कि । मए अणियं 'अगर्व, तीय की होही उवाज़ो सम्मत्त-रूंमें 'चि । भगवया भणियं 'तुमं चेव पहिबोहेसि'। मपु भणियं 'भगवं, किं मम सा वयणं 18 करेड़'। अगवया अधियं 'तप् सा परिजेयव्या' । अप् अधियं 'केज उदाएज'। अगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिजीप् 18 अण्णो मुणिबरो सयकं पुष्य-मय-बुत्तंतं साहेड् सुय-णाण-प्रभावेणं । ता ताणं पंचवहं जणाणं एका एसा । अण्णे चत्तारि अन्नत्य उदावन्ना । तानं च मजहे एकेन परिनेयव्या, न अन्नेन । तनो सा तप्पनिष्टं पाययं संबेहिष्ट् पुष्य-भय-पुर्वत-21 सुर्ययं । तं च तुमं पृक्को जाणिहिसि, ण उण जण्लो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीह-वीसंम-परूब-पणवाए 21 संभरिकण पुष्व-जन्म-बुर्ततं, काकण धन्म-कहं, जिलकण वेरगं, शिदिकण संसार-वासं, पसंसिकण सन्मत्तं सन्बहा तन्मि काले पश्रीय-पुरुवयं तहा करणीयं जहा जाइबसह सम्मत्तं ति । तश्री मए पुष्कियं 'भगवं, एस पुण पडमकेसरी देवी 🖭 कत्य उचविजिहिष्ट्' ति । भगवया भणियं 'गुस तीपु चेव कुवळवमालापु पुत्तो पुरुष्टसारो णामं होहिष्ट् ति 🔒 तओ तुम्हेहि पडिबोहेयम्बो' सि । तं च सोडल पिए, इमं देसंतरं संपत्तो किर तुमं पडिबोहेमि सि । एवं च भिण्णो पायभो । परिणीया एत्य तुमं ति । ता पिए, संपयं इमं जाणिकण परिवज्ञसु सन्मत्तं ।

\$ २८२ ) तं च केरिसं ! अबि व !
दुत्तार-तूर-निरे फुडिए जाणस्म बुज्जमाणस्त । पुरिसस्त उपिह-मज्जे जह फलहासावणं सरणं ॥
तह संसार-महोयिह-दुत्तारुतार-विसम-दुह-सिल्ले । जीक्स्त होइ सरणं सम्मत्तं फलहयं चेव ॥
बहु-जोवण-विस्थिणो अडई-मज्ज्ञसिम मीरू-पुरिसम्स । जीवस्स अवेडे विच सत्यो पुरशो जहा होइ ॥
संसाराडइ-मज्जे बहु-दुक्ल-सहस्त-साववाइण्णे । जीवस्स अर्थे केर्य सत्यो पुरशो जहा होइ ॥
जह कंटय-रुक्ल-समाउलिम गहणस्म जट्ट-मगास्त । अविचाणिय-देस-दिसी-विमाण-मूडस्स वर-मगा ॥
तह जीवस्स वि सुहरं कुसत्य-मग्नेसु मृड-हिषयस्त । सिदि-महापुरि-गमियं मगां विच होइ सम्मत्तं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P वे for ति, J कामयंती P आवयंतिण. 2 > J adds विह after बहु, P मतिविस्वर, J कराइं ॥ 3 > P लाइम पिष्प P adds क्ति before मिण्यं. 4 > P जा for ताव. 5 > P अणाविक्रणियं, P adds वा before दूमं 7 > J adds अण्ण after अस्थि, P द्वर्धममे महाराया, P तुरियावहरओ वणसंपत्तोः 8 > P तत्थ रिट्ठो, P रिसिणासीहिंदं, P को for कोव 9 > P वेररमा, J कोसंबीपुर . 10 > P ला. ज, P ला. जाज after कालं, J ला. व, P लेक्सरम बोहिया क्रयसमत्ताण. 11 > P लंकुयदीवं, J ला. व, P लोहदेसो सो इय, P विश्वयद्धा जाओ, P तिम्म य जाणवत्त वि . 12 > P स्वोहिओ, P सोहां for सीहो. 13 > P ला. जाओ after अहं, P रिसिणो य, P सीपाइओ, P ला. तेण य समवया साहिओ. 14 ) J अच्ची for सव्वो, P ला. च, J किंच P किंपि, J देसविरईवयं 15 > J adds य before क्र्यं, J सोक्ज for सो उण, P उववण्णो for ववण्णो, J ला. संपयं, P सणियं for सिहियं. 16 > J पूरी for पुरव्री, J अयवं, P adds य before को. 17 > J होहि P होति, P उवाय, J क्रयों, P तुमं विययविचोहेषु, J क्रयणं for सा वयणं. 18 > P adds समवं before केण, P हेसिणीय. 19 ) J साहिदिते P साहिति, J न्यानेणं, J ला. ता. 20 > P adds एक्के before एक्केण, P अक्षाण I, J नव्यपूर्व, J अवेहिति P बेहिति, P कुतंत. 21 > P जाणहिस, P ला. तं, J P पीति - 22 > J ला. पुक्वजमाकुत्तंत कात्रण, J अम्मस्स करं, P वेरयं for वेरगं. 23 > J णाइवंतह सा सम्मन्त, P णातिवत्तं इ, J अयवं P अगब, P एस for पुण. 24 > J P उववजिहिति, J ला. ति, P वेय कवल्यं, J перевь पुत्तो 25 > J तत्थ for तंशो, J तुक्केहि P तुक्केहित, P केत किंद से after ज, P ला. अवि य. 28 > P अज्ञाणास्स, P महिता केत समत्ते. 27 > P के for तं, P adds से after ज, P ला. अवि य. 28 > P अज्ञाणास्स, P सहिता किंद, P केत्यावणं. 29 > P महीमहित्तारो विस्मवहम्यामलिले ।, J सुक् for बुक, P चेय. 30 > P अञ्चसक्ता, J सुद्ध for सत्तो. 32 > P अविवाणयदेस[दिसाविह्यार, P अवंते. 33 > J कुममाक्ता for कुसल्याने.

| 1  | जह होह मरूवलीसुँ तण्हा-बस-सूसमाण-कंडस्स । पहिचस्स सीवळ-जर्रुः होह सरं पंथ-देसिमा ॥                | 1   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | तह संतार-मरूपाल-मन्त्रे तण्हाभिभूष-बीवस्त । संतोस-तीयस-वर्कं सम्मत्तं होह सर-सरिसं ॥              |     |
| 8  | जह दुकाले काले असण-विहीजस्स करसङ् जरस्स । अवस्स होड् सहसा परमण्णं कि पि पुण्णेहिं॥                | 8   |
|    | तह दूसमाए काले सुहेण हीणस्स एस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिज-वयणं ममय-णीसंदं ॥                   |     |
|    | जह जाम कोइ पुरिसो सिसिरे पवजेण सीय-वियजतो । संकोइयंगमंगी जलमाणं पेच्छए जलजं ॥                     |     |
| 6  |                                                                                                   | 3 6 |
|    | जह एत्य कोइ पुरिसी तूसह-दारिश-सोय-भर-दुहिश्रो । हेकाए बिय पावह पुरश्रो विंतामणि स्यणं ॥           |     |
|    | तह णारबादि-दारिइ-दृसिओ दुविस्सओ इमो जीवो । चिंतामणि व्य पावइ जिण-वयणं कोइ तत्थेय ॥                |     |
| 9  | जह कोड़ हीरमाणो तरल-तरंगेण गिरि-णइ-जलेण । कह कह वि जीय-सेसो पावह तड-विडव-पार्लवं ॥                | 9   |
|    | तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्सिओ जीवो । पावह कोइ सरण्यो जिण-वयणं तरुवरारुंबं ॥               |     |
|    | जह कौत-सन्ति-सम्बल-सर-वर-वग्ग-प्यहार-विसमिम । पुरिसस्स होइ सवरे णिवारणं ताण संणाहो ॥              |     |
| 12 | तह दुक्स सत्य-पउरे संसार-रणंगणस्मि जीवस्स । जिज-वयणं संजाहो जिवारणं सन्य-दुक्साणं ॥               | 12  |
|    | जह तूसह-तम-भरिए गट्टालोयिम्म कोइ सुनणिमा । अंघो व्व मच्छइ गरो समुगाओ जाव गो सूरो ॥                |     |
|    | भण्णाण-महातम-संकुलस्मि अंघस्स तह य जीवस्स । कत्तो दंसण-सोक्कं मोतुं सूरं व जिण-वयणं ॥             |     |
| 15 | जद्द संगळ-जलिय-हुववद्द-जाळा-माळाउळिम्म गुबिछिम्म । विश्विण्णं होद्द सर्रं सहसा पुरिसस्स भीरुस्स ॥ | 15  |
|    | तह चेव महामोहाणलेण संतावियस्स जीवस्स । सम्बंग-गेम्बुइ-करं जिण-वयणं व्यमव-सर-सरिसं ॥               |     |
|    | जह तूर-टंक-ष्टिण्णे कह वि प्रमाएण जिन्हमाणस्य । जीवस्य होड् सर्ण तड-तरुवर-मूळ-पाछंबो ॥            |     |
| 18 |                                                                                                   | 18  |
|    | इय जह सबले अवने सन्व-अप्सुं पि होइ पुरिसस्स । सरण-रहियस्स सर्ग किंचि व जो दीण-विमणस्स ॥           |     |
|    | तह जरव-तिरिव-जर-देव-जरम-सव-संकुरुम्मि संसारे । जीवस्स जरिव सरजं मोत्तुं जिज-सासजं प्कं ॥          |     |
| 21 |                                                                                                   | 21  |
|    | फरूबं व गेण्हसु इमं कमासु भवरुंबणे व्य णिवडंती। सिल्हं व पियसु एयं ओयर पंथम्मि व पणट्टा ॥         |     |
|    | र्चितामणि व गेण्हसु भहवा उवसप्प कप्पश्कसं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु बह जीवाक्षी गरुययरं ॥          |     |
| 24 | तक्षो पिए, केरिसं च जिण-वयणं सम्ब-अन्माणं मण्णसु । अवि य ।                                        | 24  |
|    | जह लोहाण सुवर्ण्न तथाण धर्ण्न धर्माण स्वणाई । स्वणाण काम-स्वर्ष तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥            |     |
|    | जह जंदणं बजाणं दुमाण सिरिचंदणं सुजीज जिजो । पुरिसाण वस्त्वही तहेय धम्माण जिजधम्मो ॥               |     |
| 27 |                                                                                                   | 27  |
|    | देवानं देविदो जह व परिदाण परवरो सारो । जह मचवई मयाजं सारो धम्माण जिणधम्मो ॥                       |     |
|    | प्रावणो गयाणं सारो खीरोयही समुदाणं । होइ गिरीण व मेरू सारो धम्माण जिणधम्मो ॥                      |     |
| 80 |                                                                                                   | 30  |
|    | भण्णं च दहण, पुस स जिजवर-धम्मो केरिसो । भवि व ।                                                   |     |
|    | जह होड् जर्ल जरुणस्स बेरियं हत्थिको य जह सीहो । तह पावस्स वि एसो जिनकममो होड् पडिचक्स्रो ॥        |     |
| 33 | जह जरूणो कट्टाणं मयरो मच्छाण होइ जिल्लामो । जह मयनई पस्पं एवं पावाण जिल्लास्मो ॥                  | 33  |
|    | Marie Administration in contracts                                                                 |     |

<sup>1 &</sup>gt; उ स्समाणस्स, J writes बंहस्स on the margin and उ is just a fat zero. 2 > P सस्त्वती , P संतोसवसीय लयजलं . 3 > P वि for करसर . 4 > P ग्रहण, P सहस्स for सहसा. 5 > P को वि पुरिसो, P संकोतियंगामंगो. 6 > P जंम for करम. 7 > P inter. कोह के एस, उ हे लाय, P स्वितामणी. 8 > P णस्याहरारिहमूमिशो दुलिख में जिओ दीणो ।, P कोति तिथ्य ॥. 9 > उ सरक for तरल, P जह for कह, J विअड-पालंब, P पालब्बं ॥. 10 > P तह कोहरायरोस, P -णति, P हीरे दुस्थिओ, P सत्रणो, P तहस्यरोलंब . 11 > P नर for जह, J कोति , P ख्याहरावसमंति ।, P समरे for सनरे . 14 > J दंसेण सोबलं, P व्व for व. 15 > P वि उलमे for गुविलम्म, J विक्टिण्यं, P सहसा ण मीयरस. 16 > P वेय, म जेब्हुहर्यरं, J रस for सर. 17 > P दूरकंटिकको, P जह for तट, P सालंब for पालंबो, P has an additional verse here, and it runs thus: तह दूरणरववडणे पसमाय दोसेहिं णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ (?) सरणं जह तक्वरस्लसालंब ॥. 18 > P -वहणे, J -देसेहिं. 19 > P रह for हय, P णे for जो. 22 > J adds मूलंब before गेण्डस, J ज्व for त, P विवस्तु, JP उवर for जोयर, J यणहा for पणहा. 23 > P विनामणि च्य, J उअसप्प, P कप्यं इक्सं व ।, J अहवा for अह, P जीवाउगुरुवयरं . 25 > P युअकं तेणाण, P तहवे िक तहेय, P जिणवयणं ॥. 26 > P जर चंदणं, P तहेव, P जिणवमो ॥. 27 > णावाणं, P गोविंदो for णाइंदो, P तहेव. 28 > P णरिटाणराणवायरओ ।, F मयवती. 30 > F जह विज्ञाणं से तो सुरही, P वरवरओ, P सिज, 31 > J om. स, P जिणवसो, P एक. केरिसो. 32 > J om. य, J जहा, P विकाप के से तो सुरही, P वरवरओ, P सिज, 31 > J om. स, P जिणवसी, J अम्माण for पावाण.

| 1    | अह गरुको सप्पार्थ मजारो मूसवाण अह वेरी । बग्धो इब वसहाणं तह बो पावाण जिणधन्मो ॥                | 1   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | स्र-तमाण विरोही छापा-चन्माण जह य कोगन्मि । एसो वि तह विरुद्धो कन्माणं होइ जिणधन्मी ॥           |     |
| 3    | ताबेण पारम-रसो ज वि जजह कं दिसं समझीजो । जिज-बचण-ताब-तत्तं पार्व पि पणस्सण् तह य ॥             | 3   |
|      | जह जिह्म-वज-पहार-पदण-दल्जिको गिरी वि मिजेज । तह जिजवरोवएसा पार्व पि पणस्सप् वस्सं ॥            |     |
|      | जरूण-पहनो वि रुक्सो पुणो वि सो होज किसलग-सणाहो । जिल-वयण-जरूण-दृहुस्स कम्सुणो णारिय संताणं ॥   |     |
| 6    | सुको वि पुणी बज्जाह जरवह-ववजेहिँ कोह जियलेहिं। जिज-नयजेण विसुको बंचाकोँ ज बज्जाए जीतो ॥        | 6   |
|      | पजकड पुणो जलजो भूलि-कलिबेहिँ पूरिको संतो । जिण-वयण-जलज-सित्तो मोहरणी सध्वहा जरिव ॥             | •   |
| U    | कां च पिए, एरिसं इमें मक्जमु जिन-धम्मं । बावि य ।                                              |     |
| 9    | जह करि-सिरम्मि मुसाइकाईँ फाणिणो च सत्थए रचणे । तह एयम्मि कसारे संगरि जाण जिणवयणं ॥             | ٥   |
|      | जह पत्थराओं कजर्य घेप्पह सारो दहीजों जवजीयं । संसारम्भि असारे गेण्डस तह चेय जिज्यमं ॥          | •   |
|      | पंकाड जहा पर्वमं पर्वमार्ड महू सहूर्ड रस-सेंड । जिडलं गेण्हरू समरो गेण्हसु कोषाबों सन्मत्तं ॥  |     |
| 12   | राजंकुराजो कणयं सार-समुद्दाको रयण-संघाणो । जह होह असाराउ वि सारो कोवाओ जिणधन्मो ॥              | 12  |
| •    | े १८४) भागमं च पिए,                                                                            |     |
|      | भवणिम जह पहुँवो सुरो भुवण पदासको भणिको । मोहंघवार-तिमिरे जिणधन्म तह विवाणासु ॥ एरिसो व         |     |
| 15   | अत्याण होह जत्यो कामो एपाण सम्ब-कामाण । अन्माण होह अस्मो मंगळाणं च मंगळं ॥                     | 15  |
|      | पुण्णाण होह पुण्णे जाण पविसाण तं पनितं ति । होइ सुहाम सुरुं तं सुंदरवाणं पि सुंदरवं ॥          | ••• |
|      | अबब्स्याण अबब्स्यं ति अच्छेर्याण अच्छेरं । सेवाण परं सेवं फर्ल फर्लाणं च जानेजा ॥              |     |
| 18 स | न्नो पिए, धर्म तिरथवराणं,                                                                      | 18  |
|      | जह भाउराण नेजो दुन्ख-विमोन्सं करेह किरियाए । तह जाण जियाय जिणो दुन्सं भवणेह किरियाए ॥          |     |
|      | जह चोराइ-मयाणं रक्खह राया इमं जर्ण भीयं । तह जिलराया रक्खह सध्व-जर्ण कम्म-चोराण ॥              |     |
| 21   | जह रंसह वसंतो जणको अयहेसु तरलयं बालं । जिण-जणको वि तह विय सम्बं रंसे करूजेसु ॥                 | 21  |
|      | जह बंधुवणो पुरिसं रक्खह सत्त्रिह परिहतिजंतं । तह रक्खह भगवं पि हु कम्म-महासत्तु-सेण्णस्य ॥     | -   |
|      | जह जननी किर बालं थनवच्छीरेन नेह परिवर्षि । तह भगवं वयन-रसायनेन सन्वं पि पोसेह ॥                |     |
| 24   | बारूस्स जहा भाई गिठणं अजिह अध्ययसाई । इब गाण-स्कागाए भगवं भग्याण अजिह ॥                        | 24  |
| द    | हुए, तेण तं भगवंतं घम्म-देसयं कहं मण्णह । अवि व ।                                              | -   |
| ·    | सण्णसु पियं व भागं व मागरं सामियं गुरुवणं वा । णिय-जीवियं व मण्णह अहवा जीवाओ अहिययरं ॥ अवि व । |     |
| 27   | हिययस्स मज्झ दहुओ जारिसमो जिणवरो तिहुवणिमा । को भण्णो तारिसमो हूँ णापं जिणवरो चेय ॥ सम्बद्धा । | 27  |
|      | जह मं मण्णास मुद्धे कजाकजाण जाणास विसेसं । जह इच्छास बप्प-हियं सुंदरि पविवज जिण-वयणं ॥         | -,  |
|      | जह जाणिस संसारे दुक्साईँ गणोर-पार-नीमाई । जह णिध्येको तुम्हं सुंदरि ता गेण्ह सम्मर्स ॥         |     |
| 30   | जइ सुमरति दुक्खाई मायाइसत्तरणीम पत्ताई। जइ सुमरिस जिन्नेओ सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥           | 30  |
|      | जह सुमरति कोसंबि जह जाणिस धम्मणंदणो भमवं । जह सुमरति पश्वजं सुंदरि परिवज जिणधम्मं ॥            | -   |
|      | जह सुमरसि संकेनी नवरोप्पर-विरहनो तहिं तह्या । सम्मत्तं दायन्त्रं ता सुंदरि गेण्ड तं एवं ॥      |     |
| 38   | जङ्ग सुमरसि अप्पाणं पडम-विमाणस्मि देवि परिवारं । ता सन्त्र-सोक्स-मूर्लं दहुए पडिवज जिणधन्मं ॥  | 33  |
|      |                                                                                                |     |

<sup>2 )</sup> उ कयोप्पन्माण for छावाधम्माण, उ लोअस्मि, P जहा for बि तह. 3 > P तोनेण परियः, P पानं मि विणासण.
4 > P दिलरी, P बि भक्जेज, J जिणवरीवपसं पहनं पानं, उ नस्स ॥ 5 > P जलगणण कहुक्को, P किलयसणाहो, P कि पुणो for कम्मुणो 6 > P inter. पुणो के बि, P णरवयः, P मुक्को for विमुक्को, P कंषण for वक्त्रएं. 7 > P जणवयणजल्यसित्तों. 8 > P सं for इसं. 9 > v निरिमि, P repeats संतारे, P om. जिण, J धम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महूभ, उ रसहेज P रसमें शे. 12 > P असारी तो बि. 14 > P तह वियाणा ॥ 15 > P अरबीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P सहयं for सुद्दं तं. 19 > P आन्तरा वेज्जो दुनस्चं करेड़. 20 > उ चीरातिः P चीराजमर्यं, P भव्वजणकंमः. 21 > P जह दं रुमद, उ बिय भयनं रुन्दे अवज्ञेसु. 22 > P पुरिसो, P त्तुण. 23 > P णेय परिवर्षिः 1, P रसायणेण भव्य पि पासेड़. 24 > P धाइं, P निकाराण भगव. 25 > P om. धम्म, P om. कहं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हिअस्स, P जारिसो, P तिमुवर्णमे, P कुं, P चेन. 28 > उ जह इसं, P om. one कुंजा, P विसिक्षं, P धम्मं for वयणं. 29 > उ जीआहं। 30 > P सुमरं सि तं दुनसं मायाइश्वन्वणं पि वं पूर्त ।, P om. second line जह सुमरिस etc. 31 > J धम्मनिरणो भवनं । 32 > ह्वंदर गेण्ड तं.

ग्राह तं जाणिस मुद्दे दिद्वो चंपाए घम्म-तित्थवरो । विसुओ धम्माधम्मो पविवज्ञसु ता जिणाणं ति ॥ सम्बद्दा । अइ जाणसि सुंदरमंगुलाण दिद्वाण दोण्ह वि विसेसं । ता सयल-लोय-कलाण-कारणं गेण्ह जिजवयणं ॥ ति । ३ इमं च णिसामिजण कुवखयमालाए संस्रतं। तं जाहो तं सरजं अर्ज चिय पावियं मए जन्मं । अर्ज चेय कयस्या सम्मत्तं जेज में रूर्ज् ॥ ति भणिकण णिविषया कुमारस्स चळण-जुवले । कुमारेण भणियं । उण्णमसु पाय-परिया दहए मा जूर हमर-जीओ व्य । रुद्धा तए जिणाणं माणा सोक्साण संताणं ॥ ति भणमाणेण उष्णामियं वयणवं । भणियं च क्रवलयमालाए । 'जबहु जय-जीव-जनमण-मरण-महादुक्ल-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहमो जिणभन्मो पायदो स्रोए ॥ जयह जिणो जिय-मोहो जेण हमो देसिको जए घरमो । जं काउण सरज्या जम्मण-मरणाउ सुर्वति ॥ जयह व सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्स-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥ मृढो महिला-मावे दियलोग-चुको परोप्पर-विउत्तो । अन्ह निको पहिबुद्धो निजधन्मे तुन्ह वयजेहिं ॥' 12 नि भणंतीय पसंसिको कुमारो सि । § २८५ ) जाव य एस एत्तिओ उछावो ताव समागया प**डि**हारी । णिवेह्यं च तीए 'देव, दुवारे लेह-बाहुओ बिट्रह'। कुमारेण भणियं। 'छड्डं वेसिहि'ति भणिए जीहरिया पढिहारी, पविट्रा य सह तेजेय। पणिसभो लेह-बाहुओ, 15 प्रस्क्रिको य कुमारेण 'कक्षो बागमो'। भणियं च तेण 'अभोज्या-पुरवरीए'। 'श्रवि कुसलं तायस्स, वृद-सरीरा श्रवा'। 15 तेण भणिपं । 'मर्ख्य सम्बस्थ कुमर्लं' ति मणमाणेण पणामिको लेहो, वंदिको य उत्तिमंगेण, अवणीया सुद्दा, वाह्उं पवस्तो । भवि य । 🔟 'सस्पि । अउज्ज्ञापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-इडवरमे विजयपुरीए दीष्टाउयं कुमार-कुवरुववंदं महिंदं व ससिणेहं 18 मबगृहिजण लिहहू । जहा । तुह बिरह-जलिय-जाळावळी-कळाव-करालिय-सरीरस्य णात्य मे सुद्दं, तेण सिग्ध-सिग्ध्यरं बबस्सं बार्गतब्बं' ति । 'णिसुयं कुवलयमाले', भणियं च कुवलयचंदेण, 'एस एरिसो बन्ह गुरुसंतिको बादेसो, ता 21 कि कीरड' ति । कुवलयसालाए भणियं 'भज्जडत्त, जं तुह रोयह तं एसार्ण शम्हाणं' ति । तभी सहाविभी महिंदो, दंसिभी 21 लेहो । उवगया णरवइ-सयासं । साहिको लेहत्यो । णरवइणा वि वाइको लेहत्यो, साहियं जहा । 'लिहियं ममं पि राहुणा । अवस्तं कुमारा पेसणीय ति । ता वश्व सिन्धं' ति भणमाणेण सद्दाविया णिओड्टया, भणिया य 'भी भी, सजीकरेह 24 पुष्य-देस-संपावयाई दड-कडिणाई जाण-बाहणाई, सजीकरेह वर-करिवर-घडाओ, अगुयट्टह वर-तुरय-वंदुराओ, दंसेह 24 रहवर-णियर-पत्यारीक्षो, सजेह पक्क-पाहक-संघे, गेण्हह महारवणाहं, आणवेह ते महाणरिंदे जहा तुन्हेहिं पुष्व-देसं गंतम्बं' ति । भाणते य सम्बं सज्जीकयं, गणियं संबच्छरेण छग्गं । ताव य दृष्टदृळीदृको परियणो, खुहिया णयरी, <sub>27</sub> सोय-वियणा-विद्वरा कुमारस्स सासू, इतिस-विसन्ना कुवरुवमाला, उत्तावलो सहि-सत्थो, वावडो राया । एएण कमेण 27 कीरंतेषु पाधेपसु, पिककंतेषु संभारेसु, दंविकंतासु कणिकासु, दलिकंतेसु उरुपुलेसु संपत्तो सम्मा-दिवही। संपत्ता कुवलयमाका, गुरुयणं परियणं सहियणं च भाउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्स-वाहियं । दट्टण य वाल-रुक्स-वाहियं 30 पसरंतंतर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहप्पीछ-छोछ-छोयणाए भणियं । अवि य । 30 बह समस् बसोय तुमं वर-किसरूप-गोच्छ-सत्व-संक्रण्ण । चरुण-पहारेहिँ समं दाभो व्य तुमं मण् पहलो ॥ भी बउल तुर्म पि मए महरा-गंद्स-सेय-पाणेहिं । सिसी सि बलकं चिय जह रुसिबी खमसु ता मज्हें ॥

<sup>1)</sup> पिसु धम्मा, P repeats सु before ता. 2) दिहोण, P लोव for लोय. 4) उ तरणाहो. 5) उ जुअले प जुबलेस 6) P णयविद्या for पायविद्या. 8) प जलहिसंतारों, P सासयहओ जिणधम्मे. 9) उ जह for जयह, P जयमोहों उ सिओ for जए, उ स्वजणों, उ मुंचित. 10) P धम्मस्ती, P धन्नो for धम्मो. 11) उ हिजलोक. 13) P दुझानो for उझानो, उ तीय for तीए, P लेहाडलो चिहुर. 14) उ लुं प्वेसेहि (later correction), P तेण । पणामिओ लेहो पु (the reading accepted is a marginal correction in s). 15) P om. य, उ अयोज्ञा, P वि for अवि. 16) P लोहो for लेहो, P om. य, उ अविणा य सुद्दा P अविणीया मुद्धा. 18) P अस्त्र for सिथ, P पुरत्वरीए, उ किरायायपर, उ P दवधम्म विजय, P विजयपुर्वरीए, उ om. दीहाउयं, P om. जुमार. 19) P अवकहिकण, उ लिहियं for लेहह, P जलण for जिल्य, उ सिम्बिय्यरं, P तेण विसिम्धापविस्थितरं. 20) उ अवस्स, P वुनलयमालाए, P कुवलयचंदउत्तेण एस, P adds a before आदेसों, उ आएसों. 21) P om. अम्हाणं, उ om. ति. 22) उ om. वाहलो लेहत्यों. 23) P अवस्स कुमारो पेसणीओ चि, उ वेसणिय, उ वसह, P सहाविया व णिहया, उ तियोद्या. 24) उ संपावियाहं, P करिस्टाओं. 25) P अणवेह for आणवेह, उ om. ते, उ प्रभिद्दि for तुन्हेहि. 26) उ ताव for आणते य, P adds ताव व before सन्तः 27) P विमणा, P om. विदुरा, P सायुया for साय, P याणो for सत्यो, P एतेण. 28) उ नीरंतेणमु P नीरंतिसु पाहेएमु उअकिक्वंतेषु संसारेषु, उ सुनारेषु, उ इविक्वंतासु, P दक्कतेसु, उ कर्फुकेमु P उरसुकेमु. 29) P सहिजणं च आउच्छाने, P om. ववसिया, उ om. ताव गया, P चाडीयं. 30) उ om. सरपसरमाण. 31) P असीग, P adds कुसम before गोच्छ, P om. सत्य, P संस्कृता 1. 32) P अल्डकं

<sup>1 &</sup>gt; P वंपयडोइल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिहरं 2 > J दुम्मणो 3 > J प्रस्त्णं, P महणिणोमालयः 4 > J द्विज्ञ बाला परिणामिला 5 > P में दृहिया, P कुणेब्बाम कं 6 > P पुद्धाणतुमणं, P लगाई ॥ 7 > P छिद्द for छिन्न प्रमाण करा करा के श हिंदा for णिटुय, P फल्समाणो 9 > P adds मो भो क्यं फल्समाणो before मो मो, P पार्डिल 11 > P रेहे for हेहे, P व for ित, P माइमयं ।, P पेमेण ण हीरिल 12 > J जामि for बेण, P सुद्धालिण ॥ 13 > J समान्ति, P रोतं 14 > P समाण गया, J om. णिय, P दहारं, P वरसवणसावश्व 16 > P बुद्ध for मुद्धे, J om. बिय, P खिवर, हिता य, J महण, P adds मण before तुमं, J ता परमु 17 > J पदश्ण for ते दहओ, P दोन्नि, J विवचसु 18 > P तुह पुत्ति मोरि धरिहामो ।, P मुद्धो ॥ 19 > P सरसिसिणेहे, P सुद्ध for सुम 20 > P चत्नाय, J विओअस्म 21 > P मा होओ विमेण विते चउरिणयाणारं, J विसणत चउरिणयसारं विअयम, J गुंजाहल, P मुंचिस तह्यं for वन्नम् समयं 22 > P inter. कि कि कि कीरि, P द्व for दह्य, P पपाण, J मणुहव for अणुहव 23 > P य for ित, P तिमुलि, P adds वि before अहयं, P अहियं 24 > J सारआ-, P चत्नसारसचरीं ।, J om. सा, J रिसर for स. 25 > P बहुदेसमायंभि, J धण्णं 26 > P सिद्धत्यदुज्जहरीवणा, P ज्यावत्त्ववमरकुसुमहासणाजंवकुरुपउमादिया 27 > J मंगलारं, P संपर्णं 30 > P चालिओ for वालियं 31 > J बहु for बाहि, P सुयंग, P गवणं आसी। सा ससुहरस, J सुमुहरस गुरुअसस 33 > P धववलविसण्णो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जसहर मुर्गंग, P गवणं आसी। सा समुहरस, J सुमुहरस गुरुअसस 33 > P धववलविसण्णो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जसहर सुमुंग, P गवणं आसी। सा समुहरस, J सुमुहरस गुरुअसस.

| 1  | आहरा य जय-कुजर तुप क श्ववाणमा । कारला व पालक प्रवार प्रणा । वान व ।                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | कवलयचंत्रो रेहह कवलयमालाय क्रंजरारूको । इंदो इंदाणीय व समर्थ एरावणारूको ॥                                 |    |
| ٤  |                                                                                                           | Ę, |
|    | कोडय-रहस-अरिजंत-हियय-पूरंत-गेह-बहुमाणो । मह जंगह वीसर्य वायर-कुलबाडिया-सत्यो ॥                            |    |
|    | एका जंपह महिका भणह हुका को न्व एत्य अभिक्नो । किं कुवकवमाल विय अहवा एसो सहि कुमारो ॥                      |    |
|    | उत्ता अवणाय भणियं।                                                                                        |    |
| •  | एयस्स सहह सीसे कसणो बह काँतलाण पच्मारो । कजल-तमाल-णीलो इमाएँ वह सहह धम्मेलो ॥                             |    |
|    | एयस्स सहह वयणं सरए बह वियसियं व समवन्तं । संपुष्ण-चंद-मंडल-लायण्णं सोहह इमीए ॥                            |    |
|    | पुरस्स वयण-जुवलं कुवलयदल-सरिसर्व सहइ मुद्दे । तक्सण-वियसिय-सिय-कमल-कंति-सरिसं हमीपूँ पुणौ ॥               | 1  |
|    | रेहइ इमस्स पियसिंह बच्छयकं धवळ-पीवरं पिडुकं । उद्यमजमाण-यणहर-विरावियं रेहह इमीए ॥                         |    |
|    | सोहड् महंद्-रुदं जियंत्र-बिंबं इमस्स पेबार्लः । रइ-रहसामय-मरिवं इमीए बहिवं विराएजा ॥                      |    |
| 39 | 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A                                                                   | 12 |
|    | अच्याए अणियं। 'हला हला, एख दुवे वि तए अच्योज्य-रूवा साहिया, ण एत्य एकस्स वि विसेसी साहियां'               |    |
|    | तीए भणियं 'हला, जह एत्य बिसेसी अत्य तो जामं इंसीयह, जो उण णिय सो कत्तो दंसीयहं' ति । अण्णाए भणि           | ģ  |
| 15 | 'कि विसेसो णत्थि, अत्थि से विसेसो । अवि य ।                                                               | 15 |
|    | बच्छस्यकं विरायह इमस्स असमं जयिमा पुरिसेहि । एयाएँ णियंक्यडं रेहह् महिकाण असमाणं ॥                        |    |
|    | मण्णाण् भणियं 'मळं किमण्णेण पृत्य पुरिसंतरेण सहिलंतरेण वा। इमाणं चेय मवरोप्परं किं सुंदरयरं 'ति। तीए भणिय | ŧ  |
|    | 'नात्य इमाणं पि अंतरं'। ताहिं भणियं 'किं अंतरं'। भनि च ।                                                  | 18 |
|    | 'पुरिसाण पुस सारो एसा डण होइ इत्यि-स्वणाणं । एसो चेच बिसेसो एसा महिला इमी पुरिसो ॥'                       |    |
|    | तार्हि भणियं 'कि इमिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, भण्णं भण' । भण्णाए भणियं 'जइ परं फुढं साहेमो । भवि व ।          |    |
| 21 | एस कुमारो रेहइ एसा उन सहह रेहइ कुमारी। छक्काइ सहह व रेहह दोण्ह वि सहा पयदंति ॥'                           | 21 |
|    | तको ताहिं भणियं 'कहो एकाए वि णायरियाए ण लक्तिको बिसेसो'। ताहिं भणियं 'पियसहि, साह को विसेसो तण            | ]  |
|    | क्रिक्सओ'। नीय भणियं णिसुणेसु, सबि य ।                                                                    |    |
| 24 | 'मरगय-मणि-णिम्मविया इमस्स बह सहइ कंढिया कंडे। एयाए उन सोहइ एसा मुत्तावली कंडे ॥'                          | 24 |
|    | तको ताहिं हत्माणीहिं भणियं 'बहो, महंतो विसेसो उवलक्तिकारी, जं शयउत्तस्स अवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावर्छ       | 1  |
|    | सोहरू, एमाप् पुण सामाप् मुत्ताविल ति । भण्णं पुल्कियाप् भण्णं साहियं ' ति । भण्णाप् भणियं ।               |    |
| 27 | धणयाण दोण्ह को वा रेहह अच्छीण मणसु को कह्या। इस एयाण वि अहसंगयाण को वा ण सोहेजा॥                          | 27 |
|    | तार्हि मणियं 'ण एत्य कोइ विसेमी उवलब्भइ, ता मणह को एत्य भण्णाणं भण्णायरों । तश्रो एकाए भणियं ।            |    |
|    | 'धण्णो एत्य कुमारो जस्स इमा हिचय-वक्तमा जाया । धण-परिवण-संपण्णो विज्ञको राया गुरुवणं च ॥                  |    |
| 30 | भण्णापु भणियं 'णिक्ष् णिक्ष्, कुबल्यमाला भण्णायरा ।                                                       | 30 |
|    | भण्णा कुवलयमाला जीए तेलोइ-सुंदरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णजह महिलाण दह्एहिं ॥'                           |    |
|    | अण्णाए अणियं 'सम्बहा कुमारो धण्णो कुवलयमाला वि पुण्णवह ति को हमाणं विसेसं करेडे तरह'ति। अवराहिं भणियं     | 1  |
| 83 | 'बण्णो जयस्मि पुरिसो जस्सेसो पुत्तनो जए जानो । महिन्छ। वि सा कबत्वा जीव इसो धारिको गब्से ॥'               | 33 |

<sup>1)</sup> Pom. व after आहटा, P य दंसिरं. 2) P कुनलस्यमाला कुं, JP कुंजराहरा, J इंदाणील P इंदाणीह. 3) P प्यत्तो आणंदिज्ञमाणा, P वियप्पियंता णायरलोएण. 4) P adds the verse कोजयरह्म etc. to सत्यो and further adds एका जं ता णायरलोएण अवि व अह before the verse कोजय etc., J परत्त for पूरंत. 5) P अभिरहरा !, P कुनलस्यमाला चिय. 7) P एतस्स, P किसणो, P अहरेद धम्पेक्षो, 8) P एतर्स, P सिर्स for णरए. 9) P कुनलस्य : 10) P वच्छल्यं for वच्छल्यं. 11) P जहंण for अहियं. 12) P कर्खुवलं पि मुरिसिर्स, P रंघा for रंभा, P विराएकांति. 13) P साहियं for साहिओं. 14) J तीय, P अओ for हला, P णो for तो, J दंसीयति P दंसियह, J जो पुण, J दंसीयति, P om. अण्णाए भणियं कि etc. to असमाणं !!. 17) P adds वा after पुरिसंतरेण, P मुंदररवरं, J तीय. 18) P om. अंतरं, P ताहे for ताहि. 19) P एसो उण होह हत्वियणाणं !. 20) J अह for ताहि. 21) P सहह रेह कुमारो ! छज्जिह सहिह, P दोकि सहा पयर्हति, J सहो पयत्ति. 22) J एकाय. 24) P जिम्मरया, P अहह कंदिया, P एताए, J पुण, P adds ह after एसा. 25) P हस्साणीए, J अवदात- 27) P को वा वा ण सोहेजा. 28) P को विसेसो उवल्ढह. 29) P धम्मो for थण्णो, P वक्डहा, P संपुष्ठो- 30) P कुनलस्याली. 31) P एस । 32) P विसेसो. 33) P जाय हमो आरिओ.

27

30

## १ अण्याको अर्वति ।

'धरणो विजय-णरिंदो जस्त व जामाइको इसो सुइलो । बहुदा स बिग घण्णा इमस्स सास् जपु जा सा ॥ अहुदा, 8 वन्हे बिग घण्णाको जाण इमो जयण-गोवरं पत्तो । रष्ट्-वस्महाण जुवर्ड केण व हो दिट्ट-पुम्बं ति ॥' एवं च विग्रिपजमाणो णागरिया-इक्डवालियाहिं, निहणेहिजमाणो पुर-महस्रपृहिं, विजंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं, उद्दिश्विंतो अंगुलि-सहस्सेहिं, दाविजंतो विक्रया-वालियाहिं, पविसंतो जुवह्यण-दिययावसहासु, जणवंतो मयण-मोहं 6 कामिणीणं, करेंतो मुणीण वि मण-विग्रप्यंतरं सम्बद्धा णीहरिको पुरवरीको । बावासिया च तहाविहे एक्करिम पपसंतरे ।

ई २८८) ताव य एयिम समय् केरिसो विषयो पुरिसाण महिलाण य ।

भ्रण्णा कुवल्यमाला जीएँ इसो वल्लहो ति महिलाण । पुरिसाण इसं हिवण् कुवल्यचंदो सउण्णो ति ॥

9 एवं च समावासिको कुमारो जयरीय, योवंतरे सेस-वर्क पि गव-तुरव-रहवर-पाइक-पउरं समावासियं सध्येय । तस्य <sup>9</sup>

समए जीहारिकंति कोसिल्याई, उवदंसिकंति दंसणिकाई, संचहकंति जाणा-वस्य-विसेसाई, ठाविकंति महम्य-मुत्ता-जियराई,

कोवाहिकंति महल्ल-कुल्डई, उविणमंतिकंति वंभण-संघई, कीरंति संगल्लई, अविणकंति अवसंगलई, जेविकंति पसत्यई ।

14 कुमारो वि 'जमो जिजाणं, जमो सब्ब-सिल्हाणं' ति अजमाणो अगर्वनं समवसरण्यं झाइडण सयल-मंगल-माला-रवण-भरियं 12

चउच्चीस-तिस्ययर-जमोक्कार-विकं झाएंतो चिंतिउं पयत्ते । 'भगवङ् पवयण-देवण्, जङ् जाणसि जियंतं तायं पेच्छामि,

रक्षं पावेमि, परियहण् सम्मत्तं, विरइं पालवामि, अति पन्नकं बन्धुवेमि सह कुवल्यमालाप्, ता तह दिख्वेणं जाणेणं

18 बाहोइजण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेव्युई होइ' कि चिंतिय-मेत्ते पेच्छह पुरको उहुंद-पोंदरीयं । तं च 16

करिसं ।

मिण-रयण-कणग-चित्तं सुवण्य-दंदुल्लस्त-कंतिल्लं। लंबिय-मुत्ताकलं सियायवतं तु सुमहन्वं॥

18 उवणीयं च समीवे, विष्णतं च पायविश्वोद्विष्ण पृक्केण पुरिसेण। 'देव, इमस्य वेष राष्ट्रणो जेट्टो जयंतो णाम 18 राया जयंतीए पुरवरीए, तेण तुह इमं देवया-परिगितियं कत्त-रयणं पेथियं, संपर्य देवो पमाणं' ति। कुमारेण चितियं 'अहो, पवयण-देवयाए मे संणिज्यं कथं, जेण पेच्छ चिंताणंतरमेव पहाणं सन्व-सडणाणं, मंगलं मन्व-सब्द-मंगलाणं,

21 इमं भायवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सन्वहा भवियन्तं जहा-चिंतिय-मणोरहेहिं ति चिंतिकण साहियं कुवल्यमालाए 31 'पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सडणो उवणीको। इमिणा च महासडणेण जं पियं बग्हेहिं मणसा चिंतियं तं चेय सब्दं संप्जाह् 'ति।

24 🖇 २८९) क्रुपलयमालाए भणियं 'भज्जउत्त, एवं एयं, व एत्य संदेहो । शह पत्थाणे काणि उण सउणाणि 24 भवसउणाणि वा भवंति' । कुमारेण भणियं 'संखेतेण साहिमो, ण डण वित्वरेणं । शवि य ।

दहि-कल्स-संख-चामर-पडम-महाबहुमाण-छतार्दा। दिष्याण सब्यको खिय दंसण-लाभाइं घण्णाइं ॥

7 दंसण-सुद्दं सम्बं बिवरीयं होइ दंसण-विरूपं। जं कण्ण-सुद्दं वयणं विवरीयं होइ बिवरीयं ॥

एवं गंधो फरिमो रसं च जा इंदियाणुकूलाइं। तं सब्यं सुद्द-सडणं अवसडणं होइ विवरीयं ॥

वश्चसु सिद्धी रिद्धी लदी य सुदं च मंगलं अख्य । सद्दा सडणं सिद्धा अवसडणा होति बिवरीया ॥

ण्हाओ लित्त-विलित्तो जर-णारि-गणो सुवेस-संतुद्धो । सो होइ णवर सडणो अवसडणो दीण-मलिणंगो ॥

समणो साहू तद्द मच्छ-सुवल्सं होइ मंस-पेसी य । पुदक्षं फलाईं सडणं रित्तो कुरको च अणुगामी ॥

छीतं सब्यं पि ण सुंदरं ति एके भणंति आगरिया । अवरे समुदं मोन् ण पिट्रओ सुंदरं चेय ॥

<sup>1 &</sup>gt; प्रभणियं रिट भणिति. 2 > P जामाश्रीओ, P जा या रिट जा सा. 3 > प्रजुक्त, प्र दिहुउन्तं. 4 > प्र विश्विषक्त माणणो, P अभिणंदिकामाणो पुरमहिल्लपिंह, प्र लिए पुरक्ति वाणिअणयण. 5 > प्र अंगुक्ती-, प्र विसंतो रिट प्रविस्ति, P कियर सिहास जरणंती मयणमोहं. 6 > P om. वि मण-, प्र तिम्म रिट प्रकृतिम 7 > प्र तावया एअस्मि. 8 > प्र जीअ, P हियार, P स्व रिट स्वण्णो. 9 > P व समारोणरीए थोवंतरे, प्र थोकंतरे, प्र ममस्योसिंग तत्वेय समए णोहाविकाति. 10 > P जाहं रिट दंसणिजारं, P संवाहकाति रिट संवहकाति, P विसेत्तं, प्र णिअराहं P णियरहं. 11 > प्र अवहिज्ञति, P उपामितमांति वम्हणयंषह, प्र om. अवणिकाति अवसंगलहं. 12 > प्र सन्विज्ञणाणं ति, P रवणसिंत्तं चवितः. 13 > P विवदं क्षायतो निर्तियं, P तातं. 14 > P पम्बक्तमण्युवेमि, प्र तहा रिट. तह. 15 > P सवणे हिस्, P णेव्युई होय ति, P वदंट. 17 > प्र गणप रिट रवण, P कण्य, प्र अवक्तायणं, P तो रिट ता, P om. जहा वितियं eto. रिवितयं तं, 23 > F adds णेण जं before चेय. 24 > P om. अक्रवत्त, प्र एवण्णे रिट रवणणे, P om. वण. 25 > प्र om. अवस्वरण्णो, P om. वा, प्र adds दहए किराट कवित्यं वर्षेति, प्र विद्वाण P विसेत्रं होति, प्र विद्वाण P क्षायता रिट स्वाण P स्वाण P क्षायता रिट स्वाण P क्षायता रिट स्वाण P स्वाण P क्षायता रिट प्र क्षायता रिट स्वाण P क्षायता रिट स्वाण प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्य

18

21

साणो दाहिण-पासे वामं जह वलहभो अवे सिद्धी । बह बामो दाहिणमो वलह ण कवं तभी सिद्धं ॥ जह सुणमो तह सब्वे जाहर-जीवा भणंति सडणण्णू । बज्जे भणंति केई विवरीन जंबमो होइ ॥

अ मडबं महुरं वामो कवमाणो वाबसो अवे सोम्मो । उत्ताल-बिट्टा-सरा ज देति सिर्धि अवं देति ॥ गोरूयस्स उ छीतं वजेजा सम्बहा वि जीय-हरं । मजारस्स वि छीयं पत्तिय-जीवं विणासेह ॥ सारस-रिडयं सञ्जय सुंदरं जह ज होह एक्स्स । वामं भणित कलवं जह सो व ज दीसए पुरसो ॥

इंदर्गोईनस्मा य पेरहें वारुणी व वायष्त्रा । सोस्मा हंसाणा वि य षट दिसाओ समुद्धि ॥ षट्ट य जामा कमसो होंति महोरत्त-मज्ज्ञवारिमा । जत्य रवी तं दिसे ते दिसि-दित्तं वियाणाहि ॥ जं सकं तं अंगारियं ति आध्मियं च जं पुरको । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होंति अण्णाओ ॥

वित्तेण तक्खणं विष होइ फळं होहिइ ति घूमेणं । अंगारियस्मि वर्त जह सदणो स्वइ सत्थेष ॥ स्वाहिसुहो सदणो जह बिरसं स्वइ दिल-ठाणस्मि । ता जाण कि पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥ सर-दिलं सुइ-विरसं सुइ-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दित्ते पुण जाण दुक्खं ति ॥ पासाण-कट्ट-सृती-सुक्कय-स्क्लेसु कंटइछेसु । एएसु ठाण-दित्तं विवरीयं होइ सुह-ठाणं ॥

विवह-चरा होंति दिया राह-चरा होंति तह य राहुँए। सउणा सउणा सब्वे विवरीया होंति अवसउणा ॥

एस संस्वेचेणं चुंदरि, जं पुण सिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाईंणि बण्णाणि वि विसेसाई की साहिउं

15 तरह ति । सम्बद्धा,

एयाणं सम्बाणं भवसउणाणं तहेय सउणाणं । पुष्यक्षयं जं कम्मं होई शिमिसं श संदेहो ॥
तन्द्रा जिणवर-णामक्खराहूँ भत्तीपूँ हियय-बिहियाहं । संभिरंड भगवंतं पाव-हरं समवसरणिम्म ॥
तस्य य पुरक्षो भत्ताणयं पि झाएज्ज पायविषयं ति । जह जाह तेण बिहिणा बवस्स खेमेण सो एइ ॥
वमराहूँ आयवत्तं होई बसोको य कुसुम-बुट्टी य । भामंडलं धयं विषय महासणं दिण्य-शिम्मविष् ॥
एयाह्रँ मंगकाह्रं उच्चारेंतो जिणं च झाएंतो । जो वच्चह सो पावह पुण्ण-कलं गत्थि संदेहो ॥

gi एवं च साहिए परिवरणं कुवकवमालाए 'बजाउत्त, एवं चेय एयं ण एथ संदेहो' ति ।

§ २९०) अण्णास्म य दियहे दिण्णं पयाणयं महंतेण संधावारेणं । तभो केत्तिय-मेत्तं पि सृप्तिं गेत्ण भणियं कुमारेण 'भो भो पउरा, णियत्तह दुम्हे कजाहं विहर्जत तुम्हाणं । एवं भणिभो णियत्तो पउरयणो पज्ञारंत-लोयण-जलप्यवाहो । तभो कं प्रश्न पि पएसं गंत्ण भणिभो कुमारेण राया 'ताय पिक्णियत्तसु, जेण अम्हे सिग्धयरं वश्वामो तायं च पैक्छिमो' सि । एवं च 24 पुणो पुणो भणिभो णियत्तो कुवलयमालाए जणभो जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो ते सञ्च-सेल-सिहरब्मासं, भावासिभो व एक्मिम पएसे । साहियं च पुरिसोहं 'कुमार, इमिम सरवर-तीरे सुण्णाययणं, तत्थ कामो म्य सक्वी, १७७ देवे व्य पश्चन्सं, स्रो व्य कोह रूव-सोहाए अहियं पयासमाणो सुणिवरो चिट्टह्'। कुमारेण भणियं 'अरे, को एस २७ सुणीवरो, किं ताव ताबसो, आउ तिदंडी, आड अण्णो को वि'। तेहिं भणियं 'देव, ण-याणामो तावसं वा अण्णे वा ।

कोय-कव-उत्तिमंगो सिव-वसणो विष्क्रएण हत्यिमा। उवसंत-दंसणीको दीह-मुको वन्महो चेय ॥'
30 कुमारेण चिंतियं। 'कहो कत्य भगवं साहू, ता चिरस्स कत्ताणयं बहु-पाव-पंक-कर्लकियं जिन्महोकरेमि भगवमो ३० दंसणेण' ति भणभाणो कवसुद्विको सम्म कुवक्रयमालाए। भणियं च जेण 'कादेसह मह तं मुजिवरं'। संवत्तो तं पप्सं। दिद्वो य मुजिवरं । चिंतियं च जेण। 'कहो मुजिजो कवं, कहो लायको, कहो सुंदरत्तर्ण, कहो दित्ती, कहो सोम्मया। ता ३३ सम्बहा ण होष्ट् एस माणूसो। को वि दिन्नो केम वि कारणेण मुजि-वेसं काळणं संठिको' ति चिंतयंतेण जिरिक्तयं जाव जिमिसंति ३३

24

27

30

83

े व्यवणाई, फुसंति पाया महियकं । तथी वितिषं 'व होह देवी, विद्वदंति दिन्य-कपकाणाई । ता सुम्यतं विकाहरी होहिइ ति । एसी य जहा महिणय-क्रय-सिस-कोको खज वि मिक्काण-देहो क्रयक्रयोगह तहा करकेमि व यस माहसंवको, संपर्य । एस पश्चहको, वेसो वा विरहको । ता कि वंदामि । महवा सुद्ध वंदावीयं भगवंताणं साहूणं दिष्ट-मेत्तं चेव लिंगं ति । जो व होउ सो होउ ति साहु कि ववसप्यिकण कुमारेण कुमारेण कुमारेण व ति-पदाहिणं मिक्स-सर-विजमिउत्तिमंगोई दोहि वि वंदिको साहू । भणियं च सुक्षिणा 'भगवको, कि तो तुमे प्रथ रण्युदेसे, कत्य वा तुक्से इदायका, कि वा कारणे इमाप स्व-संप्रवाण जिन्नक्यों ति । व

§ २९१) तेण भणियं 'ज्ञष्ट् सम्बं साहेषण्यं वा णिसुणेसु बीसत्थो होऊणं ति ।
भारय पुढाई-पयासो देसो देसाण काव-देसो ति । जेवल्ब-देसभासा मणोहरा अल्ब रेहंति ॥
तिमा य पुरी पुराणा जामेण व बारवाडरी रम्मा । तत्थ व राषा सीहो अल्ब महा-दरिय-सीहो व्य ॥
तस्स सुभो हं पयडो भाणू नामेण पडमचो चेय । बाह्वहहो व पिडणो बियरामि पुरिं विगय-संको ॥
समं च वित्तयम्मे वसणं जायं । अबि य ।

12 रेहा-राणय-सावेहिँ संजुरं बण्ण-विरयणा-सारं। जाणामि विकायमं णीरेंद दहुं पि जाणामि ॥

एवं च परिस्मामाणो भण्णामिम दियहे संपत्तो बाहिरुआणं। तत्व व वियरमाणस्य आगओ एको उवज्ञाओ।

तेण भणियं। 'कुमार, मए चित्तवको लिहिबो, तं ता पेच्छह कि सुंदरो कि वा व व' ति भणिए, मए भणियं 'दंसीह मे

16 चित्तवम्मं जेण जाणामि सुंदरं ण व' ति। दंसिको व तेण पढो। विद्वं च मए तं पुहरूँए लिख के तत्थ ण लिहिबं। वं च 15

तत्थ णत्थि तं णिख पुहरूँए वि। तं च दहुण दिव्य-लिहियमं पिव भइसंकुलं सम्ब-बुत्तंत-पच्चव्यीकरणं पुव्छियं मए
विनिहएण 'भो मो, कि एस्थ पडे तए लिहियं इमं'। तेण भणियं 'कुमार, णधु संतार-चक्कं'। मए भणियं 'कि अणुहरह्

18 संतारो चक्कस्य'। तेण भणियं 'कुमार, पेच्छस्य।

मणुवत्तरा-पाहिल्लं जीवाणं अरण-दुक्ल-जेमिलं । संसार-पाय-वकं भामिकह कम्म-पवजेण ॥'

्रि २ २ ) तजो मए अणियं 'विसेमओ साहिज्य जं तत्व लिहियं' । तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ । 1 एसी जारय-छोगो एसी उण होइ मणुय-छोजो त्ति । एसी उ देव-छोओ एयं तं होइ तेलोक्सं ॥ दंडरगेणं पदंसिर्ज पयत्तो ।

जो होइ अधिय-पावो सो इह णरगम्मि पावण दुक्सं। जो वि व बहु-पुण्ण-कनो सो सग्गे पावह सुहाई ॥

जो किंचि-पुण्ण-कलिओ बहु-पावो सो वि होइ तिरियंगो। जो बहु-पुण्णो पावं च बोवचं होइ मणुमो सो ॥

एयासुं च गईसुं कुमार सम्बासु केवलं दुक्सं। जं पेच्छ सम्बन्धो बिच दीसंते दुक्सिया जीवा ॥

जं एस एरय रामा बहु-कोव-परिगाहीहें संपुण्णो। बहुयं बंधइ पावं योवं पि ण पावण पुण्णं ॥

जीवाण करेइ वहं अलियं संतेइ गेण्डण सम्बं। णिचं मयणासत्तो वष्वह मरिजण गरयिमा ॥

आहेडवं उवगमो एसो सो णरवई इमं पेच्छ। जीव-वध-दिण्ण-चित्तो धावइ तुरयिमा आरूदो ॥

तुरमो वि एस वरमो णिइय-कस-घाय-वेविर-सगरो । धावइ परयत्तो खिय कह व सुई होउ एयसस ॥

पुरजो वि एस जीवो मारिजामि त्ति वेविर-सरीरो । शिय-जीविय-दुक्ख-भनो धावह सरणं विमगंतो ॥ पुरजो वि एस वरजो हरूबोलिजङ् लगेण सब्बेण । श य जाणंति वराया अप्पा पावेण वेडविजो ॥ एसो बि को बि पुरिसो गहिबो चोरेहिँ शिहय-मशेहिं । सरणं अविद्माणो दीणं विक्रोसह बराजो ॥ पुरु करेंति एपं किर अम्ह होइ कह वि इमं अत्यं । तेण य पाणं अह मोयणं च जण्णं सुहं होही ॥

<sup>1 &</sup>gt; P णयाणाई. P adds मि क्षां er महियलं, J adds अहो before ण होइ, F होति for होइ, J adds ति before देवो, F विद्वारा र्वा विह्वति, P सक्वं for सुन्वतं, J ता सुन्वति विज्ञाहरे होइति । P होहित्त सोय 2 > P अहिणवयसीम, J विज्ञावि रा अज्ञावि, P अतिलाण, JP उवलकस्वीयित, J आदिसंजतो 3 > P विर्देशो, P दिट्ठिमेत्ते 4 > P तियाहिणं, J विण्डतिसंगिंह, P दोहिं ति . В ) J विवृद्धों कि उवविद्धों कि उवविद्धों कि उवविद्धों कि उवविद्धों कि उवविद्धों कि उवविद्धों कि अप पुरतियासों, J om. देनो, P repeats देसो, J वेसभामा for देसभासा, P मणाहार, P रेवं ॥ तिम्म पुरी पोराणा 9 > P om. य क्षां er णामेण, P रायायी अति 10 > P विज्ञश्रामि 11 > P व चित्रयंत्रस्य वसणं 12 > P रहाणाययावित्तसंजुर्ण 13 > P अर्णमे 14 > J वेच्छ for वेच्छत्, J किन्ता for किंता, P भणिसांए for भणिए 15 > P repeats केण, P जं for तं, P ण for णास्य, P ण for ण . 16 > J तण्णात्मि पुत्रई वि, P शिहर्य, J अतिसंकुलं, P स्वांतं, J adds च before मए. 17 > J विभिएण, P om. पहे, P पित्रेलियं पुत्रई वि, P शिहर्य, J अतिसंकुलं, P सुनंतं, J adds च before मए. 17 > J विभएण, P om. पहे, P पित्रेलियं पुत्रई वि, P शिहर्य, J अतिसंकुलं, P त्रांतं, J adds च before मए. 17 > J विभएण, P om. पहे, P पित्रेलियं पार लिहिंयं, P ते for तेण, P कुमारे, P om. कि 18 > J संसारचह्नस्य 19 > J जीवारं, P बीस for पाय, P भामिक्चरं कंम 20 > P एरथ for तत्थ 21 > P एसो रचलों तो, J योअर्थ 25 > P एयस चलातीसं, P विव 26 > P समत्ती for संपृण्णो, P बहुनं वंधर 27 > P adds कण before करेड, F मतिहिं, P क्वं । णोययणसन्ती 28 > P तत्वती हम पेच्छं ।, P वह for वध, P धावित 29 > P धाड परावत्ती, P दोड एयरसः 30 > J -भयो 31 > P पुरओ for वर्ओ, P तुट्टेण for सब्वेण 32 > P दीर्ण वक्कोसरः 33 > P एते करेति एनं किर अम्ह होहिंति सं सिंथ, J अम्ह होहिंहि ।, J Inter. इसं के कह वि, J पणं यह for पणं अहः

|    | ा ज व जितवित मृदा इह जम्म चय दुसर दुस्स । फाल्क्यक्यक प्रचार करण कर कर कर कार कार कार कार कार कार कार का                                                                      |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | परलोए पुण दुनसं जरब-गयार्ण महाफर्ड होहू । एवं अवाजमाणा कुमार चौरा इसे <b>किहिया ॥</b>                                                                                         |     |
|    | २ ८ - रे <del>- रे न्या</del> के के विकास कि                                                                                              |     |
|    | ्राप्त करियानाची एवं प्रश्न प्रतिवर्ध ए। संदेही । अह संचाह कहें जि परिग्गाह एप ता जिल्ह्या होड़ अ                                                                             |     |
|    | एको महिमानांनो हमेर्डि घेनण मारिओ वर्षो । मा को वि इमें पेच्छ खिला नगडरिम पानेहि ॥                                                                                            |     |
|    | ि २०२ रे पा ने इतिहासना लिहिया में भंगलेण वाहेंता । भरहाण हो हिंह सुर्ह मुखा दुनसं भ कम्प्रेंति ॥                                                                             |     |
|    | एए वि एत्थ जुत्ता परयत्ता कट्टिजण मध्यासु । खंद्यारोधिय-जूया गलप-भिवद्धा बलीवद्दा ॥                                                                                           |     |
|    | हिहरोगलंत देहा तोत्तव-पहरेहिं दुक्ल-संतत्ता । पुन्व-कय-कम्म-पायव-फलाइँ विरसाईँ अंजीति ॥                                                                                       |     |
|    |                                                                                                                                                                               |     |
|    | 9 एसा वि एत्य घरणी फालिजङ् जंगलेण तिकलण । पुष्य-क्य चित्र वयह बधेह हाळना वि ाणय-पुक्स ॥<br>पुहहूं जल च वाडं वणस्सहं बहु-विहे य तस-जीवे । दलयंतो मूह-मणो बंधे पायं अर्णतं पि ॥ | ·   |
|    | पुरहं जल च बाउ वणस्सहं बहु-।वह य तस-जाव । एकवता मूर्ण-गाम प्याप सार अस्ति।<br>एसो बि मए लिहिओ पर-कम्मयरो कुर्दुंबिओ मूढो । पुत्त-कलत्ताण कए पार्वेतो गरुय-दुक्खाई ॥           |     |
|    |                                                                                                                                                                               | 12  |
| 72 | ४ इत्या जामहामा पुराक्षय-फालयामा मुमान्सालामा । चमक्द् बहुआह गल्ड महाराजकार म                                                                                                 | 4.4 |
|    | जह होह बहुं भग्णे जीवेज कुढुंबयं पियं मजरं। ण य चिंतेह मतण्णे कत्य कुढुंबं कहिं महयं॥                                                                                         |     |
|    | एसो सो बिय किहिओ जर-वियणा-दुक्स-सोय-संतत्तो । डाहेण डज्झमाणो उञ्चतंतो इसो सयणे ॥                                                                                              |     |
| 15 | एपं पि तं कुडुंबं दीणं बिमणं च पास-पडिवार्से । किं तुह बाहद्द साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं ॥                                                                               | 15  |
|    | जं कि पि तस्स दुक्लं का सत्ती तत्तियं च अवणेउं। एकेणं चिय रह्यं एको विय भुंजए तह्या॥                                                                                          |     |
|    | मह मंत-तंत-मोसह-जोए एसो वि को वि सो देह । कसो से तस्स सम जाव ण अुत्तं तथं पावं ॥                                                                                              |     |
| 18 | § २९४) एयो सो चेय मन्नो चल-चक्कुब्वेस्तरं करेऊण। मरणंत-वेयणाए कि च कर्य हो कुढुंबेण॥                                                                                          | I.H |
|    | मह तस्स एम जीवो पुण्णं पार्व च णवर चेत्रूण । कम्माणुमाव-जिलयं नत्यं तिरियं च महीजो ॥                                                                                          |     |
|    | पुसा वि तयह वहचा हा मह पुएण आसि सोक्सं ति । तं किं पि सुरव-कर्ज संपह तं कत्य पावेसो ॥                                                                                         |     |
| 2) | भण्णं च एस दासी मध्यं चिय मञ्जा किं पि जं कर्जा। निष्यंतं कर्यं तो हा संपर्ह को न दुत्तंतो ॥                                                                                  | 21  |
|    | को मह दाहिइ वर्ल को वा अमर्ण ति को व कजाई। एवं चिय चित्रेंती एसा लिहिया रुवंनी मे ॥                                                                                           |     |
|    | पुण बि हु मित्ताई रुयंति भरिजन दान-मानाई। संपद्द तं नो होहिइ इय रुवमानाई लिहियांई॥                                                                                            |     |
| 24 | पुनो सो बिय घेतुं लंधे काऊण केहिँ मि परिहिं। णिजंतो सव-संयण अन्हे लिहिश्रो विगय-जीवो॥                                                                                         | 24  |
|    | एसी अक्टरंती बेंधुयणी पिट्टभी य रूपमाणी। तण-कट्ट-अग्गि-हत्थी धाहाधाई करेमाणी॥                                                                                                 |     |
|    | हा बेचु जाह सामिय बहुह जिय-जाह पविसमो कीस । कत्थ गन्नो तं जिइय सरज-बिहू जे वि मोल्जा।                                                                                         |     |
| 27 | एए ते बिय छिद्दिया विरएंता बंधवा चितिं एत्य । एसो पक्सिक्तो बिय कुमार भग्गी बि से दिण्णा ॥                                                                                    | 27  |
|    | एयस्य पेच्छ णवरं चिवाए मज्ज्ञस्मि किंचि जङ्ग माथि । जं तुक्सोहिं विदर्श तं सस्वं चिट्टह् घरस्मि ॥                                                                             |     |
|    | सर-प्रवणुद्भुय-दीविय-जलंत-जालोलि-संकुले एत्थ । एकं चिव से वासं भण भण्णं कत्थ दीसेज ॥                                                                                          |     |
| 30 | अणुद्विष सुरय-तोक्सोहिं लालिया बढ-णेह-मध्भावा । रोवह दृहया पासे बज्रह एक्सलो जलणे ॥                                                                                           | 80  |
|    | जेण य मणोरहेहिं जाओ संबहिओ य बहुएहिं। एमी सी से जणको रूपमाणी चिहुए पासे ॥                                                                                                     |     |
|    | भइ पुत्त-वच्छका सा पुता माया वि पृत्य में लिहिया। दृदुण बज्जममाणं पुत्ते अह उत्तराया मोहं ॥                                                                                   |     |
| 33 | जेहिँ समं अगुदियहं पीयं पीयं च जेह-अतेहिं। यह एको बिय वबाह पूप् ते जंति घर-हुत्तं॥                                                                                            | 33  |
|    |                                                                                                                                                                               |     |

| 1  | बहु-जसमंजस-बरुणा-सएहिँ वं शक्तियं कह वि अत्वं । तेम पर्य पि म दिग्यं गेहे विष संठियं सम्बं ॥ | 1    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | जा भासि सुट दहवा पुत्ता प्या व दियव-बहादिया। हा वायति मणेती पूता बह वसह वरम्मि ध             |      |
| 8  | एए वि पुणो किहिया कट्टं भामेट बत्तणो सीसं । सुद्धं तुह कट्टं विव अपस्किमो होसु बन्हाणं ॥     | 3    |
| •  | एयं ते भणमाणा तरूप् गंतूण देंति से वारिं। एसं कित होहिङ् से करबुट्टी करव जेरयं जीए ॥         |      |
|    | पुष् वि देंति गंतूण सस्य पुण्णेहिँ बम्हण-कुळाणं । किर तस्य होड् एवं पुतो कोबस्य कुठमत्यो ॥   |      |
| 6  | § २९५ ) एवं कुमार लिहियं नर्ण च मए हमं इहं रहवं । पेक्कसु कुणसु पसार्थ किहं कि सोहण होह ॥    | 6    |
|    | एसो को दि जुवाणो एवाएँ समं जुवाण-विख्वाए । वियसंत-पंकय-मुहो लिहिमो किं-किं पि जंपंतो ॥       |      |
|    | ळजोणमंत-बबणा पार्वगुद्धव-स्टिहेंत-महिवद्वा । दहएण किं पि मणिया हसमाणी विखिहिया एत्य ॥        |      |
| 9  | एमो को दि खुवाणो फंस्सव-रस-वसेण हीरंतो । बार्लिगंतो लिहिबो दह्यं असए व्य णिन्सवियं ॥         | 9    |
|    | ण य जाणए वराजो एसा मछ-रुहिर-मुत्त-बीमच्छा । असुई-कलिमल-णिलमा को एयं छिवह हरथेहिं ॥           |      |
|    | असुई इमं सरीरं विबुद्देहिं व जिंदियं महापावं । तह वि कुणंति जुवाना विसमो कम्माण परिणामो ॥    |      |
| 12 | एयं पि सप् लिहियं सुरयं बहु-करण-भंग-रमणिजं । जं च रमंति जुवाणा सारं सोक्सं ति मण्णेता ॥      | 12   |
|    | एए कुमार मुढा अवरोप्परमं ण चेय जाणंति । एयं मळजयमां मप्पाण-विदंबणा-सारं ॥                    |      |
|    | जससङ् ससङ् वेवङ् णवणे मउलेङ् दीणयं कण्ड् । दीह्-सिय-सह-विद्धा कुण्ड् मरंति व्व सुरयम्मि ॥    |      |
| 15 | जं जं से गुज्जस्वरं रिक्सजार् मयळ-छोय-दिद्वीको । विषिगृहिज्जह सुहरं दिद्वीमा ससजासो होह ॥    | 15   |
|    | मल-रुहिर-मुत्तवाहोसयाज्यया अधुइ-वाहिणी पावा । जो तं पि रमह मूढो णमो णमो ससँस पुरिसस्स ॥      |      |
|    | सुरयं ण सुंदरं चित्र अंते काऊण लजाए जेण । असुई पिव मसिऊणं तेण ण कर्जा इसेणं पि ॥             |      |
| 18 | एयं पि मए लिहियं कीय वि महिलाए मंगल-सएहिं। कीरइ से फल-उवणं विजर-तूरोह-सद्देणं॥               | 18   |
|    | ण य जाणंति वराया जं ता अस्हेहिँ किं पि प्यंते। कुच्छिय-कम्मं रह्यं तं पयढं होह कोयिन्स ॥     |      |
|    | § २९६ ) एसी वि जणी रूहिओ ण <b>चं</b> नी रहस-तोस-भरिय-मणी। ण य जाणए वराओ असाण-विश्वेबण एयं ॥  |      |
| 21 | पुनो पुण गार्यतो स्निहिमो णिव्वोक्षिएण वयणेणं । ण व जाणपु वरामो एयं परुविज्ञवु सन्त्रं ॥     | 21   |
|    | एसो वि सहह पुरिसो हा हा पयबाए दंत-पंतीए। जं पि इसंतो बंधइ तं रोवंतो ज वेएइ ॥                 |      |
|    | एसो वि रुयह पुरिसो असु-पवाहेण मडिलयच्छीमो । अण्णं बंधह पार्व अण्णं वेपह पुग्व-कर्य ॥         |      |
| 24 | एसो वि भाइ पुरिसो तुरियं कर्ण ति कि पि चिंततो । ण य जाणए बराओ सणू तुरियं समिह्नयह ॥          | 24   |
|    | प्तो मए सुर्यतो लिहिओ गह णिबलेहिँ अंगेहिँ। किं सुवसि रे भक्रजिर मधू ते जीवियं हरह ॥          |      |
|    | एसो वि मए लिहिओ महो अप्फोर्डण करेमाणो । सारीर-बलुम्मत्तो इंदिय-क्रियएहिँ वह णिहुओ ॥          |      |
| 27 | पुसो वि रूपमंतो अच्छद्द अत्ताणयं णियच्छंतो । ण य चिंतेद्र अडण्णो खणेण रूवं विसंवपद्द ॥       | 27   |
|    | ष्तो वि धणुरमत्तो कंठय-कदण्हें भूसिय-सरीरो । ण य विगणेह भयाणो कत्य घणे कत्य वा भम्हे ॥       |      |
|    | एसो कुछ-मय-मत्तो अच्छाइ माणेण थर्खा पुरिसो । ण व । चिंतेइ वराजो काजो वि इमो हवइ जीवो ॥       |      |
| 30 | एसो वि मण् किहिओ कोहुम्मत्तो अहं किर कहामि । ण य चितेह मउण्णो कम्म-वसा होह एवं पि ॥          | 80   |
|    | एसो पंडियवाई लिहिन्नो वनसाण-पोरवय-करमो । जाणंतो वि ण-बाणह कि णाणं सील-परिहीणं ॥              |      |
|    | एसो तव-मय-मत्तो अच्छाइ उद्धेण बाहु-इंडेण । काऊण इणह् मूडो गव्बेण तवं ण संदेहो ॥              |      |
| 38 | एसो वि कोइ पुरिसो कन्निम-कोडंड-मासुरो लिहिओ। मार्रेतो जीवाई अगर्णेतो णरय-विवणाओ।।            | 83   |
|    | 1 h part ( ) P के for का अपना for एका P कीन for किया P का जावी आहे.                          | ति म |

<sup>1 &</sup>gt; P बहुण for बहुणा. 2 > P के for जा, उपता for पुत्ता, P जीव for हिथ्य, P वा वाअित अर्णता एए ते जंडित ए हुत्तं for the 2nd line. 3 > P एते, P कर्ड मोमेड अपणो, उ आमेड अत्तर्णासेसी, P तह for तुह, उ तिय for विय. 4 > उ एवं, P ययं चि अणमाणो, P वारि । एतं किर होहिन से कलुट्टो, P लेरय. 5 > P एते, उ म्हेण for वम्हण, उ किरस्यस होईं अपसे P होति एतं एसो, उ उसमच्छो for छउमत्थो. 6 > J inter. इमं के साए, J जा. इहं, P रहया । 7 > J जुआणो, P एताए, J जुआण, P मुहो for मुहो. 8 > J लजणमंतवयणो पायंगुट्टायिलिहितमहि-, P किम्मि for कि पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुआणो. 10 > P जाणाए, J वियमच्छा ।, P अमुई-किलमल. 11 > P वि for य. 12 > P एतंमि for एयं पि, P करणिमंगस्सणिकां, J जुआणा, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अवरोष्ट्रारं. 14 > J मजकेड दीणाई, P अणह for कणह. 15 > J अस्तव्यसो for समजहाँ • 16 > J सुहर for असुह, P तंमि for तं पि. 17 > J सुंदर विया, P हमेणिमेम ॥. 18 > P एयंमि मण, J उमणं P टुवणं. 19 > J ते for ता, P कं त कम्हे कतं ति एयं ते. 20 > P रीस for रहस. 21 > J जिल्बोलियण, P जाणह, P एतं. 22 > P वि सहह, J रोअंतो. 23 > JP वेतेह. 24 > P किम्मि for कि पि, J चितंतो, J जाणई. 25 > P अह निव्वलहि, J ए for ते, P वरह for हरह. 26 > P इहियबसपहि अह निविजो: 27 > J वि स्वयमो, P जिल्बेतो, P ण इ चितेह, P स्वणणा. 28 > J तु for वि, P कण्य for कंठय, P चितेह for बिगणेह, J अवणजो रिज अवाणो, P वर्ण for घणं. 29 > P सहु for यहांनो, P जाणह, P सीण for सरमो। P वि ण जाणह, P सीण for सील. 32 > P बाहुरंहेण, P इ for हणह, P तव ण. 33 > JP को वि for कोई (emended), P कोवंड, P मारतो, P अगणतो, J वियणाई॥.

| 1  | एसो वि पहरह क्षिय कड्रिय-करवाल-मीसणो पुरिसो । ण व चितह बडण्णो खणण कि म समावत्त ॥                    | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | जह कह वि भहं णिहुओ करजं तं करय पाविवं होह । अह कह वि एस णिहुओ संबद्धो मन्हा पावेण ॥                 |    |
| 3  | एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए । पुन्त-कयं वेयंता भण्णं च णवं णिवंधंता ॥                  | 8  |
|    | पुसा वि का वि महिला वियणा-वस-मउलमाण-वयणिला । पसवह के पि विवायं सारिष्क्रमिणं मए लिहियं ॥            |    |
|    | जो पसवह हह बाको सो संदेहिमा वहुए वरमो । संकोडियंगमंगो जीवेळ मरेज वा शूणं ॥                          |    |
| 6  | पुसा वि एत्य महिला दोहाइञ्चंत-गुज्म-विश्रणाए । सर-विरसाइ रसंती पीलिज्जह सरस-पोत्ति व्य ॥            | 6  |
| •  | पुसा वि पृथ्य छिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाएँ मयं बालं मबाईँ अह दो वि अवराई ॥          |    |
|    | § २९७ ) ए.तो परिणिजंतो लिहिको अह पेच्छ कुमर वेदीए । तूर-स्व-मंगलेहिं ण <b>बिर-महिला</b> विलासेहिं ॥ |    |
| 9  | ण य जाणप् नराश्रो संसारो एस दुक्ल-सब-पउरो । इत्थेहिँ मए गहिन्नो महाए महिन्न ति काडण ॥               | 9  |
|    | णश्चंति ते वि तुट्टा किर परिणीयं ति मृदया पुरिसा । ण य रोयंति अवण्णा दुक्स समुद्दे इमो खूढो ॥       | _  |
|    | एसो वि सप लिहिको कुमार उत्ताप-सायको बालो । काउं ति परं भणिरो कर्णा वरको ण-याणाइ ॥                   |    |
| 12 | प्भो सो धि अपुण्णो कीलर भह कीलजेहिँ बालो सि । असुई पि असइ मूखो ज य जाणह कं पि असाणं ॥               | 12 |
|    | एवं सो विय कुमरो कुकुड-सुब-सारियाय-मेसेहिं। दुझलियो बह वियरह वहं ति गव्वं समुख्वहिरो ॥              |    |
|    | पुसी पुणो वि तरुणो रमइ जिह्निकाए कष्ण-जुबईहिं। कामस्येसु पयश्वह मुद्दो धन्मं ण-याणाइ ॥              |    |
| 15 | एसी सी चेय दुणी मज्जारी बाल-सत्थ-परियरिको । मणुनिद्-पछिय-सीक्षी छन्गइ ण तहा वि धनमन्मि ॥            | 16 |
|    | पुसी सो चेय थेरी लिहिस्रो मह वियलमाण-वलि-विल्जो। बालेहिँ वि परिभूगो उन्वियणिजो य तरुणीहिँ॥          |    |
|    | एसी वि अमह मिक्सं दींशी मह णियय-करम-दोसेण। एष्टिं ण कुणइ धर्म्म पुणी वि मह होहिइ दरिही ॥            |    |
| 18 | एसी वि को वि लिहिमो रोरो थेरो य सस्थर-णिवण्णो । चीवर-कंघोस्थइमो पुग्व-कयं चेय वेयंतो ॥              | 18 |
|    | एयो वि को वि भोगी कय-पुण्यो अच्छए सुह-णियण्यो । अण्यो करेंति आणं पुरव-अउण्याण दोसेहिं ॥             |    |
|    | § २९८) एसी वि को वि लिहिमो राया जंपाण-पवहणारूहो । पुरिसेहिं चित्र बुज्हाइ जम्मंतर-पाब-वहएहिं ॥      |    |
| 21 | पुए वि मणु किहिया संगामे पहरगेहिँ जुन्हांता । ण य आणंति वराया अवस्स णस्यं इमेणं ति ॥                | 21 |
|    | प्सो वि पुदद्-णाहो अच्छाइ सीदानणे सुद्द-णिसण्णो । णीसंसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥             |    |
|    | एयस्स पंच कवला ते विय वालाई दोण्णि काई चि । एक चिय से महिला बसरालं वहुए पावं ॥                      |    |
| 24 | ए.यो वि को वि पुरिसो छोइ-महगाइ-परिगाहायछो । पइसइ मीमं उबहिं जीवं चिव अत्तजो मोतुं ॥                 | 24 |
|    | एसो वि को वि पुरिसो जीविय-हेन्सम मरण-भय-रहिको । कुणइ पर-दम्ब-हरणं म व जागह बहुयरं मरणं ॥            |    |
|    | एसो वि एत्थ लिहिको महद्दे मीम-काल-बीमच्छो । पुरिसो बिय गेण्हंतो जालेणं मच्छ-संघाएँ ॥                |    |
| 27 | ण य जाणणु अउण्णो एयं काऊण कत्य गंतन्वं । किं थोवं किं बहुयं किं वप्प-हिवं पर-हिवं वा ॥              | 27 |
|    | एए वि एष्य विणया सम्रं अलियं व जंपिडं अन्यं । विडवेंति मूद-मणसा परिणामं णेय चिंतेति ॥               |    |
|    | एए वि के वि पुरिसा वेरगा-परा घराई मोचूण । साहेंति मोक्स-मर्गा कह वि विसुद्धेण जोएणं ॥               |    |
| 30 | एयं कुमार लिहियं मणुयाणं विद्य-ठाणयं रम्मं । संसेवेणं चिय से वित्यरक्षो को व साहेजा ॥               | 80 |
|    | § २९९ ) एयं पि पेच्छ पत्थिव तिरिय-समूहस्स जं मण् लिहियं । सोहणमसोहणं वा दिख्वह दिट्टी पसाएण ॥       |    |
|    | तं चिय सुव्यसि णिउणो तं चित्त-कलासु सुद्धु जिम्माओ । तेणेत्य देसु दिद्धिं खणंतरं ताव वर-पुरिम ॥     |    |
| 83 | सीहेण हम्मह गन्नो गएन सीहो ति पेच्छ णरणाह । एस व मन्नो सहंदेण मारिनो रण्ण-मज्झिम्स ॥                | 33 |

<sup>1 &</sup>gt; Р अजणो खणेण किसे. 2 > Р णिहिशो, Jom. कहथ, Р सल्बद्धा मन्द्रा सावेण ॥. 3 > Р एते, Р सजण्या for मारिया, J वेतेंता for वेयंता, Р अण्णं च णयं निवर्द्धता. 4 > Р मजकमालण, Р पसवह कि पि 5 ) उ वहुए, उ वराओ म परमो, Р अंगसेगो. 6 > उ मुन्द for गुन्द्ध, Р पीहिलिक्जह, उ पोत्ती त्व. 7 > JP inter. एस्थ के वि, Р को for का, Р मएयं for मर्य. 8 > उ कुमार वेईए Р कुरवेदीए. 9 > Р णड जाणहए वराओ, उ संसारित for संसारो, Р हत्येण मए, Р от. महाए. 10 > Р रोवंति अजण्या. 11 > Р उत्ताणसोयगो, Р आउत्ति, Р मणिओ रो, उ अण्या Р अणं. 12 > उ सीदि for रो पि, Р एसो सोयब्वे पुणो मीलह, Р अमुहम्मि अमुह ढोणय, Р कि पि. 13 > Р एसो for एवं. 14 > Р कंज-जुवतीए । 15 > Р सो वेय. 16 > Р герсать अह, Г वलओ, उ परिह्नो, Р पिन्युओ विवयणिको. 17 > Р इयर for णिवय, उ दोसेहि, Р अ कि जह. 18 > Р ज्ञांता, Р प्रति विवयणिको. 20 > Р विय, उ इन्यह for जुज्यह, Р पावपवाहिष्ट. 21 > Р एते, Р जुझंता, Р ण य ज्ञाणीत, Р हमेहि ति 22 > Р सामजो मन्नो माणेण परवत्तो ॥ 23 > Р काई वि, Р एक विय, Р असदालं. 24 > Р पयस्तद मीमभोअहि जीवं. 25 > उ हेत्य म हेक्कण, Р मीनो for रहिओ. 27 > Р अजणो, उ योजं. 28 > Р एते, Р विणया, उ मणसो. 29 > Р एते, उ सावैति म साहित, म नोगेणं. 30 > Р सो for से, उ को व्य साहिजा।. 31 > Р एवं वि पर्य पि, म लिहिंग, Р नएति सीहो, Р герсать एस.

| i          | वन्वेण एस वसहो मारिकाइ विरसमं विरसमाणो । एसो उज मिण्जो विव बन्बो सिंगेण वसश्रस्स ॥               | 1       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | एए वि मए लिहिया महिसा भवरोप्यरेण जुजांता । रागहोस-वसहा सारंगा जुजामाणा य ॥                       |         |
| 8          | इसा-बसेण एए अवरोप्पर-पसर-वेर-वेखविका । जुआंति पेच्छ पसवो अञ्जाल-महातमे छुटा ॥                    | 8       |
|            | भाहारट्टा पेच्छसु इमिणा सरपेण गिलियको सच्यो । मच्छेण पेच्छ मच्छो गिलिको समरो व सबरेण ॥           |         |
|            | विहएण हमो विहमो इसा-भाहार-कारणा कोह । सिहिणा व मसिजेवो सुयंगमेशो मए लिहिनो ॥                     |         |
| 8          | एयं च पेच्छ सुंदर चित्तं चित्तिम्म चिंतिमं चित्तं । मचु-परंपर-माळी जीवाण कमेण णिम्मविया ॥        | 6       |
|            | एया मए वि छिहिया वणस्मि सर-आरपुण मसमाणी । खुवा तंतु-निबद्धा गहिया युवापुँ खुवापु ॥               |         |
|            | एतो वि य कोलियको अममाबीए छुहा-किलंतीए । घरहारियाएँ गहिको पावो पावाए पावेल ॥                      |         |
| 9          | घरहारिया वि एसा कह वि अमेतीए तुरिय-गमणाए । सामाए हमा गहिया शुक्कह की पुष्य-कम्मस्स ॥             | 9       |
|            | एसा वि पेच्छ सामा सहसा पढिजण गणण-मगगाओ । ओवायएण गहिया पेच्छस णरणाह कम्मस्स ॥                     |         |
|            | भोवायको वि एसो णिवडिय-मेत्रेण जाव उट्टेइ। ता रण्ण-विरालेणं गहिओ छिहिओ हमो पेष्छ ॥                |         |
| 12         | एसो वि पेच्छ पावो रण्ण-विरालो बला णियडिएन । कोलेनं गहिन्नो किय सुतिक्त-दाढा-करालेनं ॥            | 12      |
|            | कोलो वि तक्खणं चिच नाहारट्टा इमेन पावेन । हम्मइ य वित्तएनं पेच्छसु चित्ते वि चित्तेनं ॥          |         |
|            | अह एनो वि हु दीवी दाढा-वियराख-मीम-वयणेण । छिहिको हि लक्षिजंतो खर-णहरा-वज-घाएहिं॥                 |         |
| 15         | प्सो वि तक्खणं चिप पेष्डसु वन्द्रो इमेण सीहेण । कालिबंतो लिहिम्रो कर-करवत्तेण तिक्लेण ॥          | 15      |
|            | एसो वि पेष्छ सीहो जाव ण मारेह दारुगं बग्धं । ता गहिश्रो भीमेणं सरहेण पहाविणाः पेष्छ ॥            |         |
|            | इय अवरोप्पर-मत्ता सत्ता पाविभा णवर दुक्खता । रायरोस-वसत्ता सनुस्मता भर्मति इहं ॥                 |         |
| 18         | \S ३०० ) एवं पि पेच्छ णरयं कुमार लिहियं मण् इह पडम्मि । बहु-प:व-पंक-गरुया इस सि णिवर्डति जस्य जि | या ॥ 18 |
|            | एए ते में लिहिया उववजंता कुडिच्छ-मज्ज्ञाम्म । बहु-पूच-वसामिस-गढिभणम्म बीभच्छ-मीसणए ॥             |         |
|            | एत्य य जाय चित्र से णिवडंता एत्थ मे पुणो लिहिया । णिवडंता वज-सिलायलम्मि उच मगा-सम्बंगा ॥         |         |
| 21         | क्षद्द एए परमाहम्मिय ति पार्वति पहरण-विहत्था । हण-लुंप-भिद-ब्रिंदह मारे-चूरेह जंपंता ॥           | 21      |
|            | एए ते तेहिँ युगो घेचूणं जलण-तत्त-तउयम्मि । खुब्भंति वीण-विषणा विरसा विरसं विरस्यमाणा ॥           |         |
|            | एए भिजंति पुणो दीहर-तिक्खासु वज्ज-सूळासु । जेहिँ पुरा जीयाणं बहुसी ढप्पाइयं दुक्सं ॥             |         |
| 24         | एए वि पुणो जीवा विरसं विरसंति गरूय-दुक्सत्ता । एवाण एष्थ तंबं मुहम्मि बह गालियं गर्लियं ॥        | 24      |
|            | एए पुण वेबर्गण भावता कह वि पाविया तीरं। डज्झंति तस्थ वि पुणो तड-ताविय-तंब-सीसेहिं॥               |         |
|            | एसा वि वहह् सरिया वेदरणी तत्त-जल्ल-तरंगिक्का । एत्थ य झंपाविषया ऋति विल्लीणा गया णासं ॥          |         |
| 27         | बह पुण संगहिय श्विय मीम-महाकसिण-देह-भंगिछा । एत्थ विभिजाति पुणो वणम्म बसि-ताल-सरिस्पेम ॥         | 27      |
|            | एए वि सए किहिया फाकिजाता बका य बिलिएहिं। करवत्त्वात-जता खुत्ता बहु-रुहिर-पंकस्मि ॥               |         |
|            | एए वि पुणो पेष्क्रमु अवरोप्पर-सिंव-वग्ध-रूवेण । जुज्जांति रोह-भावा संमरिको पुष्व-वेरि त्ति ॥     |         |
| 30         | एए वि पेच्छ जीवा णरए वियणाएँ मोध-मृह-मणा । विरसंति पुणो वीर्ण खर-विरसं भीसणं सहसा ॥              | 30      |
|            | पत्थ य कुमार पुप णरए बहु-दुक् <del>ष-छक्ख-छक्ख-मा । तेत्तीस-सागराई भमंति णिषं ण संदेहो ॥</del>   |         |
|            | § ३०१ ) एयं पि सप् लिहियं कुमार सम्मे सुओवएसेण । जत्य य जंति सडच्णा बहु-पुण्ण-फलं अणुहवंति ॥     |         |
| <b>3</b> 3 | ता पेच्छ ते वि णरवर संयणिजे दिव्य-वत्थ-परयरिए । ठववजंता जीवा मणि-कुंबल-हार-सच्छाया ॥             | \$3     |
|            | 1) म सिंदेण बसहस्सं. 2) म एते. म महिआ, अम बसहा (१). 3) उ एणा म एते for एए, म पोस पसरं for प      | सरवेर.  |

<sup>1 &</sup>gt; १ सिंहण बसहरसं. 2 > १ एते, १ महिआ, उर बसङ्घा (१). 3 > उ एणा र एते for एए, १ पोम पसरं for प्रस्तेर, ३ प्रस्तोः 4 > उ इमंनि for इनिणा, १ लिहिओ for गिलिओ. 5 > ए कारणे को वि ।, १ सुवंगमो एस में लिहिओ. 6 > १ सुविच for विचं after सुंदर, १ परंपरमाणीए, १ om. जीवाण कमेण etc. to सममाणीए. 7 > उ बता, उ बताए. 8 > उ घरहारिआए, १ repeats पावो 9 > १ समतीय तु तुरिक्गमणाए ।, १ मिलिया for गहिया. 10 > उ ओवातएण, १ ओवाएणं. 11 > उ१ ओवातओ, १ मेर्से ण. 13 > १ म for य, १ वितेषि वितेषं. 14 > १ विकाल, १ ०००. लिहिओ हि ख, उ ०००. हि, १ लिज्जंनो खरणहावक्जयाएति ॥ as the 2nd hne. 15 > १ पीलिज्जंनो, उ काकरवंतेण. 16 > १ महावणे for पहाविणा. 17 > १ भगरित सुना thrioe, उ दुक्लंना, १ रागहोस, १ सत्तुसचा, उ भवंति वर्ष. 18 > १ पहुं for बहु, १ उझह for झस. 19 > १ पते ते, उ उवविज्ञांता १ उववव्ज्ञंता, उ वस for वसामिस. 20 > उ उवदम्यसम्बद्धा ॥ 21 > १ अब पचे परमाहम्मिप ति, १ थावंति for पावंति, १ इण्डुपछिर्ह मारे तुरेह. 22 > १ एतेहिं पुणो धक्षण णार्या जलण, १ वयणा for विमणा. 23 > १ एते for एए, १ जीवाणं, १ उत्पादओ दुक्लं. 24 > १ अ for बहु, उ अह गलियं, १ ०००. गलियं. 25 > उ उप र 26 > उ य for वि, १ विपक्ति, १ नाम for तत्त, १ उद्धादित for हात्ति, १ पासे for णास. 27 > १ सेगलिय, १ महाकसण, १ वि छिज्जेति. 28 > १ एते वि, १ वहुमसहिर. 29 > १ एते वि गुणो, १ वमवेणा, उ स्वतेष, १ वर ति. 30 > १ एते, १ тереаль नियणाए, उ सुद्धणा, १ महाकसण, ३ वह वर्ष मि मए, उ एत्र विणा, उ सुद्धणा, १ महावर्ष, १ वर्ष मि मए, उ एत्र विज्ञात, १ स्वरा, उ वह वर्ष मि मर, उ एत्र विज्ञात, १ स्वरा, उ वह वर्ष मि मर, उ एत्र विज्ञात, १ स्वरा, उ वह वर्ष मि मर, उ एत्र विज्ञात, १ स्वरा, उ वह वर्ष मि मर, उ व्यव्यक्ति शि स्वरा, ३ वह वर्ष मि मर, उ व्यव्यक्ति ।

27

80

एए उण उववण्णा दिव्वालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति छल्छिय-देहा दिम्बा दिव्वीहेँ रूपेहिं ॥ 1 एसो देव-कुमारो रेहह देवी-सएहिँ परिवरिको । बारण्ण-मत्त-मार्वग-सच्छमो करिणि-जुहेहिँ ॥ एसो डण सुरणाहो अच्छह् अत्थाण-मञ्जलवारिम । बहु-देवीवण-देवीहेँ परिगक्षो माण-पडिवहो ॥ एसो पुण भारूडो उवरि एरावणस्य विष्यस्य । विज्ञान्नल-जालावलि-जाला-मालाहिँ विर्यातो ॥ पुसो वि को वि देवो लिहिको सुर-वेक्सणं पलोएंतो । णहोक्यार-सरहस-हाविर-भावाको देवीको ॥ एयाको पुण पेच्छस् मंथर-गमणाको पिहरू-जहणाको । तणु-मञ्ज्ञेण य थणयख-रेहिरंगीको छलियाको ॥ एया पुण विलयाओ गायंति सुई-सुहेण तुट्टाओ। अच्छह यंभिय-मणसो गीएण हमो वण-गओ व्य ॥ एयाण वि एत्थ पुणो कुमार दे पेच्छ विखिहिया एए । किन्वितिया गाम सुरा किंकर-सरिसा हमे बहमा ॥ एए परिवेर्यता दुक्सं वेदेंति णिय संदेहो । एसो एत्थ महत्या अम्हे उण किंकरा जाया ॥ एसो वि को वि देवो स्वर्ण णाउण असजो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलाण-मल्लो दुई पत्तो ॥ अण्णो वि एस जीवो विलवह कलुणं सुदीन-मण-जुत्तो । हा हा नहं नउण्णो संपर् परिहामि नसुहिमा ॥ एसी वि को वि देवी विलवंती बेय देवि-मज्ज्ञाओं । पवणेण पईवी इव असि ण णाओं कहिं पि गभी ॥ 15 एवं कुमार सभ्वं देवत्तणयं मए वि छिष्टिकण । एसो पुणो वि छिदिश्रो मोक्खो शर्वत-सुन-सोक्सो ॥ प्रथ ण जरा ण जम्मं ण बाहिणो जेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुह-ठाणं तं चेय सुद्दं पि रमणिजं ति ॥ 16 एवं कुमार, नेण साहिए तस्मि तारिसे संमार-चक्र-पढिन्म पचनचीकए चिनियं मए । 'बहो, कट्टो संसार-वासो, दगामो 15 मोद प्र-मग्गो, दुविखवा जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा कम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइवं सरीरं, दारुणो विसन्नोवभोनो, चवलं चित्तं, वामाई नक्लाई, पश्चक्ल-दीसंत-दुक्ल-महासागरोगाड-हियभो जीव-सत्थो कि । 18 अवि य । 18 मणुबाण णिक्ष सोक्सं तिरिबाण ण वा ण यावि देवाण । णरए पुण दुक्सं चिव सिद्धीए सुहं णविर एकं 🖫

मणुवाण णिक्ष सोक्सं तिरिवाण ण वा ण यावि देवाण। णरए पुण दुक्सं चिव सिन्हीए सुद्दं णविर एकं ॥' चिंतयंतेण भणियं मए। 'अद्दो तए लिहियं चित्तवढं, सम्बद्दा ण तुमं मणुओ, इमेण दिण्व-चित्तयम्म-पदण्ययारेण 21 कारणंतरं कि पि चिंतवंतो दिग्वो देवलोयाओ समागओ'ति। एवं भणंतेण दिद्दं मए तस्म एक-पण्से अण्णं चित्तयम्मं। 21 भणियं च मए 'अद्दो उवज्याय, एवं पुण इमाओ संसार-चक्काओ अद्रितं, ता हमं पि साहिज्जड मज्मं'ति।

🖇 ६०२ ) इमं 📽 सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्यामो । कुमार,

पूर्व पि मए लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-स्व-सविमायं। काणं पि रोणह चरियं भवंतरे आसि जं वतं ॥

एसा चंप ति पुरी लिहिया धण-रयण-कणय-सुममिद्धा। दीसंति जीय एए पासावा रयण-पीमिह्या॥

दीसह णायर-लोओ रयणालंकार-मूसिओ रम्मो। दीसह य विविध-मग्गो बहु-धण-संवाह-रमिण्जो॥

एस्य व तत्थ रावा महारहो णाम पणइ-दाण-परो। अच्छह तं पालेंतो लिहिओ से मंदिरो एस्य॥

एस्य व महामहप्पा धणवत्तो जाम बहु-धणो विधिओ। देवी व तस्स अज्ञा देवि व्व विकास-स्वेण॥

ताणं च रोण्ड पुत्ता तुवे वि जाया मणोरह-सपृहिं। ताणं चिय णामाई रोण्ड वि कुलिस-धणिसत्ता॥

ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविओ पिया सहसा। अत्यं तव्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं॥

पिछ्मीण-विहव-सारा परिवियलिख-सयस-लोय-वावारा। परिहीज-परियणा ते रोगाचं पाविया विध्या॥

पृक्का ताणं माया अवरो से ताण णात्थ वंधुयणो। अकय-विवाहा रोण्यि विकसण कह जोव्वणं पत्ता॥

अभिवा ते जणणीप पुत्त मण् बाल-आव-मुख्यरा। तुन्हे जीवाविषया दुविस्थ-कम्माई कांक्रण॥

1 > JP एते, P "लंकारमूबिलासहवेण। and further adds ताणं च दोण्ह पुत्ता ctc. to णिहणं। निशीसियसरीरा before सोहंति etc. as at ll. 29-31, p. 190, J दिन्ते for दिन्ता. 2) P देविनुमारो, P सन्छिमो करणि. 3 > P उण सरणाहो, P देवी उण, P पिंडाओं. 4 > J एसो उण, P कि व्यस्स, J बर्खुक्कलजलणाविल, P दिप्ता. 5 > J णहोवहारमहरिस-, P णकीनयार-, P हाविरहावाउ. 6 > JP पुणो, P चेहुलबहाणाओं, J जहणाओं। धणमञ्ज्ञेण, J adds स before रेहिरं. 7 > J एता P पुणो, P चेहुलबहाणाओं, J जहणाओं। धणमञ्ज्ञेण, J adds स before रेहिरं. 7 > J एता P पुणो, P चहाओं।, P वणमंत्र व्य. 8 > P पदा वि, P विलहिया एते र 9 > P एते, J परिवेरता, P वेर्षति पर्य, P एउसी, rather [अणो] उण. 11 > P अणो, P अखो. 12 > J चेत. 13 > P inter. वि क पुणो, J चुह-, P त्राक्तों. 14 > P om. of after जरा, P वाहिणा, P संततावो। सासंव सिवं टाणं, J सुहं परमणिश्रं ॥ इति ॥. 15 > P adds च after एवं, P चक्के पटमि, J om. मप। अहो. 16 > P कोहो for लोओं 17 > J विसयोवसोजों, P om. चवलं चित्तं, J अक्खरं, P पष्टक्तं, J आढ for माद, P स्थि for ति. 19 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण। and farther repeats णरप वामाइं अक्लाइं etc. to ण यावि देवेण।. 20 > P चितियं तेण, P om. मण, P चित्तियंमपडसारेण. 21 > देवकोगाओं, J सक्क्यपसे, P अर्क्ष चित्तयमं 22 > J एवं पुण, JP अनिरित्तं, P साहिज्यों मज्ज्ञ ति. 23 > J उजज्ज्ञाओं. 24 > P एवं मि मए, J वेच्छआ for पेच्छसु, J इत्यविभायं, P ताणं for काणं, J हवंतरे for भवंतरे. 25 > P रवणविणिहा. 26 > J adds वर before रवणा, J विमणि.. 27 > P एस्थ for तत्य, P पालंतो, P लिहिओं में मेंदिरे. 28 > J धणमित्तो णाम बहुयणो धणिओं. 29 > J om. च, J दोणई, P inter. धणमित्त काणे मावा, P -विवाहा. 33 > P वेब्हा धणि विवासहा, J परिगमाणं. 31 > P विज्ञीण, P दोणई.. 32 > P एक्काण ताणं मावा, P -विवाहा.

| 1         | एर्विह जोव्वण-पत्ता सत्ता दाक्रण मज्झ बाहार । ता कुणह कि पि करमे इव भणिरि पेष्क मार्थ से ॥       | 1  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | एए वि मए किहिबा छन्ना णियबस्मि विजय-कन्मिन्म । तत्य वि य जित्य किंचि वि जेण सवे भंड-मोह्नं ति ॥  |    |
| 8         | अह होइ किंचि तत्थ वि जं चिय गेण्हंति अंह-आयं ति । जं जं घेष्यह दोहिँ वि तं तं एक्केण विकाए ॥     | 8  |
|           | जं एकेण राहिषं मिगाजाइ तं पुणो दि मदेण । मदेण जं पि किणियं ववाह तं ताण पाएणं ॥                   |    |
|           | इय जाणिर्ड विणिजं परिष अउण्लेहिं किचि लाई ति । ताहे करना किसि-करिसणस्मि कह-कह वि णिष्विणा ॥      |    |
| 6         | ६ ३०३ ) एए ते मे लिहिया ह <del>ळ-जंगळ-ओस-पगाह-विहत्या । असाणं दममाणा गहिया दारिइ-दुक्लेण</del> ॥ | 6  |
|           | जं किंचि घरे घण्णं सम्बं खेत्तीमा तं तु पिक्सत्तं । मेहा ण सुयंति अर्छ सुक्कं तरवेय तं घण्णं ॥   |    |
|           | बह ते तं चहुकणं रूग्ना योरेसु कह वि दुक्खता। एए मणु वि किहिया बारोविय-गोण-भरयाला।।               |    |
| 9         | एए वि ताण भोरा तिल्लयं होऊण वाहिया सब्ये । जीसेसं ते वि मया तत्य विभग्गा अउण्लेण ॥               | 9  |
|           | विसीप संतुद्रा पर-गेहे मध्यिउं समादत्ता । एत्य वि एसो सामी ण देह विसी भटण्णाण ॥                  |    |
|           | एए पुणो वि ते क्षिय बेरगोणं इसं परिकाइंड । भण्णात्य पुरवरीसुं उवागवा जाय-णिज्येवा ॥              |    |
| 12        | एत्य वि एए भिक्सं भर्मति वर्थगणेसु असमाणा । ण रुद्ंति तत्य वि इसे देण वि कम्सेण असुद्देणं ॥      | 12 |
|           | एवं च ते कमेणं पत्ता णिक्वेय-दुक्ख-संतत्ता । स्यणायरस्स तीरं अत्थं परिमग्गिरा विणया ॥            |    |
|           | ताव ब को वि इसो सो परतीर पत्थिको इहं विभक्तो । वेत्रूण बहुं भंडं जाणं भरित्रण विध्यिणां ॥        |    |
| 15        | एसो सो तीहें समं विशवो मणिको वयं पि वचामो । देजसु अर्ग्ह विसी जा तुह पिंडहाइ हिययस्स ॥           | 15 |
|           | विजिपण वि परिवरणं पुरं होउ सि बबह दुवे वि । दाहामि नहं विसि भण्णाण वि जं दईहामि ॥                |    |
|           | एवं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सिकक-मज्यस्मि । पन्मोक्तियं जहिष्कं घवलुष्वतंत-विजयाहिं ॥             |    |
| 18        | एयं ससुद-मज्ज्ञे वच्चइ जरू-तरल-बीइ-हेलाहिं। सहसा बह फुडियं चिय लिहियं तं पेच्छ बोहित्यं॥         | 18 |
|           | एए वि विणयउत्ता दुवे वि सरिस्तिम्म दूर-तीरिम्म । कह कह वि णिषुर्हता फस्डवारूढा गया दीवं ॥        |    |
|           | तरिक्रण महाजरूहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एयो इमेहिं कहिनो केहि मि जह रोहणो णाम ॥               |    |
| 21        | एवं सोऊण इमे छट्टं जायं ति हरिसिया हो वि । अवरोप्यर-अंपता एए मे विलिहिया एत्थ ॥                  | 21 |
|           | एयं तं दीववरं जत्थ भउण्णो वि पावए भत्थं । संपइ ताव खणामो जा संपत्ताई रयणाइ ॥                     |    |
|           | § २०४ ) एवं भणिकण इसे खणिउं चिय णवर ते समाहत्ता । दियहं पि अह खणेता ण किं चि पावंति ते वरया ॥    | ı  |
| 24        | मह तथ्य वि णिव्विण्णा महीणा कं पि परिसं पुरिसं । घाउच्यायं घमिमो त्ति तेण ते किं पि सिक्सिविया ॥ | 24 |
|           | तथ वि सर्गति गिरि-कुहर-परधरे गट्ट-सवछ-पुरिसस्था । ते बिय धर्मति सुहरं तस्थ वि जारो परं हत्ये ॥   |    |
|           | तत्थ वि तेणुव्विमा। लगा भह खेलिउं इमे जूर्य । एत्य वि जिणिजण इमे बद्धा सहिएण ते वणिया ॥          |    |
| <b>27</b> | कह-कह वि तत्थ भुका लग्गा भोकिमाउं इमे दो वि । तत्थ वि एनो जामो संगामो पाडिया बद्धा ॥             | 27 |
|           | प्रथ वि चुका मुक्का अंजण-जोएसु पेय-रूपेसु । अंजंति य प्रयुगाई उपधानी जान से जानी ॥               |    |
|           | अह पुण ते श्विय एए कं पि इमं गहिय-पोत्यय-करग्गा। पुरस्रो काउं पुरिसं विकम्मि पविसंतवा लिहिया॥    |    |
| 30        | प्रथं किर होहिइ अक्सिणि ति अम्हे वि कामुया होई। जाव विगराख-वयणी महमा उद्घाहश्रो वन्धो॥           | 30 |
|           | एए ते चिव पुरिमा मंतं गहिकण गुरुवण-मुहानो । मुहा-मंदल-समप्हिँ साहणं काउमावत्ता ॥                 |    |
|           | एत्य वि साहेंताणं सहसा उद्घाहमो परम-मीमो । रोहो रक्सस-रूवी पुच्च-कभो पाव-संघामो ॥ सन्वहा,        |    |
| 33        | जं जं करेंति एए पुब्ब-सहा-पाव-कम्म-दोसेण। तं तं विहब्द् सब्बं बालुय-कवर्ल जहा रह्यं ॥            | 33 |
|           |                                                                                                  |    |

<sup>1 &</sup>gt; प्रस्ता for सत्ता 2 > P एते वि माइमिणिया लगा, P किंची जेण. 3 > J Inter. तत्य के किंचि, J adds ता before जं चिय, P मंहमुद्धं पि 1, P om. वि, J om. one तं, J विकाई for विकाए. 4 > 3 तत्थाण for नं ताण. 5 > J ता for ताहे. 6 > P एते ते, P गहिता दारिइरक्खेण. 7 > P धणं सक्वं. 8 > P लगा घोरेसु, P व for वि, P एते 9 > P एते, P ताण घोरा, P सत्थी for सक्वे, P णीसंसे for णीसेसं. 10 > P मी for सामी, P देति. 11 > P एते, P परिक्इओ 1. 12 > P एते, P घरपंगणेसु. 14 > J इमा सा परतीरं, P बहु. 15 > P repeate मणिओ. 16 > P दाहामि तुई वित्ती. 17 > J P एतं, J पोतवर P पाववर, P एतंमि, P घवलधुक्वंत-. 18 > P पतं, P वितिहेलीहिं, P अह for तं. 19 > P एतेविं, P om. one कह, P वि णिज्तंता फलक्दा. 20 > P एतं, P इमोण for इमेहिं, P केद्गिंद जह. 21 > P एतं, P लदं ते, P विश्वंत. 22 > P एतं, P तत्थ अतन्नो for जस्य अवज्ञो. 23 > P पत्ता द for चिव णवर, P ता णं for ता ण, J ताण इंचि. 24 > P अहीणा किंपि, P पुरि for पुरिसं. 25 > J चिर for चिव, P इत्यो. 26 > P विक्या अवता खेडिंउ इमे. 27 > P चुका for मुका, P इसो for एसो. 28 > P तत्थ for एत्थ, J जोपसु णायक्वेसु ! अंजोति, J उवग्यनो. 29 > J एते कि पि अवं, P इमं महिव-, P करमां, J पुरिसं पिलंमि, P पहसंतया. 30 > P पत्थ किर होहिति, J विअराल. 31 > J एते, P गुह्यमुहाओ. 32 > J साधेताणं P राहिताणं. 33 > P परेते, P विह्यस्ववं.

|             | मह एए एय जाणेड्य जिल्लान्याम-इन्माम । द्वाए पाय-वाढ्या निहात इम सुद्द-ाणवण्या ॥                 | 1  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             | एरथ वि सा हो देवी करथ वि बण्णात्य पवसिया हुरं । एए वि पेच्छ वरया संकर्श्यमोवमा पढिया ॥          |    |
| 8           | दियहेहिँ पुणो पेच्छपु सयलाहारेण विज्ञव-सरीता । बद्विमय-पंजरा इव णिम्बिण्णा उद्दिया दो वि ॥      | 8  |
|             | § ३०५ ) कह कह वि समासत्था एए मणिकण इय समाहत्ता । अग्वो देग्वेण इमो रोसो अन्हाण णिग्वकिमो ॥      |    |
|             | जं जं करेसु अन्हे आसा-तण्हालुएण हिवएण । तं तं मंजह सन्वं विहिदासी पेण्छ कोवेण ॥                 | 1  |
| 6           | मन्हाण बिरत्थु इमं बिरत्थु जीवस्स मिन्कर्लं सम्बं । घडियम्हे देग्वेणं बहो ण जुत्तं इमं तस्स ॥   | 6  |
|             | किं तेण जीविएणं किं वा जाएन किं व पुरिसेणं। जस्म पुरिसस्म देखी भम्हाण व होइ विवरीओ ॥            |    |
|             | दीसंति केंद्र पुरिया किम्म वि कम्मिम्म सुधिवा बहुसो । अम्हे उण गय-पुण्णा एक्सिम वि सुखिवा णेय ॥ |    |
| 9           | ता अम्ह हो ण कर्ज इम्रेण जीवेण दुक्स-पडरेण । मारुहिउं भहवा गिरियडिम्म मुचामु भत्ताणं ॥          | 9  |
|             | एयं चेय भणेता पत्ता य इमे चडर-सिहरिमा । एयं च चडर-सिहरं छिहियं मे वेच्छ णरवसहा ॥                |    |
|             | एत्थारुढंति एए पेच्छसु जरणाह दीण-विमण-मणा । जारूढा सिहरम्मि उ असाणं मोनुमाडसा ॥                 |    |
| 12          | भो भो गिरिवर-तिहरा जह तुह पडणो वि जात्य माहप्यो । तो अन्हे होज्यामो मा एरिसवा परमवन्मि ॥        | 12 |
|             | इय भणिउं समकारुं जे पत्ता घत्तिउं समाहता । मा साइसं ति भणियं कत्य वि दिग्वाण् वायाण् ॥          |    |
|             | सोऊण इमं ते विव दुवे वि पुरिसा समञ्ज्ञसा सहसा । बालोइडं पवत्ता दिसाओ पसरंत-णयणिला ॥             |    |
| 15          | केणेत्य इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अन्ह को वि देवो मणुश्रो वा वंसणं देह ॥           | 18 |
|             | एत्थंतरिम गरवर वेष्ण्यसु एवं तबस्सिणं चीरं । परिसोसियंगर्मगं तेएण य पत्रहंतं वा ॥               | -  |
|             | एएण इसं भणियं बल्लिया ते तस्य चेब मूळिया। बह चंदिऊण लाहू भणिको दोहिं पि एएहिं॥                  |    |
| 18          | § ३०६ ) भो भो सुणिवर सुन्वउ कीय तुमे वारियम्ह पडणानो । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा । | 18 |
|             | भणियं च तेण मुणिणा वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगां। भणिओ इमेर्हिं साहू दारिइं अम्ह वेरगां॥         |    |
|             | तेण वि ने पडिभणिया कुणह व अत्थस्य बहुविह-उवानु । वाणिजं किसि-कर्मा बोलग्सादी बहु-वियप्ता ॥      |    |
| 21          | तेहि वि मो परिभणियो अतर्व सब्वे वि जाणिया एए । एकेल वि जो किंचि वि तेण इसे अन्ह जिब्बिण्णा ॥    | 21 |
|             | मुणिना पुणो बि भणियं एए तुम्हेहि जो कया विहिना । जेण महं तुह भणिमरे करेह तेनं विहानेनं ॥        |    |
|             | भणियं च तेर्हिं भगवं भाइस दे केण हो उवाएण। अत्थो होहिइ अन्हं सुहं च परिश्वंजिमी बहुयं॥          |    |
| 24          | भणियं च तेण सुणिणा जह कर्ज तुन्ह सध्य-सोक्खेहिं। किसि-कम्म-वणिजादी ता एए कुणह जसेण ॥            | 24 |
|             | कुणसु मणं भामणयारयं ति देहामणेसु विश्विषणे । पुष्णं गेण्हसु भंडं पृष्टिमंदं होहिइ सुहं ते ॥     | -  |
| भ           | ह कह वि किसिं करेसि, ता इमं कुणसु ।                                                             |    |
| 27          | मण-णंगलेण पूर सुपत्त-खेत्तरिम वानिए बीए। सबसाहं होइ फर्ड एस विही करिसणे होइ ॥                   | 27 |
| Ħ           | इ कह वि गोवारुणं कुणसि, ता इमं कुणसु ।                                                          | ~, |
|             | 🖇 ६०७ ) गेण्हसु आगम-लउढं वारे पर-दार-दम्ब-स्रेतेसु । इंदिय गोरुवयाइं पर-कोए लहानि सुह-वित्तिं ॥ |    |
| <b>30 %</b> | ह कस्म ता करीसे, ता इसे कुणसु ।                                                                 | 80 |
|             | जं जं भणाइ सामी सन्वण्णू कुणह भो इमं कम्मं। तं तं करेह मध्वं अक्खय-वित्तीय जह कन्नं॥            | 90 |
|             | ह वचह जाणवत्तेण, ता इसे कुणसु ।                                                                 |    |
| 33          | कुण देह जाणवत्तं गुणरवणाणं भरेसु विमलाणं । भव-जलहिं तरिजणं मोक्खहीवं च पावेह ॥                  | 83 |
|             |                                                                                                 |    |

| ो अह सणसि रोहणं, ता इमं कुणसु ।                                                                       | 1        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| णाणं कुण कोहालं साण करमं रोहणं च विश्यिण्णं। बहुरा पाबिहिस्सि तुमं केवल-(वर्ण अणावेजं॥                |          |
| 3 अह कुणह योर-कम्मं, ता इमं कुणसु ।                                                                   | 3        |
| मज-योरं भरिकणं जाराम-भंडस्स गुरू-सवासाको । एवं हि देसु छोए पुक्कं ता गेण्ड पडिभंडं ॥                  | _        |
| मह मिक्स यमसि, ता कुणसु ।                                                                             |          |
| गेण्हसु दंसण-भंदं संजम-कच्छं मइं करंकं च । गुरू-कुळ-वरंगणेसुं सम सिक्खं णाण-सिक्खट्टा ॥               | 6        |
| भागं। च जूर्य रमियं, तं प्वं रमसु ।                                                                   | •        |
| संसारम्मि कडिसे मणुवत्तण-किसि-जिय-वराडीए । पत्तं जङ्ग्सणमिणं मा घेण्यसु पाव-सहिएण ॥                   |          |
| 9 मह घाउन्यायं ते धमियं, तं पि                                                                        | 9        |
| तव-संजम-जोएहिं कार्ड अन्ताणयं महाभाउं । धम्मज्याण-महिगाए जङ् सुन्माइ जीव-कणयं ते ॥                    | y        |
| किं च राहणो पुरनो जुन्हिरं तुन्हेहिं। तत्य वि,                                                        |          |
| 13 बोलगाह सम्बण्णू इंदिय-रिट-डामरेहिँ जुज्ज्ञसु व । तव-किट्टय-करवाला जह कर्ज सिख्-िणयरीए ॥            | 12       |
| भह मर्ह्यत्तर्ण कुणसु ।                                                                               | •        |
| संज्ञम-कच्छं शह वंधिकण किरिया-बक्रान्म ठाऊण । हणिकण मोह-मालं जय-णाण-पढाइयं गेण्ह ॥                    |          |
| 15 किं च अंजणजुत्ती तुरहेहिं कया, तं पि सुणेसु ।                                                      | 15       |
| संजम-दंतण-जोर्य-जाण-सकायाए अंजियच्छि-जुनो । पेच्छसि महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सरिसे ॥              |          |
| अर्च्ण च असुर-विवरे तुन्मे पविट्टा आसि । तत्य वि,                                                     |          |
| 18 णाण-जरूंत-पदीवं पुरश्नो काऊण किं पि बायरियं । बिसिउं संजम-विवरे गेण्हह सिद्धिं असुर-कण्णं ॥        | 18       |
| § ३०८ ) किं च मंतं साहिडं पचत्ता, तं च इमिणा विद्याणेण साहेयच्यं । अवि य ।                            |          |
| समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिश्खा-दिण्ण-सार-गुरु-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धं लहसि लोए ॥          |          |
| 2) अण्णं च देवया भाराहिया तुब्मेहिं सा एवं भाराहेसु ।                                                 | 21       |
| सस्मतः णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणिमा पढिखण । जह ते बरेण कर्ज दिक्खा-देविं समाराहे ॥                      |          |
| एयाई विशवाई किलि-कस्माई च एवं कीरमाणाई उत्तिम-बहु-विच्छव-फलाई होति व अवगह ति 'ता भी वर्ष              | गयउत्ता, |
| 24 मा णिम्बेयं काउण पाण-परिश्वार्थ करेह । जह सन्बं दुग्गश्व-णिम्बेएण हमं कुणह, ता किं तुम्ह इह परिवाण |          |
| भवसप्पइ, णावसप्पइ । कहं ।                                                                             |          |
| पुस्त-कय-पाव-संचय-फल-जणियं तुम्ह होइ दोमाश्च । ता तं ण णामइ श्विय जाव ण णहं तयं पावं ॥                |          |
| 27 पुर्व च तस्त णासो ण होह जम्मे वि पडण-पडियस्स । अण्णाम्म वि एस भवंतराम्म तह चेय ते रह्यं ॥          | 27       |
| ता मा होहिह सुद्धा भवाणुया बाल-मृद-सम-सरिसा । भत्ताण-वज्ज्ञयारा पावा सुगई ण पावेह ॥                   |          |
| तओ तेहिं भणियं 'भगवं, कहं पुण जम्मंतरे वि दारिइं पुणो ण होइ ' ति । मगववा मणियं ।                      |          |
| 30 'जह कुणह तब बिउलं दिक्सं चेतृण गरुय-वेरग्गा । ता हो पुणो ण पेच्छह दारिहं अण्ण-अस्मे नि ॥ '         | 30       |
| तओ एवं व णिसामिकण इमेहिं भणियं 'भगवं, जह एवं ता दारिह-भग-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्सं' रि            | ा तभो    |

कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण सुणिणा, इमे य ते पम्बह्या, मए लिहिया तवं काउँण समावत्ता। कार्लेण य इमे ते चेय 33 मरिऊण देवलोगं पाविया। पुणो तस्मि भोए शुंजिकण एसो एको ताणं चविऊण देव-लोगाओ बारवईं णाम णयरी तत्य 33

<sup>2 )</sup> व for च, P अणग्वेय. 4 > P मणघोर अणिकण आममः, J ए अस्मि P एतं हो for एयं हि. 6 > P दंसणदं दं सं जमसिमें तं कं सं च । 7 > P ज्वरिमयं, J एवं for एव 8 > P कटते, P कित्त for किति. 9 > P धाउवायं ते धिमंदं तं. 10 > P धम्महा for महा , P महम्मां जय स्ट्यह जीयक्षणयं 11 > P कि चि राहणो, P जुट्यिओ, J तुब्मेहि. 12 > J सल्वय्य for सव्वण्णू, P रिओटामएहि जुड्यसि, J न्टामरेहि जुड्यसु आ। 13 > J महन्तणं जुणह, P महणं. 14 > P किरियः 15 > P कि चि अंजणजुत्तीउ, J तुब्मेहि, J सुणमु. 16 > P दंसणजोगां, J सिक्टि, P न्सिसी. 17 > P सह for असर. 18 > J पर्दं. 19 > P कि चि, P साहित्वं. 20 > P om. समयिम, P नुपंतो।, P निस्दी लहमु. 21 > J om. च, P देवता, P क्यमें सा. 22 > J ए for ते, P देवी समाराह। 23 > P यतारं, J एआई अविण्वाह किसिकस्मादीणि एवं कीरमाणा अत्तरहुर्णिक्षअफलाई, P adds जाह लोयंसि। before एवं, P adds च क्रिक्ट एवं, P ति भो भो विण्यता. 24 > J माणव्वें मं, P तोहमां for दुमांच, P तुम्हाण इह, J दोसांचं for दोहगां. 26 > J जिल्यं तुम्भ, P दोगांचं। तं दाण, P तर्व for तयं. 27 > P om. वि, P चेव. 28 > P होहि मुद्धा, P अत्तावज्ञायारो पावा सुगयं ण पविति ॥. 29 > JP तनो, P हि for तेहि, P inter. पुण क्ष कहं, P adds दा वि क्रिक्ट वि, P होहि ति. 30 > P कुणिस for कुणह, P दुन्सं for दिक्छं, P गुम्थः, J तम्हा for ताहो, J अण्याजम्मिन ॥. 31 > P om. च, P दारिं, P दोहि for होहि, P om. ति. 32 > P दिन्सवयाणं for दिण्या दिम्मज ताणं, P सुणिणो दिण्या इसे य, P repeats जहं ववं ता etc. to मए लिहिया। तवं and adds च before काजण. 33 > J देवलोअं, J तिम्म अ मोज मुं, J देवलोआओ, P वारवती.

1 सीह-रण्णो पुत्तो भाण् जाम जानो । सो एत्य उजाणे बहुइ, तुमं जो पुण बुहुनो से भावा सो नहं एवं पर्द लिहिज्या 1 तुम्ह पडिनोहण्लयं इहागको । ता मो भो भाणुकुमार, पडिबुज्यह पढिबुज्यह । मीमो एस संसार-वासो, दुग्नमो मोक्स-3 मग्गो, तरलानो संपयानो, हत्य-पत्ताको विवसीको, तूसहं दारिहं, सो से एस जीवो, असासवाहं पचत्याहं । भवि व । 3

णाऊण इमं सक्वं संसार-महण्णवे महादुक्सं । बुक्ससु भाणुकुमारा मा सुक्रससु विसय-सोक्सेहिं ॥ ति । इमं च सोऊण ईंदापोद-मग्गणं करेमाणो धस ति मुख्छिजो भाणुकुमारो । ताव च उदाइया पास-परिवक्तिणो वयंसया ६ १ तेहि च बासासिको सीयरुणं कपसी-वरू-पवणेणं । समासत्येण च भणियं भाणुकुमारेण ।

ंतं जाहो तं सरणं तं चिय बह बंधवो महापुरिस । जेण तए हं सृदो एसो सुमराविको एपिंह ॥ सब्दं महियं जन्मे पुष्टं करहेहिँ जं कयं जासि । तं एवं सब्दं चिय चरियं भन्हेहिँ अणुहुयं ॥

ह ६०९) एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चरूणेसु । पणाम-पष्टुहिंगो च पेच्छामि तं उवज्झायं । भवि य । वर-वेजयंति-माला-परिवरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिव्वे विमाण-रवणे मज्झ-गयं रयण-पुंजं व ॥ वर-हार-मउड-राहं वणमाला-वोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयलुलुसंत-दिशी-पयासेंतं ॥

12 मणियं च तेण देवेणं। 'भो भो भाणुकुमार, दिद्रो तए एस संसार-महाचव-वित्यरो, जायं तह वेरगं, संभरिया जाई, अन्हे 12 ते होणिण वि सहोयरा विणय-दारया, पावियाई हमाई दोगाश्व-दुक्खाई। पुणो तेण रिसिणा संबोहिया, तथो एसा रिसी पत्ता । तथ्य य तुमं एको चित्रकण समागओ । ता दुखं मणुवत्तणं, पत्थणीयाई सुहाई, परिहरणीयाई 15 णस्य-दुक्खाई, तुलगा-पावर्णायं जिणवर-धम्मं, ता सब्बहा ण कर्ज माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पिडवज्ञ भगवंताणं साहूणं 15 संतियं। जेण य पावेसि तुमं। अवि य।

जत्थ ण जरा ण मच् ण वाहिणो णेय सच्च-दुक्खाई । सासय-सुहं महत्यं तं सिार्दे पावसे जेण ॥' 18 एवं च कुमार, तेण देवेणं भणिए समाजे, मए उन्सुकाई तक्कणं चेय आमरणाई, कवं सर्व चेव पंच-सुट्टियं छोयं उत्तिमंगे. <sup>18</sup> उबजीयं च तेण व दिब्बेणं रयहरण-मुह्रपोत्तिया-पडिमाहादीयं उबगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाओ । ताव य हाहा-रव-मुहलो वयंस-भिष्य-सन्यो उद्धाइओ सीह-रण्णो सवासं । अहं पि तेग देवेण तम्हाओ परेसाओ अवहरिय इह पर्दसे मुक्को । संपर्य पुण 21 के पि आयरियं अण्णिस्सामि जस्स मुले पञ्जर्जा करेमि ति । ता इमिणा वृत्तेतेल एत्थ वर्णे वर्ह इमिणा अ पञ्जइओ ति । 21 हमं च जिलामिऊज भणियं च कुमारेण । 'बहो, महंतो बुत्तंतो सुंदरो एस संसार-चक्क-पबोओ, जिउजो य भावा दिख्यो । कयं तुद्द भाउपसर्ग, नेण पुण्णवंती तुमं जेणं इमं पावियं' नि । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मसं 24 पडिवण्णाई अणुज्ययाई। सणियं च महिंदंण 'अहो, एरिस्ते तुमं अस्टाणं णिण्णेहो जेण सगवको धम्मं णाचिविकायं'। 24 कुमारेण भणिषं । 'महिंद, पुन्द-विहियं एयं णियय-परिणासेण पाविज्ञह् ' ति भणिऊण वंदिऊण साहुं उद्यगया आवासं ति । भणियं च कुवलयंबंदेण । 'ब्रहो एरिमो एस जिणवर-मगो तुम्ममो जेण बहुए जीवा मिन्छा-वियप्प-वामुहा परिटममंति 27 संसारे, ज उज सयरू-तेलोक्क-पमड-रूवं पि इमं जिजधम्मं पावंति । ता ज-याजामो किं कम्माणं बलवत्तप्पणं, आर् 🛭 🗃 जीवस्स मृहसर्ग, किं वा जिष-मग्गस्य दुल्लभसर्ग, किं दा बिहार्ग एरिसं चेय सयल-जग-जीव-पयन्थ-वित्थरस्स ' ति । एवं भगभाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंदुकुमारस्स दुढं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संपत्ता तं खंधावार-30 णिबेसं । तस्य कय-कायव्य-वाबारा पडियोगिय-सयल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे जिवडमाणेस् ३० तारा-णियरेसु, संचरमाणेसु हरि-णठलेसु गृहा-मृहेसु, राई-सेय-णीसहेसु मयवर्ड्सु, चरमाणेसु महाकारे-जूहेसु, करगरितेसु वायस-सडणेसु, णिलुक्रमाणेसु क्रोसिय-संबेसु, सब्बहा

33 कुंकुम-राबारका सूरं दृह्वं व मग्गए एतं । पुन्ब-दिसा महिला हव णहयल-सवणं समारूढा ॥

<sup>1 &</sup>gt; Jadds य after मो and न after तुमं, Jadds मो and Padds मोऊज before जो पूण, P दमं for एथं.
2 > P आणक्षमार, P नि for second पिड्रवुज्ज्ञह, J मो भो for मीमो, J दुगो for दुग्गमो. 3 > P om. पताओ विवत्तीओ होट. to महादुक्सं। हुँ. 5 > J ईहापूह, P विमम्मणं for मन्मणं, J मुद्धाइया P उद्धाइय, P परियत्तणो, J वयंस तेहि. 6 > J om. क्रमठीइल, J adds नि after भाणुतुमारेण. 7 > J मह for अह, P एणहं. 8 > P om. जम्मं पृत्वं अन्हेहिँ, J om. नं, J om. न्विय. 9 > P पणामि पच्छुट्टिओ. 10 > P क्षण्य for किरण 11 > P सोर्ट्ट for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. नि, P पविवाहं, P दोगच, P om. तेण. 14 > P om. य, P विवाहं, P साणुत्साणं. 15 > P om. जर्य, P णु for प. 16 > P om. अवि व. 17 > P णेय माणुसं दुक्सं सास्त्रमुहपरमस्थं नं. 18 > P जुमारेणं देवेणं, P समाणो, P समं वे मुट्टियं होने उत्तिमंगे, J उत्तमंगे. 19 > P दिन्वेषं, J परिमाहादीमं उवक्रणं िषक्संताओ, P हा for हा हा. 20 > P om. भिम, P परसाओ, P पएसे. 21 > P पुण कि पि, P om. अहं हमिणा य. 22 > P च लेसामिऊण, P om. वृत्यतो, J om. चक्क, P पभौतो. P य साथा दिख्या. 23 > J पुण्णमंनो, P एवं for इसं, J कुमारेणाखि. 24 > J धम्म, P णाविक्सं. 25 > J िय-, J साहूं. 26 > J om. भिण्यं च जुवल्यवंदेण, P परिमासंति. 27 > P adds ता ण धम्मं पावंति कि सीर्ट पावंति, P बल्वत्तएणं, P आउ for आदु. 28 > P om. कि वा लिणकम्मास्स दुहुमत्त्रणं, J जय for जम, J om. प्रस्थ. 29 > P भणमाणो, P जाणमाणो संत्ता न संण्णवार, J खंभारणिनेसं. 30 > J adds व after तत्थ, P inter. पुणो के वि, J adds वि after पुणो. 31 > P रातीद्व for राहेखेयणीसहेसु मथवहेसु, P कर्यरतेसु. 32 > J वायसङ्केसु. 33 > J रावारह्यासूरं, P दह्य ति, P एतं !, J - स्वर्ट

18

1 ई १०) प्रिसिम्म य समप् विज्यं प्रयाण्यं ताव जा संपत्ता कमेण विस-सिहरासण्यं, तत्व व समावासिया । तलो 1 क्य-दिवह-सेस-परियारा कप-राई-वावारा व णिसण्या सयणिजेसु । तलो कय-सरक-वावारो वविन्द्रो सर्थणये कुमारो 3 कुवल्यमाला य । तत्व य अध्कित्य कं पि कालं वीसंभालाव-णिक्मरा, पुणो कथ-अरईत-गमोक्कारा कय-जहा-विविक्खय- 3 प्रवक्षणा य णिवण्या सयणयले, पुणो सयल-सेय-णीसहा प्रमुत्ता । थोय-वेखाए य विषुद्धो कुमारो जाव तीए राईए दिव हं जामं ति पत्नोयंतेण गयणयले दिहं एक्किम विद्य-गिरिवर-कंदरालंतरिम्म जल्यं जलमाणं । तं च पेष्टिक्यण वियप्तितं 8 समावत्तो कुमारो । 'अहो, कि पुण इमं, कि ताव प्रव वणदेवो । सो ण होइ, तेण विस्थारेण होयक्वं, इमं पुण एक्क्स्य पएसे । अह होज विस्तां, तं पि एत्थ परिथा । अह चिति होज, सा वि ण संमावीयङ् । दीसंति य एत्थ पासेसु परिक्मममाणा के वि पुरिसा । कि वा ण होति पुरिसा, रक्त्यसा पिसावा वा एत् । ण मण् दिहा रक्त्यसा पश्चक्तं । ता कि ण पेष्क्रामि के एए । अस्ता । कि वा एत्थ पालल्क्ड ते वितिक्रण सुद्धं ससुद्धियो कुवल्क्यमालं मोतुं पर्छकाउ ति । णिवदा सुरिया । गहियं १ खगा-रवणं वसुणंदयं च । णिहुय-पय-संचारं वंविक्रण जामइक्षे गंतुं परात्तो, तं जल्यं थोय-वेलाए य परण-मण-वेको कुमारो संपत्तो थोवंतर-संदियसुद्देसं थोवंतरेण य णिहुको ठिलो कुमारो, दे कि वा एए मंतवंति, के वि रक्त्यसा वा पुरिसा । यत्वा ते वा जीपडे पयत्ता । 'भरे स्वक्ष्य जल्य-जल्याको । कि ताव पीतालो, शाशु लोहियाओ, कि वा मुक्किलाको, । १ कि वा कैथिण' ति । तको मण्येण अणिवं 'अरे, किमाश्च लक्त्यकं । इमं जालाए स्वक्णं । तं जहा ।

तंबस्मि होह रक्षा पीता कणयस्मि सुक्किला स्वप् । लोहे किसणा कंसिम णिप्यमा होह जालाको ॥

जह जावहं दृष्यं ता पुता होह अहिब-रेहिला । जह कह वि जणावहो स बिय मठवा य विच्छाया ॥
अण्णे उण भणंति ।

लक्षेह अग्नियम्मं णिउणा होऊण स्वय-सुद्धीए । राहा-चेह-समाणं एयं युझक्खयं होइ ॥ 18 जह मडयं ता वंगं खर-जरूणे होइ फुइणं कणयं । मडयं वंग-विहीणं अजा वि बहुए ण जाणंति ॥' भण्णेण भणित्रं । 'किमेल्य जाणियच्वं,

जह दीसह अगिग-समा मूसा-अँनो कढंत-घाउ-रसा । जह य मिणिहा जाला तह कालो होह वावस्स ।'

\$ १११) कुमारेण चिंतियं च। 'बहो धाउवाइणो इमे तण्हा-वस-विणाउषा वराया पिसाय व्य अवहं ए गिरि-गुहासु य परिभमंति । ता कि देमि से दंसणं, बहवा ण दायव्यं दंसणं मण् हमाणं । कयाइ कायर-हियया एण् मं दृद्णं दिव्यो ति 24 संमाविकण भय-मीया दिसोदिनं पठाइस्संति विविक्तिस्संति वा। ता इहिट्ठिको चेय इमाणं वावारं पेक्छंतो अध्छित्सं 24 ति ठिओ । भणियं च तेहिं 'अहो, एस बवसरो पडिवावस्म, दिक्कड पडिवावो णिसिष्कड धाऊ-णिसेगो' सि । भणमाणिहें सब्वेहिं चेय पिनस्ता से सुण्ण-जोगो मूमाण् । अवसारिया मूसा। पिनस्त णिसेगे थोय-वेठण् व णियच्छियं जाव 27 तंवयं जायं । तको वजेणेव पहचा, मोरगरेणेव ताढिया, जम-इंडेणेव इंडिया विमणा णिरासा सोबाउरा 'धिरत्यु 27 जीवियस्स'ति मणिकण अवरोप्पर-ववणावलोवण-विरुक्ता जंपिउं समावत्ता 'भो भो भद्दा, किंह भणह न्यमन्तिए जोनो ण जाओ, जेण कणयं ति चिंतियं सुन्यं जायं'। तनो एक्कण भणियं। 'विट्ट-पण्डओ एप्प जोगो, सुपसिस् तेतं, इसलो 30 उवज्ञाओं, णिडणा णिरंदा, सरस्मओ ओसहीओ, सोहणं लग्ना, दिण्णाओ वलीओ । तह वि विह्डियं सन्वं। णित्य 30 पुन्व-पुण्णो अम्हाणं। को अण्णो संभवो प्रिसस्स वि विह्डणे, ता एवं गण् किं संपर्य करणिजं' ति । तओ तेहिं भणियं 'पयष्टह वचामो गामं, किं अवरं प्रथ करियर्व' ति अणमाणा चिल्या। भणिया व कुमारेण 'भो भो भी णिरंदा, मा

<sup>1)</sup> म्मए for सम्म, Pom. व. 2) प्रशासना for क्य (before राई), Pरोती for राई-, प्रशिम्लगो, Padds सन्ना before सबिशक्तियः 3) मामोनाराः 4) मामानाराः 4) मामानाराः मामानाराः 4) मामानाराः 4 तीए, म रातीए दिवहुं नायं 5) म पलोरंतेण, म विअप्पिअं 6) म on. अही, म on. कि before ताव, म पकत्व. 7) म वो for होज्ज, J संभावीयति P संभावीअत्ति, P परिभममाणा. 8) JP एते, J adds ता and P adds v before ण मए, P कि for के, JP एते. 9 ) J वा एतं एत्य पञ्जाला (ओ?), J सहर for गुइरे, P सोत्तृणं for सोत्तं 10 > P स्वणी for स्वणं, P वि for च, P प्यसंचारो, P जलमालं for जलणं, J repents नं जलणं, J शोव- 11) J adds नं before शोवनर, J संठिअं उद्देसं P सद्भियमुद्दें ।, र थोबंतरेग, P हिओ, P om. दे, JP एते. 12) र वसंति for व ति, P वंषियं, P प्यत्तो, P लक्खेर, P repeats अरे सम्बेह जलणजालाओ, P आँउ for आह, र लेहिताओ. 13> P तनो, P एक्केण for अण्णेण, P adds इसं जालाए लक्कियां before इसं जालाए etc. 14> P रवते ।, P कसिंग स्ति कंसीम गिरिंग्हा होइ. 15> J एस होइ, P 010. कह, I अणावहासि व्वय मउआ य. 16) Jom. डण. 17) P जिल्ला होडल, P सब्ब बुद्धाए, P वेहरस मार्ज. 18) P तो for ता, P गउयनगिर्द्दीणः 20 > P सिणद्धा जा तह्, J झाला for जालाः 21 > P अंवंतोः 22 > J धाउब्बाइणो, P अडसीएः 23 > P om. मए इमानं, P ए for एते. 24 > उ अयमीता, P दिसादिसं, P repeats पलाइस्सं, उ विविध्वासंति, P 'हिओ ।. 25 > P दिब्बर, J - णिसेगित्तिः 26 > १ जोग्गो, J अयसरिआ, J पविख्ततो, १ तं for यः 27 > १ तं व जायं, १ व ज्जेण व स्या, १ मोम्गरेण व, उ जमब्देश व 🕑 जमरंभेय मंदिया, 🕑 सामाउराः 28) 🕑 जीवियस चि, 🗗 वयणावलीयसम्बा, उ भट्टो 🖙 भट्टा, 🏳 om. कहि, उभग, Padds कि after भणह. 29) P तंबं for सुब्दं, उजोओ, P सुपतिद्धक्खेरी 31) P पुब्दपुन्नाद अम्हाणं, P परिसस्स वि. 32) P पृष्ट बचामो, J अपूरं, P पारिंद, P writes मा बच्चह thrice.

1 क्यह, मा वषह' ति । इमं च जिसामित्रण संमम-बस-पसरिव-विसिवह-कोळ-कोबणा भीवा कंपंत-मचा पळाइटं । प्रथमा । तको मणियं कुमारेण 'मो मो मा पळावह, अहं पि गीरंदो कुत्हरूण संपत्तो, ण होति रक्यसो । 'मा उपलावह' ति भणिया संदिया । संपत्तो कुमारे । भणिया च कुमारेण 'सिदि सिदि' ति । पडिभणियं तेहिं 'मुसिदि अ मुसिदि सागवं महाणरिंदस्स, कत्तो सि बागओं । कुमारेण भणियं 'अहं पि णरिंदो चेव, एयं निय काउं हह ' समागको अयोज्याओं ति । तेहिं भणिवं 'सुंदरं एयं, किं बात्य किंचि सिद्धं णिव्दीयं बहवा होइ रस-बदो ६ अद्दिदियावसिद्धो याओ बहवा विज्ञाहरेसो । कुमारेण भणिवं ।

'साइ हो ह किंचि वच्चं होंति सहाय व्य किउणया केह । जोसहि-जोधउ अक्सर ता सिद्धं गर्थ्य संदेही ॥' तजो सब्देहि सि भणियं 'एवं एयं, ण एत्य संदेही । किंतु तुइ किंपि सिद्धं अख्यि । कुमारेण भणियं 'कई जाणह जहा 9 मह सिद्धं '। तेहिं भणियं 'अख्यि रुक्खणाई सिद्ध-पुरिसस्स '। कुमारेण भणियं 'केरिसाई सिद्ध-पुरिस-रुक्खणाई, 9

भणह '। तेहिं भणियं 'सुणसु,

जो सब्ब-सक्सण-धरो गंमीरो सत्त-तेय-संपण्णो । भुंजह देह जहिन्छं सो सिद्धी-भावणं पुरिसो ॥ 12 हमाहं च लक्सणाहं सरवाहं तुरुश दीसंति । ता साहसु किं तुह सिद्धं, किं ता अंजणं, बाउ मंतो, बाउ संतो, किं व 12 जिन्सणी, किं वा काह जोइणी, किं वा रक्ससी पिसाई वा । किं वा तुमं, को वि विजाहरो देवो वा बम्हे बेछवेसि दुक्सिए । ता साहिजर, कीरउ पसाक्षो' ति । अणियं च कुमारेण 'शहं माणुसो णरिंदो, ज य मम किंचि सिद्धं' ति । तेहिं

16 भणिषं 'सब्बहा अवस्तं तुह कि पि सिर्दः, तेण पृष्य महा-विझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिव्य-बिछेवण-पसरमाण-परिमलो 15 बहिणव-समाणिय-तंबोलो दिव्य-कुसुम-विसहमाण-कय-सुंह-मालो तक्तण-सृह जंत-बहल-दृहया-दिव्य-परिमलो झत्ति हृहं संपत्तो णिम्माणुसे अरण्ण-देसे' सि ।

18 ई १२) चिंतियं च कुमारेण। 'अहो, हमाणं गरुओ अणुवंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' ति चिंतयंतेण भणियं। 18 'जह एवं ता णिसुणेसु। अध्य दिक्तक-समुह-चेळा-करणं विजयं णाम दीवं। तस्य य कुबळयमाळा णाम जिन्सणी, सा महं कहं पि सिद्धा, तीय एसो पभावो परिमळो य' ति। तथो तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एत्थ संदेहो, केण उण 21 प्रिसं मंतं तुह दिण्णं' ति। कुमारेण भणियं 'अण्येण महामुणिणा दिण्णो' ति। तेहिं भणियं 'अहो, महप्यभावो मंतो 21 जेण आगिरिस्था तए जिन्स्वणि' वि। कुमारेण मणियं 'तुरहे उण किमेत्य काउमादत्तं'। तेहिं भणियं 'अटण्य-फळं' ति। कुमारेण भणियं 'तह बि साहह मे, केरिसो ओओ एसो समादत्तो'। तेहि भणियं 'जह कुढं सीसह ता णिसुणेसु। 24 पृत्थ विंद्य-गिरिवरे एयं खेत्तं एयस्मि पण्से तं च अम्हेहि धिमउमादत्तं। तं च ण सिद्धं मुलुष्वं णिन्वस्थिं, कणयं तु 24 पृत्थ किहियं। कुमारेण चिंतियं। 'ता ण-याणीयह केरिस-दृष्विहें वावो पहिवहों णिसेओ वा कओ इमेहिं' ति चिंतयंतेण भणियं 'अहो, हमं ताव खेतं, ता हमस्स कहं पिंडी बदा, कहं वा पढिवाग-णिसेए कप्'। तेहिं 27 सब्वं कहियं 'इमं हमं च दव्वं' ति। तओ कुमारेण चिंतियं 'अहो बिरेयणाहं द्ववाहं, तह वि ण जायं कणगं 27 ति। ता किं पुण हमाणे एरिसं जायं ति। हुं, अस्य अवहरियं तं हमाणे'। चिंतयंतेण भणियं कुमारेण 'अहो, गेण्हह सओह दव्वं, धमह तुद्धे अहं पिंवायं देमि। जह अव्या सत्ती रक्तसाणं वंतराणं वा अवहरेतु संपर्थं ति 80 भणमाणस्त सन्वं सजीक्वं, अमिटं समावत्ता। थोव-वेळाए च जाणिकण जाळा-विसेसं कुमारेणं अवळविक्रण सत्तं 30 णमोक्वारिया सव्य-जय-बंधवा जिणवीर्ता, पणसिया सिद्धा, गहियं ते पिंडवाय-चुण्णं, अभिमेतियं च हमाए चिंजाए। अवि व 'णमो सिद्धाणं कामो त्यां विद्धाणं हमाणे'। इमं च विज्वं पर्वतेण पिंक्सते मुसा-मुहस्मि, धम ति व

27

90

33

1 पज्जिलया मूसा ओसारिया य, णिसित्ता णिसेएण योव-वेकाए जिवस्कियं जाव विज्-युंज-सच्छवं कण्यं ति । तं च दट्टण 1 सम्ये पहरिस-मस्रष्ठसंत-रोमंचा निविद्या चल्लेस कुमारस्य, भणिउं च प्यत्ता। जमो जमो महानित्तसः। महो , अच्छरियं । तं चेयं खेतं. तं चेय सुक्णं, सो चेय णिसेओ । अन्हं तंबं खायं, तह प्रण डेमं ति । अस्य प्ररिस-विसेसो अ त्ति । ता साह. एस को बिसेसो ' ति मणिए संख्तं कुमारेणं ' मो मो तुम्हे सङ्गमिसंकिणो सत्त-मंत-रहिया । मए पण सत्तं अवर्लवियं, पणमिओ इट्ट-देवो, मंतं परियं, तेण सह सिद्धं एयं, ण उण तुम्हाणं' हि । तेहिं भणियं 'देस अस्ताणं 8 तं मंतं, साहस् य तं सिद्ध-देव-सूर्यं ति'। क्रमारेण भणियं। 'शुख कधिकय-देवको भगवं सम्वण्णू जेण पूर्व सम्व जोणीपाहदं 8 भणियं, ता तस्स जमोक्कारो जुजाइ । मंतो 'णमो अरहंवाणं जमो सन्वसिद्धाणं' ति भणंतो समुद्रिको जुमारो 'वशामि महं' ति । तभो तेहिं ससंभमं पायविष्षि मणियो 'देव, पसीद्यु करेसु पविवजस बोलगां ति । तुब्मे उवज्जावा. p अम्हे चर्ट' ति । कुमारेण भणियं 'विषणा सप् तुम्हाणं विज्ञा । संपयं जं चेह् कुणह तं चेय सिजाह ति । पडिवण्णा य a मए भोलगा । जहया कहिंचि कुवलयचंदं पुरहेवहं सुणेह तहया नागंतव्यं ' ति भणमान्ने परिथको कुमारो मण-पदण-वेगो वं चेय दिसं जत्थागमो, संपत्तो कटय-संणिवेसं उवगमो सयणीयं जाव कुवलयमाला विउद्धा ससंभम-पसारिय-लोल-लोवणा 10ण व तं पेच्छह । कुमारं अपेच्छंती व चिंतिउं पयत्ता 'कत्व मण्णे गओ मह दहनो, किं कत्वह जुवह-विवय्पेण, महचा 12 मंत-साहणेणं, वह विजाहरीहिं ववहरिको, किं णु एवं' ति विंतयंतीए सक्ति संपत्ती पुरको । तम्रो सहरिसाए गहिम्रो कंटे वीसत्यों य प्रिष्ठिमो । 'देव, जह मकहणीयं ण होह, ता साहिष्णठ करथ देवो गमो 'ति । कुमारेण भणियं । 'किं 🚜 तमिथ जं देवीए व साहिजह' ति भणिउण साहिओ संयको धाउम्बाहय-वृत्तंतो ति । 15

§ १११) मिर्णियं च कुवक्रयमालाए 'देव, सन्ध-कका-पत्तद्वा किल नहं, एवं गुरूले समाइसंता, इमं पुण णरिंद्-कलं ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्ज्ञानो'ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-पत्तद्वाए । वि होऊण एवं ण सिक्खियं 'ति । तीए भणियं 'मजउत्त, किर एत्थ णत्यि फलं, बादो चेय केवलं '। कुमारेण भणियं 'मा 18 एवं भणह । नि व ।

अवि चलड् मेरु-चूला सुर-सरिया अवि वहेज विवरीया । ण व होज किंचि अलियं जं जोणी-पाहुडे रह्यं ॥'
21 तीए भिणवं 'जङ् णाह, एवं ता कीस एए घाउम्बाहणो णिरत्थयं परिस्मता दीमंति '। कुमारेण भणियं । 'अरिय णिरत्थया 21
णिरदा जे सत्त-परिहीणा सोय-परिवजिया अवंशवारिणो तण्हाभिभूषा लुदा मित्र-वंचणपरा कथाचा अदेव-सरणा मंत-वजियदेहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरू-णिद्या असहहमाणा अळसायंति । अवि व ।

जे एरिसा णरिंदा भागम-सत्तेहिँ वंचिया दूरं । रंक व्य चीर-क्सणा अमंति भिवलं सल-णरिंदा ॥ जे उण विवेगिणो उच्छाहिणो बंभयारिणो जिहंदिया अलोलुया भगग्विया अलुद्धा महत्या दाण-वसणिणो भित्त-वच्छला गुरू-भत्ता देव-पूर्यया अभिउत्ता मंतवापुसु ताणं जीसंसयं सिद्धि ति । अवि य ।

27 जे गुरु-देवय-महिमाणुतप्परा सयस्य-संत्र-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करेति गिरिणो वि हेममए ॥' कुवरूयमारूगए भणियं 'जद्द एवं, ता कीरउ पसानो साहिष्मट मन्स इमं' ति । कुमारेण मणियं ।

'किरियाबाइ णरिंदा घाउम्बाई व तिण्ण प्याइं। कोए पुण सुपसिबं घाउम्बाई इमे सन्वे ॥

30 जो कुणइ जोय-जुर्ति किरियाबाई तु सो भवे पुरिसो। जो उण बंधइ णिउणो रसं पि सो भण्णइ णरिंदो॥

जो गेण्हिकण घाउं खेलाको घमइ खार-जुलीए। सो किर भण्णइ पयदं घाउम्बाई जणे सबले॥

किरिया बहु वियप्पा जिञ्जीया होइ पाय-वीया व। जद-किरिया व पबडा पानो तह होइ उक्करिसो॥

33 सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा मह होइ सा वि बुवियप्पा। कट्ट-किरिया व पडमा दुइया सरसा भवे किरिया॥

1 > P पजलियाओ मूसाओ, J णिसेएरथोत्र, P णिसेतेण, J adds य before णियन्छियं, P विज्ञयंत्र. 2 > P सन्वपहारिस-वस्छितरोमंच, J वस्तलंत, P कुमणियं for भणिजं. 3 > P हेमन्ति. 4 > J तुब्मे for तुम्हे, P om. सदाभिसंकिणो, J om. सत्त. 6 > P adds हुनु after साहुनु, J देवयं for देवमुयं, P om. कुमारेण भणियं। 'एर्ख etc. to अम्हे चहु' ति।, J अधिकअदेवतो. 9 > J चहुति. 10 > J वेशो for वेगो. 11 > J सणियं for स्वणीयं, P प्रसित्य. 12 > P om. य before वितिजं, P कण्ण for कृत्य, P कृत्य वि जुवर. 13 > J किण्ण P किण्णु एत ति, J वितयंतीय, P तह for तभो, J सहरिसाय. 14 > P जह कहणीयं ण होत्ति ता, P किमोत्थ for कि तमस्थ. 15 > J स्वल्वधा , J धत्ववंतीय, P तह for तभो, J सहरिसाय. 14 > P जह कहणीयं ण होत्ति ता, P किमोत्थ for कि तमस्थ. 15 > J स्वल्वधा , J धत्ववंतीय, P तह for वेत, J एतं, P om. एवं. 17 > JP पत्तहा य वि. 18 > P व for एयं, J तीज, P om. णियं फलं, J वातो for वादो, P केवलो णियं फलं | कुमारेण. 19 > J मण् for मण्ड. 20 > P मूरुचुला, P अवि हवेज. 21 > J तीय, P धाउच्वाहणा, J णीरत्थयं, P परिमांता. 22 > P जे स परिचिज्ञया, J तण्हाभिभूता लढा मित्तवर्षण परा, JP यदेव for अदेव. P सिक्ष for मंत. 23 > अलसित्ता | अवि य. 24 > P जे पुरिसा णतरिता, P रंकवचीर, P तिक्लं for भिवयं. 25 > P om. उच्छाहिणो बंभयारिणो प्रवितिदेया, J om. अलोलुया, J अणुद्धा, P दाणवणवसिसणो, J वच्छाले. 26 > J मंनवातेन. 27 > P गुण for गुरु, P महिमाणतप्रा, P om. सत्त, J हममये. 29 > JP किरियावाति, P णरितो, J धाउच्वाता P धाउच्वाती, P धाउच्वाती, P स्वज्ञा हमो सच्चो. 30 > J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31 > J खेत्तानो, J धातुन्वाती P धाउच्वाती, P स्वज्ञा हमो सच्चो. 30 > प्रकृतियावाती, P इति सा वियय्या अद्वितिया यहमा, J दृतिया.

15

18

पक्छ-पाइक-णियहेणं नि ।

| 1 | तह वाव-णिसेगेहिं दृष्वेणेक्केण दृष्य-जोएहिं। तह चाट-मूल-किरिया कीरह जीवेहिं अण्णा वि ॥ |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | प्वं बहु वियप्पा किरिया सत्येसु सुंदरि परिसद्धा । ते सारोदाहरणे वाहिप्पंते णिसामेहि ॥  |
| 8 | नागं गंधं सुद्धं घोसं तह तार-हेम-तिक्खाई । सीस-तउ-तंब-कंसं रूप-सुवण्णाईँ छोई च ॥       |
|   | बारं तहा पसिद्धं स्वय-कुणडी य ताल्यं चेय । णाइणि-ममराईयं एसा भासा णरिंदाणं ॥           |

एसो भाउम्बामी संवरि बोच्छामि संपयं एवं । समर्छ गरिंद-वायं महना को भाणिउं तरह ॥

8 § ३१४) ताव य पदु-पहर्र-पहररव-संखुद्ध-विद्यद्ध-वण-सावव-सहस्स-पहिरद्ध-छलंत-बहरू-हरूबोळ-हरूह्लाज्यसाण- ६ दस-दिसं पह्यं पाहाउद्य-मंगळ-तूरं। ताव य णिवहेति तारया, गळियप्यभो णिसाषाहो, द्वसारिकंति दिसि-मुहाई, बहुए गयण्यळं, पणस्सए तिमिरं, अरुणारुणा पुण्व-दिसा, पळवंति वण-कुकुडा, पळायंति रिच्छा, पविसंति गुहासु महंदा, गुविळ- १ मिळ्यंति वग्धा, करयरेति सदण्या, मूह्जंति चूया, कर्यरंति रिद्धा। दिणयर-णरवर-कर-णियर-चिलुप्पणा भीय ध्व झीण- १ विमणा पहेंच-कृदंविणो सि । पूर्थंतरिमा पहिंगं वेदिणा। अवि य ।

णासेंतो तिमिरवं पि विष्ठायइ सिस-विवयं । विमलेतो दिसि-सुद्दाई अधिकरेइ त्रूचर्षे ॥ बिहर्देतो संगमाई मेलेतो बक्कवायए । ओलगाइ सुयणम्मि दिणवर-कर-पब्सारओ ॥

इय प्रिसे प्रमाण णिई मोत्तृण णाह दह्यं व । कीरंतु अवक्खेयं गुरु-देवय-पणह-कजाई ॥ इमें च पिटवें णिसामिकण कुमारेण अणियं ।

ं सुंदरि एस प्रभाया रयणी संपर्ये गुरु-देव-बंधु-कजाइं। कीरंति इमाईँ वणे बच्छउ पासत्य-उल्लाबो ॥' भणमाणा णिम्मल-जल-विमल्पि-वयण-कमला पविद्वा देवहर्यं। 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणमिया भगवंताणे कमल-कोमलेस चलण-जुबलेसु। तक्षो पुण अणिउमाहता।

18 सुप्रभातं जिनेन्द्राणां चर्मबोधिविधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मोधधनधातिनाम् ॥ सुप्रभातं गुरूणां तु धर्मस्यास्याविधायिनाम् । सुप्रभातं युनस्तेषां जैनस्प्रप्रदर्शिनाम् ॥ सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं युनस्तेषां येषां इति जिनोत्तमाः ॥

21 एवं च थुणिकण कर्य कायव्यं । ताव य संज्ञक-ज्ञलय-गंभीर-चीर-पडिसइ-संका-विद्याण-मरोयर-रायहंस-कुल-कलयल-मुहला 21 अल्कालिया प्रयाणय-इक्का । नेण य सहेण जय-जयामइ-मुहलो विनुहो सन्द-संभायार-परियणो सामिगाउं प्रयत्तो सम्बभंडोवक्खराइं । किं च कीरिउं प्रयत्ते । अवि य किल्किकंति ग्राहंदे, प्रक्लालिकंति तुरंगमे, भारिकंति करहे, 24 भरिकंति बहले, जुप्पंति रहवरे, जोहकंति समडे, उट्टाविकंति भारिए, संभाविकंति जंपाणिए, संभारिजंति कम्मयरए, 24 संज्ञमिकंति भंडपरे, संवेक्षिकंति पडउडीओ, परिहिकंति समायोगे, घेप्पंति य सर-सरासण-झम-चक्क-केतितिनि-णिवहे

27 उट्टेसु वस त्रसु गेण्हसु परिसक्त तह पयद्दादि । उच्छलिए बहरू-बोले गोसागे तं बलं स्रितं ॥ 27 कुनलयमाना वि समारूटा बार्च्य करिणि । कुमारो वि तिविह-तुरय-खर-खुरग्गुहारिय-महियलुच्छलंत-स्य-णियर-प्रसाण-दस-दिसागुह-णिरुद-दिणयर-कर-पसर-पमरियंध्यार-दुहिण-संकास-हरिस-तंदविय-सिहंडि-कलाव-रेहिरं वणं खणंतो गंतुं 80 पयत्तो । सणवरय-पयाणप्टिं संपत्तो अत्तणो विमय-संधि । ताव य महिंदेण पेसिओ सिरि-द्ववम्मराइणो बदावओ 30 जहा कुमारो संपत्तो ति । तं च मोठं राया वि सहरिस-यस-समुच्छलंन-रोमंच-कंचुओ णीहरिओ सपरियणो संगुहं गंतुं पयत्तो । पहाइओ कुमारस बद्धावओ जहा महाराया संपत्तो ति ।

1 > P णिसागेहि, J थातु, J अण्णे वि. 2 > P सब्बेस संग्री, P ते सागेता दरणे सारित्यंते णिसामेह ॥. 3 > P दंगं for गंधं, J तिक्यत्ती P निवासी, P मंता. 4 > J गृत्रय, P तालसंच्या, J अवणातिंय P अस्मादीनं. 5 > J धातुब्बातो, J पेन्छामि for बोन्छामि, P अह्वा अणिउं. 6 > J adds पश्चित्र before पहु, P संस्कृत्व-, J मुद्ध for विड्छ, P पहिराद्धकंद-. 7 > माठिअपमें, P करिसारिज्यां, P वहय. 8 > J रच्छा P विरित्त ण for रिच्छा, P गुहाम सिंघा गुव्चिसितमिष्टियिन 9 > P करियंति, J कर्योति before रिष्टा, J दीस for गीय, P यीय वच्हरीणितमाणा पतीत्रतुर्श्वणोः 11 > J तिभिरत्त्रयं, P विच्छाइयसिर. J puts dands after विमलं, J अंधीअरेइ P अधीकरेड. 12 > P विच्छंतो, J चक्कायण, P ओक्तारं उअमार, J अजायिम, J puts dands after विमलं, J असे स्वानंत्रयं, P पणवर्षकाटः 14 > P inter. अणियं के कुमारेण. 15 > J एसा पमाया, J देवय for वेय, P बंधकज्जाई, P जाव संलानों for पासल्वउछातो. 16 > P वर्षा वोविर्यः. 15 > J एसा पमाया, J देवय for वेय, P बंधकज्जाई, P जाव संलानों for पासल्वउछातो. 16 > P वर्षे वोविर्यः. 19 > P विनेंद्राणां for गुक्तणा. 20 > J सर्वेयां, P साधुसंगताय, P ये ग्रं दृष्टि शि जिनोत्तमः॥ 21 > J वयं P कय for क्षत्र J अवि य for ताव य, P om. one जल, J adds सह मिरित पहिस्स, P विहाण for विद्याण, P हंसाम्य for रायहंस, J कल for क्षत्रवर. 22 > J प्रयाणयपयवज्जा, P सर्वेण जयासहमुङ्लों, P सथावार, P सामिगाउ पयत्तोः. 23 > P सि चि for सि च, J प्रयसा ।, P पृक्कालिक्खंति. 24 > P adds, after जोहज्जाति, अरितं प्रयत्त । etc. to जोहज्जाते, P उपविज्ञाति, J समारिज्यति जंपाणिए, P अहागारे रिंग संवर्यः. 25 > P adds ज्ञाति बरित सिंग स्वर्यः ।, उच्छिअववङ्खानोलों, P उउच्छिवस्त्र होगोरी, प्रसारकारित जंपाणिए, P बहागारे रिंग स्वर्यः. 25 > P वाव्याना विद्यः. 29 > P om. दस, P हार्याना क्षत्रा, P वाद्याना रिंग, P वाद्याना रिंग, P ता वर्णाने रिंग खणाने, P वा वर्णाने रिंग, P वाद्याने रिं

15

§ १ ९ ५) तको कुमारो वि पहरिस-वस-विवसमाज-कुवलय-दल-दीह-लोयज-जवलो 'सागवं तायस्स' सि भणंतो । उत्तिण्णो तरवाशो । सरव-समउरगय-दिणवर-कर-परिमास-विवासिर्वकुरुह-सरिस-वळण-जवळो वळणेहिं चेव गंतुं पवत्तो । a ताव य वेप्णं संपत्तो महाराया । दिहो य णेण कुमारो देव-कुमारो व्य णयण-मणाणंदणो । कहं । **ज**वि य ।

कमलेण दिणयरो इव अहवा कुमुण्ज चंदिमा जाहो । सिहिणा धणो व्य अह कोइलेज चुन्नो व्य महभासे ॥ तं च दहण सरहस-पसारिय-दीह-बाहु-फल्डिहेण बालिंगिओ कुमारो शहणा। हिययबमेतर-धर-भरिवच्यरंत-पहरिस-बस-6 जीहरंत-बाहप्पील-लोल-लोपजा दोण्णि वि जावा। प्रवासिको व पापुसु महारावा। माया वि चिर-विरह-दुव्वकंगी 6 दिहा कुमारेण । तीए सिणेह-णिब्भरं भवगूढो । रोइटं च पयत्ता, संठाविया थ परिवर्णन । विष्णं जयण-वयण-धोवणं गंघोदयं उवविद्रा तम्मि चेय ठाणे । कुमारो वि गहिओ उच्छंगे देवीए, चुंबिओ उत्तिमंगे, भणिओ व 'पुत्त, वढ-कटिण-। हिपक्षो सि तुर्म । बन्हे उण पुत्त-मंद-णेह-णिहभर-पसरमाण-विरह-जालावली-हमिया गर्व पित अत्ताणं मण्णामो । 🖟 ता जीवेस चिरं, महबहुयं भरह इमं जं जियंती दिही सि' सि । अनियं च राहणा । पुत्त.

तइया सम्हाण तुमं देव्येण हुओ तुरंग-रूवेण । करथ गओ कत्य ठिखो कह खुको तं तुरंगाओ ॥ कह गमिओ ते कालो कत्य व परिहिंडिओ अणाहो व्य । कह व मणि-पूस-वण्णो कत्य व स्ते पूर्यओं हिंद्रो ॥ कह व तुमें संपत्तो वेलाउलिम कहं समुहस्य । वच्छेण वच्छ इमिणा कह व महिंदेण संपत्तो ॥ कह व तए परिणीयं कह णाओ विजयसेण-जावहणा । किं तत्थ ठिया तबसे देण व कन्नेण कालक्षिणं ॥ कह भागभी कह गक्षी कह वा दुक्खाई पुत्त पत्ताई। साहिब्बड मह एयं जेणजं णिखुई होड़ ॥

एवं च पुष्किओ समाणो चलणे पन्निकण साहिउं पयत्तो । साहियं च सवलं वृत्तंतं संखेवेणं ति । ताव य । उज्जमह धन्म-कजे मा बज्ज्ञह णेह-णियल-पासेहिं। णेहो सि गाम बढ्ढं भणियं मज्झण्ह-दंबाए ॥

15 तम्रो भही अज्ञापहो जाम्रो ति कय-सज्जण-भोगणा संबुत्ता । पुणो सुहासणस्या जाया, बिविह-देस-कळा-कळाब-कहास 18 चिरं दिया । गणियं च गणपृष्टिं कुमार-गह-दिण-लग्ग-बेला-पबेसस्स समयं जुबरायाभिसेयस्स य । तत्रो हरिस-तोस-णिटभरेहि य समाहत्ताइ य बद्धावणयाई । धवल-धयबडाडोव-मंडिया कीरए अभोज्या पुरवरी । सजीकयं सथलं ्रा उवगरणं । वोलीणो य सो दियहो ति । ताव य । 21

किं भच्छह बीसत्था दुकह कालो ति कुणह कायन्यं । उय जाम-संख-सदो कुविय-कर्यतस्म हंकारो ॥ तं च मोडण समुद्रिया सब्वे धम्म-कजाई काउं समाहता । पाओसियवयं अत्थाणि-मंहरुं दाउण पसती कुमारी । णिसा-24 विरामे य पटियं बंदिणा । अवि य । 14

पडणिम मा विस्रह मा गर्व्व वहह उमामे पुरिसा । इय साहेंतो व्व रवी अरथमिओ उमाओ एपिंह ॥ इसे च ओद्भण समुद्रिया सयल-महारायप्यमुहा गरिंद-वंदा । तभो क्य-कायन्याणं च वर्षति दिवहा ।

६३१६) पुणो समागओ कुमारस्य जयर-पबेस-हियहो । अओज्ञा-पुरवरीए घोग्यवियं च राह्णा जहा कीरउ क्ष णवरीए सकारो सि । तओ किं च कीरिटं समाहत्तं । अवि व गोहिजाति रच्छा-महाइं, अवणिजाति कपार-संकरे, सिश्चनि गंभोदण्ण रायवहे, बरुक्षंति वंदणमालाओ, विरहजंति कणव-नोरणे, भूमिजंति ववलहरे, मंडिजंति वार-मूलं, वित्ति-क्षा जंति राय-सभाओ, पुरुजंति चन्द्ररे, समारुप्पंति पेच्छणपु, परथरिजंति सिंघवडपु, विस्थारिजंति चंदीय ।, विहाडिजंति 20 पडिओ, उडिमर्जात पट्ट-पडायाओ, छंबिजंति कडि-सुत्तप्, पयडिजंति महारयण, बिक्खिप्यंति मुत्ताहरे, कीरंति कुसुम-दामरेजले. हलहलायह कमार-दंग्णसव-पसरमाणुकंट-णिन्सरो जायर-लोओ ति । अवि य । 33

मणि-रयण-मसियंगी पिययम-दट्टव-पसरिजक्कता । वासय-सज्ज व्य पुरी अच्छइ कुमरं पडिच्छंनी ॥

1 > Pom बस, म जुजलो, Padds a after जुन के 2 > P सम्यमक्रमान, P परिफंस for परिमान, म जुजलो चेय before संपत्ती. 4) ए विव for ३४, १ वणा व्य, १ मूत्र for चूत्रो. 5) महरिस पसरित्र, अ परि for घर. 6) १ बाहुलाल, Pom. माया, J निरहिर for चिरि। कि. 7) P णिज्यंतर अव कहो ।, Jom. व, P संद्वाविया, P वयणे 8 > J पंधीअयं, P उविदेहों, P च्हाणे for हाणे, Pom. इत. 9) P उम्म for गंड, J दुमिया 10) P तीउम्, Pom. इमं. 11 > J अम्हण, J ए for होते, P राओ for गोते, P दिओ, J कार्य चुको, P तह for तं. 12 > J कह य गिन्नो, Jom. ते, Jom. व and ज्व ।. 13 > J वेलाजलिम कि समुद्रस, P वेलाजल कहं, P मन्त्रं for व छ, P कह वि मिंहें 14 > P कह वि तए, Jom. णाओ, P हिया. 15 > Pom. कइ गओ, J मए एअं. 16 > P चल्लोसु पयत्ती, P संसंखेरेणं. 17 > P लेहलेयल, P टंढं for इ.हूं. 18) J क्यमीयणमञ्ज्ञणा P क्यमञ्ज्ञणहं भीवणा. 19) Jom. च and adds मणियं on the margin, P adds पवेला after वेला, उ जुगराया ° P जुवरायाहिसवरन य I, उ om. य, rather [ कुमाररस गहदिगलमावेलासमयं पवेसस्स जुवरायामिसेयरस य]. 20) P adds भवणयाई after वद्धावणयाई, उ अथोज्हा. 22) P दुक्षयकालो, P 3 for सि, P च 3 for उय. 23) P धम्मे for धम्म, उ पाउसिअवर्थ अत्थाणि P पाओसिअं च अत्थाणि 24 > P om. य hefore पढियं 25 > P वहत मगव्यं च मंगव्यं उमासे पुरिसे 26> P समुद्धिता सथले महारायपमुहा णिदवता ।, J om. च. 28> P om. रच्छानुहाई etc. to मूसिजांति 29 > P वरमूले, J P त्रितिजांति राय- 30 > J सिंगवडए, P repeats सिंधवडण विन्यारिजाति, J वित्यारिजाति, P त्रेतावे, J विद्राहिजांति पट्टीए 31 > P पहिजोविमजांति पट्टाहाओ, P कञ्चत्तए 32 ) उ टामोजले, P हलहलाह, P दंसण्णूसद, र प्सरम्माणुकंठ P पसरसाणुकंठो, P लोय ति-

30

33

1 प्रश्नेतरिम कुमारो वि सह राष्ट्रणा समारूढो जयकुंजरं पविसिदं समारको अयोजमा-पुरवरीष् । ताव व प्रिकंति संसाह । जयज्ञानियं वंदिय-जणेणं । पविसंते व कुमारे सम्बो य जयर-जावरियायणो कोडव-रसाकरमाण-हिक्को पेक्डिं असाहतो । कमेण य वोलीणो कुमारो रायममां, संपत्तो रायदारं । बोलीणे व कुमारे कि भणिडं समाहतो जावर-जणे । अध्या । अध्या ।

धन्मं करेह तुरियं जह कर्ज प्रिसीप् रिद्धीप् । मा हीरह चिंताप् ण होह प्यं बडब्माण ॥ <sup>6</sup> कुमारो बि रायदछे पेच्छह परियणं । केरिसं । बबि य । हजाभिसेय-मंगल-समुह-करणेक्व-वावड-करणां । हियदमाय-हळहळ्यं वियरंतं परिवर्ण प्रस्थो ॥

\$ ३१७ ) पविद्वी व बत्थाण-संदवं कुमारो, णिसण्णो व णाणा-मणि-किरणुष्ठसंत-बद्ध-सुरबाब-बिदममे कणव
गमहामहंदासणे। णिसण्णस्स व मंगल-पुन्वं जयज्ञवा-सद्द-पूरमाण-महियछं उनिक्तताई महाराब-पसुद्देष्टिं महासामंतिर्हि १

णाणा-मणि-विचित्ताई कणव-पदम-पिदाणाई कोमल-किसलय-सणाहाई कंचण-मणि-रयण-कछस-संघायाई । तेर्हि

जय-ज्ञवासद-णिद्धमरं बहिसित्तो कुमारो जोयरज्ञाभिसेयम्मि, जोकारिनो व महाराय-दददममप्पसुद्देहिं। णिसण्णा सद्वे

18 सीहासणस्स पुरजो। भणिषं च महाराइणा। 'पुत्त कुमार, पुण्णमंत्रो बहुयं जस्स तुमं पुत्तो। इमाई च चिर-वितियाई 12

मणोरहाई णवरं बज्ज संपुण्णाई। ता बज्जप्पसुद्दं घण-घण्ण-रयय-मोत्तिय-मणि-रवण-जाण-वाहण-पवदण-खेड-क्टबड-णसर
महाणयर-गाम-गव-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुद्दामं तुज्ज दे रज्जमरं दिण्णं। बहु पुण धन्माधम्म-णिक्ष्वणस्यं कं पि

16 कालंतरं बच्छिजण पच्छा कायव्यं काहामो' ति। कुमारो वि एवं भणिजो सिवण्यं उद्विजण णिविष्ठो राहणो 15

चक्छण-जुवले 'महापसाओ' ति भणिय, 'जं च महाराओ बाणवेइ तं अवस्यं मण् कायव्यं ति। दंसिया कुच्छ्यमाला
गुरुवणस्स । कभो प्रणामो। बाभिणंदिया तेहिं। एवं च अवरोप्पर-वरण-कमछावछोयणा-सिणेह-पहरिस-णिदमराणं

18 वषह कालो, वोलंति दिवहा। बण्णिन्य दिणे राहणा भणियं। 'पुत्त कुमार, णिसुणेसु।

ा कि काका, पाउना स्पर्ता विच्यास्य स्पर्त राह्या साम्य । पु. जुलासु स्पर्तु । जं किंचि एत्थ लोए सुहं व असुहं व कस्मद्द णरस्स । तं अप्यण बिय कर्य सुहमसुहं वा पुराकम्मं ॥ सा हो जूरह पुरिसा असंपदंतसु बिहय-सारेसु । जं ण कर्य पढमं चिय कत्तो तं वाय-रुक्स्बेहिं ॥

21 ता जब सुहेण कर्ज इह जम्मे कुणह आयरं धम्मे । कारण-रहियं कर्ज ण होड़ जम्मे वि लोगिम्म ॥ 21 तभी कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायच्यो । कालो च एम समं धम्मस्स, ता तं चेय करिस्सं' ति । कुमारेण भणियं । 'ताय, जं तए समाणतं तं सब्बं तहा, सुंदरो च एम धम्म-कम्म-करण-णिच्छक्ते, एकं पुण विण्णविमि 'सो धम्मो जस्य 24 सफळ-किलेसो हवह' ति । राहणा मणियं । 'कुमार, बहुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एको समादत्तो मो चेय सुंदरो' ति । 24

§ ३१८ ) कुमारेण भणियं 'ताय, मा एवं आणयेह, ण सच्वो धम्मो समो होह'। तेण भणियं 'कुमार, णणु सम्बो धम्मो समो चेय'। तेण भणियं 'देव, विण्णवेति। अवि य।

27 किं पुहर्इएँ गहंदा होंति समा गयवरेहिँ अवरेहिं। अहब तुरया तुरंगेहिँ पञ्चया पञ्चय-वरेहिं॥ किं पुरिसा पुरिसेहिं अहवा तियसा ह्वंति तियसेहिं। किं धम्मोहैं वि धम्मा सरिसा हु ह्वंति कोयिमा॥ जह एयाण विसेसी अरिध महंतो जणग उवकड़ो। तह धम्माण विसेसी जह देण वि देव उवहाड़ो॥' 30 णरिंटेण भणियं।

'जह अत्य कोह धम्मो वरवरजो एत्य सन्व-धम्माणं । ता कीस सन्व-छोओ एकस्मि ण छमाए एसो ॥' इनारेण भणियं ।

अंधह एको णरणाहो सब्ब-जणेहिं पि सेविजो होजा। धम्मो बि होजा एको सब्बेहि मि सेविजो लोए ॥ पेच्छंता णरवसहं संवंते गाम-सामियं के वि । संति परमत्थ-गिह्या अण्णाण-भयाउरा पुरिसा ॥ एवं एए मृद्या पुरको संते वि धम्म-सारम्मि । तं काउं असमत्था अहव बिवेगो ण ताण हमो ॥

1 > P एत्यंतरे कुमारो, P अउउद्धा , P त्राइं for संजाई. 2 > 3 बिदअणेण, 3 रहसाकरमाण, P कम्मेण. 3 > P om. य, P रायमगो, P om. संपत्ती रायदार, P बोलिणी कुमारे, P भिण्यं, P णवर्जणो. 5 > P जयद्वस्यं, 3 एरिसीय. 7 > 3 हिअयुगायः, P हियउग्गमहरूहवं विरयंतं. 8 > P om. य after पविद्वो. 9 > P महामहिंदासणे, 3 ज्यादृष्ट्टी. 10 > P पउमप्यहाणाई कोमले किसयरू. 11 > P अतिसित्तो, J जोअरज्जा P जुबरज्जा, P बोकारिओ, J om. य, P य मेहरायः, J P रवणां कि स्वयंत्र, J श्रेष्ट प्राच्याः, P अकारिओ, J om. य, P य मेहरायः, J P रवणां for रयय, P ज्यादाः, 14 > P om. जरतर, J सहस्तुह्मं, J om. दे, P रज्जहरं दिन्नं 1. 15 > P om. ति . 16 > P भिण्यं, P महारावणो आणवेद, P अवस्स. 17 > J मुक्कस्स, J अहिणदिआ, P अवसंप्यत्योप्यत्वयणः 18 > J दिअहे for दिणे. 19 > P होहं for एत्यं. 20 > P adds एवं च before मा हो जूरह, J असंपुद्धेसु, J ज्ञ्जा for जंज, J एदमं चित्र. 21 > P सुहेदि, J अस्य कारणाण्यद्धओ, J कर्ष्य for अस्य. 24 > P सफलं, P om. तांगं, J om. तो. 25 > P om. ण सन्तो. 27 > P पुद्धिए, P समागवावरेदि, P जुरवा for कुरवा, P om. पञ्चवा पञ्चवन्तेदिं. 28 > J adds कि after पुरिसा, J धम्मे हि मि धम्मा. 29 > P एवाविसेसो. 31 > P ल for ण. 33 > P ज्ञादि, P होज for होज्ज, P repeats सन्तेदिं. 34 > P एत्यसहे, J जाम for गाम, P भवाउवाउरा. 35 > P मृद्धारओ.

23

<sup>1</sup> तेण भणियं 'कुमार, क**र्द पुण धन्मस्त बराबश्समं कविसाबाह्'िय । कुमारेज भणियं** 'देव, कलेज' । जरबङ्गा भणियं <sup>1</sup> 'कुमार,

उपस्यसः गुनाण-वरवयस्य को एत्व वावको होइ । कि उवमार्थ बहुवा वि बागमो फळ-उवेक्साए ॥ प्रस्यको धन्म-फळं व व दीसङ् जेल होइ पर-छोए। प्रवक्त अत्य ण वा तत्य कहं होइ अगुनाल ॥ उनमाणं दूरे विय शहुवा कि मणह बातम-प्रमानं । घनमागमा सम विय सफला सन्वे वि छोगमिन ॥

6 ता कथ्य मणं कुणिमो कल्ब व सफलो ति होहिइ किलेखो । कल्ब व मोक्सं सोक्सं इव घोलइ मजह हियमं ति ॥ कुमारेण भणियं 'ताव देव को उदाबो' । शहणा मणियं 'पृक्को परं उदाबो ।

पुच्छिजाउ को वि परी पंडिय-पिटओ जयस्मि सिक्यहो । को एत्य घम्म-सारो जत्यम्हे आयरं करिमो ॥ १ इमारेण भणियं । 'देव,

को एत्य कि विवासह सह जानह राव-दोस-बस-सूढो । अन्यह परमत्य-गई अन्यह पुरिसो वियप्पेह ॥ ईसाऍ मच्छरेणं सपक्सरापुल पंडिचप्पानो । अलिवं पि अर्जति नरा घरमाघरमं ल पेच्छति ॥

12 § ११९) जरवरेण अभिवं 'एवं वयस्थिए दुमामे तत्त-परिणामे को उण उवाओ अविस्सह' ति । कुमारेण 12 अणियं 'देव,

पृक्को परं उवाको सह हिक्प् फुरइ णिष्ठ-संशिहिको । परसत्यो तेण इसो जजह धस्मस्य प्रवस्तं ॥ इक्सागु-वंस-प्रस्वा पर-वसभा के वर्णत-संश्विहा । णिष्ठाणमणुष्पता इह धरमं कं पि काळण ॥ भाराहिकण देवि संगळ-पुष्यं तकेण विष्णपण । पुष्किज्ञड कुळ-धम्मो को अन्ह परंपरायांको ॥ एवं क्यस्मि जं किंव तीए कुसदेववाप् बाइहं । सो चेच अन्ह धम्मो बहुणा किं एत्य भणिएण ॥

15 इमं पडिवण्णं राह्णा भणिवं च । 'साहु कुमार, सुंदरं तए संखत्तं, ता णिष्वियारं हमं चेव कायव्वं' ति भणमाणो 18 समुद्धियो रामा, कायव्वं काउमावत्तो । तथो अच्यास्म दियहे असेसाए गंथ-कुसुम-बलि-पहंच-सामग्गीए पिन्टो देवहरयं रामा। तथ्य व जहारुहं पृष्ठजण देवे देवीयो य पुणो धुणिकण समाहत्तो । सिंव य ।

21 जय विजय जयंति जए जयाहि अवराइए जय कुमारि । जय अंगे अंगाले गाले जय ते पिए रूच्छी ॥ धा इस्लागु-गरवराणं को कुरू-धम्मो पुराण-पुरिसाण । साहिजाट मज्झ इमं भहवा बज्झा तुमं चेय ॥ इमं च भणिकण गरवई जिसम्लो कुस-सत्थरे, ठिमो एकमहोरतं । दुइय-राईए य मजिलम-जामे उद्वाह्मा थ्य आगासयले वाया ।

भी भी जरवर-वसभा जह कजं तुम्ह धम्म-सारेज। ता गेण्डसु कुळ-धम्मं इन्सागूणं इमं पुष्यं ॥ इमं च भणंतीए समिष्ययं कजय-सिळावळं जारिंदस्य कुळसिरीए । तं च पानिकण विकरो रावा जाव पुरश्रो पेण्डह् 27 कजय-सिळायळं। तं च केरिसं। बाबि व ।

किंद्रज्येष्ट्रिर-मसा-वण्णय-पहुंत-पत्तिया-णिवहं । बंभी-किशीपुँ किहिबं मरगय-स्वय-पूरिबं पुरको ॥ तं च दृहुण हरिस-वस-समु<del>ष्ट्रकंत-रोमंचेण</del> सहाविको कुमारो अणिको य । 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुल्देवबाए अस्हाण 30 कुलक्षममो, ता णिव्हवेदं वाएसु इमं' ति । कुमारेण वि 'बहाजवेसि' ति मणमाणेया भूव-बल्टि-कुसुमक्कणं कादण सविणयं 30 भसीए बाह्रदं पयसं ।

§ ३२० ) कि च तत्थ लिहियं । भवि य । ज्यानिकारी जाणान्य संपत्ता करण-भारतंत्रं केय । मोक्सस्य साधगाई सक्ल-

हेसण-विसुद्धि-णाणस्स संपद्मा चरण-धारणं चेद्य । मोक्बस्स साधवाई सवल-सुद्दाणं च मूलाई ॥ जत्थ ण हम्मइ जीवो संतुहो णियय-जोणि-वासेण । ण व बल्जियं मंतिजाइ जियाण पीडावरं हिचए ॥

1 > P कह पण धम्मवरावरवर्त्तर्ण, P om. ति.
3 > J पत्रक्वाउमाण पमाणवउक्क्यरस्, J om. वि.
4 > P om. य.
5 > P वि भगंति for कि भगह, P स्कलो, J लोअस्मि.
6 > P होहिनि, P हियएंति.
7 > J तह वि for ताव, J पर for पर.
8 > P पुच्छिक्क्यर, J कोइ गरी, P सरिवादोः
10 > J पर्मस्था-, P गती.
11 > J पंडिअप्पाणा
12 > P णरवइणा for गरवरेण,
P एवं विश्वार, P परिणामी, J को उण. 14 > P एको महिहरणकाो यप फुरह, J सणिणहिओ P सिविहिओ
15 > P प्यमावा णरवसहा,
J कवि अणंत- for केवणंत, P संखेक्का for संखिछा, P धम्मं कि ण.
18 > P om. च, P om. चंव.
19 > J om. गढ, J त्यहंव
P -पतीव.
20 > P om. व after तत्व, P om. पुणो युणिकण etc. to को कुलधम्मोः
21 > J जए जायाहि अवराहंए.
22 > P क्वई for कक्का, P च for चेव.
23 > P om. इमं च, P om. गरवई, P णिवण्णा for णिमण्णो, P adds परती
before कुस, P दिओ, J दृहज य राईए सिक्झिमजामे उद्धार्थाः
25 > J जसहा, P कक्ज, J कुलधम्मो, P इक्वागकुलाइयं पुक्वं
26 > म भणंतीय, P om. पुरत्नोः
27 > P om. तं च केरिसं
28 > P "मत्तावण्णपयदंतिपत्तिया, J वंभीव्यार, P पृरिउ for
पृरियं.
29 > P इरिसवयुच्छलंत-, P कुलदेवता अम्हाण.
30 > P णिक्लेह, P वाएमुद्ध इमं ति । कुमारो वि, P भणमाणो,
J कुमुममञ्चणं.
31 > P पदात्ती । 32 > P विहातं:
33 > P -विग्रुद्ध-, P साहणाई स्वर्णसहाणं.
34 > P ण हंसह, P पीवाकरं

3

9

ग य घेटपई अदिण्यं सरिसं जीएण कस्सइ जगस्स । दूरेण जला महिला विकाम अधिय-अध्यं स ॥ मत्यो जत्य चहजह वणत्य-मृतं जयस्मि सवलस्मि । ण य मुजाइ राईए जियाण मा होजा विणिवाको ॥ तं णहवर गेण्ह तुमं धनमं वह होइ जत्म बेरगो । परियाणसु पुहड्-जिए खलन्म बीर्य ति सण्योस ॥ अभिज्ञागले सजीए परिवल वणस्सई पि जीवं ति । छनिसाजह जाय जिली करिसेंदिय-मैस-बासारी ॥ अलस-किमिया दुइंदी पिवीलियाई व होंति तेइंदी । अमराई चडरिंदी अण्णसु सेसा व पंचेंदी ॥ णर-पस-देव-दहते सब्वे मण्णेसु बंधवे आसि । सन्वे वि मए सरिसा सुहं च इच्छंति सब्वे वि ॥ णासंति दुक्त-मीरू दुक्ताविज्ञंति सत्य-पउरेहिं । सम्वाण होइ दुक्तं दुम्बयण-विसेण हिययम्मि ॥ सञ्चाण भारि पित्तं अहयं सञ्चाण बंघवो भारि । सन्वे वि बंघवा मे सन्वे वि हवंति मिसाई ॥ इय एवं परमत्थे कह पहरिजाउ जियस्स दहिमा । अत्ताण-णिव्विसेसे मुढा पहरिति जीयिमा ॥ जं जं पेच्छिति जीयं संसारे दुक्ख-सोय-भय-किलयं । तं तं मण्णस् णस्वर भारि अहं एरिसो चेय ॥ जं जं जयम्मि जीवं ऐच्छिसि सिरि-विहव-मय-मउम्मत्तं । तं तं मण्णस् णरवर एरिसओ आसि अहयं पि ॥ 12 जीएस कृणस मेति गुणवंते कृणस नायरं घीर । कृणस दयं दीण-मणे कृणस उनेक्लं च गव्नियए ॥ 12 बसमंजसेसु कार्य वायमसब्मेसु रंभ वयणेसु । रंभसु मणं बयजे पसरंतं सञ्च-दन्वेस ॥ काएण कणह किरियं पढस य बाबाए धन्म-सत्याहं । भावेस मावणात्री भावेण य भाव-संजुत्ती ॥ कणस तबं सविसन्तो इंटिय-सत्तं णिरुंस भय-रहिना । कोविम्म कुणह खंति असुई चितेस कामिम ॥ 15 माणिम होस पणको माया-ठाणिम अजनं कृपस । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥ बरहास संज्ञम-जिसमो सीलं मह सेव णिन्मलं लोए। मा बीरियं णिगृहसु कुण कायव्वं जयं भणियं ॥ मा कुणस पाग-किरियं भिन्सं भमिकण अंजस विहीए। मा अच्छस णिवितो सञ्जाए होस विस्त्रतो ॥ 18 णिज्ह्रीण-पाव-पंको भवगय-मोहो पणट्ट-प्रिच्छत्तो । लोबालोय-पवासो समुगाको जस्स णाण-रवी ॥ संभिष्णं सो पेष्छइ लोवमलोयं च सन्वको सन्वं। तं णिख जं ण पासइ भूतं भन्नं भवित्सं च॥ 21 सो य अगर्व कि अण्णह। 21 तित्ययरी लीय-गुरू सम्बण्णू केवली जिणो अरहा । सुगमी सिद्धी बुद्धी पारगमी बीयरागी य ॥ सो अप्पा परमप्पा सहमो य णिरंजणो य सो चेव । अन्वत्तो अच्छेजो बन्मेजी अक्सको परमो ॥ जं जं सो परमप्पा किंचि समाइसइ अमय-गीसंदं। तं तं पत्तिय जरवर तेण व जे दिविखया प्रस्सि ॥ 24 अलियं भयाणमाणी भणड जरी बह व राग-दोसची । कह सी भणेज अलियं भय-मय-रागेहिँ जो रहिओ ॥ तम्हा णरवर सम्बायरेण पहिवज सामियं देवं । जं किंचि तेण मणियं तं तं भावेण पहिवजा ॥ सुहमो सरीर-मेत्रो भणादिमं अक्समो व भोत्तादी । णाण-किरियाहि सुच्छ पुरिस-रूबो जहिं अच्या ॥ 27 एमी जरवर धम्मी मोक्स-फलो सम्ब-सोक्स-मूलं च । इक्साग्-वरिसाणं एसी श्रिय होड ऋल-धम्मी ॥ जं जं एरथ णिरुत्तं तं तं जरणाह जाण सारं ति । एएण विरहिषं पुण जाण विहस्सं कहस्सं च ॥ प्यं अवसम्मंता परवर परयस्मि जंति घोरम्मि । एयं काउम पुणी अवस्वय-मोक्खाई पानंति ॥

§ ३२१ ) एवं च पटिए इसस्मि धम्मे णखडणा भणियं। 'शहो अणुमितहीया अन्हे अयवर्डण कुल्हेन्याए। ता संदरी एस धन्मी, ण एख संदेही । एवं पुण ण-वाणिजङ् केरिसा ते धन्म-पुरिसा जाण एरिसी धन्मी' ति । कुमारेण 33 भणियं 'देव, जे केइ धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं चेय दिक्खं वेचूण कीरए एस धम्मो' ति । राइणा भणियं 'कुमार, मा 33

<sup>1)</sup> P बेप्पइ, P जियस्स for जणस्म, P जलण for जल्चिय. 2) P वह for चहजार, P जलंमि for जयमिम, P मुज्जति रातीए. 3) P धंमं जह होइ, P repeats जह होइ, P हइ जए for पुत्र जिए, J पीअं for जीयं. 4) P मुजीए for सजीर. P जीवं पि 1, P फिरिसेहियमेकशवारी. 5 > P अलसा-, P दिइंदी for दुवंदी, 3 om. पिवीलियाय होति तेदंदी 1, P पिवीलियाती, P भमगती चडरेंदी, P पंचिंदी. 6) P अन्त्रे नि for सन्त्रे नि, P सा for सिंसा. 7) P दुलानिकंति, P पहरेहि, J निसेद for निसेण. 9) P पहरिज्ञह. 10) P adds न after अहं. 11) P जीने for जीनं, J अपूमत्तं. 12) P मित्तं for मेर्ति, J गुणभंते, P कुणमु अनेक्खं. 13> P बादमसत्तेमु, J OBD. रुंस, P मञ्जेसु for सञ्जद्वेसु. 14> P भाएसु भावणाओ. 15> F इंदियसे तुं, J िंग सुंस P गेरंभ, P वंती अमृति, P देहंसि for कामस्मि. 16 > P मायंसि for माणस्मि. 18 > P पान for पाग, P णिब्जिली for णिबिती, P भाउती for बिल्लिती. 19 > P णिज्ञाण, P जीगालोग. 20 > P पेन्छ जोगमलोगं, J सन्बती, P पेच्छं for सन्तं, उ जण्ण पामिति भोतुं सन्तं, P भूनसन्तं 22 ) उ सुगतो णिखो, उ बीतरागो. 23 ) उ अप्पा वरमप्पा, उ चेअ । उ सन्वत्तो for अन्वत्तो, P अमैजजो, उ अक्खरो परमोः 25 > उ रागरोसत्तो, उ मनमय, P अयममरोगेहिः 27 > P अणाहमं, उ अक्ययमोत्तादी ।, J किरियादी, P adds मुक्ता before अप्या. 28 > Jonn. च. 29 > J गिहित्तं for गिहत्तं. 31 > P भवनतीए. 32) P इमं for एवं, P एसी for एरिसी. 33) P दिनखा, J कीरत, P om. मा.

36 राष्ट्रणा चितियं।

**3**0

| । पूर्व मण । जाजाविह-र्किंग-वेस-घारिणो धम्मपुरिसा परिवर्शते पुरुष्ट्रै-तछे । ते व सच्छे मणिति 'अम्हं च<br>संदरी,' अन्जो वि मणह 'अम्हं च ठ घम्मो,' अन्जो वि 'अम्हं च ठ' सि । एवं च टिए कस्स सरहार्स |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3 ज व' ति । कुमारेण मणिवं 'ताय, जह एवं ता एको मारिय उवाची । जो कोह पुहुईए चम्म-पुरिसो सी सम्ब                                                                                                      |               |
| आवोसिजाइ जहा, राया धरमं पडिवजाइ जं चेय सुंवरं, ता सम्बे धरम-पुरिसा पचनचीहवंतु, साहेंतु व अप्य                                                                                                      |               |
| जीव सं सुंदर तं गेण्ड्य सि । पुणो देव, साहिए सबले धन्म-वित्यरे को चेव एयस्स दिण्णस्स गृत्रवाए                                                                                                      |               |
| 6 श्वर्दाहिह, तिम खेप धायां काळण दिनसं परिवजीहामों कि । राहुणा मणियं 'एवं जह परं पाविज्ञह विसेस                                                                                                    |               |
| बाजवेस परिदारं जहा पादिस्यं सदावेस । भाग्साणंतरं च समाजतो परिदारो, संपत्तो पादिस्यो, समाहदो र                                                                                                      |               |
| बाणवसु परदत्तर जहा पाढादय सदावसु । नायुसायकर च समाणचा पाढत्तरा, सपत्ता पाढाह्मा, समादृद्धः र<br>इप्तिणा व अत्येण घोसेसु सम्ब-णवर-चचरेसु पढहवं' ति । तथो 'जहाणवेह' त्ति मणमाणो णिगाओ पाढिहर         | •             |
|                                                                                                                                                                                                    | मा जागलड      |
| 9 च पयत्तो । कत्य । व्यव व ।                                                                                                                                                                       | 9             |
| सिंगाहय-गोडर-चयरेसु पंथेसु हष्ट-मागेसु । घर-मढ-देवडलेसुं बाराम-पवा-त्रलापसुं ॥                                                                                                                     |               |
| किं च बोसिउं पयत्तो । मवि य ।                                                                                                                                                                      |               |
| 13 जो जं जाणह भन्मं सो तं साहेउ अज णरवहणो। जो तत्य सुंदरवरो तं चिय राया पविजिष्टिह ॥                                                                                                               | 12            |
| प्तं च बोसेंतेण 'ढं ढं ढं ढं 'ति मप्फालिया ढका। किं च मणिउं पयत्ता। भनि य।                                                                                                                         |               |
| अप्कालिया वि दक्षा छजीव-णिकाय-रक्खणं धन्मो । जीय-द्या-दम-राहेओ दं दं दं ति वाहरह ॥                                                                                                                 |               |
| 15 तथी इमं च घोतिजंतं तिय-चड <del>क चथर</del> -महापहेसु सोऊण सब्वे धम्म-प्रित्सा संभेता मिलिया णियएसु ध                                                                                            | म्म-विसंस- 16 |
| संबेसु बबरोप्परं च भणिडं पमत्ता। बनि व ।                                                                                                                                                           |               |
| भो भो सहध्यमवरा वचह साहेह राहणो धम्मं । धम्मम्म पुहहणाहो पिंडवुकाह किं ण पक्रतं ॥                                                                                                                  |               |
| 18 एवं च अवरोप्परं मंतिकण जे जत्य णिगाए ससिद्धंत-कुसका ते समुद्रिया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रावमं                                                                                                   |               |
| वि णिक्वतो बाहिरोवत्थाण-मंडवं विद्वो सन्वेहिं जहाभिरूव-दंसणीयासीसा-पणाम-संभासणेहिं। णिब्विट्टा                                                                                                     | -             |
| क्षामणेसु । भणिया य राष्ट्रणा 'भो भो धम्मिय-पुरिसा, गहिबच्या तुम्हे क्षम्हाभिप्यायस्य । ता भणह क                                                                                                   | मेण असणो      |
| 21 हिथयाभिरुह्ए अन्म-विसेसे।'                                                                                                                                                                      | 21            |
| § १२२ ) एवं च भणिया समाणा परिवाडीए साहिडं पथत्ता । एक्केण भणियं । बावि य ।                                                                                                                         |               |
| जीवो सण-मंगिल्लो अचेवणा तरुवरा जगमणिर्व । फिन्वाणं पि अभावो धम्मो अम्हाण गरणाह ॥                                                                                                                   |               |
| 24 राइणा चितियं ।                                                                                                                                                                                  | 24            |
| जीवो भणाइ-णिहणो सचेयणा तरुवरा नि मह लिहिया । मोक्सो सासय-ठाणं भह दूरं निहडण एयं ॥                                                                                                                  |               |
| भण्णेण भणियं ।                                                                                                                                                                                     |               |
| अन्य-नामो नह जीवो मुचह पयईए झाण-जोएहिं। पुहइ-जक-सोय-सुद्धो एस तिदंडीन धम्मवरो ॥                                                                                                                    | 27            |
| राह्णा भणियं।                                                                                                                                                                                      |               |
| सम्ब-गभो जह अप्पा को शाणं कुणइ तत्थ सीयं वा । पुहरू-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहं सुद्री ॥                                                                                                              |               |
| 30 भण्णेण भणियं ।                                                                                                                                                                                  | 30            |
| सम्बन्तको हुद अप्या ण कुणह पयडीए बजाए णवरं । जोगन्यासा सुक्को हुह चेय णिरंजणो होह ॥                                                                                                                |               |
| राष्ट्रणा चिंतियं।                                                                                                                                                                                 |               |
| 33 भप्पा सरीर-मेत्तो जिय-कम्मे कुणह् बन्झण् तेणं । सम्ब-गए कह जोको विवरीयं वहुए एयं ॥                                                                                                              | 33            |
| भवनेण भगियं ।                                                                                                                                                                                      |               |
| पुक्को विद्य परमप्पा मूए भूयिमा बहुए णियवं । णिक्काणिक-विरहिको भणाइ-णिहणो परो पुरिसी ॥                                                                                                             |               |

<sup>1 &</sup>gt; P अणह for अण, J विसेस for वेस, P पारिवर्सित पृह्वीयके ।. 2 > J om. धम्मी before अण्णो, P adds अण्ह before अम्हें, P सह्हामि. 4 > P वोत्तिकार for जावों, P adds तं गेण्हह for ता, J होतु for हवंतु, J अप्पते. 5 > P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स. 6 > J वहीहिति P ण वाही ति, J दिवसं पवन्नीहामी, P तहण अपितं, J एयं, J पाविक्ज विसेसो. 7 > P om. संपत्ती पाइहिओ. 8 > J इमिम्मणा for इमिणा, J णस्य for णयर, P पिडह्मं, P जहाणवेहि. 10 > P सिंपाहगोउत्तवसे पत्थेस हहमयेसु ।. 11 > J प्रयत्ते. 12 > P धम्मे, P साहेर, P ता for जी, J किय for चिय, J परिजिहिति P पश्चितिकाहि ति. पश्चितिकाहि ति. 13 > P om. च, P om. ति, P आणिउं. 14 > P दक्क जिष्मम्ममा कुँदरी कि लोगिमे । अन्ने उण जे धम्मा दं etc. 15 > P वोसिकांति तिया, P वक्षरेसु महाँ, P जिष्मपर्थमा. 16 > J सामेसु for संबेसु, P अणियं, P om. अति य. 17 > J णाहो पहिन्नार किणण पञ्चकी ॥ 18 > P जत्य णिकाएसु सिकंति जुसला. 19 > P वाजिरअलाण-, J दंसणीया । सीसाँ, J पिविट्ठाय णिआपसु, P णियए आसणेसु. 20 > J तुक्मे for तुम्हे, P om. ता. 21 > P हिवयादिसहए धम्मं. 22 > P om. च, P सिहंती. 23 > J जेव्वाणं. 25 > P तवयणा for संवयणा, J तहआत, P मोनवसासयं हुाणं. 26 > J om. अण्णेण अणियं । स्वयाओ अहजीवो etc. ending with कहं सुदी ॥. 27 > P प्रवह्मउन्हाण-. 29 > P सोयक्वा. 30 > P om. अण्णेण अणियं (after कहं सुदी ॥) सन्वगओ इह etc. ending with कहु पूर्व ॥. 33 > J तं ॥ for एवं ॥. 35 > P दुरो for परो.

| <ol> <li>वह वृक्को विय अन्ता कह सुह-तुक्साहँ जिन्य-क्ष्याई। पृक्केन दुक्सिएणं सन्ते ते दुक्सिया होति।।<br/>अन्त्रीय भणियं।</li> </ol>                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>वाध्यावारं विज्ञह पसुलो मारिजाए व मंतेहिं। माई-चिइस्स सेई गो-मेहो वा फुडो धन्मो ॥</li> <li>राहणा चितिनं।</li> </ul>                                                                        | 8  |
| जं दिजाइ तं सारं जं पुण मारिजाए पसू गो वा । तमधम्मं मह लिहिषं देवीए पष्टए सम्बं ॥<br>६ अण्णेण भणियं ।                                                                                               | (  |
| काय-बिल-वहस-देवो कीरइ अलजिस लिप्यए अर्थ्य । सुप्पीवा होति सुरा ते तुट्टा देंति चन्मं तु ॥<br>राष्ट्रणा चितियं ।                                                                                     |    |
| को जेच्छड् काय-बर्लि जं युण जकजिम सिप्पण अतं । तं तस्य होड् अण्णस्य वा वि एवं ण-षाणामो ॥ अण्णेण भणियं ।                                                                                             | 9  |
| बहुद्धण सब्ब-संगं बणिमा गंत्ण बङ्गल-णियत्थो । कंद-फल-कुसुम-भक्खो जह ता धम्मो रिसी तेण ॥<br>12 राहुणा चितियं ।                                                                                       | 13 |
| सारो जह णीसंगो जं पुण कंदप्कलाई शुंजंति । यसो जीव-णिकाभो जीव-त्या वहण घरमो ॥<br>अक्लेण मणियं ।                                                                                                      |    |
| 15 दिजाइ बंभण-समिण विहले दीणे व दुविस्तपु किंचि । गुरु-पूबजं पि कीरइ सारो धनमाण गिहि-धनमो ॥<br>णरबङ्गा चिंतियं ।                                                                                    | 15 |
| जं दाणं तं विद्वं भणंत-घानो ण पेष्ट्यइ घरम्मि । एमो विश्वइ वार्क शुक्कइ इत्विस्त कंडेण ॥<br><sup>18</sup> भण्णेण भणिर्व ।                                                                           | 18 |
| अक्काअक्काण समे गरमागरमाण अंतरं नत्य । अदैत-वाव-अभिनो धम्मो बन्हाण भिक्सुदो ॥<br>राहुण वितियं ।                                                                                                     |    |
| 21 प्रं कोय-विरुद्धं परकोय-विरुद्धवं पि पश्चक्खं । अन्मो उज इंदिय-णिमाहेण मह पष्टण् किहियं ॥<br>अक्लेण भणियं।                                                                                       | 21 |
| विष्णप्यसि देव पुढं पंष-पविषेष्टिं जासण-विहीय । सहहत-नाय-अभिको धम्मो अम्हाण जिन्सुहो ॥<br>२४ राष्ट्रणा चितियं ।<br>कोमसहरि जिटिंगदियस्स अणुकूकमासणं फंसे । धम्माको इंदिय-जिग्गहेण एसो वि धम्मो ति ॥ | 24 |
| मण्जेण भणियं ।                                                                                                                                                                                      | 27 |
| श्रा भन्मद्वियस्य दिवाइ णियय-कल्पं पि नत्तणो देहं । तारेइ सो तस्तो नकाबु-सरिसो भव-समुदं ॥ राइणा भणियं ।                                                                                             |    |
| जद्द भुंजद्द कह व मुणी मह ण मुणी कि च तस्स विष्णेण। बारोविया सिलोवरि कि तरह सिला जले गहिरे ॥<br>30 बण्णेण भणियं।                                                                                    | 30 |
| जो कुणह् साहस-वर्क सत्तं अवसंविद्धण जरणाह । तस्य किर होष्ट् सुगाई मह अस्मो एस पढिहाह ॥<br>राहणा वितियं ।                                                                                            |    |
| 33 नेय-सुईसु विरुद्धो बप्यवहो जिदिओ य नियुद्धेहिं। जह तस्स होइ सुगई निसं पि वसर्व भवेजासु ॥<br>बण्णेण भणियं।                                                                                        | 33 |
| गंत्ण गिरि-वरेसुं भत्तार्थ मुंचण महाबीरो । सो होइ एत्य धनमो भहना जो गुग्गुरूं धरइ ॥<br>36 राइणा चितियं ।                                                                                            | 36 |

<sup>1 &</sup>gt; P तिषण for निण्ण, उ होति ॥. 3 > P मारिकाएहिं मंतिहिं।, P पुड़ो धमो ॥. 4 > P वि मणियं for वितियं. 5 > उ मारिकाई, P एवं चिलायकां एस विहंमो जए जाको ॥ for the second line तमयहमं etc. 7 > उ वैस for बहुस, उ मुत्यीता म मुत्यीता, उ देंतु. 9 > P repeate को नेच्छह, P जं पुण लोगोंग विक्खवे अर्था। तं तस्स तस्स ण वेषवाण छारो परं हस्ते ॥. 13 > P एसो जीवाण नहीं कह कीरको कुच्छिओ धम्मो ॥ for the second line. 15 > P दिख्यो, P समण, P पूर्ण पि, उ पिह्यमों. 17 > उ चातो P जावो, P after कंडेण ॥ omits अल्लेण भणिवं। मनखा etc. ending with पृष्ट् ए लिहियं ॥. 19 > उ अहेतवात 21 > उ, after किहियं॥, omits अल्लेण भणिवं। विष्णप्यसि etc. ending with धम्मो ति. 23 > P विष्यस्ति, P वातभणितो, P णिखुदों. 27 > P सिर्स 29 > P कह व मुंणी, उ व मुणी विंव तस्स, P सिलोबरे, P सिलाबरें. 31 > उ सामस for साहस, P सुणती. 33 > P जल्लं बलं च बीय तस्स वही अप्ययाहको प्ररेश for the first line वेबसुईसु etc. P सुगती, P अमवं हवेब्बासु. 35 > P मुर्विगिरि for गिरिवरेसुं, उ महावीरों, P गुक्तुलं.

| असाणं सरितो पावइ कुमई विको सराव-मण्डे । पूर्व तामस-मर्ग्व गुग्गुळ-वरणाइयं सम्बं ॥<br>अञ्जेल अणियं ।                                                                                                                  | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 साणे कृत-तळाए वंघइ वावीओं देइ व पवामो । सो एत्थ घन्म-पुरिसो करवर बन्दं ठिमो हिचए ॥                                                                                                                                 | 1  |
| राष्ट्रणा चितियं ।<br>पुरुष्ट्र-जरू-जरूगानिरू-मणस्सर्ष्ट्र तह व जंगमे जीवे । मार्रेतस्स वि घम्मो हवेज जह सीवस्रो बस्रणो ॥                                                                                            |    |
| ६ भण्गेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| गंगा-जळिम्म ण्हाओ सायर-सरियासु तह व तित्येसु । दुबह मर्ळ किर पार्व ता सुदो होह धम्मेण ॥<br>णरवहणा चिंतियं ।                                                                                                          |    |
| <ul> <li>भागीरहि-जल-विच्छालियस्स परिसदछ कह व कम्मं से । बाहिर-अछावणयणं तं पि हु णिडणं व जापृत्वा ॥<br/>अण्णेण भागेपं ।</li> </ul>                                                                                    | 9  |
| राईण रायधम्मी वंभण-धम्मी व वंभणाणं तु । वेसाण वेस-धम्मी जिवली धम्मी व सुद्दाल ॥                                                                                                                                      |    |
| 18 राष्ट्रणा चिंतियं ।<br>अस्मो णाम सहावो णियय-सहावेसु जेण वर्दति । तेणं चिय सो मण्णाङ् अस्मो ण डणाङ् पर-छोजो ॥<br>अण्णोण भणियं ।                                                                                    | 12 |
| गाय-विदत्त-भणेणं जं काराविज्ञंति नेव-भवणाई । देवाण पूवणं अच्चणं च सो चेय इह धम्मो ॥<br>राह्णा चिंतियं ।                                                                                                              | 15 |
| को ण वि इच्छाइ पूर्व जं चिथ कीरंति वेदाहरबाई । एत्यं पुण को देवो कस्स च कीरंतु प्याई ॥  18 अपनेन भणियं ।                                                                                                             | 18 |
| काऊण पुढवि-पुरिसं बज्झाइ मंतेहिँ जस्य जं पात्रं । दीविष्णइ जेण सुद्दं सी घरमी होइ दिक्सापु ॥<br>हाइणा चिंतिमं ।                                                                                                      |    |
| 21 पार्व डज्झाइ मेतेहिँ एत्थ हेऊ व दीसए कोइ। पार्वी तवेण डज्झाइ झाण-महन्त्रीए लिहिंग मे ॥<br>अण्णेण भणियं।                                                                                                           | 51 |
| झानेन होइ मोक्सो सो परमप्पा वि दीसए तेन । झानेन होइ सम्मं तम्हा झानं विव सुधन्मो ॥<br>24 राइना चितियं ।                                                                                                              | 94 |
| झाजेण होड् मोक्लो सर्च एवं ति ण उण एक्केण । तव-सील-णियम-युक्तेण वं च तुरुमेहिँ जो अनियं ॥<br>अपनेण भणियं ।                                                                                                           |    |
| <sup>97</sup> पिट-माइ-गुरुवणिम ष सुरवर-मणुण्सु भहव सञ्बेसु । जीवं करेड् विजवं णुलो घम्मो जस्वरिंद् ॥<br>णस्वड्णा चिंतियं ।<br>जुजाइ विजजो धम्मो कीरंतो गुरुवणेसु देवेसु । जं पुण पाव-जणस्त वि बङ्गारो एस जो जुत्तो ॥ | 97 |
| गुजाह रावणभा भ्रम्मा कारता गुरुवणसु द्वसु । व पुण पाव-जनस्त त्व बाह्यारा एस ना खुता ॥<br>30 भ्रण्नेण भ्रमियं ।<br>वावि भरिथ कोह जीवो ज न परलोमो ण बावि परमस्यो । भुंजह लाह जहिन्छं प्रतिब-मेर्स वपु सार्र ॥          | 80 |
| राहणा चितियं।                                                                                                                                                                                                        |    |
| अह णस्य कोह जीवो को एसो उंपए हमं वयणं । मुठो णस्थिय-वाई एसो वृद्धं पि णिव जोग्गो ॥ अण्णेण मणियं । गो-मुनि-धण्ण-दाणं हरूप्याणं च वंभण-जणस्स । जं कीरह सो धम्मो णरवर मह वहाहो हियए ॥                                   | 88 |
| गा-सूनि-चव्या-द्वाण हरूप्याण च बभण-जणस्य । ज कारह सा बन्मा भारवर भई वहाहा हियद ॥<br>86 मरवहणा चितियं ।                                                                                                               | 26 |

<sup>1 &</sup>gt; P जुगई, J गई for जिओ, P जिओ राइमणो। एयं तामसः 3 > J स्रणेड for खाणे, J तालाय, J बाबीए, P ज for य P अन्हिट्टेंगों 5 > J दुविहों त्य होइ धन्मों मोगफलो होइ मोमलवम्मों य। दाणं ता मोक्सफलं ता मोगफलो जह जिजाणं ण पीड- वरो॥ for the verse पुर्द जल etc., P repeats जल, P बिहंमों 7 > P सारय for सायर, P तो for ता. 9 > J जह होइ सुद्धमायो आराहद हट्टेंवयं परमं। गंगाजलतलवाणं को ण विसेतों अव तस्स॥ for the verse आगीरहिज्ञ etc., P नकावणयकं तं 11 > P रावाण, J सुद्धाणः 13 > J धन्मे, P लावितियंहाबों, J धन्मह for अण्डह, J उणायः 15 > P कारविज्जंति, J वे अर 17 > J एकं for परथं, P को दह for पुण को: 19 > P दह ह for पुढिन, P तेण for जेणः 21 > P कोति for कोइ, P सुद्धज्ञलन्वेलवणो पासंखों एस तो रहजो॥ for the line पानो तवेण etc. 22 > J om. अगियं: 23 > P विशेसते तेण, J आणं for झाणं, J adds सुझ before सुधन्मों, P सुधन्माः 25 > P जुत्ते for जुतेणः 27 > J मानु for माह, P गुक्जणंमि, J om. व. 29 ) प्रथमं, P गुणवस्सु देवेसु, P व for वं, J अतिथारों: 31 > प्रथम for अतिथः 32 > P को वि जीवोः 33 > P को एसं जपए, J णित्थमवाती, P दहुन्मि विणिजोग्योः 35 > J धम्मदाणं P वणहाणं

| वेष इलं जीयहरं पुहरूं वीर्थ च जीवियं बन्नं । अबुहो देव हलाहं अबुहो चिय गेण्हए ताहं ॥<br>अन्नेश अभियं ।                                 | 1  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <ul> <li>तुनिस्तय-कीड-पर्वता मोप्द्रणं कुलाह्-जरमाई । अण्णत्य होति सुहिया प्सो करुणापरो धम्मो ॥</li> <li>राहुणा वितियं ।</li> </ul>    | 8  |
| जो जत्य होइ जंत् संतुद्दो तेण तत्थ सो सम्बो । इच्छइ न कोइ मिर्द सोठं पि ज जुजाए एवं ॥<br>है अक्कोण भणिवं ।                             | 6  |
| सहूल-सीह-रिच्छा सच्या चीरा य दुहया एए । मारेंति वियाण सए तम्हा ताणं वहे घम्मो ॥<br>राष्ट्रणा चितियं ।                                  |    |
| <ul> <li>सच्चो जीवाहारो जीवो लोयम्मि दिट्ट-परिणामो । जह दुट्टो मारिज्जङ् तुमं पि दुट्टो वहं पावं ॥</li> <li>भण्णेण मण्यिं ।</li> </ul> | ø  |
| दहि-दुद्ध-गोरसो वा घयं व जण्णं व किं पि गाईंणं । मासं पिव मा भुंजउ इय पंडर-भिक्सको धनमो ॥<br>12 राष्ट्रणा चिंतियं ।                    | 12 |
| गी-मासे पिंदसेहो एसी वजेह मंगलं दृष्टियं। श्रमणय-सीलं रक्ष्यसु मज्झ विद्वारेण वि ण कर्ज ॥<br>अण्णेण मणियं।                             |    |
| 15 को जाणह सो धम्मो जीको पीको व सुक्तिको होजा। जाएण तेण किं वा जंहोहिह तं सहीहामो ॥<br>राहणा चिंतियं।                                  | 15 |
| णजह अणुमाणेणं णाएण वि तेण मोक्ख-कजाई। अण्णाण-मृदयाणं कत्तो धम्मस्स णिप्कती॥<br>18 अण्णेण भणिवं।                                        | 18 |
| जेण सिद्धी चित्तलिए धवले इंसे कए तह म्हे वि । धम्माहम्मे चिंता काहिइ सो मम्ह किं ताए ॥<br>राष्ट्रणा चिंतियं ।                          |    |
| 21 कम्मेण सिद्दी चित्तो धवलो इंसो तुमं पि कम्मेण । कीरव तं चित्र कम्मं तस्स य दिम्बो विद्दी णाम ॥<br>अच्छोण भागियं ।                   | 21 |
| जो होइ धम्म-पुरिसो सो चिन धम्मो पुण्डे वि धम्म-रबो । जो पुण पावस्मि रक्षो होह पुणो पाव-णिरक्षो सो ॥<br>24 राइणा चितियं ।               | 24 |
| जह एको बिय जीदो धरम-रंभो होह सन्द-जम्मेसु । ता कीस णस्य-गामी सो बिय सो चेय सगाम्मि ॥<br>अञ्जेण भणियं ।                                 |    |
| 27 जो ईसरेण केण वि धम्माहम्मेसु चोहभो लोगो । सो खेय धम्म-भागी पत्तिय अण्णो ण पार्वेह ॥<br>णस्वकृणा चितियं ।                            | 27 |
| को ईसरो ति णाम देण व कजीण चोयणं देह । इहाणिह-विवेगो केण व कजेण भण तस्त ॥<br>30 मण्योण भणियं।                                           |    |
| धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुहर्वीए होज पुरिसस्स । मृद-परंपर-माला अधाण व विरह्या एसा ॥<br>णरवहणा चिंतिर्य ।                                | 30 |
| 83 अन्माधम्म-विसेसी अवस्स पुरिसस्स कस्स वि अयम्मि । तेण इसे पञ्जङ्या अण्णह को दुक्करं कुणह ॥<br>अण्णेण भणियं ।                         | 33 |
| णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जड् कुणड् बंस-हचाओ । तो वि ण लिप्पड् पुरिसो जलेण जह पंकरं सलिले ॥<br>86 राहणा चिंतियं ।                            |    |
|                                                                                                                                        | 33 |

1 > P देह बर्ज जीयहर्ष पृष्ट् विजीवं च, P ताई for ताई. 3 > P मो मो ए for मोएकणं, P अक्षेत्रथ, J करुणो परो, P धमो ॥ 5 > P हो for सो, P सो पि ण जुए एवं. 6 > P adds पुण before विजयं. 7 > P रिंछा, P वोरा वा एए ।, J एते ।, P मार्रति जिणणसए. 9 > P लोगंमि, P मारिकार तुर्म, J तुर्म पि दिहो वधं, P पावा for पावं ॥ 1 1 > P कि पि काईणं, P मुज्जद इय पिंडर्विमस्तवो धंमो. 13 > P बस्तमणय. 15 > P जो for को, J पीहो व्य मुं, P होज्जा ।, P होहिति तं. 17 > J - मज्जाए for क्रजाइं. 19 > P व्यक्तिलिते, P तहेवे for तहरहे, P धम्मोधम्मे, P काही सो. 20 > P om. राष्ट्रणा चितिय before कर्मण J चिणणा for चित्तो, P देने for दिव्यो. 23 > P जो होधह, P बर्साटा चम्मपुरिसो repeats अन्ह कि ताए । कंमेण etc. ending with जो होह धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मर्भो, P सो उल पावरओ सो होह for जो पुण etc. 25 > P तो for ता, P के for खिय. 27 > P धमार्थमें सु, J गाहिओ लोगो for नोक्षो लम्मो, J चेअ, J पत्तिअण्णो P पत्तियणो. 29 > P ईसर चि., J लोम for णामं, J चेअणं for लोचणं, P - विवेजो, P मणंतरसः 31 > P धम्माधम्मविवेओ करसव पुहर्वीए, J माली for माला. 33 > P विसउवस्त पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्कर कुणहः 35 > P पंजविस्तं, P पंकरसलिले.

| <ol> <li>आणंतो लाइ किसं कालडरं तेण सो जवि मरेज । ता जइ होज इमं पि हु ण व तं तस्दा हु धम्मोदं ॥<br/>अण्णेण भणिवं ।</li> </ol>                                                                  | 1       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अण्णाय साम्य र<br>3 पाणि-वहास्किप-वपणं भदिण्णदाणं च मेहुणं भस्यो । वजेसु बूरको चित्र भरहा देवो हमो चम्मो ॥                                                                                    | 8       |
| राहणा चितियं।                                                                                                                                                                                 | •       |
| पावद्वाज-जियसी भरहा देवो विराग-भावो व । लिहियमिम तम्मि धमी घडह इस्रो जल्पि संदेहो ॥                                                                                                           |         |
| 6 § ६२६ ) इसं च जाव णरवर्ष चितिङं समाहत्तो ताव ग ।                                                                                                                                            | 8       |
| सम्मल-जाणवत्तं मह एसो जरवर्ड् समारुहरू । भारुहरू जस्स कर्ज पुस्तियं जाम-संस्तेणं ॥                                                                                                            | v       |
| तं च मजराण्य-संख-सदं सोकण णियव-चम्म-कम्म-करणिक-वावड-मणेहिं पुरुद्द्याई दस वि दिनिवहाई धम्म-पुरिसेहि                                                                                           | έı      |
| <sup>9</sup> जरवह्णा वि गहिय-सन्व-धम्म-परमत्येण भणिया सन्त्र-धम्म-वाङ्णो 'वचह तुब्मे, करेह णियव-धम्म-कम्म-किरिया-कला                                                                          | वे' 9   |
| त्ति । एवं च भणिया समाणा सन्वे णिययासीसा-मुहला समुद्रिया अत्याणि-भंडवाओ । साहुणो उण भगवंते राह                                                                                                | णा      |
| भिषयु 'भगवं, तुब्सेहिं कत्य पृरिसी धम्मो पाविको' ति । साहृहिं भणिवं 'भग्हेहिं सी महाराय, नागमानो' रि                                                                                          | X 1     |
| 12 तेण मणियं 'को सो आगमो' सि । गुरुणा भणियं 'अस-वयणं आगमो' सि । राहणा मणियं 'केरिसी असी जस्त वय                                                                                               |         |
| भागमो' ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                                                                                                    |         |
| 'जो राय-दोस-रहिको किलेस-सुक्को कलंक-परिश्वीणो । णाणुज्जोहब-अुयणो सो बत्तो होइ णायम्बो ॥'                                                                                                      |         |
| १५ राइणा भणियं ।                                                                                                                                                                              | 15      |
| सो केण तुम्ह दिहो केण व णिसुनो कहं कहेमाणो । केन प्रमाणेन हमं घेप्पठ अम्हारिलेहिं पि ॥                                                                                                        |         |
| गुरुणा भणियं ।                                                                                                                                                                                |         |
| 18 अम्होहिँ सो ण दिहो ण य णिसुओ किंचि सो कहेमाणो । भागम-गमण्डिँ पुणो णजङ् इर अध्य सम्बन्ण् ॥                                                                                                  | 18      |
| राइणा भणियं ।                                                                                                                                                                                 |         |
| जइ ण णिसुओ कहं तो कह भणिस महागमेण सध्वण्णू। जो ण सुओ ण य दिट्टो कह तं अम्हाण माहेसि ॥                                                                                                         |         |
| 2। गुरुणा भणियं ।                                                                                                                                                                             | 21      |
| जह वि ण सुक्षो ण दिट्टो तहा वि अण्णेहिँ दिट्ट-पुट्यो ति । गुरब-परंपर-मास्री-क्रमेण एसी महं पत्तो ॥                                                                                            |         |
| जद्द तुम्ह इमं रजं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोम्बात्तण-विसेसी ॥                                                                                                           |         |
| 24 राहणा भणिर्च 'कहं पुण एस सुंदरो नि आगमो णजहु' । गुरुणा भणियं ।<br>जीवाजीव-जहिंहिएँ च कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकहणे । पुरुवावराविरुद्धो अणुहव-पच्चक्स-गरमो च ॥                                  | 24      |
| अवाजावन्त्रहाहुः च कन्मन्त्रक्र-युज्जानावन्त्रात्वकहुण । युज्यावरावरुद्धाः चायुरुवन्यवयन्त्रनारमा च ॥<br>अणुमाण-हेद-सुत्तो जुत्ती-विद्वंत-मावणा-सारो । अणवज्ञ-वित्ति-रहुको तेणेसो आगमो सारो ॥ |         |
| भाजनाशन्द्वजनुता स्रतानवहुतानावणान्दारा । मणवणान्दारा रहणा राजता जाताना सारा ॥<br>27 राहणा भणियं । 'सुंदरं सुंदरयरं हमं, जह पुण इमस्स भागमस्य उवपुसं जहा-मणियं करेह पुरिसो, ता किं तस्स फ     | क्षे ०७ |
| द्वार ति । गुरुणा भणियं ।                                                                                                                                                                     | ( D)    |
| सध्यण्यु-वयण-वित्थर-भणिए जो सहहृह सयल-भावे । विहि-पडिसंह-णिरूवण-परो य सो भण्णप् साहू ॥                                                                                                        |         |
| 30 मो तब-संजम-शिले कांढ विरद्धं च णाम संपत्तो । शिद्धविय-सञ्च-कम्मो सिक्किपुरिं पाचए महरा ॥                                                                                                   | 30      |
| जत्थ ण जरा ण मब् ण वाहिणो जेव सञ्ब-दुक्खाई । सासव-भिव च सोक्खे वं सिद्धि पावण सहसा ॥                                                                                                          | •••     |
| माहिए भगवया गुरुणा तजो कि कि पि अंतोमुदं ससीसुकंप पहिरस-वस-वियसमाण-वयण-कमलेण पलोइऊण कुवल                                                                                                      | प-      |
| 38 चंदं भणियं। 'कुमार, णिरुत्तं एस सो मोक्ख-धम्मो ति। अवि य ।                                                                                                                                 | 33      |
| एसी हि मोक्ल-धम्मी धम्माण वि एस सारमी धम्मी । एसी वि देवि-दिण्णी इक्लागूणं च कुल-धम्मी ॥'                                                                                                     |         |
| - Ave v v (Annual or )                                                                                                                                                                        | 5       |

<sup>1)</sup> P विसं तालउउं तिण सो, P होड for होजा, J इमंसि हु, P तं तंसा कुथमो य ॥ 3) P पाण for पाणि, P मेहुणे अिथ । 5) P विरामधम्मो य, P इमं णिथ 6) P णरवह विंतिउमाढत्तो. 7) P समम्र for सम्मत्त, P णरवती, P कर्जा कुछियं. 8) P संखद सोऊण, J om. करणिजा, P om. वि. 10) J मणिया मन्त्रे, J om. णियया, P अर्थाणमंद्रवाउ 11) P मणिय for भणिए, J om. अरहेहि सो. 12) P om. को सो आगमो etc. ending with णायव्यो ॥ राहणा भाणियं ।. 16) P तुम्हे दिट्टी, J इहं घेपह, P अम्हारिसेहिम्मि । 18) J inter. सो & ण, P adds कर्ह before कहेनाणो. 20) J कहं रे for कहं तो, P भणासि, P सुए for सुओ, P om. य. 22) P om. सुओ ण, P adds अरहे before तहा, P गुम्प्य for गुप्त, P एसा महं पत्ता. 23) J पुरिसेण ।, P आगमेणं for आगममिणं, P जोगत्तण. 24) P inter. ति & आगमो. 25) J जहरिथय, J कम्मफलो, P परिकहणा। पुट्यापरा 26) P वित्तिरहिओ तेण य सो 27) P सुंदर्गसुंदर 29) P स्थल्ड दे, P जो for सो. 30) P सीलो काओ विरयं, P ण for णाम, J संपूर्णो for संपत्तो, P णिट्ट वियमक्षमो सिक्षिपुरी. 31) P णेय दुक्छसल्वाहं।. 32) P ससीलकंपं. 33) J om. अवि य. 34) P ह for हि, P adds ति before पम्माण, P एसो देशी हिण्णी.

§ ३२४ ) कुमारेण अणियं। i विष्णप्यसि देव फुढं जहूया हरिश्रो तुरंगमारूढो । देवेण बोहणस्यं हुसस्मि धस्मन्मि णरणाह ॥ दिही रण्णान्म सुणी सीही देवी व पुन्य-संगद्भया । पुन्दं पि इस धन्मी बन्हें कार्ड गवा समा ॥ 3 तेहिँ पुणो मह दिण्णो प्सो धम्मो जिणिद्वर-विहिबो । तेहिं चिय पेसविभो कुवलयमालाएँ बोहर्स्य ॥ वक्तेण य णरवर अब्-पहे देव-दाणव-समृहा । विज्ञाहरा य जक्ता दिट्टा मे तत्व धम्मन्मि ॥ जेण य सुपुण कहिया अम्ह पउत्ती गयाण ते देसं । तेण सयं चिय दिद्दी सम्बण्णू पुरुष धम्मीम्म ॥ इंदो वि तयं वंदह हरिसुप्कुलंत-लोबण-णिहाओ । स्य-हरणं जस्स करे वेच्छइ बहु-पाव-स्य-हरणं ॥ अण्णं च देव, देवसमानिम दिह्ये सम्हे विय सासि अस्म-तित्यवरो । असरिंद-मीरेंदाणं भाइसमामो हमं धरमं ॥ ते वि सुरा बसुरिंदा वंतर-विजाहरा मणुरसा व । कर-कमल-मडल-सोहा दिद्रा धरमं णिसामेंति ॥ दिद्वा य मए रिलियो इमिम्स धम्मिम सोसिय-सरीरा । उप्पाबिक्रम जाजं सासय-सिर्वि समग्रुपत्ता ॥ ता सामिव विष्णप्यसि एसी अस्मी सुधमा-धम्माण । चुडामणि स्व रेहह चंदी वा सम्ब-ताराण ॥ अण्णं च । वर्जिद्-मील-मरगय-प्रशाहक-रवण-रासि-चंचहवं । पाविजह बर-अवणं णरवर ण उणो हमो धम्मो ॥ 12 12 सम्बंग-स्वन्सण-सुद्दं सुद्देण पाविजापु महारवणं । भिद्धि-सुद्द-संपवगरो दुक्खेण हमो इदं धम्मो ॥ पीणुतुंग-पन्नोहर-पिह्रक-निवंबी रसंत-रसनिक्को । होइ महिकान सत्यो सुहेन न उणी इसी धन्मी ॥ सुइ-संपय-सय-भरियं सुहेण पाविजाए जए रजं । दुक्लेण एस धम्मो पाविजाइ गरवर विसालो ॥ 15 15 समानिम वि सुर-भवणे पाविषाइ समक-भोय-संपत्ती । एसो उप जो धनमो पत्तो पुण्णेहिँ धोवेहिं ॥ तो जरणाह तुमे बिय अलद्धु क्वो इसिम संसारे । लद्धो जिउजेज इमो संपह इद बायरं कुणह ॥' 18 ति भणिप परिवर्णं जरबहुणा । 'बहो सर्च एवं जं एस दुख़हो मगो । जेज बन्हे पलिय-उत्तिमंगा जाया तहा वि ज 18 उवलको एतियं कालंतरं' ति ।

ई २२५) भणियं च जरबहुणा सञ्जामं 'भो भो गुरुणो, कत्य पएसे तुम्हाणं आवासी' ति । गुरुणा भणियं 21 'महाराय, बाहिरुजाणे कुसुमहर-जामें चेह्यहरें ति । जरबहुणा भणियं । 'वच्चह सद्वाणे, कुणह कायन्यं, पभाषाण् 21 रवणीए जहं चेह्यहरं चेय आगसिस्सासी' ति भणमाणो समुद्विओ जरबई कुमारो य । साहुणो य धममलाभासीसाए अभिवादिकण जिगाया उजाणं जियय-किरिया-कलावेसु संपल्या। । जरवई वि संमाणिकण संमाणिको, पृह्कण पृषणिजे, 24 वंदिकण वंदिणिजे, पेरिक्कण पेष्कणिजे, रामिक्क रमणिके, आविक्कियम आवक्कणिजे, काउम कायन्ये, मिस्तकण 24 भिक्तवन्ये सम्बद्धा जहा-चुत्तं पुत्त-मित्त-कल्त-भिच-अव-भोहय-जीर्य-वंदस्स कावम तभो जिक्किवं प्रयत्तो भंडायारे जाव अस्त्यं पेष्टवह अत्य-संवायं । तथो किमेपुणं पुदह-परिणामेणं कीरह ति, हमेण वि को वि सुद्दं पावह ति, आदिद्वा 27 सम्बद्धादिया । 'बहो महापुरिसा, बोसेसु तिय-चढक-चचर-महापहेसु सिंगावय-जयर-रच्छामुहेसु उजाण-देववल-मव-४७ तकाय-वावी-वंघेसु । जिन य । तं जहा ।

जो जं मगाह बजं जीयं मोचुण संजम-सहायं। तं तं देह णरवर्ड् मिगाजाड णिडमयं पुरिसा॥

30 एवं च बोसाविज्ञण, दाज्रण च जं जहाभिरुह्चं दाणं जणस्स, न्हाय-सुद्द-विलित्त-सुवंध-विलेवण-विसेसो सन्वालंकार-30

रेहिर-सरीरो सुकुसुम-महादाम-मणहरो पहूच-देवया-विद्दण्ण-धम्म-रयणो बाहडो सिविया-रयणं णरवर्द्द, गंतूण य

पयदो। अणेय-वायर-विलया-दाविज्ञमाणंगुली-पसर-मणोहरो किंको-त्य ह्यासेस-णरिंद-कोशो संपत्तो कुसुमहरं उज्जाणं

83 तत्य य अवदृण्णो, पापुसु गंतुं पयत्तो। दिश्चो च तेण सो सुणिवरो क्रणेय-सुणि-सय-परियारो जक्सत्त-सहस्स-मज्जन-गंबो 33

18

21

24

27

30

। विव मरय-समय-सिस्सिको सस्कंडणो बसंडणो ति वंदिको अनवं राष्ट्रणा कुमारेहिं अहिंदप्यसुद्देहि व सध्य-गरवर्द्दि । अणिवं च णरवद्णा कद्व-करवर्ककिणा 'सगदं, जिवव-दिक्खाए कीरड कम्हागं पसाको' ति । गुरुणा अणिवं उ 'मो भो णरणाह, किं तुह पिंडहायह हिवए इसो घटमो लेक दिक्खं गेण्हिंति' ति । राह्णा अणिवं 'अवस्तं मह ३ हिवयाभिमको तेण दिक्खं पव्यक्तमो' ति । भगववा अणिवं 'जह एवं, ता अविवधं देवाणुण्यिया, मा पहिवंधं करेसु ।' जिव्हिववं करंगं जाव सुहबरा पावमाहा, सम-दिष्टिको सोम्मा, वहुए जिल्मती छावा, अणुकूका सदला । इसं च व इहूण गुरुणा पुरुष्ठा स्वरूपा प्रतिक्रिक्तमहृत्व-वक्षणाई । तेहिं अणिवं । 'अगवं, एसो अन्ह सामी, जं केच इमस्स ६ पिंडहायह तं अन्ह पमाणं' ति अणिव-मेत्ते गुरुणा सक्षाविवं चेहहरं, विरह्वा प्या, किंसवाओ धवाओ, जिम्मजियं मणि-कोहिमं, प्हाणिवा तेलोक-वंधवा जिण्वरा, विक्तिता विलेवणेणं, आरोविवाणि कुमुमाणि, पविज्ञावां तृराई, 9 जयजवावियं जलेणं । 'अह जरवर्ह पव्यक्रमञ्जुववज्वहं' ति वयह-हल्बोस्ट-बहिरियं दिस्थिकं ति । तभो जरवह्णा वि १ कोवारिवाई वाहरणवाई, जिविवातं पृहेनुज-जुवकर्ष, विरह्वो तकालिको महाजह वेसो, परिसंटिओ जिणाणं पुरुषो । पणिमिए भगवंते उप्लियं बहु-पाव-रको-हरणं रयहरणं, उप्लिवाको कुडिस्त-तंग-मंगुराओ मावा-स्वाओ तिण्या । प्रवक्ता मावा-स्वाओ तिण्या मावा-स्वाओ तिण्या महाओ, ज्ञारियं तिण्यातारं भव-सव-सव-पावरय-पक्लालणं सामाहयं ति । आरोविओ व मंदर-गिरि-गवववरो । प्रवक्ता-भारो ति । पणिमिको मुणिवर-पमुहेहिं वंदिओ व कुवस्वचंदप्यमुहेहिं सन्व-सामंत-मंति-पुरोहिय-जन-सव-सहस्सेहिं, उवविद्वो गुस्क श्वरिसी सक्बो व जनवक्षो ।

§ ३२६ ) पुदासणःथस्म य जणस्स अणियं गुरुणा । अवि य । चत्तारि परमंगाणि बुद्धमाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुर्दे सद्धा संजमस्म व वीरिवं ॥ .

कहं पुण दुष्ठहं मणुयत्तवं ताव । अवि य ।

अह दोण्णि के वि देवा अवरोष्पर मंतिकण हालेणं । एको घेनुं ज्यं अवरो समिलं ममुष्पहओ ॥
जो सो ज्य-करगो चेगेणुद्धाइको दिसं पुर्व । समिलं चेक्षण पुणो आवह अवरो वि अवरेण ॥
जोयण-बहु-लिक्खे महासमुद्दिम दूर-दुत्तारे । पुष्विमा तको ज्यं अवरे समिलं च पिक्लवह ॥
पविस्वितिकणं देवा समिलं ज्यं च नायरवरिमा । वेगेण पुणो मिलिया हमं च भणिउं समावत्ता ॥
पुष्यिमा तडे ज्यं अवरे समिला य अग्ह पविस्ता । गुण-छिट्टे सा समिला कह्या पिक्लेच पेच्छानो ॥
अह पेक्छिउं पयत्ता सा समिला चंद-वाय-वीईहिं । उच्छालिज्य बहुसो पुण हीरइ जल-तरंगेहिं ॥
उच्देखिज्यह बहुनो णिक्नोला जाह सायर-जलिमा । मच्छेण गिलिय-सुका कमद-णहुक्तिया ममह ॥
गीलिज्यह मयरेण मयर-कराधाय-णोखिया तरइ । तरमाणी घेष्पह मंनुप्च संतु पुणो सुयह ॥
सिसुमार-गहिय-सुका पहल्ह कुंमीरवस्त वमणिमा । कुंमीर-दंत-करवत्त-कत्ति-दक्तिका गल्ह ॥
गिलिया वि मच्छ-पुष्छच्छाहया आह गयण-मग्गेण । गयणावरुणुङ्खिया घेष्पह भुवगेहिँ विसमेहिं ॥
विसम-भुवंगम-रक्का घोर-विसालुक्षणेण पजलिया । विज्यविद्या व अल्लेण हीरइ पवणेण द्रयरं ॥

धावह पुग्वाभिमुहं उद्धावह दिन्खणं तहं तत्तो । वसह य उत्तरेणं उत्तरेशे पिन्छमं जाह ॥ तिरियं वस्त्रह सहेस्तं वेस्तं पुण विभारा तरंगेमु । भमइ य चक्काहदं मजह भावत्त-गत्तामु ॥ इय सा बहु-भंगिल्ला गह-गहिनोम्मत्तिय म्व भममाणी । जलमइय-जीव-लोए सायर-मिलले य पारिम्म ॥ मच्छेज भमंत श्विय किं पावह णिय-जुवस्स तं लिक्ट्रं । सा सबस्तं पि हू खुटं देवाणं भाउगं ताणं ॥

हीरंत श्विय वेवह अणुमग्गं हीरए तरंगेहिं। मुख्यह बिह्म-गहणे घेप्पइ संसेहिँ विसम-क्यं ॥

1 > P सिलंखणो. 2 > J कर्यंजिल्णा, P दिसवए, J अम् for अम्हाणं 3 > P पिडहायप, J मेलिहि ति, P अवरस. 4 > J पवज्जामी, P विरम् कि शिव्यंजिल्णा, P विरम् कि शिव्यंजिल्णा, P विरम् कि शिव्यंजिल्णा, P सिज्जावियं केईन्द्र्यं. 9 > P पारवस पश्चजंबस्भुं, P हलवीलं विहिथं. 10 > P ओवावियाई आहरणाइ, P शिव्याइ, J अणिए मेरो, P सिज्जावियं केईन्द्र्यं. 9 > P पारवस पश्चजंबस्भुं, P हलवीलं विहिथं. 10 > P ओवावियाई आहरणाइ, P शिव्याइ, J अणिए मेरो, J जुजल्यं, P adds शिव्याई इंसमारसमं वत्यजुबल्यं before विरह्शो. 11 > P पणितिप, P अपियं, P बहुपावर्यंगुअजुनल्यं । ियरच इंससारसमं वत्यजुबल्यं । विरह्भो तक्कालिओ महाजहवेनो एरिसे दिभो जिणाणं परओ पणामिए भगनंति अप्ययं बहुपावर्यं ओहरणा for बहुपावर शेहरणं, P उप्याहिओ, P om. कुटिल, J मायासमाओं. 12 > P निष्णवाराओ भव-, P पावरवहरपक्लाल्णं, J आराविओ, P गल्यरं।. 13 > J मुणिवरमुहेब्हें, P om. कुवल्यं, J परोहियजणसप्रहि, 14 > P adds वि । before सन्त्रो. 15 > P जणत्यरम for य, P मणितं. 16 > P एगंपरमणि, J दुङ्गाणि अ जंकुणों. P दुङ्गाणिह, J सत्या for सद्धा. 17 > P माणुसत्तुणं for मणुयत्तुणं. 18 > P दोणिह. 19 > P दिसि पुन्ति. 20 > P च विख्वह. 21 > P अणितं. 22 > P तओ for तहे, J जुअविह्यं, P एसज्ज for प्रविस्त 23 > P पेन्छओ, P अपिहि. 24 > P उम्बोङ्किक्ष, P णिक्वोल. 25 > J मीलिज्जह, P मगरेणं, P मुणा for पुणों. 26 > J पविसंह, P समह for गल्ह. 27 > P om. मन्छ, J गयणावरणुङ्गालिया, J मुअपिह विस्तवयणेहि॥. 28 > P विज्ञावियजलेणं. 29 > P हरित for हीरत, P मिससंब for विस्तवयं 30 > P जुब्बाहिमुइं, P om. तहं, P उसओ for उत्तरों, P जाओ for जाइ. 31 > P तिरिय, J वेलं, P तरंगेत्तालु, P om. 2nd line भमइ etc. 32 > P repeats व. 33 > J जुजलस्स for णियजुवस्स, P has blank space for सा स्थलं पि इ खुटं.

एसो तुह दिहंतो साहिज्य बबुह-बोहणहाए । जो एस महाजरूही एसो संसार-वासो चि ॥ 1 क्षा ममिला मो जीवो अं जूयं होइ तं खु मणुवत्तं । जे देवा दोष्णि इमे रागहोसा जियस्स भवे ॥ मह तेहिं चिय समिला उपिसत्ता जवर मणुय-हिट्टाओं । परिभवह कम्म-पवजेरिया व वरं मव-समुहित्म ॥ 3 वह राग-दोस-वसको सुक्को मणुवत्तणात्रो सो जीवो । चठरासीति-सहस्से सवाण मृहो परिव्समह ॥ मणुयत्त्रणाउ चुक्को तिरिक्स-जोणीसु दुक्त-लक्सासु । ममइ मणंतं कालं णरपुसु य धीर-स्वेसु ॥ षद्द राग-रोस-दालिहः दुक्स संताव विण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो आमिज्जङ्द कहिय समिल व्य ॥ कारूंण अंगतेण वि सा समिला जह न पावए हिट्टूं । तह मणुयत्तन-शुक्को जीवो न व जाह मणुवर्त्त ॥ 🖇 ३२७ ) भणियं 🗗 गुरुणा । जह समिला परमहा तायर-सलिले बणोरपारम्मि । पिबसेजा जुग-छिट्टं इय संसहबो मणुय-लंभो ॥ पुन्वंते होज जुवं भवरंते तस्म होज समिला ड । जुव-छिङ्कम्मि पवेसो इव संसङ्को मणुव-छंभो ॥ मा चंद-वाद-वीई-पणोलिया वि लमेज जुयछिई। ण व मणुशाजी चुक्के जीवो पुण माणुसं कहह ॥ भह मणुयसं पत्तं भारिय-कुरू-विहव-रूव संपर्णं । कुसमय मोहिय-चित्तो ज सुणह् जिण-देसियं खम्मं ॥ कहं । 12 जह काय-मणिय-मुज्ने बेरुलिओ सरस-विहन-संटाजो । इयरेण जेय जन्म गुण-सय-संदोह-भरिओ वि ॥ एवं कुश्वस्म-सब्झे श्वस्मा श्वस्मो ति सरिम-उलावो । मोहंधेहिँ ण णजह गुण-सय-संदोह-अरिझो वि ॥ जह पल बेजु-बंगेसुं कह वि तुरुग्गेण पाविको उच्छू । ज-बंगीत के वि बाला रस-सार-गुणं अलक्खेंता ॥ 15 तह कुसमय-बंगु-महाबर्ण वि जिणबग्ग-उच्छु बुच्छेंबो । मृढेहिँ णेव जजद सह-रस-रस-रसिय-रसिमो वि ॥ जह बह-तहबर-गहणे हवियं वेजावि कप्पतरु-रयणं । पुरिसेहिँ णेव णजह कप्पिय-फल-दाज-दुल्लियं ॥ तह क्रमस्य-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्य-पायव-समाणो । मृदेहिँ जेय जजह अक्सय-फरू-दाज-सहस्री वि ॥ 18 18 जह मज्ये मेताणे मेतो बढु-सिद्धि-सिद्ध-माहप्यो । असयक्णेहिँ ण णजह सरिसो सामण्ण-मेतेहिं ॥ तह कुसमय-मत-समृह-मज्झ-परिसंठिओ इमो धम्मो । असवण्णेहिँ ण जजह सिद्धि-सर्वगाह-रिव्हिहो ॥ 21 जह सामग्रें। धरजीयसम्मि अच्छड् भिहित्तयं अत्यं । अबुहो ण-याणह विथ इह बहुवं अच्छह् जिहाणं ॥ 21 तह धरम-धरणि-भिहियं जिणधरम-भिहान्यं इसं सारं । बबुदो ण-याणद् विद्य मण्याङ् सरिसं कुल्लियोहि ॥ इय जरवर जिजधन्मी पयडो वि जिस्हिको अउल्जाल । दिहं पि जेय वेच्छड् न सुजइ साहिजमानं पि ॥ भह णिसुयं होष्ट्र कहं पि तह वि सर्ख ण सो कुणह । सिच्छा-करम-विमूहो ण-वणह जं सुंदरं लोण् ॥ 24 24 जह पित्त-जरय-संजाय-डाइ-डउझंत-वेविर-सरीरो । खंड-घय-मीसियं पि हु बीरं भह मण्णए कहुयं ॥ तह पाव-पसर-संताव-मृह-हिसनो य भयणनो कोह । पायस-संह-सम-रसं जिण वयणं प्रच्णए कहुर्य ॥ जह निमिर-रुद्ध-दिट्टी गयणे असंने वि पेच्छए रूथे । संते वि सो ण पेच्छह फुड-वियरे घडय-पड-रूथे ॥ 27 27 तह पाव-तिमिर-मुद्दो पेव्छह् भम्मं कृतित्य-तित्येसु । पयडं पि णेव पेव्छद्व जिणधम्मं तत्य किं कृणिमी ॥ जह कोसिय-पविख-गणी पेष्छह राईसु बहरू-तिमिरासु । उड्डपिम कमरूणाहे ण य पेष्छह् जं पि भत्ताणं ॥ तह मिच्छा-दिद्रि-जणो इसमय-तिमिरसु पेच्छप कि पि । सबलुजोविब-भूबणे जिजधमा-दिवाबरे अंधो ॥ 30 30 जह भरिंगधण-तत्ते जलस्मि सिञ्झीत बहुयरा मुग्गा । कंकद्या के वि तिहें मणबं पि ण भिजिसरे कदिणा ॥ तह धरम-कहा-जलणेण तिवय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकदुचस्त व चित्तं मणयं वि ण होड् मडग्रयरं ॥ जह मुद्धड-बालयको दुक्कइ बरबीएँ जणिज-संकाए । परिहरह पुणो जणर्जा मृद्धो मोहेण कंणावि ॥

तह सुद्धों कोइ जिस्रो कुसमय-वर्ग्यास हुन्नह सुहत्थी । परिहरइ जिलागरिं जगर्गि पिन मोक्स-मगास्स ॥ 1 इद गरवर केंद्र जिया सोऊज वि जिणवारिंद-ववगाई । ज व सहहंति मूटा कुर्णति बुद्धि कुतिरयेसु ॥ अह कह वि कम्म विवरेण सहहाजं करेख एस किथो । अच्छड् सहहमाजो ज व करगह जाल-किरियासु ॥ जह भवड-तहे पुरिसो पवलावह मुणह जह पडीहामि । ण व वबह सम-भूमि भलमो जा जिवडिमो तथा ॥ तह जरय-कूथ-तष-पडण-संदिओ कुणइ पाव-पथलामो । तब-जियम-सर्म मूर्मि ज य वष्टह जिवहिमी जाब ॥ अह सयस जिपय-काणण-वण-दव-रुव्हांत-भीसणं जरूणं । दृदृण जाणह जरो रुक्किजह सो ज य परुहा ॥ 6 तह सन्तु-भित्त-धर-बास-जरूप-जाखाबर्छी-बिलुट्टो वि । जाणह डज्यामि गई व य णासह संजर्भ तेण ॥ जह गिरि-णइ-नेय-वियाणुको वि मजोज गिरि-णइ-जलिम । हरिजण जानमाणी निजह तुरं स्युद्धिम ॥ तह पाव-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतचं मुणह जीयं। ण य कमाइ संजम-तरुवराम्म जा जिवडिओ जरए ॥ जह कोइ गरो जागह एसो चोरेहिँ मूसए सत्यो । न व घावह गामंतो जा मुसिबो दुटु-बोरेहिं ॥ तह इंदिय-चोरेहिं पेष्छइ पुरक्षो मुसिजाए कोए । जाणह बहं पि मुसिओ संजम-गामं ण बह्नियह ॥ जह कोइ चोर-पुरियो जाणह कहया वि होइ मह मरणं। ण य सो परिहरइ तयं जाणंतो पाव-दोसेण ॥ 12 12 तह पाव-चोरियाए गिन्हो जीत्रो विवाणए बुक्सं । जाजंतो वि ण विरमह जा पावह गरय-गिरगहणं ॥ इय भरवर को पावह मणुयत्ते पाविए बि जिज-वयणं । जिसुए बि कस्स सद्धा कत्तो वा संजर्भ छहह ॥ तेण जरणाह एयं बुलहं अव-सायरे भमंतस्स । जीवस्य संजर्म संजमन्मि मह वीरियं दुलहं ॥ 15 15 तुमपु पुण संपत्तं सम्मत्तं संजमं च विरियं च । पालेसु इमं णरवर भागम-सारेण गुरू-वर्यणे ॥ भन्मिम होसु रत्तो किरियाए तरगभो रमो भाणे । जिम-वयम-रमो णरवर विरमो पावेसु सम्बेसु ॥ होसु दढन्वय-चित्तो जित्यारग-पारगो तुमं होसु । वहुसु गुणंहिँ मुणिवर तवनिम अधुजानो होसु ॥ 18 भावेसु भावणाओं पालेसु वयाईँ रयण-सरिसाई । कुण पाडकरम-स्ववणं पच्छा थिर्द्धि पि पावेसु ॥ ति । 🖔 ३२८ ) एवं च ित्सामिकणं भगवं दहवस्म-राय-रिसी हरिस-बसुलसंत-रोमंचो पणमिश्रो चल्रजेसु गुरुणो, भणियं 21 च । 'भगवं, अवि य, 21

अजेय अहं जाओ अज य संबद्धिओ ठिओ रजं। मण्णामि कथर्स अप्पर्य च जा एम पण्यहओ ॥
जं जं मह करणिजं तं तं तुन्हेंहिँ माइसेयच्यं। जं जं वाकरणिजं तं तं पिरिस्ज्यह युणिंद ॥' ति।
24 गुरुणा भणियं। 'एवं इवड' ति भणिण् चलण-पणामे अब्सुद्धिओ बंदिओ सयल-सामंत-चक्केण कुमारेण य। णायर-जणो वि 24
कथ-जय-जय-सहो अभिणंदंती आगओ णयिं। णार्रिद-लोओ वि 'अहो महासत्तो महाराया द्ववस्मो' ति भणंतो आगंतुं
पयत्तो। तओ गुरुणा वि महाराया काराविओ तक्काल्डियं करियच्यं ति। एवं च करेंतो कायच्याई, परिहरंतो अकायच्याई,
27 भणंतो भणियच्याणि, अभणंतो अभणियच्याई, जंतो गम्माणि, वर्जेतो अगम्माणि, सुंजंतो भक्षाणि, अर्भुजंतो अभक्षाणि- 27
पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंनो इट्टाणि, वर्जेतो अणिद्वाणि, सुंजंतो सोवण्याणि, अवमण्यंतो असीयच्याणि,
पर्ससंतो पर्ससणिजाणि, उदेवसंतो अपसंसणिजाणि, वंदंतो वंदणिजाणि, वर्जेतो अवंदणिजाणि, गिवंतो संसार-वासं, पर्म,
30 संतो जिणिव-वर-मग्गं ति। अवि य।

कजाकज-हियाहिय-गन्मागन्माहँ सन्द-कजाई। जार्गतो बिथ बिहरह किंबिस्मेल-परिसेस-कम्मंसो ॥ ति।

1 > प्रकी वि, १ कुम्मय, प्रत्वावि, १ जिणाणती वणि, १ मोक्वसारम. 2 > १ इव नर की वि, प्रवृति 3 ) प्रस्त कर करेका. 4 > प्रभुण for मुणइ, प्रस्त for नत्थ. 5 > १ नयर for णस्य 6 > १ नण for दव, १ om. three lines दहुण जाणर णरो etc. to संजर्भ तेण ॥. 8 > १ वियाण भी. 9 > १ मुणइ for मुण्ड, १ नक्यरेमि. 11 > १ adds पुर before पुर भी, १ नणम. 12 > १ पावरोसिंदी. 13 > प्रजीभो, प्रविस्त for विस्मार, १ निगमणं. 14 > प्रावि for पाविए, १ सिका कता. 15 > १ दुलई भवमागरे, १ वीरियदुलं 16 > १ व विर्श्व । 17 > १ om. र भी, १ ज्ञाणे, प्राविए, १ सिका कता. 15 > १ दुलई भवमागरे, १ वीरियदुलं 16 > १ व विर्श्व । 17 > १ om. र भी, १ ज्ञाणे, प्राविए, १ अवर्त १ व विर्श्व । 17 > १ om. र भी, १ ज्ञाणे, प्राविण, १ व्याप प्रविद्ध । 17 > १ om. र भी, १ दुला, १ अव्यत् । १ व वर्ग हो । 23 > प्रविप्त हो । प्राविद्ध । १ व वर्ग हो । 23 > प्रविप्त हो । प्राविष्त हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध हो । १ व वर्ग हो । १ व वर्ग हो । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध हो । १ व वर्ग हो । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रविद्ध हो । १ व वर्ग हो । १ व्याप प्रवृद्ध भी । १ व्याप प्रवृद्ध ।

15

१ ६२२) एवं च रुस्स सुनिको वचाइ कालो कुवळवर्षदस्स । युण बसेस-मारिद-वंद-भंवसी-माउद-कोवि-विदंद- । मनि-विद्यमाण-मसिनिव-वरूण-पष्टस्स बोसीनाई सच-वास-छन्याई रजं करेंतस्स । एत्वंतरन्मि पडमकेसरस्स देवस्स को १ वर्षतो वटिदं पयसो । भवि व ।

जायह आसण-कंपो आषा परियलह गळह माहप्यो । विमणा व बाहणा परियणो व बाल विलंपेह ॥ तओ तं च जापित्रण तक्क्सपं स्वयमेशं परिवितित्रण दीण-विमण-दुक्मण-हिक्प्ण विचारियं हिक्प् ।

तमा त च आप्रकाण ववन्यव सम्मान प्रशासनाका प्राप्त विभाग पुष्त प्रशासन प्रशासन

मा हो सआह पुरिता बिहवो सम्हं ति उत्तुणा हियए। किं पि कथं सुकवं वा पुणो वि तं चेय में कुणह ॥ होऊण सम्ह ण हुयं मा दीणा होड ह्य बिचितह। काऊण पुणो व कवं किं पि पुरा सुंदरं कम्मं ॥ ता एत्तियं मए चिय सुकवं सुकवं ति अण्य-जम्मन्मि। एत्तिय-मेत्तं कार्ट वं मुचं सारित दिय-छोए ॥ जेहिँ कवं सरिसेहिं पुन्य-तर्व धन्मणंदण-समक्वं। ते सक्वे यह सहवा पुन्वयरं पाविचा पढणं॥ ता मज्जी चिय विहवे चिरवर्व सासि कारू-परिणामं। एवं टियम्मि किं जह अप्पाणे देमि सोयस्स ॥

🖔 ३३० ) ता जं संपष्ट संपत्त-कालं तं जेय काहामि ति भागनी जयोजना-पुरवरिं, विद्रो राया कुवकवयंत्री, 18 कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहां 'भद्दं जमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह तुन्तो भदीहामि ति । ता इमाई पडमकेसर.. 18 णामंकियाई दिग्नाई कडय-कोंडल-केठाअरवादीयाई माभरणाई गेण्डह । इमाई च मह पसरमाण-बुद्धि-वित्यरस्स परिक्रियानाई । जेज हमाई बहु-कास-परिहिबाई पेष्छमाणस्य मह अ।ईसरवं उपप्रबह हि । पुणो जेण उप्पर्ण-पुरुव-जाई-सर्णो 21 संजाय-वेरगगो ण रज-सुहे सुद्व वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुछहे जिण-मग्ने रहं करेमि' चि भणमाणेण 21 समिष्ययाई माभरणवाई । उप्पद्दभी व जहपलवहं संपत्तो सग्गं । तस्य व जहा-तव-विहवं पुणी वि भीए शुंबिउं पवत्तो , एवं च वर्षतेषु विवहेसु तम्म चेव पडमडेसर-देव-दिण्णे ओहि-दिवहे उडमईण् इन्दरूपमाछ।ए उप्पण्णे गठमो 24 जहासुई च मणोरह-सच-सएहिं संबद्धिओ । णिय-काल-मासे य संपुष्ण-समळ-दोहळाए सुकुमाल-पाण-पानो जानो 24 मनिमय-वाब्रह्मभो विव दारभो वि । सो य परिवाडीए बबुमाणो गहिवासेस-कठा-कठावो एसरमाण-बुद्ध-विस्वरो जानो । तनो तस्त व से णामं पुन्द-कवं चेय मुक्किणा पुरुद्धारी ति । तनो तस्य समोध्यियाई ताई बाभरणाई । सानि 27 व वेषक्रमाणस्स 'इमाई सप दिष्ट-पुम्वाई' ति ईहापूर-मगाण-गवेसकं कुर्णतस्य हासि जाईसरणं समुप्पवणं । तको संभरिय- 27 पुष्य-दुक्को सुक्छिको परिको धरणिवहे । ससंभमं वहाइएए व सिसी कंदण-प्रतेण सहयर-सध्येणं ति । तको बासासिको वितिर्द पयत्तो । 'महो, तारिसाई समी सुदाई मणुमबिकण पुणो वि एरिसाई तुच्छासुर-जिंदियाई सह मणुय-सुदाई au जीवो अभिकक्षड् सि चिरत्यु संसारवासरस । जहवा चिरत्यु जीवस्स । जहवा चिरत्यु कम्मस्स । जहवा चिरत्यु au रायहोसाणं । महवा भिरत्थु पुणो वि हमस्त वहु-दुक्त-सहस्ताणुभव-विश्विकक्तस्त किय-जीव-कक्तिणो, जो जाणंतो वि बुक्साई, वेर्तो वि सुद्दाई, बुद्धांतो वि धनमं, वेयंतो वि भहरमं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

27

30

38

। वि महाभर्ष, तह वि वसको ओर्बु, उम्मतो बिस्त्रपु, गन्निको बस्तेषु, कुदो बिद्देषु, बदो मानेबुं, दीनो बस्माकेषु, 💵 मुच्छिको कुर्बुबेसु, बढ़रे सिणेह-पासेसु, गहिको मावा-एक्सरीय, संजीनको राव-निवलेहि, प्रक्रिसो कोव-महाज्यकोग, 3 हीरंतो जाता-महाणइप्पनाहेर्ण, हिंदोकिजंतो कुविषप्य-करंग-नंगेहिं, विच-परस-वरसप्त-करवत्त-वंताकती-मुसुसूरिको 3 महाकाल-मण्-वेयालेणं ति । ता सम्बहा एवं ठिए इमें करांविकं, क्वाबं वेसूबं उपका वेरातो तव-संबद्धं करेहाकि कि वितर्वती अभिन्नी वर्वसपूर्टि । 'कुमार, कि निर्म सत्त्व-सरीरत्स ते सुच्छा-विवारी' कि । तेन अनिर्व 'नम बासि उच्छे अजिल्ल-विवारों, तेल में एमा अमली जाव' कि व साहिओं सब्मानों वयंसवाल कि । एवं व वक्तेसु विवहेसु विवक्तों । वि वाहिसिको जोवरव्यामिसेप कुमारो, कुवकपचंद-राहचा भवित्रो 'युच, तुसं रवे, वहं पुण तुस्स महस्रभो वि ता करेस रक्षं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराथ, अच्छस तुमं, वहं केव ताव पन्त्रवामि' ति । राष्ट्रणा मन्त्रियं 'पुत्त, तुमं बाजा वि 9 बालो, रज्ञ-सुदं बयुभव, सर्हे उब सुत्त-भोगा । इमो चेच बुरुवामो इक्तागु-बंस-पुष्य-प्रतिसाध जं वार पूचे अभिनिते 9 परलोग-हियं कायम्बं ति । एवं भणिनं सम्ब-महस्रपृष्टिं । दिस्रो कुमारो । रावा वि णिव्यिक-कास-भोगो परवस्तासिसरो संज्ञम-दिक्ज-माणसी अच्छिडं पवसी कस्स वि गुरुणी जागमणं परिक्छेती सि । § 229 ) एवं च अव्यक्तिम दिणे दिण्य-महादानो संमाणियासेस-परिचणो रावा कुवळवसाळाए समं कि-कि पि 12 कमा-भग्म-संबद्धं कहं मंत्रपंतो पसुत्तो । पश्छिम-जामे थ कह-कह वि विवृद्धो वितिष्ठं पदात्तो । शवि व । कह्या खणं विद्वदो बिरस्त-समयश्मि काव-मण-गुत्तो । चरश-करणाणुयोग धन्मउक्षयणे अधुगुणेस्सं ॥ कह्या उवसंत-मणो कन्म-महासेल-कदिण-कुलिसस्यं । बजं पिर मणवजं काहं नोसे परिकारणं ॥ 15 कइया क्य-कायच्यो सुमणो सुभाष-पोरिसिं कार्ड । वेरगा-मगा-क्रमो धन्मज्याणन्म वहिस्सं ॥ कड्या णु असंभंतो छद्रद्वम-तव-विसेस-सूसंनो । जुब-मेत्त-णिमिय-विद्री गोबर-वरिषं पविकस्तं ॥ कह्या त्रि हसिजंतो गिंदिजंतो च मूढ-बालेहिं । सम-मित्त-सत्तु-चित्तो अभेज मिक्कं बिशोहेंतो ॥ 10 कइया खण-बीसंतो धन्मजायणे समुद्रिको गुणिउं। रागहोम-विमुको भुँजे सुत्तोवएसेन ॥ कड्या कव-मुक्तत्वो संसारेगत्त-भावणं कार्ड । सुष्णहर-मसाणेसं धम्मज्ञाणिम डाइस्सं ॥ 21

कह्या कय-सुत्तरयो संसारेगत्त-भावणं कार्ड । सुष्णहर-मसाणेसुं धरमञ्ज्ञाणिका ठाइस्सं ॥

श्व सत्त-सार-रहिओ चितेइ किय मणोरहे जवरं । एस जिलो मह पावो वावारमेसु उज्जमह ॥

श्व सत्त-सार-रहिओ चितेइ किय मणोरहे जवरं । एस जिलो मह पावो वावारमेसु उज्जमह ॥

श्व काणा हु बाल-मुणिणो बालत्तजबिमा गहिय-सामण्णा । अगरसिय-जिक्किसेसा जेहें ण दिहो पिव-चिलोको ॥

श्व भण्णा हु बाल-मुणिणो अकय-विवाहा अजाय-मवण-रसा । अहिट्ट-दृहय-सोक्का पश्वकं जे समझीणा ॥

श्व भण्णा हु बाल-मुणिणो अगणिय-पेम्मा अजाय-तिसय-सुद्दा । अवहरियय-जिय-कोषा पश्वकं जे समझीणा ॥

श्व भण्णा हु बाल-मुणिणो उज्जय-सीका अणाय-मर-सोक्झा । विजयिमा बहुमाणा जिल-ववणं जे समझीणा ॥

श्व भण्णा हु बाल-मुणिणो जुर्जुव-भारेण जे व जोत्वह्या । जिल-सार्त्वनिम स्वना दुक्स-सवावत्त-संसारे ॥

श्व भणा हु बाल-मुणिणो जाणं अगिम्म जिल्लुको कामो । ज व जाको पेम्म-रसो सञ्ज्ञाए बावव-मणेहिं ॥

श्व ते मुणिणो ज्वणा पावारंमेसु जे ज वहंति । सुर्देति कम्म-गहणं तव-कट्टिय-तिक्स-मरगस्य ॥

अम्हे उण जीसत्ता सत्ता विस्तपुद्ध कोव्यकुम्मता । वरिविवस्तिय-सत्तीवा तव-काट्टिय-तिक्स-रवाला ॥

अम्हे उण जीसत्ता सत्ता विस्तपुद्ध कोव्यकुम्मता । वरिविवस्तिय-सत्तीवा तव-काट्टिय-तिक्स-करवाला ॥

येग्म-मडम्मस-मणा पणट्ट-कजा जुवाण-कालग्मि । संपङ् विवलिय-सार। जिल-वर्ण कह करीहामो ॥

अध्यारित-बल्लुस्मत्ता तह्या अप्कोडणेक-दुष्ठलिया । ण तथे लग्गा पृष्टि तव-भारं कह वहीहासो ॥

1 > P पमत्तो for पमत्तो, P विश्मतो for उत्पात्तो. 2 > P कुटुंबेन, P सिमित, उ रक्षवसीम, उ रायणिशणेसु. 3 > P महाण्ड्यवाहेणं, P विश्मय for कृतियण, उ णास्वरकण्या. 4 > P सम् , P णवं हिए. 5 > P वितियतो, उ विश्मिक्षं, P किणिशस्तर्थं, उ ए for ते, P अउरे for उबरे. 6 > उ अजिण्णे, P वयंसाण ति !, J om. न, J om. अणिन्यंतो वि. 7 > उ अभिक्षेतो, 8 > उ om. अत चेव ताव पन्ववागि ति राष्ट्रणा अणियं पृत्त तुमं, P मं for तुमं. 9 > उ अत्ताभाता, P om. पृष्ट्य, J adds व after अभिक्षेते. 10 > उ परको अहिंबां, J om. ति, उ अणिओ for भणियं, P adds ति after कुमारो १३ > P om. वस्ता, P om. व, P कहं विद्वहों, P नित्यंतो पवत्तो. 14 > उ पृत्वहों for विद्वहों, उ भम्मन्त्राणों. 16 > P om. मुमणों. 17 > P यंस्तो for असंभतों, P दिमिय for णिमित. 20 > P संसारे मंत्र आवणा करं. P द्वारस्त. 22 > P सन्वसार. 23 > P adds उद्धायसीला अणेव before वाक्तणवसिम, P repeats वाल्लणविमे गहिय साम(मि)ण्णा, P अणिसिय P पिओ for पिय. 24 > उ विज्ञाहा, P न्यण्यस्ता, P अदिहुकरह्म, P जेण for ते 25 > उ om. four lines from भणा ह वाल्युणियो अविणियमेम्या etc. to जे समहीता, P न्यण्यत्ता, P अणेवचारमोन्द्रा. 27 > P कुटुंब, उ यो छप्ता. 28 > उ पिन्युओं. 29 > उ कुटुंब, उ यो छप्ता. 28 > उ पिन्युओं. 30 > उ वहंता. 31 > P ववमार for नवआरं, 32 > उ प्रयुक्षमत्त्रक्या, P जुवाण, P करीकामों. 33 > P अप्रोहणेह, P जरमरणवाहिविद्वरा for य तब लग्ना पृण्डिंह.

| ì  | भगणिय-कजाकजा रागहोसेहिँ मोहिया तह्या । जिनवयणिमा ण कर्गा पुण्डि पुण कि करिहामा ॥          | 1   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| •  | जहया जिहेंए विलया कलिया सत्तीए दिल्या हिवए। तहवा तवे व लग्गा भव एपिंह किं करीहामी ॥       |     |
| 9  | अष्ट्या णिहर-देहा सत्ता तव-संजमिमा उज्जमिदं। ण व तह्या उज्जमिवं प्रणिंह पुण किं करीहामी ॥ | 3   |
| •  | जहूचा मेहा-सुना सत्ता सवलं पि भागमं गहिउं। ज व तह्या पन्वह्या एपिंह लहुः य वहुा य ॥       |     |
|    | इय वियक्तिय-णव-जोग्यण-सत्तिल्ला संजमिन असमत्या । पञ्जायाव-परदा पुरिसा झिजंति चितेता ॥     |     |
| ť  | अह तह्या विरमंतो सम्मत्त-महादुमस्त पारोहे। अज्ञ-वियहम्म होतो सत्ये परमस्य-भंगिह्यो ॥      | 6   |
|    | जह तहवा विरमंतो सुय-णाण-महोबहिस्स तीरिमा। उच्तेते अळ-दिणं भव्वाहेँ य सेस-रयणाई ॥          |     |
|    | जह तह्या विरमंतो बारूदो जिण-चरित्त-पोयम्म । संसार-महाजलहिं हेलाए चेय तीरंतो ॥             |     |
| 9  |                                                                                           | 9   |
|    | जह तह्या विरसंतो वय-रयण-गुणेहिँ विश्वय-पयायो । रयणाहियो ति पुज्लो होतो सम्बाण वि सुणीणं ॥ |     |
|    | जह तह्या विरसंतो रज्ज-महा-पान-संबन-विद्दीणो । झत्ति खर्वेतो पावं तव-संजिमको कणंतं पि ॥    |     |
| 12 |                                                                                           | 12  |
|    | इय जे बारुसणए मुदा ण करेंनि कह वि सामण्णे । सोसंति ने अणुदिणं जराएँ गहियाहमा पुरिसा ॥     |     |
|    | ता जह कहं पि पावह अन्हें पुण्णेण की वि भागरियो । ता पथ्ववामि तुरियं गरूं नह रजेण पावेणं ॥ |     |
| 15 |                                                                                           | 15  |
|    | हय-तिमिर-सेण्ण-पथडो णिवडिय-तारा-भडो पणट्ट-ससी । विस्थय-पयाव-पसरो सूर-णरिंदो समुरगमत्र ॥   |     |
|    | इमं च सोजण चितियं राष्ट्रणा 'अहो, सुंदरो वावा-मठण-विसेसो । अवि व ।                        |     |
| 8  |                                                                                           | 18  |
|    | चिंतवंतो जमा-वय-विख्यवेसमाण-सूय-फलिहो,                                                    | *** |

'नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते द्वेप-वर्जित । नमस्ते जित-मोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'

21 इति भगंतो समुद्विको सयणाभो । तको कुवलयमाला वि 'णमो जिजाणं, णमो जिजाणं' ति भणमाणी संभम-वम-ललमाण- 21 सलंतुत्तरिज्ञय-वावडा समुद्विया । भणिनो य णाए राया 'महाराय, कि तए एत्तियं वेलं दीहुण्ह-मुक्त-णीसासेणं चिंतियं जासि' । राष्ट्रणा भणियं 'किं तए लिख्यं ताव तं चेय साहेसु, एच्छा महं भाहीहामो' ति । कुवलयमालाए भणियं ।

24 "महाराय, मण् जाणियं जहा तह्या विजयपुरवरीए जीहरंतेण तए विण्णता पवयण-देवया जहा 'जह भगवह, जियंतं 24 पेच्छामि मरणाई, रजामिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं अभिसिंचामि, पुणो पव्वजं अते गेण्हामि । ता भगवह, देसु उत्तिमं सद्यंगं ति मणिय-मेसे सम्ब-इन्ब-सदणां उत्तिमं आववस-रयणं समिल्यं पुरिसेणं । तजो तुम्हेहिं भणियं 'दहए उत्तमो 37 पुस सदणो, सम्ब-संपत्ती होहिङ् अम्हाणं'ति । ता सम्बं संजावं संपह पच्वजा जह घेष्पह' सि । हमं तए चिंतियं' ति । अपि य ।

पुहर्दसार-कुमारो अभिसित्तो सयक-पुहरू-रज्ञाम्म । संपर् अहिसित्वामो संजध-रज्ञाम्म जङ्ग अन्हे ॥ 30 कुवलयमाकाप् भणियं । 'देव,

जाव इमं चिंतिज्ञह् भणुदियहं सूनमाण-हिष्यपृद्धिं। ताव वरं रह्यमिणं तुरिभो धम्मस्स गङ्-मग्गो॥' राष्ट्रणा भणियं। 'देवि, जह एवं ता मग्गामो ऋष वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चिंतियं काहामो' रि भणंतो राया <sup>33</sup>ममुद्धिको सयणानो, कायर्थं काळण समावतो।

1 ) प्रायद्देशिहि, म मोहिय नर्टथा, म किनार for क्रीतामी and then repeats four lines from बदुमत्ता त्रव्या etc. to एिंट पूण कि क्रीटामी, J adds a line जहया मेहं जुत्ता मना सथलं वि आगमं गहिन which occurs at its place below (line 4) 2) प्रितीय म निनीए for पिट्टंग प्र विलया for क्रिया, प्र दृणिया for रिषया. 3 > म उन्जायियं, म त्रव्या उन्जामियं, म प्रहे जहां 5 > म पण्डा परिमाहिन्जानि. 6 > म अगिहे 7 > म गा. य, म सीस for सेग. 8 > म सहया for तर्या, प्र पोनिस्म. 9 > म प्रिवपणणोः 10 > म र्यणायरो ति प्रित्सो डोंगो 11 > म संचिय, म उद्याति, म अणंति. 12 > म सोहिवामरणोः 13 > म सामणाः 14 > म कोइ for को नि, प्रम अलम्बः 16 > प्र वा परिमाहिन्यारामटो, म निपहियं, प्र विणिष्टयप्पावपमगे for निरुधयपयावपसगेः 17 > म राइणोः 19 > म निगयं भावसालिल-ओव्येवसायुम्य 21 > प्र गा. जिणाण नि, म संभवः, म लल्माणंतुन्तरिज्य 22 > प्र तुन्तरिज्ञंतय. 23 > म रायणा, म ते विष्, म साहिमी चि 24 > प्र गा. महाराय सप जाणिय, म निजयपुरीयः 25 > म अलिसंचवामि, म वित्तर्यं कि दृष्टि, म का कि विद्याति कि दृष्टि, म स्वयं विष्ठा कि दृष्टि, म साहिमी चि 24 > म साहिमी जायवन्तर्यणं, म तुन्त्रेहि for नुम्हेहि, म वहण for दहणः 27 > म होती for होहिद्द, म सन्वत्तं जार्य संपर्य प्र विद्यात् कि विद

15

1 § १३१ ) एवं च जच्छमाणेण तस्मि चैव दियहे बोली मे मञ्जाण्ड-समण् पढिणियसेषु सेस-समण-माहण-वर्णासय- १ किमिण-सन्येषु भुत्त-सेस-सीवरू-विरसे जाहारे जणवबस्स निय-मदिरोवरि णिजूह-सुहासणस्येण दिहं साहु-संघाडयं णणीर. ३ रच्छा-सुहमिम । सं च केरिसे । जवि य ।

डवसंत-संत-वेसं करवल-संगहिय-पत्तयं सोन्मं । जुब-मेत्त-जिमिय-दिद्धिं वासाकप्योढिय-स्तिरं ॥
तं च साहु-संघादयं तारिसं पेष्टिककण रहस-बरा-समूससंत-रोमंच-कंचुको राज्य अवहण्यो मंदिराओ । पवहो व गववर-गमणो
क तं चेय दिसं जस्य तं साहु-जुबळ्यं । तम्मि य पबंदे पहाइको सम्बर्ज-सामैत-मंडळ-संजिहिओ राय-छोको सम्बर्ज य पहाळ- ७
पाइक-जिबहो । तभो तुरिय-तुरियं गंत्ण रावा तन्मि चेय रच्छा-मञ्ज्ञयारे तिउर्ज प्याहिणं काळणं जिवहिओ चळणेसु
साहुणं । भणितं च पयत्तो ।

9 चारित्त-णाण-दंसण-तव-विणय-महाबलेण जिणिकम । गहियं जेहिँ सिव-पुरं मसो मसो ताक साध्मं ॥ अम्मानेण पुणो पुणो पणिसया णेण साधुनो । उम्बूहो य चूडामणि-किरण-पसरमाण-दम-दिसुन्नोविण्ण उत्तिमंगेण बहु-भव-सय-सहस्स-णिम्महणो सुणि-चल्लण-कमल-रजो ति । सुणिवरेहिं पि

सम-मित्त-सत्तु-चित्तत्त्वेण सम-रोस-राय-गणगेहिं । विम्हय-संग्रम-रहियं अह भणियं घम्मलाभो लि ॥ भणिया य अत्ति-भरावणउत्तमंगेण राहणा भगवंतो समणा । अधि य ।

तव-संज्ञम-भार-सुणिक्ष्मरस्स सुय-विरिय-वसभ-जुत्तस्म । देह-सयहस्स कुमलं सिद्धि-पुरी-मगा-गामिस्स ॥ 15 साभूहिं भणियं 'कुसलं गुरू-चलणप्यभावेणं' ति । राहणा भणियं 'भगवंतो, वित्र य

गुरु-कम्म-खेळ-वर्ज अण्णाण-महावणस्य दावाँग । कि जामं तुह गुरुणो साहिजाउ अह पत्पाएलं ॥ साहृहिं भणियं । 'महाराया,

18 इक्लागु-वंस-जाओ पाषिय-गुरू-वयण-सवल-सत्थरयो । कंद्रप्य-किहो द्रप्यफिहो कि ना अण्णो । । साहृहिं साणयं । 'भयवं, कि सो अम्ह भाया रवणभउहस्स निर्मणो पुत्तो द्रप्यफिहो कि ना अण्णो कि । साहृहिं भणियं । 'भयवं, कि सो अम्ह भाया रवणभउहस्स निर्मणो पुत्तो द्रप्यफिहो कि ना अण्णो कि । साहृहिं भणियं । 'सो चेय हमो' कि भणिय-मेत्ते हरिस-वस-विवस्ताण-लोवण-जुवलेण भणियं 'भगवं, किमा ठाणे भावासिया । गरवई 21 यि उवगभो मंदिरं । माहियं च कुवलयमालाण् महिंदस्म जहा 'पत्तं जं पावियन्वं, भो चेय अम्ह भाया द्रप्यकिहो मंपत्तो भायिरयत्तण-कलाणो इहं पत्तो । ता उच्छाहं कुणह तस्स चलग-मृत्ते पञ्चकं काऊणे कि । तेहिं भणियं । 'जं महाराया व्यक्तिकलाणो हाई कायव्वं कि भणभाणा काऊण करणिकं, णिक्तिकण णिक्तिणिकं, नाऊण देवं, उच्चित्रया कोउय- था सिणेह-भत्ति-पहरिस-संवेय-मद्धा-णिक्वेय-हलहलाऊरमाग-हियवया संपत्ता मणोरमं उज्जाणं । तत्य य दिहो भगवं द्रप्य-फिल्हो, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसंहिं । तेणावि धम्मलाभिया पुष्किया य सरीर-सुह-महमाणी, णिविहा आमणेसु ।

27 ्रिक्ष ) पुन्छियं च राइणा । 'अवनं, तहया तुमं वितासणि-पहीनो जिक्खिसिजण करण गभी, करण वा दिक्खा 27 गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्त' ए पुन्छिनो अगवं स्महिटं प्रवत्तो । महाराय, तहया नहं जीहरिजण संपत्तो भरवच्छं जयरं ति । तत्थ साहुजो अर्ण्यसिटं प्रयत्तो । विद्वां य मण् भगवं महासुजी, वंदिनो मण् जाव तेणादं भणिन्नो 'भो भो 30 द्रप्यक्तिह रायडत्त, परियाणित ममं । मण् भणियं । 'अगवं

पंच-महब्बय-जुर्स ति-पुत्ति-गुर्स तिदंड-बिरय-मणं। सिवडरि-पंधुवण्सं को वा नं ण-यणण् जीवो ॥' तेण भणियं 'ण संपद्म पुट्टं कि नण् कहिंचि दिहो ल व' ति । मण् भणियं 'भगवं, ण मह हिययस्म मङ्गे नित्य जहा मण् 33 दिहो सि' ति । तनो तेण भणियं 'कंण उण चिंनामणी पह्छी तुद्द दिण्ण' ति । मण् भणियं 'भगवं, किं तुमं मो' ति । नेण उप

1) प्रतिम य येय हे वीकीण, मसेमयणवाहणवकीमथिविस्तालक विष्यसे 2) मिन्छिय कि णिड्य 3) माना विद्वा कि प्रतिम विद्वा कि माना कि प्रतिम विद्वा कि प्रतिम विद्व कि प्रतिम विद्वा कि प्रतिम विद्वा कि प्रतिम विद्वा कि प्रतिम विद्व कि

30

27

। मनिवं 'कार्स' ति । अर् अणिवं 'सगर्व, तर् सह रजं दिक्वं'। तेण भणियं 'बासि'। अर् भनियं 'बाह एवं ता सगर्व । स्पर्ण रावरिसि-संपर्ण पि देसु में संज्ञम-रजं ति । तेण अणियं । 'बङ् एवं ता कीस जिलंबणं करेसि' ति मर्णतस्य उस्स 3 कथं सए पंच-सुद्वियं लोवं । सगवया वि कथं सजझ सन्धं कायच्यं । तत्रो जहारिहं अज्ञावयंतेण सिक्खाविको सक्कं 3 पवयणसारं । णिक्सिको गच्छो, विहरिटं पयत्तो । भगवं ति-स्यणयरणाहिनो विहरमाणो संपक्तो भयोजझाए । तस्य य िनक्तंतो तुम्हा जनको महाराया दहवनम-विसी । मो य मगवं मासक्सवगिहिं पारयंतो कम्मक्सवं काउमाङत्तो । तको सं 6 **च प्**रिसं ज्ञाणिकण गुरुणा जिन्सिको अन्ह गच्छ-भारो । एवं च काळण बेत्रण दहवरम-शिसं सम्मेश-सेन्छ-सिंहरे 6 वंदण-वित्याए संपत्तो । तत्व व जाविज्ञण अप्यणो कार्छ, कर्व संलेहणा-पुब्ववं कालमासे अवस्वयं करणं सवग-सेदीए केवल-जार्ण भाउनस्थयं च । तत्रो अंतगर-देवली जावा भगवंते दो वि मुर्णिद-वसहै ति ।

§ ३३५ ) एवं च सोऊण कुबलवर्षदृष्यमुहा सब्वे वि हरिस-वस-संपत्ता गरिंदा । तस्रो भगवया भणियं । 'सावश, 🤉 सो बिय एको पुरिसो सो बिय रागा जगिम संयलिम । इंतून मोहणिजं लिक्षिपुरी पानिया जेग ॥'

भणियं च सम्बेहिं। 'भगवं, एवं एयं ण एत्य संदेहो। ता कुणह पसायं, अन्हं पि उत्तारेस इमामो महाभव-समुदानो' 12 ति । भगवया वि परिवर्ण । 'प्वं होव' ति भणमाणस्य भगवजी राहणा बोबारियाई बामरणाई महिंदप्य<u>स</u>हेहिं कुवलय- 12 मास्राव वि वर्णय-गारीयणेण परियास्त्रियाए । प्रयण-भणिय-विद्वाणेण य जिन्स्त्रेता सन्वे वि । समस्प्रिया य कुवस्त्रमास्रा पवत्तिवीए । तथ्य जहा-सहं भागमाणुसारेणं संजर्भ काढण संपुण्ने णिय-भाउए संपत्ता सोहरूमं कप्पं दु-सागरोवमद्रिईंगो 15 देवो जाओ ति । कुवछयचंद-साध् वि गुरूवएसे वष्टमाणो बहुयं पाद-करमं खविकण कालेण व जमोक्कारमाराहिकण 15 बेरुखिय-विमाण हु-सागरोबम-द्विईओ देवो उववण्यो ति । सीहो उण पढमं अणसणं काळण विंझाडईए संपत्ती ते चेब विमाण-वर-रवर्ग ति । सो वि भगवं भोहिण्णाणी सागरदत्त-मुणी संबोहित्रण सब्वे पुष्य-संगए काले व कार्ल कारूप 18 देवसण-बद्ध-माम-गोस्ते तिम्म चेव विमाणिम समुष्यण्णो सि । बह प्रहांसारो वि कं पि कालंतरं रजं काऊण पच्छा 18 डप्पण्ण-पुत्त-रवणो संठाविय-मणोर**हाहच-र**जाभिसेको संगंतो संसार-मह।रक्ससस्य नाऊण मनारत्तमं भोगाणं सो वि गुरूणं पाय-मूले दिरुखं मेचूण पुणो कय-सामण्यो तीमा चेय विमाणे समुज्यण्यो ति । एवं च ते कय-पुण्या तीमा 🗵 वर-वेरुक्ति-विमाणीयर-उववण्णा अवरोप्परं जाणिक्रम कय-संक्ष्मा पुणो जेह-जिञ्मर-हियवा जंपिठं पयत्ता । 'भी सुरवश् 💵 णिसुणेह सुभासियं ।

**जर-मरण-रोग-रय-मर्ख-किलेस-बहुस्तम्म जवर संयारे । कत्तो अर्ण्य सर्ण्य एकं मोत्त्रज जिज-वयणं ॥** तिरिय-गर-र्णुय-देवाण होति जे सामिणो कह वि जीवा । जिज-वयण-भवण-रुवाण कं पि पुष्यं कयं नेहिं ॥ 91 त्रं 🛸 पि कह वि कस्स वि कस्य वि सोक्सं जणस्स भुवणिमा। तं जिण-वयण-जल।सय-णिसित्त-रुक्सस्स कुसुमं तु ॥ सम्बहा, किं भोक्सं सम्मतं किं व दुहं होड् मिष्क-भावो ति । किं सुह-दुक्तं छोए सम्मामिष्कत्त-भावेण ॥

सम्मत्तं समा-समं मिन्छतं होइ गरय-सारिच्छं । माणुय-छोय-सरिच्छो सम्मंमिच्छत्त-भावो उ ॥ सम्मत्तं उद्ग-गई भहर-गई होइ मिष्छ-भावेण । तिरिव-गई उण कोए सम्मामिष्क्रत्त-भावेण ।। सम्मतं भमय-समं मिष्छतं काळड्ड-विस-मरिसं । भमय-विस-मीसियं पिव मण्त्रे उभवं तु लोगस्स ॥

सम्मतं जय-सारो मिञ्छतं होइ तिहुवण-असारो । सारासार-सरिच्छो सम्मामिच्छत्त-भावो उ ॥ र्ज जं जयम्मि सारं तं तं जाणेसु सम्म-पुन्दं तु । जं जं जए भसारं तं तं मिच्छत्त-पुन्दं तु ॥ पुरिसंच तं जाणिकण या भी दंबाणुण्यिया, अणुमण्णह जं अहं मणिस्मं ति । तत्रो सब्बेहि वि मणियं 'को वा 33 **बन्ह प-याणह** जं सम्बं सम्मत्त-पुष्टवं ति । एवं ठिए कि भणियम्बं तं भणह तुस्मे' ति । तेण भणियं 'एत्तियं भणियम्बं 33

1 ) म रिक्ज for रजां, Jonn. जह, एतं for ता. 2 ) उर्वणगयारिसी संपय, म करिसिः 3 ) उसम् for मक्स, Jonn. कायब्दे 4) P प्यत्तो । रवणंगणस्यणाहिनो, P अञ्चतार 5) अ तुरुम or तुरुह for तुरुहा, P गहाय for महाराया, JP दहर धन्मिती, व मासलमणीह, व तब for तंत्र. 6> । निकियानम्ह गन्छमरी, वर दहनम्मितिस, र संमेतसेलसिंहर वंदणः 7> र om. कर्य, म अउन्यं 8 र म भगवंती, म बसड़ी ति 9 र बिसण्णा for वससंपत्ता, म देव for सावग 10 र सेको for एको, P कलंम for अवस्मि, P सोहरकां, P पावयाः 11 र म कुणह पिसायं, P one. भवः 12 र om. वि, P ओवारियाओ आहरणाइ. 13) P वियणेणारीयणपूरियालिआए, J न्णारित्तनेण, P यणिक्सिता, P om. वि. 14) J एस्व for नत्य, J य for णिय, " ठितीओ P द्विती. 15 > P माहू, P बहुपाव-, J काले य. 16 > J वरुलिया-, J दुरसागरीवमिटितीओ उववण्णे P दुसागर-हिंदू भी, ए उण सर्ण काकण 17) ए ओहिणाणी 18) ए देवचन इ. ए चेथ विवाणे, ए अहं for अह. 19) उ राजामिनी, जाणिकण for वाकण. 20 > उ ध्वणी for पुणी, उ क्यसंपुष्णा । क्युपको. 21 > P विमाणायरे उवणायरे उण्णा, P पुणी विय P णेडमर. 22) म सुझासियं, J adds अबि य before जरमरण etc. 23) म किमल for मल, Jon. एकं, J लिणिद्वर for जिण. 24) म निरित्दरणमुदेवाण, J होति जा सामिणो, म adds क्व before क्वाण. 25) म om. साथ वि, म सोक्त तु जणहस होर सुवर्णम, म मूर्ल for कुत्रुमं. 26) म होति. 27) म om. the verse सम्मन्तं समासमं etc. to भावो 3 ॥, J तु for उ. 28) P inter. verses सम्मत्तं उड्डगई etc. & समात्तं अ। यसमं etc., P उड्डगती, P तिरिवगती- 29 > J विसमीसर्थ, J पि for तु. 30 > P adds जब before होइ, P होइ संलाते । मोरासार , J तु for उ. 31 > P om. तु, J ण सारं for असारं 32 > P adds इमें च before एरिसं, P om. च तं, P om. one मो, J देवाणुणिआ, P मिन्सिं ति, om. नत्रो सम्बेहि वि भणियं 33) P om. भणियन्वं तं.

30

33

1 जं दुसारो संसार-सागरो, जिसमा कम्म-गई, वाणवं जीवियं, मंगुरो जिसव-संगो, चंचला हैदिय-तुरंगा, वंधण-सरिसं । वेन्मं. उम्मायको मवन-बाज-पसरो, मोहकं मोहकीय-कम्म-महापदकं ति । ता तुक्रमा-पावियं पि सम्मत्त-स्वां पृत्व 8 महोमहि-समे संसारे अविवापद महाराय-मच्छेदि, उद्घृतिज्ञ महारोस-जक-माणुसेदि, परहाश्यिज्ञ महामाथा-कम- 3 हीए. गिलिजाइ महामोह-मचरेणं ति । तथो इमं च जाणिज्ञच पुणो वि सबल-पुरासुर-णर-निरिय-सिद्धि-सुह-संभ-कारणे अगर्वताण बयणे आयरं कुणह पाविषक्वे ।' तेहिं भिषयं 'कहं पुत्र पाविषक्वं' ति । तेत्र भिषयं 'पुणो वि गेण्हह गुमायाणं ६ जहा संस्थुप्पण्णा तस्य तुम्हाण मण्झे केण वि अइसव-आणिणा सक्वे संबोहणीया जिणधम्से' ति । तेहि वि 'तह' ति ६ पहिचण्णे । तं च तारिसं समायाणं काढण वीसत्या भोए भुंजिडं समाहता ।

🤉 ११६ ) एवं च मुंजंताणं भोए वचह कालो जाव मुत्ताहं दोण्णि सागरोवमाहं किंचि-सेसाहं । हमस्मि व जंबुहीवे g दाहिण-अरहे बोलीणेसु तिसु कालेसु किंपि-सेसे चउत्थे काले सिद्धि गएसु इहावनिपणी-बद्याणेसु उसमाइसु पास- B जिण-चरिमेस तित्थंकरेस समुध्यण्णे ति-कोन-सरोयर-महापंकप व्य महावीर-जिणिदे ति । परिसे य अवनरे सी कुबक्रय-चंद-देवो णिय-ब्राटयं पालिङ्ग देव-लोगामो चुको समाणो कत्य दववन्नो । अवि य । अत्यि कायंदी जाम नवरी । सा व 12 केरिसा । अबि व ।

तुंगद्दालब-तोरण-मंदिर-पुर-गोउरेहिँ परियरिया । तिय-चचर-सुविभत्ता जण-धण-मणि-कंचण-विचित्ता ॥ तम्म व महाणवरीए कंचणरहो णाम रावा।

रिड-कुंजराण सीहो जो य रवी मित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंदो वासारत्तो व्य घरणियले ॥ 15 तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मिनरहो णाम ससुप्पण्नो । यो य मंबद्विभो बहुएहिं मनोरहसएहिं परिवद्व-माणस्य कहं कहं पि तारूव-कामोदएणं पारद्वि-वमणं समुप्पण्णं । तओ दिवहं राष्ट्रंपु व अवीसंतो बाहेडयं वसह 18 पडिसेहिजंतो वि गुरुवणेणं, जिदिजंतो वि वयंमपृहिं, जिरुव्हेतो वि मंतियणेणं, वारिजंतो वि परियणेणं ति । जन्मया 18 य तस्स तम्मि भवसरे पाराई भरणं पविद्वस्स को बुत्तंतो जाओ। अवि य ।

णर-सुर-दद्व-महिक्रो थुव्वंतो थुद्द-सुहासिय-सप्हिं। उज्जण्ण-जाण-सारो पत्तो वीरो तिलोय-गृरू ॥ 21 तस्स य भगवओ महह-महाबीर-वहूमाण-जिणयंदस्स विवित्ते पएस विरह्यं देवेहिं मिल-सुवण्ण-रयय-पायार-नियं, ठाबियं 🗵 दिव्वं वियद-दाढा-कराल-वयण-सीद्दाहिट्टियं जासण-स्यणं, णिन्मविजो मजय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-साहा-समूह-पेरंत-णव-वियमिय-सुरहि-कुसुम-गोच्छ-रिछोछि-णिलीज-मङ्-मत्त-अमर-रणरणाबद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पाववो । तस्स य 24 अधे णिविद्रो भगवं सुरासुर-जरिव-बंदिय-बलज-जुयन्त्रो संमार-महोवहि-णिमज्जमाण-जंतु-सहस्त-हथ्यावलंबण-दाज-दुलुलिको ४४ महाबीरो । तत्य व इंद्रभुष्टप्यमुहाणं एगारमण्डं महासईंगं गणहर-देवाणं लोधन्म-णाहस्य महिंद्रस्य व अण्णाणं च भवण-वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वाभीणं सुराणं कंचणरहस्स य राहणो सपरियणस्य सम्मन्त-मूलं भव-भय-विणासणं दुविहं 27 धर्मा साहिउं पयत्तो । अवि य । 27

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संबाह-दुग्गम-दुरंते । संसार-महा-जलहिम्मि णरिव थरणं सिवाहितो ॥ सम्मल-जाज-दंग्नज-तिएज एएज रुटमए मोक्स्रो । जीवस्य गुजा एए ज व दृष्यं होड् सम्मत्तो ॥ सम्मं भावो लम्मं जहुजुवं जिथ किंचि विवरीयं । धम्माधम्मागामा-पोगाल-जीवेसु जो भणिओ ॥ महवा । जीवाजीवा भागव-संवर तह वंध-जिज्ञरा मोक्सो । एयाई भावेण भावेतो होह सम्मते ॥ महवा । जं चिय जिणेहिँ भणियं पढिहय-मय-दोस-मोह-पमरेहिं । तं मब्बं मध्यं चिव इव-भावो होइ मन्मतं ॥ भरहा जाणह् सन्त्रं भरहा सन्त्रं पि पासङ् समन्त्रं । भरहा भासङ् सन्त्रं भरहा बंधू तिहुयणस्य ॥

1 ) ए कंमगती 2 ) ए मोह्णाय-, ए ति for पि, ए adds ति before एस्य 3 ) ए "मने संमारि, ए महानायकर्मादणा 5 ) म समायारं जढा अस्त्रु . 6 ) ए जं लो for जहा, ए व for दि. म अनिस्य, ए om. जिलाधम्मे सि. म नेहि सि नह 7 > J om. तारिसं 8) P तक्षाह, P किन, P इसं वि व जबुदीने 9) P किनमें, P निद्धि, P उहाननी मिणीए, P उसमाध्याम जिणवहेमु तित्थंकरेसुः 10) P इव for ब्यू, P कुवलयवंदो णियः 11) । देवलोगाओः 13) । गांअरेहि. P मुनिहसायणः भणिमणिः 14 > अरणरही for कवणरहीः 15 > P रैत्तो च भग्पिबले ॥ 16 > अ णामाय पुत्ती स्थणरही णामी, P संबद्धिओं: 17) P क्ले for इत, J adds से before समुख्यमां, P रातीए, J बीननी P अनिसंती: 18) P गुरुतरेणं, P निर्हभण्गी for जिहन्द्रानी, Pom. वारिकांनी नि परियणेणं. 19 > उ अण्याना, उ miler. सरम & निर्म, P पार उप रणी. 21 > P om. व after तस्स, उ वद्धमाण, उ रयन P रहय, J तिसं for तियं. 22) उ निप्राहिट्टिय, P णिमिओ for जिम्मितिओ 23) म निलीणमररणरणावत्तसमीय. 24) ए अधि for अधे, म om. णरिंद, म मही for महीयहि, म अंतुहस्थालंबण. 25) P तस्स for तस्य य, JP इंद्रभूति , P महामंतीणं गण , P सोहमलाइरस, Jon. च. 26) J जोतिम, P वासीगुराणं. 27) P adds जिलो before भरमं. 28) P दुमादुरंते, P जिले मोत्तुं for सिवाहिनो. 29) P निलाएतेल, P एतेल दिन्धं होति सम्मत्तं 30) ए जहुबहुत्तं for जहुज्जुर्व, P inter. जिल्ल & निक्षित, P "धम्माशासा, J सो for जो - 31) J जीवासन, P नार्वे च नो अह होह सम्मर्तः 32) P भणियं ह्वरागरीम, P adds, after होह सम्मत्तं ॥, अवहा जाणह सर्व्य मन्त्र चित्र हथ बावी होह समर्त्त । 33) P and for est before fr.

| ı             | भरहा आसड् धरमं बरहा धरमस्य जावण् सर्व । बरहा । क्रवाण सरण जरहा चर्च । व नार्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| •             | मन्त्र क्रिकोम-प्रको भारत तिरंबकरो स्थानम् । बहुत सर्व प्रबुद्धो गरिहा पुरिसोत्तामा स्थेषु अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 8             | भारतः क्षेत्राच्यतिने अत्रदा चयस जयस सम्बद्धः । अरहा विष्णां कोए अरहा समिना पर्यक्षः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| •             | इस भवी भारते कारह प्रसंत व भार-सक कियो ! साहब सोरामध्ये हुए सन्मच सप् अध्वय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,               |
|               | तं जिल-वयन-रसायण-पाण-विषुद्धस्स होष्ट् एकं तु । दुह्वं पुण सहस विष कम्मोवसमेण प्रश्सिस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 6             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Ť             | § ३३७ ) एवं च तिलोय-गुरुणा साहिए सम्मचे जाजमानेकावि अनुह-बोहणस्वं अगवया इंद्रमूहका मनहार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रेणा            |
|               | वाबद्ध-करवलंजलिउडेण भणियं 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-त्ववं समुच्यणं भावको कस्सइ जीवस्स कहं णम्बइ जहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | पुस             |
|               | सम्मादिही बीवो' ति । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9               |
|               | उदसम-संवेगो क्षित्र जिन्देको तह य होह अणुकंपा। अधित्त-माव-सहियं सम्मत्ते रूक्सणं होह ॥ अहवा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|               | मेची-प्रमोग-कारुणं मञ्चारवं च वउत्थयं । सत्त-गुणवंत-दीणे विषणः होति सन्मं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 12            | सामेन्नि सञ्च-सत्ते सब्बे सत्ता समंतु में । मेत्ती में सञ्च-भूष्यु वेरं मञ्चा ण केणह् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18              |
|               | सम्मत्त-जाज-दंसज-जुत्ते साधुनिम होइ जो दुरिशो । ठिइ-वंदण-विजवादी करेडू सो होहिड् पमीको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|               | संसार-रुपता-तविष् वीणाणाहे किलिस्मयाणिमा । हा हा धम्म-विहीणा कह जीवा सिम्बिरे करुणा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 15            | बुद्वाण मोह-पंककियाण गुरू-देव-जिंदण-रयाण । जीवाण डवेक्सा पृतिसाण उवरिग्मि मञ्ज्ञत्वं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15              |
|               | भहवा वि जय-सभावो काय-सभावो व भाविशो जेण । संवेगो जेण तवे वेरागं चेय संसारे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|               | सम्बं जयं भविषं विस्तारं दुक्तहेउ भतुहं च । भह तरहा जिन्वेशो धम्मस्मि च बायरो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| 18            | बेरमां पुण णिययं सरीर-भोगेसु डवहि-बिसएसु । जाणिय-परमस्थ-पनो णिब रज्जङ् जिस्मनो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18              |
|               | एएहिँ रूक्सभोहिं णजाइ भह अस्य जस्य सम्मत्तं । उवसम-विराग-रहिषं णजाइ तह तस्य सम्मत्तं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|               | 🖇 ३३८ ) एवं च सुरासुरिंद-गुरुणा साहिए सम्मत्त-रूक्सणे अणियं गोवम-सामिणा 'भगवं, इमं एक सम्मत्त-मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | हा-             |
| 21 <b>(</b> 1 | बतासिण-स्थर्ण केण दोसेण दूसियं होइ, जेण तं दोसं दूरेण परिहरासी' ति । अगववा अभियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21              |
|               | वीहाक गोयम इंदभूह भइ पुष्छियं तए माहु । सम्मत्तं स्थण-समं दूसिजाइ जेण तं सुणसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|               | संका-कंषा-विद्गिष्का होह् चवर्थं च कुलमय-प्संसा । पासंहियाण संयव पंच-हमे ह्सल-कराई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 24            | जीवादीएँ प्रयस्त्रे जाणह जिण-वयण-णवण-विद्विक्षो । कि दोजा इमं शहवा ण व ति जो संकर् संका ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24              |
|               | कंखह भोए बहवा वि इसुमए कह वि मोह-हव-चित्तो । बार्कख़्द्र मिच्छत्तं जो पुरिमो तस्स सा कंखा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|               | एखं पि वाला धम्मी एख नि धम्माल्य साहिशो मन्तो । एवं जो कुणह सर्ग सा निहक्तिष्का हहं समिया ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 27            | इह विजा-मंत वर्ल प्रवस्तं जोग-भोग-फल-सारं । एयं चिय सुंदरवं पर-तिश्विय-संघवो भणिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27              |
|               | एए जिंडणा भ्रष्ट मंतिणो य धम्मप्परा तबस्सी य । पर-तित्थ-समजयांणं पासंडाणं पसंसा तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| 30            | जह चीर-संब-मरिको उडको देणावि मोह-मुहेण । मेलिजह जिंब-रसेण असुद्द्या शह व केणावि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|               | एवं सम्मातामय-मिर्सो जीवाण चित्त-घडभो वि । मिच्छत्त-विवप्येणं दूसिकाई बसुइ-सरिसेषं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30              |
| 4             | ारहा भणामि 'तुर्रहे पिडवजह सम्मर्च, अणुमण्णह सुव-रवणं, भावेह संसार-तुश्कं, पणमह जिणवरे, दश्लेह साहु।<br>गावेह भावणं, खामेसु जीवे, बहु मण्णह तवस्सिणो, अणुकंपह दुविसाए, डवेक्सह हुट्टे, अणुनेण्डह विजीए, विया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भा <sub>र</sub> |
| n de          | रावर नावण, जानतु जान, नहु मण्णर तवास्त्रणा, जणुक्यत दुारस्त्यः, डवस्सर हुड, जणुगम्हर त्वापाय, ावश<br>ग्रेमाळ-परिणामे, पसंसह उवसमे, संज्ञणेह संवंगं, जिन्निज्ञह संसारे, वस्त्रेह अस्थ्यायं, मा कुणह संकं, अवसण्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । <b>रह्</b>    |
| ,             | the control of the co | -10 00          |

| 1  | क्स, विशयह विह्यालय, पराप्ट कुरास्थ-वस्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | सम्मत्त-सार-रहित मा सवाह बसुने पर-युक्तियो । निष्यक्त-बद्धं भी होड् कर्व वकिय-बद्धं व ति ॥ तस्हा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3  | वह सुरुभइ पायाले पस्हत्यिकाइ विरिस्त टंकरिम । बह छिकाइ कह वि सिरं मा मुंचह वह वि विभावपणे ॥ ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
|    | § ३३९ ) एयं दंसण-रथनं नामं उन सुचातुः वं मए मिन्हं। एक्कारसंग-बोइस-पुन्वं अर्थः व वित्यविवं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | a  |
|    | एकस्मि वि जस्मि पदे संबेयं कुणद् बीयराग-गए । तं तस्स होइ आणं जेण विरामक्तमसुवेइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 6  | किं बहुणा वि सुएजं किं वा बहुचा वि एत्य पविएजं । एक्सिम वि वहंता प्यस्मि बहुए गथा सिद्धि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |
|    | तम्हा करेसु अर्थ दंसण-घरणेसु सच्च-आवेर्ण । दंसण-चरणेहिँ विधा ण सिजितरे गाण-सहिचा वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | § ३४० ) मानेण होड् किरिया किरिया कीरह परस्स उवपुसी । चारिश्चे कुणह मर्ग तं पंच-महम्बण होड्ड ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 9  | वानिवहास्किय-वयणं महिष्णदानं च सेहुणं चेव । होइ परिगाह-सहिवं पुण्सु व संव्रक्तो चर्णं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9  |
|    | प्याई पाववाई वरिवर्नेतो करेसु विरई तु । इह परस्त्रेषु दुह-कारवाई वीरेण अभिवाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  |
|    | जो हिंसनी जियानं निषं उन्देय-कारमी पाले । असुही देशवंधी देशे म सुषष्ट कवा दि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 19 | the state of the s | 12 |
|    | सम्बं च इमं दुम्बं जं सारिजाइ जिम्रो उ रसमाणो । जह अप्पा तह व परी इप्छइ सोक्सं क उम दुम्बं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 |
|    | अह सम न पिने हुक्तं सोक्खरथी जह नहं सजीयस्त । एमेव परो वि जिनो तन्हा जीवाज कुण समयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 15 | § ६४१ ) एवं च साहिए भगववा तित्थवरेण पुष्कियं राजहर-देवेण 'भगवं, कहं पुण हिंसा भण्णह'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 |
|    | भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | जीवो अपादि-णिहणो सो कह मारिअप जजेण इहं । देहंतर-संकमनं कीरह अपूँ जाम तस्सेव ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
|    | अण्ये भगंति पुरिसा सम्ब-गर्भो एस तस्य कह बाजो । जण्ये पुत्र पश्चित्रका अणुमेचो देण हो वहिजो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | अवरे भणित एवं उडु-गई किर जिस्रो मभावेज । अच्छह देह-णिवदो जो मोयह धन्मिनो सो हु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Zi | अवरे अमेरी कुमहच्छूदो अह एस अच्छाइ वराजो । अह जोजि-विष्यमुक्ते वसद सुगईसु आवेजो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21 |
|    | अण्जे अणंति मूढा पुराण-घरवाड पद्दसद्द णयम्मि । को तस्य होद्द पीडा देहंतर-संक्रमे अणसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | अण्णे अणंति पुरिसा पृष्णं मारिओ महं पुर्वि । तेण मए मारिजाइ विषाइ सस्सेय जो देह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 24 | अवरे विहियं ति इसे इसस्स जावस्स सरण-जन्मं वा । तं होज भवसर्य चिन सिस-मेक्ते सज्झ जवराही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94 |
|    | अवरे भर्णात विद्यिणा पसी जह पेलिको महं बजरो । तस्सेव होट पुष्णं पावं वा मजर कि प्रय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | क्षण्णे पुण पश्चिमण्णा कम्म-वस्ते कम्म-बोइबो जीवो । कम्मेणं मारिजाइ मारेइ य कम्म-परवस्ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 27 | इय एवमाइ-अण्नाण-बाइणो जं भणंति समएसुं । तं सध्वं भलियं चिय जीव-वहे होति दोसाई ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 |
|    | जीवो अजाइ-जिहजो सर्च देहंतरन्मि संकसइ। देहामो से ज सुहं बिउजापु होइ दुवसं से ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|    | उताम-इंदियाई अधिनतर-वाहित हमे पागा । तार्ण विकोध-करण पमत्त-जोएण सा हिंसा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 30 | अह तेहिँ विदर्जनस्स बस्स जीवस्स दुस्सई दुक्तं । जं उप्पजाई देहे जह पायो तस्म मो भणिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 |
|    | तिळ-तेल्लाण परोप्परमणुगय-सरिसस्स जीव-देहस्स । दुक्सं वाण विकोशो कीरइ जो कुणइ सो पावो ॥ चि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | एवं च साहिए शुरासुर-गुरुणा पुष्छिवं अगववा गोषम-सामिना 'अगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावय-रथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मं |
| 33 | केरिसेण दुरिसेण रविखर्ड नीरइ ' ति । भगवया भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23 |
|    | 1 ) P विकित्येत अ विकारत P सम्मान 2 ) अ सामार्थ व for मा सम्बद अ वाकि रिक्ते ! P सो for औ P सर्ग for सर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P  |

| . /     | - 1   | हरिया-प्रण-सामहक्षा एसण-पाडलह तह य मालाय । यक्ष्मरत यमरत हमा राजाहण ये व व्यवस्था स                                                                                       |                |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V       |       | क्यानेन-विकाप-तिही जंत-परिहरण-विका-णवण-मणो । कावासयम्मि वश्चह हरिया-समित्रो ह सो प्रश्सि ॥                                                                                |                |
|         | 3     | तव-जियम-सील-रुक्ते भजानं उप्पद्वेण वर्षतं । णाणंकुरोण रुंमइ मण-हर्श्वि होइ मण-समिखो ॥                                                                                     |                |
|         |       | बस्यं पाणं वर्धं व पत्तर्थं संजमिम जं जोगं। एमंतो सुत्तेणं मगाइ जो एसणा-समिक्षा ॥                                                                                         |                |
|         |       | सेजा-संयारं या भण्णं वा किंचि दब्ब-जायं तु । गेण्हइ जह वा भुंचइ पडिलेहेर्ड पमजेर्ड ॥                                                                                      |                |
|         | 6     | गहियं पि जं पि भन्तं पाणं वा भोयणस्य कालम्मि । बालोइकम शुंज ह गुरुणो वा तं णिवेपह ॥                                                                                       | 1              |
|         | Ů     | एबाहिँ पंच-समिइंहिँ समियनो जो भवे कह वि साधू। सो सुहुम-जंतु-रक्कं कुणमाणो संजनो भणिको ॥                                                                                   |                |
|         |       | पाणाइवाय-विरमणमह पढमं इह महन्वयं भणियं। संपद्द मण्डह एयं मुम-नवण-णियस्तर्ग बिद्दयं ॥                                                                                      |                |
|         | 8     | § ३४२ ) असवाय-कवित्यं मि उ अलियं वयणं ति होइ मुसवाओ । तिव्वरमणं णियत्ती होइ मुसावाय-विरह                                                                                  | चित्रा इ       |
|         | •     | अलियं जो अवाह वारो विविध-अहमो इहं दमदेओ। अह चप्फलो सि एसो डीलिजह सध्य-छोएव ॥                                                                                              |                |
|         |       | अिंद जो भणह णरो जिदिय-अहमो इहं दुसदेशो । अह चण्फलो सि एसो हीलिजह सध्य-छोएण ॥<br>दुक्खेर्हिं टवेह जिए अहमस्वाणीहें अलिय-वयणेहिं। ताणं पि मो ण चुक्कह पुष्वं अह वंध-वेराण ॥ |                |
| 1       | 2     | सारण-लुंपण-हुक्खे पावइ जीहाएँ छेवणं छोए । मरिऊण पुणो वचड् णरण् भह दुक्ख-पउरम्मि ॥                                                                                         | 12             |
| •       | _     | जं मज्जा हमें तुक्सं बलियम्भक्ताण-पहित्यस्य भवे । तह एयस्स वि तम्हा कुणह णियस्ति तु बलियस्स ॥                                                                             |                |
|         | Ųź    | वं परूविए तिहुयण-गुरुणा पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अल्विय-वयणं होइ' ति । भगवया भणियं                                                                        | 1              |
| 1       |       | मञ्जाव-पडीसेही मत्यंतर-आसणं तहा जिंदा। एयं ति-मेथ-भिण्णं मलिवं वषणं सुणेयच्वं ॥                                                                                           | 15             |
|         |       | सदभाव-पदीसेही भाषा गरिथ कि गरिथ पर-क्रोको । बब्भुय-भगणं भाषा तंदुक्तयंगुट्टमेक्तो वा ॥                                                                                    |                |
|         |       | जो हिंच भगइ सरं एसो भरथंतरो उ अलियस्स । पेसुण्ण-भाव-युत्तं भरहा तं भण्णए अलियं ॥                                                                                          |                |
| 16      | 3     | फरुसं   गिंदियमहॅमं अपन्छियं कोव-माण-संवलियं । सर्व पि जह वि मण्णह अलियं तं जिणवर-मयस्मि ॥                                                                                | 18             |
|         |       | सदं पि तं ण सत्रं जे होई जियाण दुक्त-संजगरं। अलियं पि होइ सत्रं जियाण रक्तं करेमाणं ॥                                                                                     |                |
|         |       | पुरं बलियं वयणं अह कुणइ इसस्स विरसणं जो उ । दुइयं पि हु धरइ वयं दिण्ण-महा-पह-पुर्वं तु ॥ 🖥                                                                                |                |
| 21      | एवं   | i च परूषिए भगवया तियन्दिन्वंदिण्णं पुष्छियं गोयमसामिणा 'भगवं, कई पुण एवं मुसावाय-वेरमण-महत्वय-                                                                            | स्वर्ण 21      |
|         | ₹₹    | क्रणीवं' ति । भरावया भणियं ।                                                                                                                                              |                |
|         |       | अणुबीइ-भासणं, कोइ-माय-लोहं च णिव्भर-पयारो । हासचाओ य तहा पंचेए सावणा होति ॥                                                                                               |                |
| 24      | l     | एयग्मि मए भणिए वयणेहिँ होज ताव चिंतेमि । जंतूण सुदं दुक्सं होज्या अणुवीह-भासा तु ॥                                                                                        | 24             |
|         |       | कोबेण किंचि भण्णाड् अलियं वयणं ति केण वि णरेण । तम्हा पश्चक्खाणं कोवस्य करेह हिराएणं ॥                                                                                    |                |
|         |       | लोह-महा-गह-गहिमों को वि णरो कि वि जंपए अलियं। द्रेण तं अहिक्खिय सुणिवर संतोस-रक्षाए ॥                                                                                     |                |
| 21      | 7     | इह छोयाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज बलियं पि । सत्तविहं तं पि अयं परिहर दूरेण मुणियसभा ॥                                                                                       | 27             |
|         |       | होइ परिहास-सीलो को वि गरी वेखवेह हासेणं। तं पि ग जुजाह काऊण सच-संघाण साधूणं॥                                                                                              |                |
|         |       | एयाओं भाषणात्रो भावेंतो रक्त संजयं वयणं । एयाहिँ विणा मुणिवर सर्थ पि ण सम्बर्ध होह ॥                                                                                      | Note of        |
| 30<br>š | )     | § ३४३ ) तह तेणो नि हु पुरिसी पर-दुष्वं जो हरे मदिष्णं तु । सम्बन्ध होह बेस्मो जण-संपर्यणं च पावेज ॥                                                                       | <b>, 8</b> 0   |
| 1       |       | बंध-वह-वाय-छेपण-छंबण-तडिवडण-सूल-मेयादी । पावह अवस्स चोरो, सभी वि णरबं पवलेज ॥                                                                                             |                |
|         |       | जह इटु-वृज्व-विरहे होंहे विभोक्षों महं तह हमस्त । एवं चिनेठ्यं कुणह विवास पर-धणस्त ॥                                                                                      |                |
| 37      | उ पृथ | वं च समाहट्टी भगवया संसार-महोबाह-जाणवर्षण भणियं च गोयम-प्रणिवरेणं 'मगवं, इमं पुण अटिण्णदाण-विर                                                                            | <b>201-3</b> 8 |

1 महावय-रचनं करं पुज सुरनिकार्य साहुजो इवह' कि । मगवना मिन्छे 1 अन्तर्भक्तानुदीह य सर्वाच एतियं ति साहमिसदार्गहो चेया। जणुजाय-सत्त-पाणे शुंजणए ताजो समित्रं जो ॥ देविंद-राय-सामंत-बगाहो तह कुटुंबिय-जणस्स । अणुदीह विवारेडं मिगाजह जस्म जो सामी ॥ विकास-कोव-मार्गिहें होज दिण्यो कवा वि देशावि । मर्गिगुज्य व मिनलं शदगाही तेल कजेण ॥ हिं सुत्त-गंथ इह मंतुबाई एयरिम होज से उपही । अविषत्तं मा होहिइ अवरगहो एतिको अस् ॥ कि पासस्थासम्ब-कुसील-संजया होष्ट्र सङ्घया वा वि । तं जाह्क्यम कुजह साहस्मियवस्महो एसी ।। उत्सस-जीतस-रहियं गुरुको सेसं वसे इवह दुष्यं । तेजाजुष्णा भुंजह अज्जह दोनो भवे तस्त ॥ एयाओं भाषणाबो कुणमाणो तत्तिबं वर्य धरइ । एत्तो बोच्छामि अहं मेहुण-विरव् ति जामेज ॥ 🔻 🖇 ३४४ ) काम-महागह-गहिजो अंदो बहिरो व्य अच्छए मुखो । उम्मत्तो मुख्छियसो व्य होइ बिस्सत-चित्तो य ॥ 🔉 विद्यमम-कडच्छ-हसिरो सणिम्युको सणिहुको य उद्धांतो । गलिबंकुमो व्य मत्तो होह मयंत्रो गयवरो द्य ॥ अतिर्धृतः अतिशृतः अलियं पि हसइ लोए सवियारं अप्ययं पछोएइ । उग्गाइ हरिसिय-मणो खणेण दीणक्तणं जाह ॥ **उद्मात्म** विहितिज्ञह कोएंग एसी सी मिदिनो जनवएंग । कजाकर्ज म-मगई मोहेन व उत्तुणी नमह ॥ स्वीभागी 18 परदार-गमण-दोसे बंधण-बहणं च लिंग-छेदं च । सम्बस्स-हरणमादी बहुए दोसे व पावेह ॥ मरिऊण व पर-कोए वचाइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दरं इत्थीणं संगर्भ साह ॥ वह कोइ भणइ मूढो धम्मो सुरएज होइ लोगम्मि । इत्यीण सुरु हेऊ पुरिसाण व जेण नं भणियं ॥ आहारं पिव जुजह रिसिपो हाउँ च गेण्हिडं चेय । जं जं सुहस्म हेऊ तं तं धम्मप्फर्छं होह ॥ एवं पि मा गणेजसु दुनलं ते दुनल-कारणे पढमं । तं काउण अडण्णा उर्वेति कुगई नई जीवा ॥ अधिमा तुक्लं च इमं जाणसु वाहि-पडीयार-कारणं जेल । प्रामोकंड्रुयणं पिव परिहर दूरेण कुरबं तं ॥ 18 असुई पि सुई मण्णह सुई पि असुई ति मोहिओ जीरी । दुक्त-सुह-<u>निवित्ते</u>सी दुक्तं <u>चित्र</u> पावए वस्मं ॥ पामा-कच्यु-परिगको जहु पुरिसो कंदुय-रइ-संतत्तो । णुहु-कट्ट-सक्कराहि कंदुयणं कुणह सुइ-बुद्धी ॥ तह मोह-कम्म-युम्म-वियेणीए चुलचुलेंत-सम्बंगे । सुरय-सुद्दासत्त-मणो असुई पि इ मण्णइ सुई ति ॥ 18 एवं च भगवयः वियसिंद-णरिंद-बंद-सुंदरी-बंदिय-चल्जारविंदेण साहिए समाने भगवयः पुष्क्रियं गोयम-गणहारिका 'भगवं इसं पुष्प मेहण-वेरमण-महष्वब-महारवणं कहं पुण सुरक्खियं होइ' सि । मणियं च भगवया । वसहि-कहा-महिलिद्वि-पुन्वणुसरणं पर्णाय-रस-भुत्ती । एयाओं परिहरंती रक्खड्ड मिडुणन्वयं पुरिमी ॥ 24 24 हरिथ-पस<u>ु-पंदय-विजया</u>ऍ वसहीऍ अच्छह जीसंगो । सज्ज्ञाय-काण-जिरको हय बंभे भावणा पढमा ॥ 46 इय छेयाओ ताओ जायरियाओ चलंत-जयणाओ । किल्किकिंचिय-सुरवाई इत्यीवं वज्जप साहू ॥ 441 थण-जहण-मणहराओ पेच्छामि इमाओं चारु-जुबईको । इय बंभन्नेर-विरक्षो मा मा भालोयणं कुणसु ॥ 🤊 27 27 इव इसियं इय रमियं तीय समे मा इ संभरेजासु । धम्मज्याणोवगंबी इवेज णिर्व सुणी समए ॥ 🤧 मा भुंजेज वणीयं घय-गुर-संजोग-जोइयं बहुयं । जह इच्छिथ पालेटं वंभव्वयमुत्तमं पीर ॥ एयाओं भावणाओ आर्वेतो भमसु भाव-पष्वहन्त्रो । संपइ चोच्छामि भई परिमाहे होति जे दोसा ॥ 30 20 \S ३४५ ) कुणइ परिन्नह-सारं जो पुरियो होइ सो जए छोमी। अध्नि व्य ईंघणेणं दुप्पूरो सायरो चेव ॥ लोभाभिभूष-चित्तो कजाकजाहँ णेय चिंतेह । अर्जेतस्स य दुक्सं दुक्सं चिय रक्समाणस्य ॥ लुद्धो ति एस लोए गिदिबाइ परिभवं च पानेइ। गहेसु होइ दुक्खं तम्हा बोसिरसु परिगहणं ॥ 23

<sup>1)</sup> P सुक्लियं, 2) प्र अणु दी अवस्त्वणं P अभिकलाण, P अन्तपाणे अंजणाय, प्र समितीओ P समिता. 3) प्र सामं for सामंत, प्र कात कराही. 4) प्र विकास है कि साणि हैं. 5) P मनाई for मंत्रवारं, प्र होिहिति. 6) प्र संजता, P अह्या for सहुया, P ते for तं. 7) P तेणाणु भीयं for तेणाणुण्णा, P हवर for अवे. 8) प्र तत्त्रियं वर्त P तहययं वर्थ. 9) प्र होई P होित. 10) प्र विकट्स, P बर्टकल, P अणिन्छओ, प्र अणिहिओ. 11) P लोएड for मित्रवारं अप्ययं पलोएइ. 12) P विद्यो. 13) P लेयं, प्र हरणमाती, P सो कि टोसे, प्र विति का. 14) P प्र प्रोप्त कर्ड न for मुर्र एण होह, प्र लोगि 16) P adds, after जुज्जह, पुरिसा एण्ण मारिओ अर्ह पुन्तं। तेण मण मारिजह न त्रसेय ओ देह ॥ अवरे विहियंति, प्र हेवं तं. 17) P जुगारं गई. 18) P वाहीपिन्या, प्र पती आर. 19) P न for पि मुद्रं, P om. पि, P सुद्दं for अनुहं. 20) P पामाझं हुपरिगओ, प्र कं हुअरित, P कं हुवणं 21) P कं मपावाविणयाने चलचलें तसक्वंगं, प्र विअणाय जुज्जुलेंत. 22) प्र गोतम, P गणहारिणो. 23) प्र मेहणं वेरमण, P नेरमण महत्वयं, P पुण रिक्तयं सवह ति । 24) P रसमोई।, प्र एताए for एवाओ. 25) प्र स्थापन्यिय, प्र वस्तर्ग, अन्त्र णीसंको, P किरसंगे, P एतं कि रव वंसे. 26) P adds व after ताओ, P किलकिनी मुगवादी. 27) P धणहरतमणथन थी, प्र आलेवणं. 28) P ओ for हु. P धम्बज्जाणावनओ. 29) प्र संवोध, P इन्छह, P बीर for दिर. 30) प्र एताओ, P आलो for मार्वतो, P adds संपहओं before सेवर. 31) प्र से for सो, प्र वेय. 32) प्र "मृत्वितो, प्र आवंतस्त. 33) P परिवृत्तं.

मरिक्रण जाह जरवं जारंम-परिगाहेहिँ को जुत्तो । उस्स ममत्ते वार्व ममं नि क्या व्य संग्रुकाह ह पूर्व च सबक विमक्त-केवलालोइय-लोबाकोएण वस्त्विए मणिवं गोवम-सुणिलाहेर्ण 'सगर्व, इमं पुष्प परिमात-केसम्बन्धाट-3 व्यय-रंगणं कहं सुरक्षियं हवह' सि । असवया मणियं। पंचण्ह इंदियांचे विसप् मा कामसु ह सुरूचे य । बसुद्दे च मा दुर्गुडसु इय समिई पंच परिगहणे 🖟 सि । इय पंच-महत्व्यय-जुत्तो ति गुत्ति-गुत्तो विदंद-विरय-मण्डे । साह्र सबेद्द कम्मं अनेय-भय-संचिवं सं हु ह पुणी, जत्य ज जरा च मन ज वाहिजो जेव सध्व-दुक्काई । सासयमकारिमं चिव वदर सुहं बाह ते सिर्दि ॥ पयाण वयाण पूणो सेवा वो होति जिणवर-मएण । मलक्व-महम्बवाई गिहिणो सणिणो व सो मेदी ॥ एए स्रिक्तो कृष्टिया जाबकीचं इवंति सस्ये वि । गिहिको उप परिमाणं चणुन्वए ते वि दुर्वति ॥ अण्णं च । कुण्ड दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुण्ड देय-परिमालं । तेलुहं विरक्षो सो कठमइ सम्बेसु अत्येसु ॥ Đ सबयं अण्डदंडं उवसोगं अत्रणी परिहरेसा । सेसेसु होड् विरक्षी पावद्राणेसु सब्देसु 🕊 साराइयं चढरंथ एवं कारूंतरं महं जान । समनो ना होमि विरमो सावकार्ण हु जोमानं ॥ वोस्तर-अववासी विव पहने ब्रद्धा-चडहसीय अण्डवरे । उक्कासी होड वर्डि विरई सावज-जोगाणं ॥ 12 धर-भोग-जाज-बाहुज-सावज-जियाज <u>द</u>ुपगमादीज । परिमाच-परिच्छेदो क्रिर्ड उवभोग-परिभोगे ॥ 38186 जाएज जं विवर्त सार्ज पार्ज च वरव पत्तं वा । साहण जा न दिग्नं ताव ज मुंजामि विर्वो है ॥ तिष्णि य गुणव्यपाइं चढरो सिक्साक्याईं मण्णाई । पंच व मणुव्यबाई गिहि-चम्भो बारस-विहो उ ॥ मण्णं च । 15 मरफंतरिम परबाह छट्टद्रम-तव-विसेस-सुसंतो । समजो व सावजो वा मरजं संलेहणा-पुण्वं ॥ ६३४६) एवं च तिथिसिंव-सुंदरी-बंद्र-रहस-पणमंत-पारियाय-मंजरी-क्रसुम-रब-रंजिय-चलणारविंदेण साहिए जिणि-18 देवा अभियं शकहर-देवेणं 'अगर्ष, इआर्थ पुण बारसण्डं वचाणं संवेग-सदा-गहियाणं गिहिया के बहुबारा रक्खणीय' सि । 18 अगवदा अणिदं । प्रकेषे पंच जहा भहयारा होंति सम्ब-वब-सीले । तह समिनो सन्वे चिय संखेवरथं निसामेह ॥ वंध-वहच्छवि-क्रेरो अङ्गारारोवणं चढरयं हु । वाजन्म-जिरोघो वि य बङ्गारा होति पडमस्त ॥ 21 91 मिष्कोद देस-करणं रहसदभक्ताण कड-लेहो व । जासावहार-करणं महित्रं मंतरस मेर्दं च ॥ तेण-पर्वजण-माहिय-गष्टणं विरुद्ध-रजां वा । ऊणाहिय-माणं चित्र परिरूवं तेजिया होति ॥ परउप्ताहो इत्तर-परिग्गहे गमण होइ पर-महिला । कीरइ अणंग-कीहा लिब्दो वा काम-ब्रहिस्हासो ॥ 24 24 सेत्त-हिरण्णे भण्णे वासी-वासेस् कृप्य-मंदेस् । होइ पमाणाइकम बहवारो होइ सी वस्सं ॥ वैसामिक्स-सीमा-बहक्सी तह हिरना-महकारी । केसस्य बुद्धि-सहम्रोतं च पंचेव य हिमाए ॥ सहरम्बाजनने पेस-प्रभोगी व सह-पाड़ी व । रुवाजुवाय-पीमास-प्रकेशी होड देसस्स ॥ 27 27 कंदप्ये कुष्प्रम्य मोहरिए चेव होइ अलामिनला । उपमोशो ले व अधिको अणद्वदंडस्स अप्रवारो ॥ मण-वयण-काय-जोगे तुष्पणिहाणे जणादरो चेव । ण व समरह तिष-कार्क सामाहर्षे होति अहयारा ॥ उच्छानो बाबार्थ संवारी वा अजोहणु कुषह । ज य बाब्री ज भरह पोसच-बस्मस्स अहबहा ॥ 30 20

1> P और for जाह, J adds & before गामले, P पान, J समिद्द अपन्य संकृष ।।. 2> P लोहवा लोबालोए, J (लोबा) लोएण for लोबालोएण, J गोतग, P गोमगुणि. 4> P न्यममुद्दे मुरक्तेज्ञा । अहेम य, JP समिती, P परिचाहेणे, P om. इय, 6> P मच्छु, P ण व for लेव, P लिव नवरं अह जीवमं तं, J सिढी. 7> P अणुक्वय. 8> J उल मिरवाणं, J तु for वि, P लिमुनंति. 9> J तेणतं for तेणुट्धं, J बिरतो सो P परिजोसो. 10> P अणुक्वय. 8> J उल मिरवाणं, J तु for वि, P लिमुनंति. 9> J तेणतं for तेणुट्धं, J बिरतो सो P परिजोसो. 10> P अणुक्वय. 8> J उल मिरवाणं, J तु for वि, P लिमुनंति. 9> J तेणतं for तेणुट्धं, J बिरतो सो P परिचाणं, J तिरतो. 12> J पोसल., J अहमी नवस्तीव P अहमिम चवस्तीव. P होति, JP विरतो. 13> J दुपतमातीण, P परिच्छेनो, J विरतो. 12> J पोसल., J अहमी नवस्तीव. P अहमिम चवस्तीव. P होति, JP विरतो. 13> J दुपतमातीण, P परिच्छेनो, J विरतो 14> J तत्थ for तत्थ, P विराव कि हिलतो 15> P नारसिवहाओ ।।. 16> J संजतो for सावओ. 17> J एतं for एव, P om. वंद्र, P विराव एवं जहा अतियारा. 18> J adds न कि हिल हिण्यं, P मणियं for मगई, P गहिताण, JP अतियारा. 20> P adds पक्के पंच पंच जहा अतियारा. 18> J विरत्या मिल्या भणियं फर्यालं कि, P मिल्योचं कि, J मिल्यां कि, P नारोहा वि, J मिल्यां कि, P मिल्यां कि, P नारोहा वि, J मिल्यां कि, P कि, J अहमान कि, J सही हिल्यं स्व अण्यकादासिदासे कुम्प, J पमाणातिकम मिल्यां कि, P होह स्व्यसंस्थे, J अहमाने P अहमाने P अतिनारो, J सिल्यां में मिल्यां कि, मिल्

30

सचित्ते संबद्धो सीक्षो सचित्त-व्यविक्य-तुपक्को । बाहारितो पुरिश्तो बहुवारं कृत्वह उत्तमीने ॥
सचित्ते विक्योको व्यवदा विदर्भ परस्य एवं ति । देह व मच्छर-तुनं व्यवदा काले बहुवाते ॥
 संग्रेहणाएँ वीविक-सरनो मित्राकुराग-शुद्द-हिवको । कुबह विवालं वृप् मरकंते होति बहुवारा ॥
इव सम्मत-महत्त्वव-वय-सीक-गुलेसु रक्का बहुवारे । जर-सुर-सिबि-सुहेहिं बहु कर्म तुन्ह अध्यक्षिय ॥ ति ।

🐧 ३४० ) एवं य संसार-महोवाह-काम-महायवन-वहव-पुरुष-सहस्त-तरंग-र्मग-मंग्र-मंग्र-सहायवा-स्वतः-कासa हाडायसी-<u>मस</u>स्रणा-सुक्तस वहिष्क्रिय-तीर-गामिए जिवस्स वाणवत्ते व्य साहिए समण-सावय-महाध्रम-रथणे जिलिहयंहेर्ग ह ति अवसरं आणिकण वह-जीव-वह-रावासंकिएण पुष्टिकं कंपन्यरहेण राहणा 'भगकं, मणिरह-कमारो कि भग्वो, कि वा व्यक्तको 'सि । भगवया तिकोय-गुरुमा भगिर्व 'महागुभाव, व केवर्र अन्त्रो चरम-सरीरो वि'। कंचलरहेण भन्नियं u 'सनार्व, जह च्यम-सरीरो ता कीस णिरुव्होतो वि पारदि-वसणी जाजो' । अगवया अणिवं 'किं कीरड एत्य पुरिसा क्स्स 🔉 कम्म-भवियम्बय' सि । राहणा भणियं 'भगवं, कहं पुण कहवा तस्य बोही जिल-मन्गे होहिह' सि । भगववा अधियं 'देवाणुप्पिया, परिषुद्धो वि एसियं वेशं उवसंत-कारिसावरको जाव जाव-किञ्चेको पस-संवेगो इहेव परिवर्धो' सि । राह्मण 📭 मिनवं 'भगवं केण उण बुसंतेण से संवेगं जावं' ति । भगवया मिनवं 'अस्व हुओ जोबणन्यमाण-मूमि-माए कोसंबं याम 😰 वर्ण । तत्य बहुए मय-संबर-वराइ-स्स-संबाय। परिवसंत्रि । तत्व पारद्धि-णिमित्तं संपत्ती बाज मणिरह-कुमारी । तत्य भममानेण विद्वं एकस्मि परसे मयउर्क । तं च बहुन मयुक्तं भवकर्ण संक्रमंती उवराधी समीवं । केरिसी य सी १ भवि य । 15 ... भायका-पूरिय-मरी जिबल-दिट्टी जिडंबियरगीबी । जिम्मविजी लेप्य-मधी व्य कामदेवी कुमारी सी ॥ त्वे श्रि कहं-कहं वि विवय-मेस-विश्वंपणा-भय-विकय-लोख-दश-विसा-वेसिय-कसिष-तरक-तारएहि विद्रो गृह-मय-विश्वर्थिहै। तं च दहण सहसा संभेता पणड्डा दिसोहिसि सम्बन्मया । तार्णं च मञ्जो एका मय-सिलिंबी वं कुमारं बहुण चिरं निज्ञायु-18 तम देहें **जीतसित्रण जिप्सं**दिर-कोराण-जुयका सिगेह-बस-पम्हुट्ट-जियब-जीय-विलंपण-अया पफुक्ट-कोराणा **डप्पण्ण-हियय-** 18 वीसंभा सम्बंग-मुक्क-प्रीसहा तं चेय आयुष्य-पूरिय-सरं कुमारं अदिकसेड् ति । तं च तारिसं दृद्रण कुमारेण चिंतियं । 'जही, किमेर्य ति । जेण सम्बे मुचा महैमो सब-सिर्लिबा य दियोदिसं पण्टा, हमा पुण सयश्मिलिबी मर्म दहुण विश्याल-दिह- क्रिगामा 21 इष्ट्रं विव अ<u>वसासम्</u>रकालसा अभिसुहं उनेह्' कि किंतगंतहस संपत्ता तं प्रदर्श । कुमारो वि संपत्तो । तमो हिट्टो च तीब 21 भणेय-सावय-जीवंतवरो भद्यंद-सरवरो । तह बि,

तृह्यं पित बिर-दिहं पुर्स पित्र पाविया पियं मित्तं । अवगय-मरण-विवय्पा कुमरं अह पाविया महत्या ॥ २४ तं च तहा दहूण सिणेह-किरंतरं पित दह्यं वण-मय-सिर्किवि कुमारेण 'का अध्यो कहें' नि णिह्यं अरगं तं सरवरं, २४ चक्कककेण व अवस्मित्रक मोडियं तं अत्तको चार्त्र। तको मोडिय-कोइंडो अध्कोडिय-असि-धेणुओ हमं भणिउं पचतो । अवि य ।

अो मह पहरइ समुहं किश्वय-करवाल-वावड-करगो। ते मोलूज रण-मुहे मक्स णियली पहरिउं जे । जो पहरइ जीवाजे दीजाजं बसरजाज बिम्रजाजं। जासंताल दस-दिमं कत्तो मण पोरिसं तस्स ॥ मारिजाइ दुद्ध-मणो समुहं मोरेह पहरज-बिहत्थो। जो उज पकाइ भीको तस्स मयस्साबि किं मरइ ॥ मा होह मिन्यय-मणा अर्दि किर विजिह्या जिया रणो। एएहिं चिय बहिचा तुन्मे एवं वियय्पेसु ॥ एए बम्हेरिं जिया एकं वारेंति विजिह्या रण्ये। अस्ट पुज एएहिं बर्जस्तो मारिहिजामो ॥ जहामो बिलीज-कम्मो पावो अह विहलो जिल्होणो य । जो अवराह-विहीणे पहरइ बीविम्म पाव-मणो ॥

<sup>1 &</sup>gt; उसिंचता अभिसाबद्वपको, P अभिसाबहुअको। आडारंतो, P अववारो, P उत्थागो. 2 > P अहब पियाणं, P एत ति, P अहब पियाणं, P सिताजुराय, J कुणड मिताजं च एते, P मरणं तो, J अतिआरा. 4 > P ममत्त P ग्य for वय, P परणु for गुणेमु, J अतिआरे P अतियारे, J कुजा, JP अविजय 5 > P महोबहित ममहपवण, P odd. अय 6 > P जिस्स for जियस, P साहिते, 7 > P पावासाकरण, P रायणा. 8 > P केवलो, J om. कि, P अंचणस्वेन भिर्णः 9 > P जिस्स ति जिस्स, P साहिते, 7 > P पावासाकरण, P रायणा. 8 > P केवलो, J om. कि, P अंचणस्वेन भिर्णः 9 > P जिस्स ति कि म किर्मा पारिक्वसणीजाओ repeats the further portion, namely, भगवया भणियं देवाणुणिया etc. to संवेगं जायं ति, J adds अ before कि, J repeats एत्य, J एरिसो. 10 > J om. भवनं, P om. कह. 11 > J देवाणुणिया, P एतियवलं, J om. जाव, P om. जाव, J पवत्त for पत्त. 12 > P om. से, J वेगमं for संवेग, J "दमाणे भूभाए. 13 > J तस्य य बहुमयः, P मण्डेस्वुआरो. 14 > J संकंतो, P उवगतो. 15 > P णिडब्वियगीओ. 16 > P निस्मासः, J मूर्य श्रीः मय, JP चित्रते. 17 > J सब्दापुतः 19 > P च शिक्षादिसं, J om. मयः 18 > J om. दीवं जीससिकण, P सियह, P जियजीपिया विज्ञप्रणयथा वरपुष्ठ प्रवृत्त, P अविक्षपुतः 19 > P च शिक्षादिसं, J om. मयः 18 > J om. दीवं जीससिकण, P सियह, P जियजीपिया विज्ञप्रणयथा वरपुष्ठ प्रवृत्त, P जित्रपासः, P अविक्षपुतः, P शिक्षादिसं, P सिवार्टिसं प्रवृत्त, P क्रिक्षपुतः, P अविक्षपुतः, P शिक्षादिसं प्रवृत्त प्र

१६४८) एवं च चिंतवंतेण उप्पण्ण-मित्त-करुणा-यावेण किता करवलेहिं सा मय-सिर्किषी। अति ष । वह जह से परिमासङ् अंगे मद्याण णिहुयवं कुमरो । पणय-करूहे व्य तह तह दृहयाण गलंति अच्छीणि ॥ कुमारस्स वि सं दृहुणं वियसिय-लोयणेहिं चन्तृहो अंगेसु रोमंचो, पसरिको हिनए पहरिस्तो, णायं जहा 'का वि एसा कुमम पुष्त-कम्म-संबद्ध ति । अवि य ।

आहंभराहँ मण्णे हमाहँ जयणाहँ होंति लोयस्म । विवसंति पिवम्मि जले अच्चो मउलेंति वेसम्मि ॥
त सा प्रं पुण ण-याणिमो किस जम्मंनरिम्म का मम एसा आसि' ति चिंतवंतस्स ठिवं हिचए 'अज किर ताओ गोसे ते बेया चंपाउरिं उदमाओ किर तथा मगवं मञ्चण्णू समवसरण-संठिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता अहं पि तथा गमिस्सं जेण पुच्छामि एयं बुत्तंतं 'का एमा मय-वहू आसि अम्ह जम्मंतरे' ति चिंतवंतो चिंठओ । संपर्व पढमए समोसरण-पावार- १ गोंडरंतरे चहुह, मथ-सिलिंगी वि ति भणंतस्स मगवओ पुरओ मणिरह-कुमरो ति-पदाहिणं च कार्ड भगवंतं वंदिर्ड १ पदसो ।

'जय जय जियाण बंधव जय धरम-महा-समुद्द-सारिच्छ । जय कम्म-सेरु-दारण जय णाशुजीविय मुर्णिद् ॥' सि । 12 अगमानो पर्णामेभो चरुणेसु । पर्णाम-पच्चद्विपूण अणियं । 'भयवं,

तं णत्यि जं ण-याणित छोगालोगिम्म सन्ब-बुत्तेतो । ता मह साहसु एवं का एसा आत्रि मह महया ॥'
एवं च पुच्छिको भयतं णाय-कुळ-तिलको जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पहिबोहणत्यं णियय-जाय-पम्बत्तं
16 पुच्यक्काणं साहिउं पयत्तो ।

्र ६५९) 'भो मो देवाणुण्यिया, मध्य इओ एक्टिम मह जन्मंतरे सागेयं णाम णतरं। तस्य मथणो णाम राया। तस्य य पुत्तो महं, भणगकुमारो य महं णामं तिम्म काले भामि। एवं च अच्छमाणस्य तिम्म णयरे को बुत्तंतो आसि। 18 अवि य। भासि वेसमणो णाम महाभणो सेट्टा। तस्य य पुत्तो पियंकरो णाम। यो य सोममो सुद्दशी सुयणो सुमणोहरो। 18 वाई कुसलो विणीओ पियंवशो द्यास्ट दक्षिणणो संविभागी पुद्धाभिभासी य ति। तस्य य एरिसस्य समाण-जम्म-काला सह-संबिश्वया सहज्ज्ञय घरे पिउ-मित्तस्स भ्या णामेण सुंदिर ति। सा वि स्वेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य। 21 तस्य पिवंकरस्य तं च तारिसं दहुण तेण पिउणा तस्तेष दिण्णा, परिणीया य। भणियं च बज्र-णेह-सद्भावा अवरोप्यरं 21 खण-मेतं पि विरंह असुया होंति। एवं च ताणं अहिणव-त्सिणेहे णव-जोव्वण-त्रस-पसरमाण-सिणेह-पेम-राय-रसाणं वच्चप् कालो। भण्णया य तहा-अवियव्य-कम्म-दोसेण वेयणीउद्दण्ण अपद्र-तरीरो मो पियंकरो जाओ। अपद्र-तरीरस्य सा सुंदरी 24 महायोगाभिहया ण शुंजण् ण सुयप् ण जंपण् ण अण्णं कायस्व कुण्ड, केवलं संभाविय-दृद्ध-मरणा हिययव्यक्तर-चरुव्यव्यण् भावय-कम्ममक्त्रयणाण्या-मायणुव्यत्तमाण-बाह-जल-लवा दीण-विमणा रोग्वंती दिया। तओ तहाविह-कम्म-भान-भवियव्यणण्य भावय-कम्ममक्त्रयणाण्य माओ यो विणय-पुत्तो। तओ तं च मयं पेव्छिकण विसण्णो परियणो, तो व विमणो पल-विउं 27 प्रकृती। अवि य।

'हा पुत्तय हा बालय हा मुद्दह-गुण-गणाण भावास । कत्थ गभी सि पियंकर पहिवयणं देसु से तुरियं ॥' एवं च पछाद-णिश्मरे घर-जणवण् हल्लेबोलीहूण् परियणे क्यं च करणिजं, विणिश्मिवियं मय-जाणवत्तं । तभी तत्थ योद्ध ३० साहत्ता । तभी तं च तारिसं दट्टण सुंदरी पहाइया । 'सो भो पुरिसा, कि एयं तुब्भेहिं समाहत्तं' । तेहिं भणियं । 'बच्छे ३० एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं जेकण अगि-सक्कारो कीरह्' ति णिसुण् कोव-विरज्जमाण-लोयणाण् बद्-तिबली-भंगुर-णिहालबहाण् भणियं 'अवेह, णिक्काणा पावा तुब्मे जं दह्यं मथं भणह, इमस्स कारणे तुब्से चेव मया पहिहया दहा य,

1 > P चित्यंता, P कल्ला for कल्ला, P लिक्का for िल्ला, P महासिलिकी. 2 > P परिसुस्ती अंग महवा णिहुययं, उ दहआय. 3 > P उच्छूदो अंगे यः 4 > John. पुल्लकम, P one. अति यः 5 > P बाईस्पाद मसे, P जमे for जणे, J वेस्सिमः 6 > P अंजतरिमे, P द्विपं, P गोमों चेय चपाउरी आगवा. 7 > J समयसि ने तरमा, P वरण-, P one. पि 8 > P एतं, P inter. आसि के अम्ह, P समत्सरणः 9 > P वर्टी, P one. ति 11 > P one. one जय, P न्यारणः 12 > P पणामिओ, P पणामएयुद्धिएण 13 > P जं न जाणित, J लोआलोशीमा 14 > J नगय, J repeats जव, J पहूणा for बहुयाण, J णिअअजातयवर्षः 16 > J देवाणुरिया, J सागेतं. 17 > P अर्थ for य मर्. 18 > P adds g before महाधणो, J one. य before पुत्तो, P सोमो P मुवणा. 19 > P कुसली, P भागी पुतासी व ति, J न for य before ति, P one य एरिसरस, J समाणकममकलसह, P अमतालसमाणसंबिद्धया. 20 > J स्वडह्वय P स्विज्लिय, P पित्र पित्र P one. पि. 21 > J तेण से पित्रणा तस्स य, P adds परिक्ता before परिणीया, P बद्धणे for बद्धलेह. 22 > J one. पि., J adds तओ before एवं, P निर्मेद, J पेममराववसाण. 23 > J अण्णता, J adds व before वेवणी, P अपटु- in both places, P om. सा 24 > J सीगाहिह्या, J adds व हसए मसिल स्वाप्ता, J adds कि पित्र पित्

15

18

21

- 1 ण क्याई यस मह बछहो मरीहिह बिजास्सइ' ित । तको तेहिं चिंतियं 'क्षरे, एस जेह-गह-गहिया उम्मित्तया पछवइ । वराई'। 'गेण्हह एयं कछेवरं, जिक्कासेह मंदिराकों 'ति मणमाणेहिं पुणो वि उत्तिक्षविउं पवर्त्त । तको पुणो वि अभिधावि-3 क्रमं छम्गा धुंद्री । 'भो भो बुट-बुन्बुविय-पुरिसा, कत्य ममं इमं दृइवं वेतुं चिख्य' ित । कवि व । 'पेच्छह वेच्छह कोया एसो मह बछहो जिवंतो वि । हीरह किहिं पि माए किं एस बराउको देसो ॥' ित मणेती जिवदिया उवर्रि, तं च सम्बंगियं आर्किगिकण दिया । तको य ते सवणा सम्बं किं-कायव्य-विस्तृहा विमणा
- त्ति भर्णती जिवडिया उर्वारे, ते च सर्व्यनियं आर्किनिकण दिया। तको य ते सयणा सम्बे कि-कायण्य-विमृतः विमणा ६ दुम्मणा वितिष्ठं पयत्ता। मणिया च पिउणा 'सुंद्रि बच्छे, एस ते भत्ता मणो, सा एवं हिबसु, सुंबसु, इन्झह् एसो' ६ ति। तीए भणियं 'एबस्स कप् तं चिव बज्जसु' ति। तको जणणीए भणिवं।

'कीस तुमं गह-गहिया पूर्व परिरक्खले विगय-जीवं । मा होह पुत्ति मूढा एस मधी ढज्जाए एपिंह ॥' 9 तजो तीए मणिवं । 'बसा,

णाई गहेण गहिया गहिया रक्षेण तं चिय कळजा । जा मज्या पियं दहवं ढज्याइ एसी ति वाहरासे ॥' एवं च सस्रोरेण अण्णेण य गुरूपणेण सही-संस्थेण भणिया वि

12 पेम्म-महा-गह-गहिया मयं पि सा गेच्छए पियं मोत्तुं । रागेण होंति अंधा मण्णे जीवा ण संदही ॥ तनो जिस्तण्णो से जवनो गारु छिए भूय-पंतिए बण्णे य मंतिवादिणो मेलेह, ण य एक्केंग पि से कोइ विसेसी कनो ति । तनो गतिय को वि उवानो ति पम्मोकिया, तमिम चेय निकडं पयत्ता । तनो दुहय-दियहे जीव-विमुक्तं कलेकरं 15 खिंकडं पयत्ता । तनो दुहय-दियहे जीव-विमुक्तं कलेकरं

आर्किगइ बाहाहिं गुरुष्ठइ हरथेहिँ खुंबइ सुहेण । कीयंत-सुरय-लीकं तं चिय सा सुमरए मूढा ॥ तन्नो जिंदिजमाणी परिचलेणं बारिजमाणी सहीहिं इमें भणिटं पयत्ता । अदि व ।

'पहेहि मज़्स सामिव वक्षामो बाहिरं वर्णतिम्म । जस्य ण पेच्छामो क्षिय भप्तिय-भिन्हं हमं लोतं ॥ पेच्छ हमो तह-नहिको लोगो हह भण्ड किर मक्षो वं सि । इव णिटुर-वयणांण कह मज़्झे भप्छिटं तरिस ॥ किर तं पि य मय-कुहिको एसो अह जैपए लगो अट्टां । एयस्स किंव कीरट अहवा गह-नहियको एसो ॥

ा मज्य ण जुजह एवं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे। तम्हा बचामो बिय जन्य जणो णस्थि तं ठाणं ॥' नि भणमाणीए उनिसत्तं तं करंकं बारोचिउं उत्तिमंगे ओइण्णा मंदिराओ पयत्ता गंतुं रच्छा-मुहस्मि बिन्हय-करुणा-हास-बीभव्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी णिगाया णयरीओ। केरिसं च चेतुं कलेवरं कुहियं। सिमिमिमेंत-अंतो-किमि-संकुलं

24 भिणिभिणेत-मिष्छिपं सहस्रहेत-चम्मवं फसकसेंत-केमवं कळकलेंत-पोष्ट्रपं उच्चमंत-दुरगंभवं दीसंत-हर्द्रुपं पुरंत-पथणवं 24 मुद्देत-सीत्तवं वर्दत-मुक्तवं प्यष्ट-पुष्ववं खिरंत-लोहवं वर्मत-पिक्तवं किरंत-मज्जवं ति ।

अंतो असुइ-सयदमं बाहिर-दीसंत-सुंदरावयनं । कंचण-कटस-समाणं भरियं असुइस्स मजरूमिम ॥

- 27 तं पि तारिसं भीभं दुईसणं पेम्म-गह-गहिया घेतुं उवगया मसाणं । तत्थ खंघारोविय-कंकाला जर-चीर-णियंमणा घृत्रि- 27 पंडर-सरीरा उद्ध-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वर्ष पिव चरंती भिक्लं भीमकण जं तत्थ सारं तं तस्स णिवेण्ड । भणड य ।
  - "पिययम एवं भुंजसु भिक्लं भिम्रजण पावियं तुन्तः । सेसं पि मन्तः दिज्ञत जं तुह णवि रोयण् पृथ्य ॥" ३७ एवं च जं किंचि भुंजिकण दियहे वियहे क्याहारा कावालिय-बालिय व्य रक्तसी वा पिसाई व तस्सेय रक्तण-बावडा कच्छितं पयत्ता तिम्म महा-मसाण-मन्त्रास्मि ।

<sup>1 &</sup>gt; ग्रमरीहर, ग्रहिश्स िर श्टिक्ट स्मार्श ति, श्वोमत्तिया विलवः 2 > श्वेणह ए. यं कहेनर, श्युणो उविक्या , ग्रंभो रित तभी. 3 > ग्रो भी बुद्धिपुरिसा. 4 > श्वक्षं पि. 5 > श्वा. ति, ग्वा. य after तभी, श्विसण्दमणा चिलाप्या अचिछ उं प्रयत्ता. 6 > श्वंदरी, ग्रह्म रित तु, ग्वा एव, श्वा. तु, श्व. तु, ग्वा. तु, ग्व. तु, ग्वा. तु, ग्व. तु, ग्वा. तु, ग्वा. तु, श्व. तु, ग्व. तु, श्व. तु, श्व.

30

27

§ ६५० ) पुणो तेण तीए पिउणा विकातो अन्ह ताओ जहा दिव पृरिसो बुत्तंतो, अन्ह भूया गह-महिया, ता तं । जह कोड़ पिडवोहेड तस्स जं चेव ममाइ तं चेव आहं देमि ति दिजाउ मग्ना वयणेण जयर-मग्नी पडहजो' कि । एवं 3 च नायस्य विण्णतं तं णिसुयं मण् । तथो चितियं मण् । 'अहो, मूढा वराई पेम्प्र-पिसाएण ण ढण अण्योणं ति । ता 3 अहं बुद्धीए पूर्व पिडवोहेमि' सि चिंतयंतेण विष्णत्तो ताओ । 'ताय, जद्द तुमं समादिसास ता इहं इमस्स विणयस्य संबोहेमि तं धूयं' ति । एवं च विण्णविण्ण ताण्ण भणियं । 'पुत्त, जह काळण तरसि ता जुत्तं हमं कीरह वणियाण 8 उचवारो' ति भणियु चिक्तमो अहं मसाण-संयुद्धं । जाणिया मणु कम्मि ठाणे सा संपर्थ । जाणिकण भिवारियासेस-परिवणो ः एगागी गहिय-बीर-माला-णियंसणो भूली-भूसर-सरीरो होऊण संधारोविय-दृहय-कंकालो उवगमो तीए समीवं। ण य मण् किंचि सा भणिया, ण य अहं नीए। तत्रो जा जं सा वस्स अत्तणो कंकालस्स कुणह तं अहं पि णियय-कंकालस्स 9 करेमि ति । तजो वकंतेसु दियहंसु तीए भणिजो अहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एवं कीरह' ति । मए भणियं 'किं 8 इमाए तुस्त्र कहाए'। तीए भणियं 'तह वि साहिजाड को एस बुत्ततो' ति । मए भणियं 'एसा अन्ह पिया दहया सरुवा सभगा य । इसा व मणयं वपह-सरीरा संजाया । ताव य जणी उल्लवह 'एसा मया, मुंच एयं, उज्रह' ति । 12 तुझी आहं तेण जुणेण गृह गृहिओ इव कुओ । सुए वि चिंतियं 'अही, एस जुणी अलिओ बिक्टिओ या ता इसिणा 12 ण किंचि मज्ज्ञ कर्ज ति घेत्त्वण दृह्यं तत्थ बचामि जत्य णव्य जवो' ति । एवं च णिसामिकण तीए अणियं 'संदरं कयं जं जीहरिओं पियं घेसूज, एस जजो अलिय-अणिरो, इसिणा ण कर्ज ति। महं पि एसी चिय बुक्ती' ति। ता 16 मम्ह सम-सहाय-वयणाणं दोण्डुं पि मेत्ती जाया। मपु वि भणियं 'तुम्हं सम मङ्गणी, एस य मङ्गणीवर्डको, किं च 15 इसस्स णामें ति । तीपु साहियं 'पियंकरो' ति । 'तह महिलापु किं णामं' । मए भणियं 'सायादेवि' ति । एवं च क्रय-परोप्पर-सिपोहा अण्णसण्णे अच्छंति । जहुबा उण आवस्त्रय-जिमित्तं जल-पाज-जिमित्तं वा वश्वह तहुबा व मसं 18 भणिकण वश्वह । 'णुस तए मह दहको ताव दहुक्यो' सि भणेनी तुरियं च गंतूण पुणो पढिणियत्तह सि । भई पि जहुया 18 वचामि तह्या तं मायादेविं समस्पिकण वचामि, इति पुणो भागन्छामि'ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा भण्णे पुण दियहं मम समप्पिडण गया बागया व । तबो मए भणियं 'भइणि सुंदरि, अज इमिणा तुह पइणा किं पि एसा मह महिला 21 भणिया तं च मण् जाणियं' ति । तीए भणियं । 'भो भो दृहय, तुह कारणे मण् सन्वं कुलहरं सहियणो य परिवक्तो । 21 तुमं पुण परिसो जेण भण्णं महिलंतरं भहिलसंसि' ति भणिडण ईस-कोवा ठिया । पुणो भण्णम्म दियहे मह समस्पिडण गया कायर्थेणं। सपु वि घेसणं दुवे वि करंका सूर्व पक्सिता। पक्सिविकण व तीय खेव सम्मालमा। भहं पि उवासी। 21 विद्वी य तीव पुच्छित्री । 'कस्स तपु समप्पियाई नाई माणुमाई' ति । मपु मणियं 'मायादेवी वियंकरस्स समीपिया, 24 पियंकरो वि मावादेवीए ति । बन्हे वि बबामी चेय सिग्वं' ति भगमाणा काऊण श्रावस्तयं संदत्ता संभंता जाद ण पियंकरो णा मायादेवि सि ।

§ ३५५) तओ तं सुण्णं पण्सं दहुण मुख्छिनो नहं सणं च समासस्थो घादाविउं पवत्ता । अपि य, घावह घावह मुसिनो हा हा दुहेण नेण पुरिसेण । जीवानो वि बद्धिहिया मायादेवी सविद्या मे ॥ घावह घावह पुरिसा एस भणाहो नहं हहं मुसिनो । खावयाणय-सीच-गुणेण मञ्झ महणीएं दहण्णं ॥ महणी सुंदरि एण्डि साहसु मह कस्थ सो तुहं दहनो । पेसूण मञ्झ जावा देसानो विणिगाओ होजा ॥ किर तं सि महं भहणी सो दण महणीबह ति वीसस्थो । तं तस्स समप्येडं पिय-दहयं णिगानो कजे ॥ जाव तुह नेण पहणा मीळ-विहुलेण नह-खम्मेण । साळ-महिङं हरंतेण सुंदरं णो कयं होजा ॥

1) प्रतीय, प्राप्ता ता 2) ए जा. मन्स वयाणा, प्राप्ता करें, प्रश्न कर प्राप्त एवं. 3) प्रतानरम, ए च तस्स विश्व वर्तनं, प्रतान कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्रतान कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्रतान कि प्राप्त कि प्रतान कि प्रतान कि प्राप्त कि प्रतान कि

15

21

24

27

30

- तहस क्षिय मे जावं जहवा अवरोप्यरेण जंबंता । किं-किं वि विहसमाना जह वृक्ष म सुंदरो पुरिसो ॥ ता संपष्ट कृत्य गयो कृत्य व मगामि कृत्य ववामि । जो चोरिकण ववाह सो किर बोवकव्यप् केर्ण ॥
- उति भणमाणो पुणो पुणो वि अक्तियमित्रय-दुक्त-भर-गठकमाज-जवण-जवलो विमुद्ध-जीसह-वेवमाण-सञ्चंगो िणवहिमो उ चरणिबट्टे । पुणो वि सो विक्रविटं पवत्तो ।

हा दहए हा मह ब्रह्महिए हा पियबमे जणाहो है। कृत्व गया बर-सुंदरि साहसु ते ता महं तुरियं ॥ ति । अवि य ।

उन्हां कण्णं सुंदरि धण-जण-कुल-मिल-बंधवे सच्वे । परिहरिए जीयंते तुमए पुण एरिसं रह्यं ॥ 6 हमं च अल्य-पलवियं सोजण मुद्ध-सहावाण चिंतियं विणय-दारियाण जहां 'किर तेण मह पहणा हमस्स महिला उच्चालिजण भण्णत्य जीया होजा । ता एरिसो सो अन्बजो जिक्कियो जिन्छिणो जिहनो अण्पणो कवग्यो पावो १ चंडो चवलो चोरो चण्कलो पारदारिओ आलप्पालिको अकब्ब-जिरको ति जेण मह भाउणो महिलं वलविजण । किही पि घेलुण पलाजो ति । अबि य ।

तुज्ज कए परिचतो वर-परियण-बंधु-बगा-परिवारो । कह कीरड एसाहे अण्डा भण विध्यियं एकं ॥
दहभो ति हमीएँ नहं मरह विमुक्त मए ति नो गनियं । नह कुणह मज्ज भति भत्तो नवहत्यनो कह पु ॥
सह एस मह विश्रीया तुमए गनियं ण मूढ एवं पि । मोतून ममं निहय का होहिइ एरिसा महिला ॥
एस महं किर भाषा एसा उण साल-महिलिया मज्ज । गम्मागन्म-विवेगो कह तुह हिययम्मि गो फुरिनो ॥
ता जो एरिस-क्वो माइक्को कवड-कूड-निण्णेहो । कि तस्स कएण नहं झिजामि नसंसला मृहा ॥

्रं ३५२) जाव य इसं चिंतिउं पयत्ता ताव सए भणियं। 'सुंदरि, पुरिसे ठिए किं कायम्बं' ति। तीए भणियं 'णाहं जागासि, तुसं जागासि किसेष्य करणीयं' ति। अभिवं च सप्। 'सुंदरि,

- 19 भ को णाम प्रथ दहको कस्त व किर बहाहो हन्द्र को वा । णिय-कम्म-बग्म-अणिको जीवो बह समझ संसारे ॥ अबि च । 18 सन्दं इमं अणिबं धन-धिप्या-विहब-परियणं सबलं । मा कुणतु एख संगो होट विकोगो जिणेण समं ॥ संदरि भावेस हमं जेण विकोगो वि नाण णो हुन्सं । होड्ड विकेग-विसुहो सम्बमणिखं च विंतेसु ॥
- 21 / जह कोइ मय-सिकिंबो गहिबो रोहेण सीह-पोएण । को तस्स होइ सरणं वण-मज्झे इन्ममाणस्स ॥ तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-वाहि-सिबेहिं । भेष्पद्र विरसंतो बिय कत्तो सरणं भवे तस्स ॥ एवं च चिंतयंतस्स तस्स जो होइ सासवा इ.ही । संसार-भडविबगो धर्मा विव समाए सरणं ॥
- 24 ' एम अणादी जीवो संसारो कम्म-संतित-करो य । अणुममयं च स बजाह कम्म-महाकत्तिण-पंकेण ॥ णर-निरिय-देव-णारय-भव-संवाह-मीमण-दुरंते । चक्काइद्धो एसो भमह जिस्रो णिय से थाम ॥ ण य कोइ नस्स सरणं ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सन्यो चित्र बंधुयणो अन्यो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो गरिव कोइ जीवो जयम्मि सयस्त्रम्म जो ग जीयाग । सन्वाग शासि मित्तं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ होऊण को वि माया पुत्तो पुण होइ दास-रूवो सो । दामी वि होइ सामी जणको दासो व मिरुला व ॥ होऊण इथि-मावो पुरिसो महिला व होइ व गर्युमो । होऊण कोइ पुरिसो जर्युसर्थ होइ महिला वा ॥
- उ० एवं चटरासीई-जोणी-छन्सेसु हिंडण जीवो । रागदोस-विमूदो जण्णोष्णं मक्सणे कुणइ ॥ अण्णोण्णं वह-वैधण-घाउन्वेवेहिँ पावप दुक्सं । दुत्तार-वृर-तीरं एवं चिंतेसु संसारं ॥ एवं चिंतेंतस्स य संसार-महा-अप्ण गहियस्स । णिष्येको होइ कुढं णिष्यिणो कुणइ धम्मं सो ॥

<sup>1 &</sup>gt; उत्तर्ज, Pष वहसमाणी. 2 > P मन्नो जल्ब व, P जीवलं अण णं के ति. 3 > Jom. one पुणो, J जुन्नजी. 4 > Jom. वि सो. 5 > P त्वय, P om. हा मृद, J adds हा before अणाहो, J कृत्य गयासि तुमं। अवि य. 6 > P नाण for जण, P रितियं. 7 > J जलवियं (बिलवियं?), J यह कि. 8 > P उद्दालिकण अणस्य, P om. क्वयमो 9 > P Inter. चेटो के ववलो, P परदारिओ आलपालिओ, J अयुक्तणिस मी, P साहणो. 11 > P om. परिचत्तो घर, J परिआरो, J प्याण for एताहे. 12 > P दह त्ति हमीए हं, P असंभित्राहा. 14 > P सा for साल. 15 > J तज for ता, P माहणो, P Inter. कृट के कवह, J महं for अहं, P असंभित्राहा. 16 > P मध् अणिओ ।, P द्विण, J तीय. 18 > J Inter. णाम के एत्य. 19 > P अणविभिया, J होइ विओओ. 20 > J विभाग for विशेग, J विवा कि विवेग, J विभाग कि विवेश 21 > P को वि. 22 > P सिचेण । 23 > JP om. नस्स, J सामना, J अवुन्तिगो, P धंमो कि. 24 > P अणाहे, J संतीकियो P संतितिरो 25 > J मागुम for णारय, P सो for से. 26 > P को वि तस्स, J तस्य for तस्स, P णेय पुत्त मित्तो वा, J सच्या for अच्तो. 27 > P को वि for कोह. 29 > J पुस्तो, P होई अणुपुरिसो ।, P णुपुंसयं. 30 > J चजरासीती P चजराबीतिजोणि 31 > J घायुववेनेहि P वाजयेनेहि, J एवं for एयं. 32 > P लिकेओ होर पुरं, J से for सो.

|             | प्को क्रिय एस जिमी जायह एको व मरह संसारे । ज व हं करसह सरजं मह अण्जो जेय हो अध्य ।                                                                                | 1       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1           | ण य मञ्च कोइ सरणं सबलो सबणो व्य परजणो वा बि । दुक्तिमा गरिय विदिनो एको नह प्रवाप गरप ॥                                                                            | 1       |
|             | व व मज्य कोई सरण सबला सबणा क्य पर्वाणा वा वा । दुक्ताका नात्व त्वापणा देवा वह उत्तर त                                                                             | _       |
| 3           | एवं चितेनीय भाविय-एरासणाए तह पुर्णिह । सवणेसु अवेद फुढं पडिवंघो सुटु वि पिएसु ॥                                                                                   | 3       |
|             | ण य परजणेसु रोसो जीसंगो अमइ जेम चित्तेण । पारंपरेण मोक्सो एगर्स चिंतए तेण ॥                                                                                       |         |
| ,           | 🗸 अण्णे इस सरीरं अण्णो हं सम्बहा बिर्सितेसु । इंदिय-रहिजो अप्पा सरीरवं सेंदिवं मणिवं ॥                                                                            |         |
| 6           | करणे इसे सरीरं जाणह जीवो वि सच्य-मावाई। सण-भंगुरं सरीरं बीवो उप सासन्नो पुरव ॥                                                                                    | 6       |
|             | संसारिम अणेते अणेव-रूबाईँ सञ्ज देहाई । तीयाणि भविस्संति य अहमण्णो ताणि अण्णाणि ॥                                                                                  |         |
| J           | 🗸 एवं चिंतेंनीए इमस्मि कोगस्मि असुर्-सरिसस्मि । ण य होर् पडीबंघो अण्णतं मावए तेण ॥                                                                                |         |
| 9           | अह अजिस कहं असुई सरीरमेथं ति तं जिसामेहि । पदनं असुइच जोजी बिह्यं असुइत्तर्ण च तं अति ॥                                                                           | 9       |
|             | असुइय-भावणमेर्य असुइ-संसूड्मसुइ-परिणामे । ण व तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमे होइ ॥ जिल्हां किय आहारो प्रकारते व्यय-कहर-सकारिम । उल्लेखह सेंभेण सेंभटाणिक सो आहर्ष ॥ |         |
|             | पढमं चित्र बाहारो पक्सितो वयण-कहर-मञ्चामित । उल्लेजह सेंभेण सेंभट्टाणिम सो बसुई ॥ भीटी                                                                            |         |
| 12          | तो पावह पित्तेण अविरु-रस-माव-भाविको पच्छा । पावह बायुट्टाणं रस-सरू-मेदे व कीरए तेण ॥                                                                              | 12      |
|             | होह सलाको मुत्तं वद्यं पितं च तिबिह-मल-मेको । रस-मेको पुण मणिको सो णियमा तीय सत्त-बिहो ॥                                                                          |         |
|             | जो तत्य रत-वितेसो रत्तं तं होइ स्रोहियं मासं । मासाचीं होइ मेजो मेयाबी बद्विको होति ॥                                                                             |         |
| 15          | महीको पुणो मजा मजाको होइ सुक-सावेण। सन्वं च तं भसुइषं संभादी सुक-पर्जतं॥                                                                                          | 15      |
|             | णह-दंत-कण्ण-णासिय अच्छी-मछ-सेय-सेंग-वकाणं । असुई-वरं व सुंदरि भरियं राजो कहें होउ ॥                                                                               |         |
|             | असुईओ उप्पन्नं असुई उप्पज्ञह ति देहाओ । गन्मे व्य असुह-वासे असुई मा वहसु सुह-वार्य ॥                                                                              |         |
| 18          | डतु-काल-किहर-बिंदू-जन-सुक्क-समागमेण पारदं । कळलाखुद-दुम्बादी-पेसी संबद्ध एवं ॥ वीध-रचन विक्र                                                                      | 18      |
|             | बाळ-कुमारय-जोव्यण-मिक्सम-पेरत्त-सच्य-भावेषु । मळ-सेथ-तुरहि-गंधं तम्हा असुई सरीरं तु ॥                                                                             |         |
|             | उच्चक्रप-पहाण-बिलेक्पेरिं तह सरहि-गंध-वासेहिं। सस्वेहिं वि मिलिएहिं सहस्तां कता तीरेख ॥                                                                           |         |
| 21          | मध्वाई पि इमाई कुंकुम-कप्यू-रोभ-महाई । ताव विष सुद्दबाई जा देहें गेय पार्वेति ॥                                                                                   | 21      |
|             | देहिम्म पुणी पत्ता खणेण मरू-सेव-गंध-परिमिलिया । ओमालवं ति भण्णह असुहृतं जैति सन्दे वि ॥ शीरिमित                                                                   |         |
|             | तम्हा अञ्चह सरीरं सुंदरि भावेसु जेण जिल्वेको । उप्पजाह तुह दंहे समासि भ्रम्मान्स जिल्लोहा ॥                                                                       |         |
| 24~         | / China margin mariant inflammi   mariant mar mariant mar fami                                                                                                    | 24      |
| á۱          | करिस-सुद्दामय-जुदा, <u>वेगल्सी, गेण्हप, इ. जा. गर्स्स, १ प्रस्वण-समय</u> स. <b>चित्र आह. द</b> क्स पावप घोरे ॥                                                    |         |
|             | बहु-इरिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिण्ण-रस-लोलो । बज्याइ वारीबंबे मत्त-गको फरिस-दोसेण ॥                                                                               |         |
| 27          | इह लोए बिय दोसा परलोए होह दुगाई नाण । कासिंविय-छुदाणं एसो जिस्मिदिवं सुणसु ॥                                                                                      | 27      |
|             | ( मय-हत्य-देह-पविसण-रंभण-वासीह-पत्त-उपहि-जले । जह मरह वायसी सी वावंती दस-दिसं मृढी ॥)                                                                             | 0       |
| 1           | हेमंत-श्रीण-घय-कुंभ-भक्ताणे सूसजो जहोइण्णो । निम्हम्मि विलीवंते मरह बराबो रसण-मृहो ॥ यथार्थ                                                                       | þrí     |
| 30          | गोद्वासण्य-महदद्द-वासी कुम्मो जहा सुवीसत्यो । रस्पेंदिय-कोळ-मणो पच्छा मारिकाइ वराश्रो ॥                                                                           | 30      |
| 4 64<br>2.5 |                                                                                                                                                                   |         |
|             | वाणिदिए वि लुद्धी ओसिंह-नंधिम बजाए सप्तो । पुछलेण मूसको वा तस्हा मा रज वाणिम ॥ - शिल इंटी                                                                         | (n) (i) |
| 33          | रूवेण पुणी पुरिसा बहुए णिहणं तु पाविया बरुया । दीवेण पर्वती इव तस्हा रूवं पि बज्जेसु ॥                                                                            | 33      |
| ,           | 1) P stuff. P of for a P stg for ag. 2) P inter, uses & she P om used a pumb for some n                                                                           |         |

1 > P जायित, P ण for य, P अह for मह. 2 > P inter. मुख्य के बीह, P om. सबलो, J सुवणो for सवणो, P सुवणो for हव परजणो, P बीओ for विरिओ.

3 > P एम for पमत्त्रणाय, P सुवणेयु, J मिल्रिस्त P पिल्रुसो, J सुद्दं वि, P पएसु. 4 > P परजणेय रोसो, P अणह जेल, P एमंत 5 > J सेंट्रल P सिर्ट्यं. 6 > J अवण for अण्यं, J repeats after सासओ एस्थ ॥, a verse from above ण य परजणेयु रोसो etc. to चिंतए तेण and some other portion.

7 > P om. अणंते, J तीताणी, J अह अण्यो ताणं अणाईणि, P अहमके.

8 > J छोअमि, J पडीबसो P पडिबंघो.

9 > P असती सरीरमेतं, J सरीरमेतं, J वितियं, P चितिह for विद्यं, P om. च तं 10 > P अमृद्द ओयणमेतं असुती; J संसूतअसूर, J जोण for जेण. 11 > P समेणं संभट्टा-णीम, J जो अमुद्द P सो असुती.

12 > P अवरसंमान: J आचितो, P पावण जमुद्दहाण, J रसिवछमेतेण कीरए.

13 > P मुत्तुं वर्धं, J सल्याति for तिविद्दमक्षेत्रो, J om. a line रसभेखो युण etc.

14 > J कोहिया, J सेज्यो मेताओ, P अहिए.

15 > P पुणो भिज्ञा मिज्ञाओ, J सुक्सविण ण मुक्सावे.

16 > J आसिल-, P om. अच्छी, J सुक्सवि, P सेत रिल सेंस, P स्वर्यं मुंदरि, P राउं, P होह.

17 > P असुतीओ, J उपप्रजाति, P ग्रन्थो, P न्यासो असुती, J सुद्दवतं.

18 > P व्यवकाल, J कल्लब्सुटव्हादी

P कुन्तुर-, J चियं अमृद्दं क्षेत्र माने।

22 > म परिमलिजा.

23 > P om. जेण जिंत्र के टि. प जिल्हा शादिता, J विरादा रिल विवसा.

24 > P इदियसीधं.

25 > P सुर्ह्यामय, J वेगसरिरोण्ड्य, J तु for उ.

26 > P बहुकरिसरसायदिक्यरस, P विरुप्त माने।

वेपक्ष मयणो, J परिसरस P बिटयस्स, P वि for य 32 > P तम्हा सारेज.

33 > P पुरितो, F प्रवया, J वर्रागो.

| सर्वाणिदियम्मि क्रोका तिचिरव-क्वोय-इरियमादीया । पावित बण्य-विकृण तम्हा परिहरसु बूरेण ॥                           | ı  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| एवं भारत-मार्व सुंदरि भावेसु सन्द-मावेण । पढिदद्-बासवी सी जेन जिसी सुचए तुर्दियं ॥                               |    |
| उ∨ वितेसु संवरं विय महस्वए गुक्ति-समिइ-गुल-मावे । एएईँ संबुत्रप्पा जीवो ण व वंधए पार्व ॥                         | 8  |
| 🗸 चितेषु णिकरं चिव णरए घोरम्मि तिरिव-मणुरुषु । गवसस्स होइ तुन्सं पार्व पुण वंचए णिवयं ॥                          |    |
| जह युग सहामि पृण्डि परीसहे मीसणे व उवसमी । ता मजा होह चन्मो जिजरणं चेय कम्मस्स ॥                                 |    |
| प्रिंह च रम्मए चिव योचं दुक्सं ति विसहिवं एवं । मा जरव-तिरिव-मञ्झे उह्णंकण-वंघण-सपृष्टि ॥                        | 6  |
| एवं चितेतीप परीसहोबहबेहिँ जो चस्रसः । अन्मन्मि घडसि तुरियं विअरणं भावप पृत्रं ॥                                  |    |
| 🦯 पंचरियकाय-सङ्यं पोरगळ-परिजास-जीव-धन्मादी- । उप्पत्ति-जास-ठाणं इय कोर्ग चिंतए मतिमं 🖁                           |    |
| 9 पूर्व चितेतस्स व कोपु तत्तं च पेहमाजस्स । संजम-जोपु बुद्धी होड् बिरा जाय-भावस्स ॥                              | 9  |
| एसो मणावि-जीवो संसारो सागरो व्य दुशारो । जर-तिरिय-वेब-जारय-सपुसु बह हिंडए जीवो ॥                                 |    |
| <ul> <li>मिन्छत्त-क्रम्म-मृद्दो कड्या वि ण पावप् जिनापति । चिंतेसु दुक्कहत्तं जिनवर-धम्मस्स प्रयस्स ॥</li> </ul> |    |
| 12 र् ३५३) एवं व भी सुरासुर-जरवरिंदा, मिलाह-कुमार तुमं व णिसुणेसु । एवं व साहिए सवल-संसार-सहावे                  | 12 |
| तम्रो भागय-पुन्य-सुद्वीए जाया अवगय-पेन्म-राथ-महत्त्राहा जंपिठं पयत्ता ।                                          |    |
| तं णाह्ये तं सरणं तं चिय जणको गुरू तुमं देवो । पेम्म-महा-गह-गहिया जेन तए मोहया एपिंह ॥                           |    |
| 15 भणमाणी जिवडिया चळणेसु । सप वि मजिया 'सुंदरि, परिसी संसार-सहावी किं कीरड कि ता संपर्व वि तं कुजसु              | 15 |
| जेज प्रिसाणं संसार-दुक्खाजं भावणं ज होसि' ति भणिप् सुंदरीए भणियं ।                                               |    |
| वा परितय देव मजरं आपसो को वि विज्ञात असंकं। कि संपष्ट करणिजं कि वा सुकर्व कर्य होड़ ॥                            |    |
|                                                                                                                  | 16 |
| सुंदरि गंतूण वरं दिट्टीए उचिक्रण गुरुवणं सवलं । जिणवर-कहियं धम्मं परिवजसु सन्ध-मावेण ॥                           |    |
| पडिवजसु सम्मतं गेण्हसु व महत्वप तुमं पंच । गुतीहिँ होसु गुता चारिते होसु संग्रता ॥                               |    |
|                                                                                                                  | 21 |
| एयं काळण तुमं सुंदरि कम्मेण विरहिया तुरियं। जत्य ण जरा ण सन्न तं सिद्धिं पावसे नहर ॥ ति।                         |    |
| एवं च भो मिणरह-कुमार, संबोदिया सा मप् सुंदरी घरं गवा। कमी विणएण महूसको। पबझे य जबरे वाकी                         |    |
| 24 'बहो कुमारेण पिंबोहिया पुस' ति । ता मो मो मिणहर-कुमार, जो सुंदरि-जीवो सो तिमा काले कड्-सम्मत्त-बीबो           | 24 |
| मरिकण माणभडो जाओ, पुणो य पडमसारो,पुणो इवलयचंदो, पुणो वेरुलियप्पमो,पुणो एम मणिरह-कुमारो ति।                       |    |
| जो उण सो वणियउत्त-जीवो सो इमं संसारं अमिकण एस वणे वणमई जानो ति । तुमं च द्रहुण कहं कहं पि                        |    |
| A A A A A A                                                                                                      | 27 |
| § ३५४ ) एवं च मगवया सयळ-जब-जंतु-जन्म-सरणासेस-बुत्तंत-सिच्चणा साहिए विण्णत्तं मणिरह-कुमरिण।                       |    |
| 'मगवं, एवं णिमं, ता ण कर्ज मह इमिणा भव-सव-रहष्ट-चडी-सरिसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासेणं ति ।              |    |
| 30 देसु मे सिव-सुइ-सुहयं पग्वजा-महारयणं' ति भणमाजेण कयं पंच-सुट्टियं कोयं। दिनितको मगवया मणिरह-कुमारो ति ।       | 30 |
| एयस्मि अवसरे पुष्क्रियं अगवया गोयम-गणहरेणं 'अगवं, संमारि-जीव-मज्जे को जीवो दुनिसको' ति । अगवया अणियं             |    |
| 'गोयम, सम्मादिद्वी जीवो अविरमो व मिर्च दुक्तिमो भणिनो'। गोयमेण भणिवं 'भगवं, केण उण क्रकेणं' ति।                  |    |
|                                                                                                                  | 33 |

<sup>1)</sup> प्रस्तिगिदिशं पि लोला P सर्वागिद्दि लोला, प्रतित्तित्व बनोत्त्रहरिणयादीया, P तित्तरकाओयहरिण", P अप्यहणिहणं प तम्हा परिहरस्. 2) प्रस्वद्वावेण. 3) प्रशित for निय, P adds तुरियं before गुत्ति, प्रसिति, P सिनिति, प्रविद्धिः 5) P होत्र for होह. 6) प्रअणो व्य र्साई विय for एपिंड etc., P रहणं. 7) P एवं च चितेती परिं, प्रश्न for एवं. 8) P परिमाणजीव, प्रस्माती, P द्वाणं, प्रक्षों 10) P अणाहं, P जायर for णारय, P आ for अह. 11) P हो for मृदो, P जिणाणं ति। 12) P निर्वारिता, प्र adds य after जरवरिता, प्र अणिरहकुमारं, प्र om. तुमं, प्र om. व after एवं, P सबले, P सहावोः 13) P om. तुमं आण्य-पुच्च etc. to एरिसो संसारमहावो before कि कीरज. 15) P om. व before कुण्यु. 16) P एरिसारं, प्र inter. आयणं के जा, प्र होमि. 17) P संसं for असंतं, प्र कहं for कर्य. 19) P पितीए for दिट्टीए. 20) P गुत्तीसु, P गुत्तोः 21) प्र तवों 22) P दूर्र for तुरियं, P तत्य for कर्य, P पावए, प्र अहरा ।। इति ।. 23) P om. व मो, P om. य, प्र ततो for वाओः 24) प्र कुमारा जो सुंदरीजीओ, P adds सो before सुंदरिं. 25) प्र प्रमण्यमी for प्रमसारो, P कुनलचंदो, P मणिरकुमारोः 26) प्र विश्वत्वाः P विश्वत्तः, P om. हमं, P मबी for वणमहं. 27) P जहा-णेण, P जाती- 28) P वंम for ज्ञा, P सिनसुहयं. 31) प्र adds पुणो before पुष्टकुयं, प्र om. गोयम-, P नणहरिणा, P संतारे जीवाण मन्हो जीवोः 32) P गोयम संगमहिद्दी शिवरजो निकं, प्र जिततो, प्र व for उण.

. के के का के कार अपने की के कार अपने का अपने क

| 1  | ंजा हाई सम्माद्दा जागई जर-तरार्थ-भणुभ-भणुभ-भण्याचर । चच्चे उत्तर तरार सम्माद्दा सम्माद्दा जागई म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | ण व कुणह बिरह-भावं संसार-विमोक्सणं सणं पि जरो । अणुहबह बरव-दुक्सं अणुदिज-बहुत-संताबो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 1  | उपण कारणेणं सविरयसो सम्मदिद्वि-जीवो छ । सो दुनिस्रवाण दुहिस्रो गोयम यह भन्मह प्रवन्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
|    | राजहारिका अभिने 'असर्व, महिबाज को जए सहिबो' सि । अस्वया अभिने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | सुहियार्ग सो सुहिक्षो सम्महिट्टी जयम्मि बिरको य । सेशा उच जे जीवा ते सब्वे दुविस्तवा तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | ६ राजहरेण अधियं 'आयं, केण कत्रेण' । सगववा मणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
|    | 'जो होड सम्मदिटी विरक्षो सब्वेस पाव-जोगेस । वित्तेण होह सुद्धो ण व दुवसं तस्स देहरिम ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | जिणवयणे वर्डतो यहत्र जह-मणिय-सत्त-सम्मेण । अवणेह पाव-कम्मं जवयं च ण वंघए सो हु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 1  | <ul> <li>संसार-महाजलिह तिर्वं पिव मण्णण् सुनित्तेणं । असाणं पुण पत्तं सिद्धि-पुरिं मण्णण् सहसा ।।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
|    | सारीरे वि ह हुनसे पुद्य-कए पारिय एत्य भण्णं हु। ण व भानिनाइ तेहिं ण व दुनसे माणसे तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|    | ह्य गोयम जो विरक्षो सम्मारिट्टी य मंजयप्याणो । सो सुहियो जीवाणं मज्झे जीवो ण संदेहो ॥ भणियं य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 19 | वेब-क्रोगोवमं सोक्खं दुक्लं च जरफोदमं । स्थाणं करयाजं च महाजित्य-सारिसं ॥ ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
|    | एवं बहुयाई पण्हावागरण-सहस्साई कुणता भविय-सप-संबोह-कारए अदूर-तविव-अंतरिय-सुहुम-तीवाणागय-बद्दम।ण-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|    | बुनेताई साहिकणे समुद्रिजो भगवं सम्ब-जय-जीव-बंधवो महति-महावीर-बहुमाण-जिणिदयेदो सि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 14 | 2 4 1 1) and a manufacture of all defines at an analysis at a second and a second a |    |
|    | सुरासुर-गुरुणो जिणवरिंदस्स । अगर्वं पि णिट्टविय-बहुकस्मद्ध-समुप्पण्ण-णाण-वरो बिहरमाणो सावस्थि पुरवर्रि संपत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | भण्णाम्म य दियहे समोसारिको भगवं, तेणेय समवसरण-विश्वणा-क्रमेणं समागया सुरासुर-सुणि-नार्णिदा । जिग्गको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 18 | सावरथी-वत्थव्यक्षो राया रयणंगमो साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्म । एवं च साहिए सयछे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 |
|    | धम्मे जाणमाणेणावि अनुह-जण-बोहणत्यं पुष्किको भगवया गोयम-रिसिणा तित्यवरो ति । अणियं च तेण ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | सो बिय वबह गरम सो बिय जीवो पयाह पुण सम्मं। किं सो बिय तिरिएसुं सो बिय किं माणुनी होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 21 | in a first region and man and man was a first and the same of a first of the first details in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81 |
|    | सो बिय जीवो पुरिसो सो बिय इस्पी णपुंसको सो य। अप्याऊ दीहाऊ होई बह दुम्मणो रूवी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | केण व सुरुभो जायह केण व कन्सेण दूरवो होह । केण व मेहा-खुत्तो दुन्सेहो कह जरो होह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 24 | कह पंडियमो पुरिन्तो केण व कम्मेण होड् मुक्ततं । कह चीरो कह भीक कह विज्ञा गिप्फला नस्त ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 |
|    | केम व णासह अस्थो कह वा संगलह कह थिरो होइ। पुत्तो केम ण जीवह केम व बहु-पुत्तको होइ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | जबंभो केण गरी केण व मुत्तं ग जिजाइ णरस्स । केण व कुट्टी खुजो कम्मोण केण व असत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 27 | and the state of t | 27 |
|    | संसारो कह व पिरो केन व कम्मेण होइ संक्षितो । कह जिन्नडइ संसारे कह बढ़ो सुचण जीवो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|    | सम्ब-जब-जीव-बंधव सम्बण्णू सम्ब-वंसण-सुणिद् । सन्वं साहसु एयं करस व कम्मस्स कजामिणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 30 | by the first the second of the | 30 |
|    | गोयम जं मे पुष्कित प्रको जीवो इसाई सम्बाई। पावेह कम्म-वसको जह तं कम्मं जिलामेसु॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | जो मारमो बियाणं मलिबं मंतेइ पर-धंक हरह । परदारं विष वश्वह बहु-पाव-परिमाहासत्तो ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 83 | चंडो माणत्यन्त्रो मायांबी णिडुरी खरो पायो । पिसुणो संगह-सीको साहूणं णिंदमो मधमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

1 > म सम्मिंहीं, म-विवणानो, J आवेति. 2 > J जुणित विरित्ते, P सहनावों for संनावों. 3 > J एतेण, J अविरत्ते में अविरती, म संमिंहीं जो जीवों , J तु for उ, J गोतम, म जंगि।।. 6 > P om. केण कज्जेण, म वा for अगवयां. 7 > P संमिंहीं, J - जोएम. 8 > P वृङ्गां, J अणित-, P ममोणे, P वंधते साहूं।।. 9 > J सिक्तिण, म सिक्तिपुरिं. 10 > P कर पत्थ निर्ध्य तु, P माणसो. 11 > J गोतम मो विरतों संजमिंहीय संजनप्याणों ।, म समिंहीं. 12 > J देवलोगोयमं म देवलोउवमं, J णरयोवमं ।, J रताण अरताणं च महाणर्य सिस्तं ।, म सार्रिते. 13 > J सहस्ताहि, J -वविद्ता म -वविद्त म -वविद्त , म सहति।, म क्तिन् , म स्त्रीताणागत, म निह्निष्, म om. अह, म कम्मत्रायणाक्त, म -वाणावरों. 17 > P om. य, म तेणेव, म ममोम्परयणाक्तमेण, J विरवाणा-. 18 > P -वत्थतुच्वत्रों, म राया हरणंगत्रों साहिउं समाहा सागरतीर-, J सक्ते for सबले 19 > म जीवामाणेणावि, J यवृह for अगुह, म om. जण, म अगवं for सम्वया, J गोतम, म om. गोयमरिसिणा तित्थवरों चि । अणिवं च तेण. 20 > J adds अववं before सो बिय, J om. सो बिव before जीवो, म पवाति 21 > म सो बिय, J सो चेज क्रकोण ।, म क्षेत्र क्रेमांगं, म गुजो, म पंगू दोसों व सो जीवों. 22 > म होस्. 23 > J वृह ओ, म होति. 24 > म पंक्रिओं व पुरिसों. म होई दुक्लचं. 25 > मसिल्झ, म व for ण. 26 > म जिज्जा, म जीवीः विद्यामाण. 31 > म गोदम, म जात्र होसी । सिर्ध क्रिंग क्रांति।

では かんだい かんり !!

<sup>1&</sup>gt; उ नुद्धीय, प नदुनीगदुक्तपउरे, प जानह ॥ 2> प उपस्य, उ सन्युक्तद भी. 3> उ उज्जय for अजन, प दीम for दीम, उ माधुगणेत, प सुद्ध for माधु, प दिशो 4> प भई नी for महने, प जायह for जाह. 5> प सुपणो ! 6> उ सुदिणीना, प ош. य, प अज निजा, उ अस्वित for जा बिरा, प मो for मा. 7> उ आस्त्रमह, उ नुद्धि जं for निज्ञ, उ स्वन्नण णिहीणो, उ लो अस्मि. 8> ए ош. जीने. 9> उ गोदम. 10> उ एतेहि, प क्रेमेहि. 11> ए अर्च च पाणियं, उ देउ दुद्दो, ए ош. गोदम, प सोगी for मोगी. 12> ए अगुणे नि गव्यि भी, प भीगी for मोगी for मोगी. 12> ए अगुणे नि गव्यि भी, प भीगी, प मोणी for माणी, उ दृह्गो. 13> ए साहुणं, प सुहओ. 15> ए सुप्युक्त 16> उ दण for दंड. 17> उ बोआ. 18> ए मारेनच, ए म्वाह पीयह कि, ए ००० विय. 21> ए सफला, उ लोवंबि. 22> ए कि न देमि, उ गोनम. 23> ए देइ दुन्ये तु, ए पण्यसेजा. 25> ए माणुसाणं, उ विष्युंजह ए विष्युंजह, ए विवज्जेज्ञा. 26> ए गोयम, उ असुनं, उ सुनं 27> उ अदिदं, ए किर िंग विव, ए गोयम, ए एनेण 28> उ मयुस्मसमणो ए मणीमसमामी, उ विष्युंज, ए संवी गोयम. 31> उ चान, ए को धिर जो, ए कस्स वि. 32> ए पस् कर में, ए योयम एसो. 30> उ सीतंत, ए संवी गोयम. 31> उ चान, ए को धिर जो, ए कस्स वि. 32> ए पस् कर में, ए गोयम एसो. 33> ए उ से सुनं, उ पूर्त, ए स्वर्ग कर पर कर पर नि न जिल्ला.

अहु-हत्यदाएँ धुत्तो कृह-तुला-कृद-माण-मंडेणं । वनहरद्द वियिष्ठ-बहुलो तस्सेणं हीरए औरं ॥ कृतु-हत्यदाएँ धुत्तो कृह-तुला-कृद-माण-मंडेणं । वनहरद्द वियिष्ठ-बहुलो तस्सेणं हीरए औरं ॥ कृतु-हत्यदाएँ च महत्व सम्ब-तिए । घारेष्ठ विष्य-कार्ल विष्युव्यिग्गो हवद्द मीरु ॥ व य धम्मो व य जीवो व य पर-लोगो ति जेव कोइ रिसी । इव जो जंपद्द मूदो तस्स यिरो होइ संसारो ॥ धम्मो वि वृत्यि लोए ब्रिय अवस्मो वि वृत्यि अवस्मो वि वृत्यि सम्बन्धण्यू । रिसिणो वि वृत्यि एवं जो मण्णह् सो ण संसारी ॥ सम्मन्त-वाण-वंत्रण-ति-गुणेहिँ द्रमोहिँ मूल्य-सरीरो । तरिक्षण मव-समुदं तिखिः-पुरि पावए अहरा ॥

6 § ६५७) वृतं च साहिए मगववा निवसिंद-सुरिंद-परिवंदिय-चळणारविंद-जुवलेण तथो सम्बेहि मि कर-कितळ- 6 वंजली-चिंद-भाकवदेहिं मणियं निवसिंद-परिंद-पपुदेहिं। 'श्रहो, भगववा साहिष्णो सवळ-जय-जंदु-जम्म-जरा-मरण- वरहह-चडी-परिवादी-कारण-विरथरो' ति । वृत्यंतरम्मि समागवो पछंद-दीह-सुवप्किलिह-मणोहरो पिहुळ-वच्छत्वछं- व दोळमाण-मुत्ताहरू-हार-रेहिरो बद्धद-किरण-कंत-कांतळ-कळावो गंडवळ-विरूसमाण-मणि-कुंदळ-किरण-पदिप्कछंत-दिणवर- १ कर-संघालो. कि च वहणा.

बेह्नहरू-क्रलिय-बाहू वच्छन्थल-रेहमाण-हारिह्यो । समवसरणे पविद्वो देवकुमारो स्त्र कोइ णरो ॥ 12 तेण य 'जय जय' सि भणमाणेण ति-पवाहिणी-कवो भगवं छजीव-णिकाय-पिय-बंधवो जिर्णिदो । पायबहणुद्विएणं भिजयं 12 तेणं । 'भगवं.

दिहं सुवमणुभूवं रवणी-मञ्ज्ञास्मि जं मए वर्जा। तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सर्वा वा ॥'

'देवाणुपिया सब्बं सब्बं ति जं तए दिहं। जोगिंदयाल-कुह्बं जरवर सुषिणं पि हु ज होइ ॥' एवं च भणिय-मेरी गुरुणा तक्कणं चेव तुरिय-पय-णिक्सेवं जिगाको समवसरणाको दिहो व तिय-विलय-वर्लत-कुवलय-18 दल-दीहराहिं दिहि-माकाहिं तियसिंदप्यमुहेहिं जण-समूहेहिं। एत्यंतरिमा जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिको 18 भगवं महावीरो। 'भगवं.

को एस होज पुरिसो किं वा दिहं सुवं व राईए। जं पुष्छइ मह साहसु किं सुमिनं होज सबं वा ॥' 21 इमन्मि व पुष्छिए सप्वेहिं सुरिंदण्यमुहेहिं मणियं 'भगवं, अम्हानं पि अधि कोऊहरूं, ता साहट भगवं, करेड 21 अणुगारं' ति भणिव-मेरे गुरुणा मणियं।

§ ३५८) 'मिल्य इसी माइद्रे मरुणामं णाम पुरवरं, तं च विश्विण्णं पि बहु-जज-संकुलं, भणंतं पि रम्मोदवण-24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वलव-मज्झ-संठियं, बिरं पि पवण-वंचल-धयवदं ति । तस्मि य जपरे रजगहंदो जाम रावा । 24 मो य सूरो धीरो महुरो पवलो दक्को दक्को दक्किण्णो दया-दाज-परायणो चि । तस्स य पुत्तो कामगहंदो जाम । सो य कामी काम-गय-मणो कामनो काम-राय-रइ-रतो । कामेणं कामिजङ काम-गहंदो सहावेज ॥

27 तस्स य बहुणं पि मज्हे महिलाणं बल्लहा एका राय-दारिया पियंगुमदी णाम । जह अण्णस्मि दियहे रायपुत्ती 27 मिज्रय-जिमिय-विकित्तो महादेवीए सह मत्त-वारणए शिसण्णो जालोएंतो णयर-जण-विहय-बिलासे अध्यक्षं पयत्तो । तेण य तहा अध्यमाणेण एकमिम विणय-घरोवरि-कोहिमे एका विणय-दारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावडा दिहा । तं च 30 दहुण चितियं कामगहंदण । 'अहो, पेच्छ विच्छ विणय-ध्याए परिहत्वात्तां । जेण

ता वलह खलह वेवह सेय-जर्ल फुसह बंधण लक्त । सुरय-पहुच व्य बाला कंदुय-कीलाएँ वहंती ॥ एवं पेच्छमाणस्य काम-महाराय-वस्त्यस्य गुरुको से अनुराओ समुप्पणो । बवि य ।

होह सुक्ष्ये पेम्मं होई विरुवे वि कम्मि वि जणमिम । मा होह रूव-मचा पेम्मस्स ण कारणे रूवं ॥ तमो पासिट्टय-महादेवीए बीहमाणेण क्यं भायार-संवरणं । तीय व तं सर्व रूक्सियं तस्स पेम्म-विद्यं । तमो तस्स रायउत्तस्स तं झायंतस्स हियए उम्वेबो जानो, ण य प्रविद्धनो वि साहह । पुणो तीए वितियं । 'कि पुण इमस्स

<sup>1)</sup> महस्यवाद धरों 2) मितिस्ताने, मजहर्द for जह, मिणंब, मजदर्द for हवर. 3) मजीने नवरलोगो. 4) मजहमा. 5) मितिह्युरी. 6) मजुलेज, मom. मि, मलर्वजली. 7) उम्मालवहेहिं, उ-प्यमुद्देहिं, मनववल, मom. जम्म. 8) मजिल्हेहिं, मित्रविक्ष, मom. मिन्नुकेलिंदिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, मित्रविक्ष, मित्रविक्ष, मिणं अदिविद्यालं दें, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालवहेहिं, अम्मालविक्ष, मित्रविक्ष, मित्रविक्ष, मिन्नुकेलिंदं विक्षालं विव्यालं वि

15

3 उब्लेय-कारणं होजा । अहवा आणियं सप् सा चेव कंदुव-स्मिरी विकथ-दुहित ति । ता दे अवणिस से उब्बेवं'ति 1 विविद्यम विद्युपाईप् सहाविया तीव दारिवाप् माथा । सा तीप् मणिया 'शयडत्तस्य देसु पूर्वं' ति । तीय 3 वि दिण्णा, उच्यूटा य । तवो तुट्टेण कामगईदेश मणिया महादेवी 'आहो, कविसमो तप् भावो सस, ता भण 3

भण किं ते वरं देनिं। नीए भणियं 'जङ् सबं देसी, ता भणामि'। तेण भणियं। 'भण णीसंकं, अवस्य देमि' सि भण किं ते वरं देनिं। नीए भणियं 'जङ् सबं देसी, ता भणामि'। तेण भणियं। 'भण णीसंकं, अवस्य देमि' सि भणिए, तीए भणियं।

6 'जं किंचि तुमं पेट्डिस सुणेसि अणुह्दसि एषा जोगमिम। तं मक्कर षण् सन्तं साहेपच्यं बरो एमो ॥' 6 तेण मणियं 'एवं होउ' सि। तको एवं च ताणं अच्छमाणाणं अच्छममा दियहे समागको एको चिसवर-दारको। तेण य पडे लिहिबा समप्पिया चिस-पुसल्खा। सा य केरिसी। सबल-कला-कलाव-कुसल-जण-वण्णणिका सि। 9 तं च दहूण भणियं कामगईदेण 'अहो, सचं केजावि भणियं। त्रीण्येते गरकं यान्ति राजा चित्रकर: कविः!' 9 तेण भणियं 'देव, किं कारणं'। राहणा मणियं।

पुर्हर्ष् जं ज दीसह ज व होहिंह् जेय तस्स सब्भावो । तं चैय कुणह रावा निश्वयरो कविवजो सङ्घो ॥ ध क्रियस्स फर्ड वर्ष अखिवं च कुणेति तिक्कि ने पुरिसा । वर्षति तेण जर्ब निक्कि वि एए ज संदेही ॥ तभी चित्तयर-दारएण भणिवं । 'देव, विकाविति ।

राया होह सतंनो वषाउ णरयम्मि को जिवारेह । जं चित्त-कुसलो कई व चित्रं पुजो एवं ॥ धर्माए कुणह कव्वं दिहं व सुपं व बहद जणुनूषं । चित्त-कुसलो वि एवं दिहं चिव कुणह चित्तम्मि ॥' § ३५९) भणियं कामग्रहंदेण ।

'जह बिट्टं बित्तयरो अह रूवं कुणह ता बिरुद्धियां। कृष्य तए तिट्टिमिणं जे रूवं विसियं परण् ॥'

18 तेण भणियं 'णणु त्रेव, दिट्टं मण् लिहियमिणं'। राहणा भणियं 'किहिं ते दिट्टं'। तेण भणियं।

38 उजेणीए राया अध्य अवंति ति नस्त प्याण्। दृह्ण हमं रूवं तहुउ बिय विलिहियं एत्य ॥'
तं च मोऊण राया पुणहतं पलोहुउं पयत्तो जाव पेन्छह् णिहं पिय मण-अपण-हारिणी, तिलोत्तिमं पिव अणिमिस21 दंसणं, सर्ति विय हिमय-दारण-पश्चलं, समापुरि विव बहु-पुण्ण-पावणिजं, मुद्ध-पक्च-पहम-चंदं पिव रहा-विसुद्धं, थ।

महाराय-रज्ञ-बित्तिं पिव सुविभत्त-चण्ण-साहियं, अर्गि पिव ललिब-दीसंत-चित्तणी-विरयणं, विवणि-मण्णं पिव माण-जुत्तं,
जिलाणं पिव सुपहट्टिय-अंगोवंगं संदरि ति । अवि य ।

भंतूण सयण-देहें ससिणं सुसुमृरिकण असग्ण । चित्त-कछा-कुसल्टेणं छिहिया णूणं पयावद्दणा ॥ तं च दहूण राया खणं थेभिजो इव झाण-गश्रो इव संख्यमंगो इव मासि । पुणो पुष्कियं 'महो एसा किं कुमारी'। तेण भणियं 'देव, कुमरी'। राहणा भणियं ।

27 'अस्म-अणु-कालवहा सिय-पस्टल-दीहरिन्छ-बांगेहिं। मारंती असह जंगं अही कुमारी ण सा मारी॥' 27 भणमाणी रावा समुद्धिको। क्यं कायव्वं पुणो। दंसिया महादेवीण, अण्यं च तेण 'सुंदरं होह, जह एसा कुमारी पाविज्ञह' ति । पुणो मंतीहिं भणियं। 'देव, णियय-रूवं चित्तवहण् छिहावेसु, तेणेय चित्तयरण्ण पुणो मं चेय पेसेसु तथ्य जेण 30 राय-पूरा तं ददूण सर्वं चेय तं वरेदिह' ति अणिए मंतीहिं तं चेय णिरूबियं। लिहिओ कामगईरो। णिग्गओ 30 चित्तवर-दारओ, संपसो उज्जयणीण, दंसिओ राय-दुहियाए, अमिश्हओ हिययस्स । माहियं रण्णो अवंतिस्य जहा 'अभिरुहओ हमीण पुरिमहेसिणीण रायच्चाण कामगईदो जाम रायडतो'। इसं च सोज्ञण अवंतिणा 'जहां, सुंदरं 33 जायं जं कत्थ वि चित्तस्स अभिरुहं जाया'। हिण्णा तस्स । जायं वद्यावणयं। 'पृहि परिणसुं' ति संदिद्दो पयहां 83

<sup>1 &</sup>gt; P कंडुय, उरमर्णाः 2 > P शिव-प्रावीए, उ माना, उ नी for तीण, ए अणिया उत्तरम, Р ध्रव त्तः 3 > v om. one वण 4 > उ तीय, Р om. अणियं, Р निरसंक 5 > उ तीय. 6 > P om. भुणिस, उ लोकाम्म, उ माहेतन्वं ए माय वर्ष 7 > एकाओं for एका. 8 > P प्रक्रिहिया, F om. कला, Р कुमला, Р वण्णणिकार्ति 9 > उ तुण्येते, उ वानि 10 > P om. देदः 11 > उ पुहर्देश, P inter. पुहर्डए वे जं, उ होहिति, P om. जेव, P adds होइ धरिए तरस, उ संभयों (followed by मरम written on the margin), Р केव, Р कहणीं. 12 > P कुणींन कि त्ति पुरिमा ।, उ प्रमे 14 > ए होति, Р वचार, Р adds वि after को. 15 > P अतीए for मत्तीण, उ सुनं, उ अणुमूनः 17 > P इह for अह, Р विकट्सण ।. 18 > P कहं ति दिहं: 19 > P inter. राया के अनिय, उ धनाए, Р भूणह में for धूयाए, P om. दहुण हमं, उ नत्य for एत्य. 20 > P या for राया, उ पलोइतुं, P मणिरवणहारिणी, P अणिसनः 21 > P सत्ते for संत्य, ए टाइण, उ om. पत्त्वः 22 > P मिहत्त, P पित पित, उ वत्त्वां. 23 > उ अंगोबंग P अंगोवंगुः 24 > P हंतूण for संत्य, P व्याविहिणाः 25 > P उद्याणावाओः 27 > P भूमहः, P तत्त्व for परत्ल, P बाणीणिं। मारंती, P कुमीरिः 29 > P णियहतं, P वित्तपण, P लेहाविय तेणय कित्तपणेण पृणी, P क्राविद ते धरिन जेल. 30 > उ वरेहित्ति, P वरेहिति, P क्षेय निवहतं गहिओं कामगरदे 31 > उ वित्तवण्या, P उक्रेणीए, P माहितं 32 > उ अहित्वओं P अमिहत्वओं, उ रायध्वाएः 33 > P क्ष्यव्यं कित्तरस्त्वीः

1 कामगहेती तं परिवेदं सम्म महादेवीए बड-संघानारेण व । इसी जाइतरे समावासिको । ताव व सर्थ गस्त्री बह- ।

|       | कामगहदा त पारणाउ सम महादवाए बद्ध-संघावारण ब । इना जाहदूर समावासमा । ताव प नत्य गर्मा व<br>जण-समूहेक्क-छोयणं सूरो । तथो राईए कय-कावस्व-वावारो संघावार-जणो बहुको पसुत्तो, को वि जामह्छो, व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हो       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 3     | वि किं पि गायह, अवणो अपणं किं पि कुणह कि। एवं च राईए दुइए जासे पसुत्ती राया पखंके सम सहादेवी<br>जाव विद्यतो कंग वि बदध्व-कोमल करवल-फरिसेणं, चिंतिउं च पबत्तो। 'अहो, एरिसो मए फरिसो ग अणुह्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|       | पाय विश्व क्षा वि विश्व का किया का किया किया किया किया किया किय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 6     | दुने दुमारीनो पुरनो ठिवानो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b> |
|       | § ३६० ) केरिसानो पुण तानो । भवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠        |
|       | पुका रणं र-जेडर-जाबर-चलजमा-रेहिर-पदारा । भण्णा जिहित्त-जावय-रस-राय-मिलंत-कंतिल्ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9        |
|       | एका णियंब गरुई रणंत-रसणा मणं विवारेह । भण्णा पिहुरू किंबला घोलिर-कंची-कलाविल्ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
|       | एका मडंद-मज्ज्ञा तिवसि-तरंगेण रेहरा सुवण् । गण्णा सुद्धिगोज्ञं वह मज्ज्ञं वहडू रहसेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| 12    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12       |
|       | पुका मात्वर-थणी किंबि-ससुविभक्ण-रोम-राष्ट्रका । अण्णा कविट्ट-सरिसा प्यवर-जनलेण रेहिल्ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •=       |
|       | पद्मा मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहद्द पक्षव-करिल्ला । मण्या णव-लय-बाह्य पटम-द्रलारत्त-पाणिल्ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       |
|       | एका पिनंगु-वण्णा रेहह रवणेहिँ भासरच्छावा । भण्णा वर-चामीवर-णिम्सविया जज्जए बाला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|       | इय पेरजइ णरणाहो संभम-कोऊइले <del>ड-ति</del> शुच्छो । दोण्डं पि ताण रूर्व कामगईदो रइ-दिहीणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 18    | A A MALL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18       |
|       | कि होज रह-दिदीओं कि सिरि-हिरि-रंग-उज्वसीओं व्य । कि वा सावित्त-सरस्सईमें। भव्यो ण-पाणामी ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|       | इमं च चितित्रण भिणेयं राहणा । जवि व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 21    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |
|       | तार्दि भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|       | 'विज्ञाहरीमो अम्हे तुह पासं मागयाचा कजेणं । ता पत्तिय कुणसु कक्षं बाला-भंगो ण कायस्वो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 24    | राह्णा भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24       |
|       | 'आसंविकण वरमागयाण पण्ड्रंण कञ्च-हिषयाण । सुंदरि आसा-मंगो ण कत्रो म्ह कुलम्मि केणावि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|       | ताहिं भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 27    | The state of the s | 27       |
|       | राहणा चितियं। 'ण-याणीयह कि समाओ इसे पत्थेहिति। अहवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|       | नं ण पण्डेण दिकाइ भुजाइ मित्तिहैं बंधु-त्रागेण। भा सत्तमस्मि वि कुले मा हो अस्हाण तं होउ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 80    | and the second of the second second is the second of the s | 30       |
|       | विजाहर-बालाओ महुरा मुद्धाओ गुण-समिद्धाओ । कं पत्थंति इमानो मं चिय मोत्तूण कय-पुण्णं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| fire. | ता जह मन्त्रंति हमा भण-रजं विहव-परियणं धंधुं । सीसं व जीवियं वा तं चिय मे अज दायन्वं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 33    | ति चिंतयंतेण भणियं गरिंदेण 'सुंदरि इमं तुम्हेहिं भणियं जहा भणसु तिष्णि बचले ति । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33       |
|       | जह पढमं चिय वयणं होई पमार्ण गिरथया दोण्णि । अह ण पडमं पमाणं जिरस्ययं सेस-छक्खं पि ॥<br>सम्बद्दा भणह तं कर्जा' ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |

<sup>1)</sup> म कामगर्थरी, म बर्यक्षंघावारी णीहिर्दिशं णाइदूरे, उ हती, 2) म गतीए, उ बड़ शिंट बहुओ. 3) म अलं पि, म एवं रातीए, उ मुत्ती for प्रस्तों 4) उ निबुद्धों, उ प्यारिसेणं, म फ़रिसों अणुभूयः 5) उ om. य, म adds कि पि before हमं, उ माणुस-एरिसं, म लोबिंगिदीवराई 6) म पुरिद्धेयाओं. 7) उ om. केरिसाओं पुण ताओं. 8) म कुंतिहां. 9) म खुयेण, उ जिणेह for जियह, म मंसळलायक्षापीण, उ पीठः 10) उ महरू, म मर्थ for मण, म कुळता for कृढियला 11 है उ नम्मा, म तरीण रिहरे अण गा । अक्षाण सुद्धि संद्धां, उ अप्यक्षं for अहमअलं, म inter. अह के मन्त्रं 12) म णाहिवेदं 13 है उ समुत्तिण्य म सुक्षिमण, उ पयर for प्यहर, म प्रोहरकुर्वणः 14) म अण्याण्यव, म नाहिवेदं 13 है उ समुत्तिण्य म सुक्षिमण, उ पयर for प्यहर, म प्रोहरकुर्वणः 14) म अण्याण्यव, म नाहिवेदं 15) म रेहिमाण, म कुळलबढ्अयदलियसम्मालच्छी ॥ 16) म आसुरक्छायाः 17) म कामबंदोः 19) म om. कि before सिरि, उ रंप्यज्ञान्य म रेमल्य उक्सील, म सानित, उ adds स्वत्ति करिया सावित्तः 21) उ कि विकाहरवालिआ सोहह मह, म साहह महः 24) म रायणाः 25) म केशवि ॥ 27) उ तुम्द for अस्तः 28) म णताणियह कि मयाओ समच्छेहि ति । 29) म ज ण पणदीण दिक्यह, म सिरेणः 30) म बिराहणेमि, म ता मण राण णवर ण, म ममं च राग मं जियः 32) उ से (or इमं) राण हमा, म बंधू, म अवित्ती वाः 33) म वितिवर्तिण, उ तुम्बेहि, म तिणि ववणे 34) म om. ण पढलें

रूरेण जो अणंगर संगय-वेसो जसेण कोयम्मि । कत्तो कामगहंदर लब्मइ रहुं पि पुण्ण-रहिप्हिं ।

ुँ ३६३) हमं च मोऊण पियसहीए भणियं 'हला हला प्रवणवेगे, पुष्क्रसु इमं किण्णर-जुवलं को एस, कत्य 18 वा कामगहंदमो, जो नुस्हेहिं गीमो' सि । अहं पि 'जहाणवेसि' सि भणिऊण उत्रमया पुष्क्रमं च तं किण्णर-जुवलयं 18 'को एस कत्य वा कामगहंदमो जो नुस्हेहिं गीमो' सि । तमो तीए किण्परीए भणियं ।

किं विजाहर-बाले सुगेसि कण्णेहिँ पेच्छसे किंचि । जह सम्वसिष् सर्च कामगहंदो कहं ण सुक्षो ॥

21 मणु भणियं ।

'तण्णाया सि वियद्वा इमिणा परिहास-विश्वरेणेया। ता सिह साहसु मन्यं कामगई दो कि है हो ।

नीप भणियं 'जह तुह कामगई देणे कर्ज, ता पुच्छसु इमं' ति। पुच्छिमों किण्णते। तेण भणियं। 'अस्य रयणाहं

24 पुरं। तस्य रणगहंदस्स पुत्तो कामगई दो णामं। सो एरिसों जेण तस्य चरिय-णिंबचाई दुवई-लंड-थड-जंमेट्रिया-चित्त- 24

गाहा-एयवाई संपर्य मयल-किण्णर-गणेण गिजांति। इमं च मोजण रावउत्त, णिवेह्यं मए बिंदुमई ए। तप्पसूई च

सा केरिमा जाया। अदि व सरवरुत्तारिव व्व कमलिणी, थल-गय व्व सफरुखिया, मोबिया इव वण-रूपा, उक्खुबिया

27 इव कुसुम-मंजरी, विउत्ता विव इंसिया, गह-गिहवा इव चंदलेहिया, मंगाहवा इव सुवंगिया, ण कुणह आलेक्सप, 27

ण गुणह णह्वं, ण मुणइ गीयवं, ण पढइ वागरणं, ण लिहह अक्सराई, ण पेच्छइ पोस्थवं, ण वायइ थीणं, ण जवह
विजं । केवलं भक्ता इव वश्यत्वा इव सुत्ता हव गह-गिहवा इव मया विव अणिया वि च अणह, विद्वा वि ख

30 पेच्छइ, चलिया वि ण चलइ, णवरं पुण अकारणं वचइ, आलेक्खं णियच्छइ, अकर्जं कुणह, णिर्चं उट्टइ, विक्मणं 30

उद्दाह, अमणं झायह, दुस्मणं गायह, दीइं णीसमह, सिहयणं णिंद्द, परियणं ज्रह, गुरुवणं हमह । किं च कहवा
वि हसह, कहवा वि रुवह, कहवा वि धावह, कहवा वि गाह, कहवा वि चलह, कहवा वि खलह, कहवा वि सुणह ।

33 कहवा वि कणइ ति । किं च बहुणा ।

- सा वलह सलह नेवह जुरह सोएज परिगवा होह । भीय व्य सहय-सुद्धा कामगहंदस्स णामेणे ॥ तजी मए जाणियं हमाए कामगहंदी वाही, कामगहंदी विष जीसहं। अवि य। जो किर भुयंग-डक्को डंके अह तस्स दिज्ञप् महुरं। एसा जगे पडती विसस्स बिसमोसहं होह ॥ त्ति चिंतयंतीए मए भणिया माणसवेगा इमा 'हला. इमीए कामगईदो परं वेज्ञो पियसहीए'। तत्तो कामगईदो ति सहायण्णेण वेतिसा जाया । अवि य । उक्केट-दिण्ण-हियवा कामगईदस्म सुद्दय-सदेण । तंडिवय-कण्ण-वण-हिव्यणि व्य तत्तो-सुद्दी जाया ॥ तभो मुदय-मृज-महरक्खरालावं नीए पलत्तं । अति य । पियमहि अरिय विसेमी इमिणा मंतेण सम व वाहिस्स । पीयक्खराई जं से कामगईदी कि ता भणसु ॥ १ तभी रायउत्त, मन्हेहिं मंतियं हिययाणकूलत्तणं कीरंनीहिं । विरह्नो हमो अलियक्बरालावो मंतो । अवि व । ओं । सरको सहओ दाया दक्को दबाल दक्किण्णो । भवणेड तुन्म वार्हि कामगईदो सि हं साहा ॥ तको कमार इसिणा व संत-गोत्त-कित्त गेण केरिसा जावा पियसही । अवि व । सकोदय-त्रणु-खंजण-ऋद्वयालय-बलिय व्य सा सहस्य । तृह स्र-गोत्त-किरमेहिँ ताविया मरह् च फुढंनी ॥ 12 नं च तारिसं दहुण चिंतियं अम्हेहिं। सध्वहा, काम-भ्यंगम-डक्का अहकाय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजङ् कामगहंद गरूल-मंतीहेँ जह णवरं॥ 15 इसं च चिंतवंतीहिं या मणिया 'पियसहि, तुमं भच्छस् । अम्हे गंतूण तत्य जो सो कामगईतो तं अवमरियकण इहाजेमो, 15 जेण पियमहीए वाही अवणेष्ठ' ति । तीए मिलय-सणियं भणियं । अवि य ।
  - 'वसह दुवे वि वसह एको दुओ ण जाह वेज-घरे। दाऊण वि णिय-जीयं करेह तह तं जहा एड ॥'
- 18 तओ इमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' ति पहिवण्णं । तओ एक्किमा वियव-गिरिवर-कुहर-सिलायलम्मि विविह-चंदण- 18 कप्यतस्वर-माहा-लयाहरण् विरह्ओ सत्थरो सरम-भरोरह-इलेहिं । तथ्य णिक्खिविऊण समुप्यहयाओ कुवलयब्भंतर-दुर्लत-णीलं गयणयलं । तओ कुमार, पेण्कंतीओ विविह-णगरागर-णह-गाम-तरू-गहण गोउल-जलासयं पुरुद्देयलं ति संपत्ता य
- 21 इमं पण्सं । तओ ण-याणिमो कत्थ मा जयरी जत्थ नुमं होहिसि, कत्थ वा तुमं पावेयको ति । हमस्त य अत्थस्स 21 जानगर्थ आहूया भगवहै पण्णती जाम किला, विष्णविया य 'साहसु कत्थ उज कामगहंदो अन्हेहिँ दृहको' ति । मगबहैय वि आणत्तं जहा 'एस अहो, खंधावार-जिवेसे संपर्य' ति । हमं च जिसामिकण अन्हे अवङ्ग्लाओ
- 24 संपर्य 'देव, तृहायसं पियमहीए जीवियं' ति । तबो कामगहेंदेण चिंतियं 'अही, अहगरुया कामावश्या वराईए'। 24 मणियं च मए जहा 'अवस्सं कंज तुम्हाणं कायस्वं' ति । चिंतयंनेण सणियं 'ता संपर्य भणह को एत्य उवाओ, जेण ए पिय-सही जीएज'। ताहिं भणियं। अवि य ।
- १७ 'गृक्को परं उवामो काम-करेण्ए सुंदरं होज । कामगहंद-करालिहण-फिरस-सुद्द संगमोवामो ॥ ता मा विलंबसु, उद्वेसु संपयं जद्द कह वि जीवंति पेष्डांसि पियसिंद्दं । भवि य । तुम्झाणुराय-हुयवह-जाला-डेलार्दिं सा विलुईगी । एसिय-मेसं बेलं मुद्धा जद्द दुक्करं जियह ॥'
- ५६४) कामगईदेण भणियं 'जङ्ग अवस्यं गंतब्वं ता साहेमि इमीए महादेवीए'। तभी ताहिं भणियं 30 'पृतिसो तुमं राया सब्व-णीइ-कुसलो लोयं पालेसि जेण महिलाण रहस्सं साहिस। किं ण सुभो ते जणिम एसो नंतक्क्षणे य सिलोओ। अवि य ।

1) श्वलह for खन्द, शन्नुवह for जूरह, श्रीणण for सीएण. 2) शमे for मण, उमण for हमाण, श्वही for बाही.
3) उ हंसे for डेके, उ प्युत्ती. 4) श्वित्वर्थनं, उ om. मण, उ हमाण for हमा, श्वर for परं, श्वित्वसिष्टण, उ तओ कामगहंद ति सहायण्णेण. 6) शश्चव for मृहाय, शत्र तुहियकत. 7) श्रमण for मंजु. 8) उ हमय श्वरम्य स्थरम्य (emended), श्वरम्य श्वरम्य में में क्वामग्रंदी, उ जीम्म for में में 9) उ om. कीरविद्धि, उ जलिअक्वालानों, श्वरम्य माण्य प्रविद्यत्तणु, श्वरम्य माण्या , उ प्रती ॥ 16) श्वाहि, उ तीय, श्वरण्या सणियं. 17) उ दृती, श्वरम्य हे, उ करेमः 19) श्वमाल्याहण्य, श्वरम्य ॥ 16) श्वरम्य न्द्रमें क्षित्व हे विद्यस्त । १० माल्याहण्य, श्वरम्य व तुमं होहसि क्षित्व नुमं होहसि, श्वरम्य व तुमं होहसि क्षित्व नुमं होहसि, श्वरम्य व तुमं होहसि क्षित्व नुमं होहसि, श्वरम्य व तुमं होहसि हे व्हुव्यो स्था १० विद्यस्त । १० वि

े 'तीयमातः सुपर्णेन बागः पुण्डरिको अवित् । वः सीणां गुक्कमाञ्चाति तवृन्तं तसा वीवितस् ॥' ता मा साहसु णारीणं रहस्सं ति । तेण मिल्रेवं 'स्वामिणं, बिंतु बल्येत्व कारणं, किंहि वि कारणंतरे तहा-मुट्टेण मए वरो इसीए दिण्णो जहा 'सं किंचि सुविणं पि तं मम साहेयक्वं । मए 'तह' ति पविवण्णं । ता एस महंतो दुत्ततो । कि विज्ञाहर-लोब-गमणं अवस्सं एस साहेयक्वो' ति । ताहिं मणियं 'जह एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतक्वं' ति । पढिबोहिया महादेवी । तीए साहियं सवस्तं दुत्ततं । 'ता दृह्ण, संपयं वचामि वहं तत्थ'। तीए मणियं 'जारिसं वेय महाराहणो रोयह तारिसं चेय कुणव, को पढिवंभं कुणह देवस्म । केवलं हमान्नो विज्ञानो विण्णवेमि'। व वह-करवलंजलीय मणियं देवीए । बावि य ।

'विजाहरीको तुब्से देवीय व विश्ववेशि ता एकं। एसी तुन्तं जामी अप्येजसु मन्ता दीणाए ॥'

में सि पंडिया पाएसु । 'पृतं होउ' सि भणमाणीहिं आरोविओ विमाणिम । उप्पह्या तमाळ-दळ-मामळं गयणमळं । १ देवी वि उप्पाहिय-फणि-मणि-रयणा इव फणा, उम्सुविय-कुमुमा इव कुसुम-मंजरी, उड्डीण-हंसा इव णळिणिया, अचंदा इव रयणिया, दिणयर-कर-विरह-विओय-विमणा इव चकाय-वालिय सि सुविणं पिव, इंदयार्कं पिव, कृह्यं 12 पिव, नक्सु-मोहणं पिव, परलोगं पिव, दिंहं पिव णिसुवं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चिंतिउं पयला । 'कस्स 12 माहामि, किं मणामि, किं मा भणामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्य वचामि, को एस बुचंतो, कहं गको, किं गको, काओ ताओ, प्रिमा मणुस्सा, विसमा विस्तयासा, मीमणो णेह-रक्खमो, रोहो विग्रह-भुवंगमो, प्रिमाओ 16 कवड-बहल-पलल-वल-विद्याओं होंति महिलाओं महाविस-बलीओं सि । अवि य ।

किं होज इसं सुसिणं दिट्टी-मोहं व किं व अण्णं वा । कह्या पुण पेष्ठामो अवहरिओ साएँ देवीहिं ॥'

§ ३६५ ) जाव य इसाई अण्णाणि महादेवी विहेतेह ताव य थोबावसेसिया स्यणी जाया । अवि य ।

18 जह जह झिज्जह रखणी दृश्य-विउत्ता वि मुद्धर-कवोला। तह तह झिज्जह देवी गयणं-मुह-दिण्ण दिट्टीया।। 18 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-निस-दीहर दिट्टीए दिट्टे देवीए विमाणं । तओ णिल्णी-वण-दंमणेण ब रायहंसिया, आहिणव-जलय-वंद-हिस्सेण व बरहिण-वालिया, अवर-मरवर-तीरागमेण व रहंगस्म रहंगिय ति । तं पेष्ठ-21 माणीए ओवह्यंतस्मि प्रसंतर्गम दिट्टाओ ताओ सुंदरीओ कामगहंदो य, ओइण्णो विमाणाओ, णिमण्णो मयणवट्टे । 21 मणियं नाहिं विज्ञाहरीहिं । अवि य ।

'देवि इसो ते दृहको शिक्खेरो अन्द जो तण् णिहिओ । एस सहरथेणं चिय पणामिओ सा हु कुप्पेज ॥'
21 ति भणंतीओ समुष्यद्वयाओ घोय-खगा-सामलं गयण-मगां। राथा वि दिही देवीए जणहय-सरीरो । तजो कि सो कि 24 वा अण्णो ति चिंतयंतीए पुलह्याई असाहारणाई लक्ष्मण-वंजणाई जाव जाणियं सो देव इसो ति । चिंतियं च देवीए । 'संप्यं एस दीण विभणो दिव लक्ष्मीयह' ति । 'ता कि पुष्णाम । अहवा दे पुष्णामे ति चिंत्यंतीए पायवडणुट्टियाण् 27 सविण्यं पुरिछओं कामगईदो । 'देव, भणह कहं तत्य तुमं गओ, कहं वा पत्तो, कि वा विद्वं, कि वा अणुहुयं, कहं वा सा 27 विज्ञाहरी पाविया । बहु-कोउहल-संकृतो य विज्ञाहर-लोओ, ता पसीय सन्त्रं साह मर्जा ति अणिए राया साहिडं समाहत्तो । अत्य इओ ममुष्पइया अम्हे मुसुमूरियं जण-पुंज-सच्छमं गयणयलं । तओ देवि, अउच्च-णहचल-गमण-रहम30 पसरमाण-गमणुच्छाहो विमाणारूढो गेंतुं पयत्तो । तओ हमस्म सरय-काले राईण् गयणयल-गमण-वेण्णं किंचि 30 दीसिउं पयत्ते । अवि य ।

1> P नीयमानी मुनर्गेन राजा नागिथि। अवीत्, उ सुपण्पेंन, उ नदनं जीविनसिति. 2> P adds सि after कारणं, उ om. कार्ट पि, P कारणे for कारणंत्रे, उ om. नटा- 3> P दिण्गो नहां जे कि पि मुधिणं सि तं. 5> उ तीय, उ inter साहियं के सुयलं, P नावहण, J तीय. 6> P व for चेय, P को वि पिखिलंथं, उ करें कि कुणह, P om. दिन्ताओं 7> P करणंजिण. 8> P देतील व, P मिर्स्थ for एक, P उत्पंजित. 9> उ आरोबि तो, P आगोबिओ माणंसि 10> उ हणा for फणा, P उक्किया हम, उ om. कुम्म. 11> P र्यणीय, P om. तिशेष, J om. कुम्में पिन, P repeats दुःशं पिन. 12> उ चक्कुम्मोहणं, P फिर्च पयता. 13> उ के सणामि कण्ण सणामि, P adds वा before करेति, J om. कि वा ण क्वेति, P किन्छ या न करिमि 14> P अओ for काओ. 15> P वह for बहल, P नेविओ 16> उ मोई व किण्यामणं वा , P कुम्मा उणा, उ माय, P देवेहि. 17> P हमाणि, P महादेवी ति तितेह. 18> P om. one जह, P विपुत्ता, P om. one तह, P मय से मुल 19> P om. दह, उ दिद्विआ. 20> P रायहसीया, P इरिसेणेन, P नीगगमेणे, P om. रहंगस्म, P om. तं, उ पेच्छमाणेय. 21> P ओवयनीम, उ व्यवहसरिते. 25> P युलोह्यारं, P om. जान, P नेविचा स्थणे निविद्वी । अणिय. 23> उ ए for ते, P लिहिओ । 24> P अणवसरिति. 25> P युलोह्यारं, P om. जान, P काणि , J चेय P विय. 26> J om. पायवटणुडियार. 27> P om. सियण्यं, J भण आव for अणह, P कस्थ for कर्त तस्थ, J अणुह्रत, P कार्ड for कह. 28> P वहु-, P य जाहरलोओ ना परियर 29> J हती for हओ, P सुसुस्रि असम्बर्धः 30> J किच दीसिलं

| •  | अन्तर्भार लोडी-देशीन जाकर वेशियान अक्षिताल विस्तान विस्त विस्तर वार्याह या वर्षी यामका प                   | •  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | गिरि-रुक्स-सणाहाणं गामाणं मंदिराह्ँ दीसंति । जोण्हा-जलहर-पविपेक्तियाहँ कीबीयराई च ॥                        |    |
| 8  | कास-कुसुमेहिँ पुद्य गवणं ताराहिँ इसइ अण्णोण्णं । दृष्ण सराहँ पुणो कुसुपृहिँ समं पहसियाई ॥                  | 3  |
|    | जायम्मि अहरते जिल्ली-महिलायने पसुत्तरिम । फुल-तरूहिँ हसिअह जलेण सह संगया जोण्हा ॥                          |    |
|    | तेक्षोध-संयणीए जोण्हा-तक्षेण भद्र-भरियाए । दीसंति महिहरिंदा देवि किळाड व्य तरमाणा ॥                        |    |
| В  | 🐧 १६६ ) तथो सरव-समय-ससि-दोसिणा केरिसा मण् विविष्पवा हिवण्णे। भवि व । वहुरू व घरणिहर-सिहरेसु,               | 6  |
|    | वित्यारिबाह व जल-तरंगेसु, इसह व काय-कुसुमेसु, अंदोळह व धववडेसु, जिसम्मह व धवल-घरेसु, पसरह व जाल-           | '  |
|    | गवन्सप्सु, धावर् व वेलायहेसु, वरगर् व समुद्द-कह्योलेसु, णिवडर् व ससिमणि-मय-घडिय-पणाल-गाल-मुहेणामय-वर्ल     |    |
| 8  | व सि । अवि य ।                                                                                             | 8  |
|    | इय बहु-तरुवर-कोण्हा-निरि-चंद-सराईँ पेच्छमाजो हं। धबामि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥                    |    |
|    | पुणो तानो कुमारियानो भणिउं पयत्तानो । नवि य ।                                                              |    |
| 12 | कामगईद गईदो एसो रण्णाम्म पेच्छसु पसुत्तो । कामि व्य करिणि-कुंमरथखरिम हत्वं णिमेळण ॥                        | 12 |
|    | वेष्ठ इसुपर्हि समयं रहे इसमाणिड न्व तारामो । सस-छंडणेण महछं करेइ सुर-मण्डलं चंदी ॥                         |    |
|    | भवछ-सुरहीण वंद्रं गोहंगणयस्मि पेच्छ पासुत्तं । रे भणिया-छिण्णं पिव सेरीसि-सिरं पिहु-पिडस्मि ॥              |    |
| 18 | एवं पि पेच्छ जयरं जामव-पूरंत-संस-घोराहिं । छिन सम्बद् सुत्तं पित पसंत-जण-कलकलारावं ॥                       | 15 |
|    | पृषं च पेच्छ गोट्ठं अज वि भावड्-मंदली-वंदं । रासय-सरहस-ताला-बलयाविक-कलयलारादं ॥                            |    |
|    | जोन्दा-नंदण-परिजूमराओं चक्काय-सह-दुंकारा । किं विरहे किं सुरए वेच्छसु एवाओं सरियाओ ॥                       |    |
| 18 |                                                                                                            | 16 |
|    | प्वं च जाव ताओ वचंतीको पहिन्म सोहंति । ता पत्ता वेषुणं दृह्ए तं ताम भावासं ॥                               |    |
|    | तको तं च मियंक-कर-सच्छमं वृह्ण महावेयह-गिरिवरं भणियं तार्हि निजाहर-बालिवार्हि । अवि य ।                    |    |
| 21 |                                                                                                            | 21 |
|    | त्ति भणनीनो पत्रिहानो तरिम वियद-गिरि-गुहा-भवण-दारिम । दिहं च मणि-पईव-पत्रलंनुजोविय-दिसियकं भवणो-           |    |
|    | वरं । तस्य य णिळणी-दक्त-सिसिर-सस्यरे णिवण्णा दिट्टा सा विज्ञाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दृइण् । अवि य ।   |    |
| 24 | कोमक-मुणाल-बलया चंदण-कप्पूर-रेणु-घवलंगी । कवली-पनोष्छइया कावालिणिय व्य सा बाला ॥                           | 24 |
|    | § ६६७ ) तमो तं च तारिसं तृहुण सहरिसं उवगवामो तानो बाळानो । भणियं च ताहिं । अवि य ।                         |    |
|    | 'पिब-पहि उद्देशु छहुं लगासु कंडिम्मि एस तुह दहनो। संपत्तो नह भवणं जं कायच्वं तयं कुणसु ॥'                  |    |
| 27 | पृतं च अगमाणीहिं भवणीयाई ताई गलिगी-दलाई। वेच्छंति जाव ण चलंति औगाई। तओ सत्ति ससंकाहिं पुरुद्दयाई           | 27 |
|    | णयणाई जाव दिहाई मउकायमाण-कंत्रोष्ट-सच्छमाई। ताई च दहुण संभेताहिं दिण्णं हियए कर-पत्तवं जाव ण फुरइ तं       | l  |
|    | तनो हा हा ह ति भणतीहि विष्टितं वयण-पंकए करवलं जाव ण छैक्सिको ऊतासो । परामुसियाई सयलाई मस्मद्वाणाई ।        |    |
| 30 | सन्दाईँ मि णिप्युराइं सीयलीहू याई ति । तको दहप्, तं च पेच्छिकम ताहिं वाहावियं विज्ञाहर-वालियाहिं । जवि य । |    |
|    | हा देख तए हा हा एय-महि हा हुयं महाकर्ट । हा कामगईद इमा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥                             |    |
|    | तजी दहए, अहं पि तं तारिसं पेटछंतो गरुय-मण्णु-शंभिज्ञभाण-बाहुण्यीको 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपती पछोइउं      |    |

<sup>1)</sup> म संडितीसिणी-, J सो अहह असिऊण ॥, म इसति for सहह. 2) J -जलबर-, J कीटोअराइं म खीरोअराइं. 3) म कासव-कुसमेष्ठं, म पुणो कुमरेण समं पहिसंह. 5) म महहिति हो लोणिबर्पिड व्य तरमाणा. 6) J -बोसिणा. 7) म om. कासकुप्तमेष्ठं, अंशोल्ह च, म धवलहरेसु, म वेलावलेन. 10) प्रणहतहवर म बहुतरबर, म om. व्य. 12) म कामगहदी, प्रकरण-, म हत्यं मिमिकणा. 13) म पेट्छमु for पेट्छ, म समं for समयं, म सिन-. 14) म गोटुंगवणंमि, म रे वणआ, म सिरीसि for सेरीसि, म पिटीति. 15) म णर्यं for णवरं, प्र पलंत for पसंत, म जलकलारां 16) प्र रोसव-, म रासव सारहस 17) प्र कुंकाओ ।, म य बमाओ for पदाओ. 18) म सल्यां for अल्याहो 19) म om. च, म सिहित । 20) प्र inter. वेयह & महा- 21) प्र वणाहोड. 22) प्र om. ति, म-हरण- for अवण, म दिसायकं अवणोवरं. 23) म om. व, म विवण्णो for णिवण्णा, म दर्प for दश्य. 24) म कहली. 25) प्र om. तारिसं, प्र om. ताओ 26) म उद्देह लहुं. 27) म ण वलंति तओ अगयाई, म inter. इसि & नओ, प्र सासं काहि. 28) म दिहायं, म कंदोहु, म संगंताई, प्र om. ण, म om. तं. 29) म हा वित्ति, म तं for णिहित्तं. 30) प्र सम्बद मिणियनरा सीजलिकुआई, म om. मि, म णपुराई, म प्र प्र सिमलीकुआई, म पाहा for धाहाबियं, म बालियाई. 31) म दल्ल for देवन, प्र हा हयमह हा कहुं, म आमरंद हहं पेट्ड हमा केरिसा. 32) न त्यमिक्जमाण.

1 पयसो जाव वेच्छामि चंदग-पंक-समञ्ज विवासी विवासी किय-कोवनं विवासी वंत-विकिन्सियं पिव वार्राञ्चरं ति । 1 ता दहरू, तं च तारिसं इट्टम मर् वि भगियं। मवि व । हा मह दहए हा हा बोले हा अयाणुए मुद्धे । हा मह विरह-विवण्णे हा देख आ प्रिसं जुसं ॥ ति भजमाणी मोहसुवगमी सणं च विषुद्धी निसुणिमि ताजं विखाने। भवि व। हा पियसहि कीस तुमं पडिवयणं जेय देखि बन्हाणं । कि कुविवासि किसोवरि बह-चिर-वेला क्या जेन ॥ कि वा पिबसहि कुविया जे ते अस्हाहिँ जिह्ब-मणाहिं । हा एकिय कि सुक्का तुमए बिव पेसिया बस्हे ॥ हा देव्य ज ए जुन्तं तं सि मणूनो अयम्मि प्यडबरो । एसा महिला बाला एका कह परिष्ठयं क्रणसि ॥ हा हा तिहुक्ण-कामिण-जण-मण-वासिम्य व्र-दुङ्खिया । काम ण जुज्जह नुम्हं धवर्क एयाइणी हंतुं ॥ बहास शुह बिय चार्व है। णिजिय-तिह्यपेश-संभं व । हा तं सध्व-जसं चिय चिरत्धु तुह जनगयं पृष्टि ॥ पिय-सिंह कामगहुँदो एमो सो पाविको घरं एपिंह । एयस्स कुणसु सबर्छ जं कायस्वं तयं सुवस्तु ॥ जो व्हिंजरेहिँ गीजो पिय-सिंह एस म्ह जच्छड़ सहीणो । तुमए चिय वेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥ 12 मणंतीको मोहमुदगवाको । तको स्वर्ग च मए जर-कवली-दल-मारुएण बासासियाको पुणी भणिउं समावसाको । सबि व । 12 हा देव्य करथ संपर् किं काहं करव बिबाने कहत । को वा सर्ग होहिष्ट किमुत्तरं राइणी साहं ॥ ६ ३६८ ) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परासुसंति तं कोसक-सुचाक-सीयकं औं। भणियं च ताहिं। कामगहंद हमा सा जा तुह अम्हेर्हिं साहिया बाका । एसा तुह विरहागल-करालिया जीविय-विसुका ॥ 15 ता संपद्द साह तुमे का बन्द गई कहं व कि काहं। किंचुत्तरं व दाहं जणगी-जनगण से एपिंह ॥ इसं दहुए, लोडण सहं पि सहंतं उच्नेय-कारणं जायं। ज-याणामि कि करेमि, कि वा ले करेमि, किसूत्तरं देमि, कि वा 18 भणामि, विलक्तो विव यैभिनो इव मोहिनो विव परायत्तो इव, सम्बहा इंदबार्क पित्र मोहणं पिव कुहवं पित्र विदर्व पित्र 18 माया-रमणं पित्र पश्चिहायइ सि । तह वि मण् अणियं 'अन्त्रो ण-याणिमो श्रिय किं करणिजं ति एत्य अन्हेहिं। तुटमे श्रिय तं जाजहु इमस्य कालस्स जं जोगं॥' 21 जाव य गुस एत्तिओ उल्लावी ताब य, 21 अरुण कर-भासुरंगो दम-दिस-णासंत-नम-महामहिसो । णहयल-वणिम दृष्ट् सूर-महंदो किलोहण्णो ॥ तं च बृहुण पणहु-तम-वंदं दिणयरं अणियं नाहिं बालियाहिं 'रायडच, प्रमाया रक्की, उनाको कमलिजी-रहंगणा-पिय-24 पणहणी-पूर्तन-संसमा-पसट्टी सुरो, ता जं करेयर्व तं करेमो' सि । मणु भणिवं 'किमेन्य करणीयं !' ताहिं भणियं 'असिन- 24 सक्कारो' ति । सप् भणियं । 'एवं होड' ति भणिए बाहरियाई 'चंदण-स्वंग-सुरदार-रूप्र-रुक्सागुर-सुक्साई दारुबाई । रहया य महास्रिती । पक्षिता व मा महाराष्ट्रंद-दंत-घडिव व्य बाउलिया विज्ञाहर-बालिया । दिण्णो व अभिणतुनगद-27 विजयर-१२ पुंज-पिंजरो जलगो । डिज्यरं च समादत्ता जलग-जालावली-कराक्षिजातावयवा सा बालिय हि । तस्रो तं ब 💵 दहण 'हा पियसहि' ति मणनीको मोहसुवगयामो बालियाको । यहं पि ताको समासासिटं पयतो । समासत्याको व विलविटं पयत्ताओ । अवि य । हा पियसिंह हा बाले हा मुद्रे हा वयंसि हा सोम्मे । हा बिंदुमई सुहव् हा पिडणी बल्ले हे ने सि ॥ 80 मुज्जा व जुजाह एवं अन्हे मोत्तृण जे गया एका । अन्हेहि विजा एका कत्थ व तं पवसिवा अहे ॥ वश्वामी करन घरं भहव गया णाम किं व पेच्छामी । किं उत्तरं च दाई विंदुमई कव्य पुस्छाए ॥ ता पियसहि अम्हाणं किमेरच जीवृण दुक्स-तविवृण । तुमवृ बिय सह-गमणं जुजह सुदे ह्यासाण ॥

<sup>1)</sup> ए - एंक्फल्संगी विणिमी, उस्मलं or समलं, उणिशलि विणिमीलियलोशणं णिमलं अंगोवंगं दंनविणिमिं , ए नाउलिय चि. 3) ए ता हा मदए हा हा. 4) उ००० ति, ए मोहमवग में 5) ए तय for जेय, ए किमोधर, ए - नेला क्यं तेण ॥. ७) ए तु हा for ए, ए एम महिला, १ एको, १ परिहव. 8) उक्तिमिण, उपलाण णिहण तु ॥. ९) १ णिक्य, १ खंडमें न्य. 10) १ वर्षेक विषमाह कामगडं हो before एयस्म, १ तए for तयं 11) उ१ किण्णारेहि, १ ज for जस्म 12) उत्पर्ल, १ आमासिओ उस्ताहकः 13) उविध्नेमें, उ१ होहिति, १ ००० से 14) १ पुरामुसीते. 15) १ विरहानलः 16) १ गती, उक्ति उत्तरं, उ पहि for एपिंह. 17) १ महंतं पि महं उब्वेद, उ ००० महंतं, उ णवरिम, उ ००० वा 18) १ इव for विद, उ प्रयत्तो, १ देवलालं, १ पिव देवतं 19) उ००० मावागमणं पि, १ पि for पिद, उ पिह हायदि ति. 20) १ ००० अच्यो ण-याणिमो eto. तार्षि वालिबाहि, उक्तलस्स जो बंगं 24) १ तो for ता, १ किमल्थ 25) उ ब्राइविशां, १ ००० विज्ञाहर वालिबा, १ लिए वालिबाहि, उक्तलस्स जो बंगं 24) १ तो for ता, १ किमल्थ 25) उ ब्राइविशां, उ ००० विज्ञाहर वालिबा, १ लिए वालिबाहे, १ ००० वालिबाहे, १ ००० वालिबाहे वालिबाहे

। इसं च पहनंतीओ झित तस्मि चेय चिताणसिम पिबाझो। तं च दृष्टुण ससंभमो ई भा साहसं, मा साहसं कि भणतो पहाइओ जाव खर-पवण-जरूण-जासावली-विलुद्धाओ अद्वि-सेसाओ। तं च दृष्टुण अहं पि पहनो इव महामोह-मोमाले, अभणतो पहाइओ जाव खर-पवण-जरूण-जासावली-विलुद्धाओ अद्वि-सेसाओ। तं च दृष्टुण अहं पि पहनो इव महामोह-मोमाले, अभणतो इव महासोय-केंतिण, परदो इव महापाव-पञ्चएण चितिउं समाहतो। 'अहो, पेन्छिहिस्सि मह विहि-बिहिक्सम्स, जेण पेच्छ ममं चेय अणुराय-जरूण-जासावली-विलुद्धा विवण्णा बिंदुमई, तीए चेय मरण-वुक्ल-संतत्त-मणाओ इमाओ विवण्णा विद्धाओ। ता मए विकिमेरिसेणं इत्थी-वज्या-कर्लक-कल्लसेण जीविष्णा। इमिन्स चेय चियाणले आहं । पिवसाभि ति चितयंतस्स तेण गयणंगण-पहेण विज्ञाहर-जुवरूवं वोलिउं पयतं। तथो भणिचं तीए विज्ञाहरीए (पिययम, पेच्छ पेच्छ,

ĪΫ

21

भह एरिया मणुस्सा णिक्करणा णिहुरा भिरासंसा । जेणं इज्जाह दहया एसी उण एस पासत्थी ॥

§ ३६९ ) विजाहरेण भणियं। 'दहए, मा एवं मण । निव य ।

महिलाण एस धन्मो मयम्मि दहए मरंति ता वस्तं । जेण पिकाह सत्ये मसारो ताण देवो सि ॥

एस पुरिसाण पुरिसो होह वियद्वो य सन्त-संपण्णो । जो ण विमुचह जीयं कायर-महिलाण चिरएण ॥

जुजह महिलाण इसं मयम्मि दहयम्मि मारिनो अप्पा । महिलाये पुरिसाणं नप्प-नहो गिंदिनो सत्ये ॥'

त्ति अर्णतं वोलीणं तं विज्ञाहर-जुवलयं। मए वि वितियं 'अहो, संपयं चेय अणियं इमिणा विज्ञाहरेण जहा ण जुज्जह्
पुरियस्य महिललो अत्ताणं परिवाहरं। ता जिदियं हमं ण मए कायय्यं ति । दे इमाए सण्डण्ड-खीर-वारि-परिपुण्णाए

15 विमहमाणेंदीवर-णयणाए धवल-मुणाल-वलमाण-वलय-रेहिराए वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाए तरल-जल-तरंग-रंगत- 15
भंग-भंगुर-मञ्चाए वियद-कणय-तह-नियंब-वेडाए वावी-कामिणीए अवयरिजण इमाणं जलंजली देमि' ति चितिजण
दहए, जाणामि अवद्ण्णो तं वाविं जिलुह्वो अर्द, खणेल उच्लुह्वो दं उम्मिलिय-णयण-जुवलो पेच्छामि गयणंगण-वलमो तत्त्यरे

18 महापमाणाओ ओसहीओ गिरिवर-मरिसे वसहे महलाई गोहणाई जसिय-देहे तुरंगमे पंच-अणु-सय-प्रमाणे पुरिसे महादेहे 18
पिन्छणो जाणाविह-समिद-सफल-कांसहि-सजाई धरणि-मण्डलं ति । अवि य ।

इय तं पेष्क्रामि अहं अदिटुडव्वं अउब्ब-स्टुब्वं । गाम-पुर-जगर-खेडय-संहब-मोहंगणाइण्णं ॥ 21 तं च तारिसं सम्बं पि महत्त्वमाणं दहण जाको मह मणे संकत्त्वो । 'अहो, किं पुण पुर्य । अवि व ।

कि होज इसो सरगों कि व विदेहों णणुत्तरा-कुरवो । की विजाहर-कोओं कि वा जनमंतर होज ॥ सब्बहा जे होड तं होउ ति । अन्हें दांवे ताव ण होइ, जेण तत्थ सत्त-इत्थप्पमाणा पुरिसा । एत्थे पुण पंच-धणु-24 सबप्पमाणा गयणंताण-पत्त व्य छिक्खेंजीत । ण य इसे रक्खसा देवा वा संभाषियंति, जेण सब्वं चिय महाइ-पमाणं इसं । 24 अण्णं च विविद्द-कुतुमामोत्रो रुणरुणेत-महु-मत्त-मुह्य-महप्पमाण-भगर-गणा य तरुयरा । ता सब्बहा अण्णं कि पि इसं होश्विद्वंति चितिकण उत्तिण्णो वावि-जरुशको जाव दृहुण्, पेच्छामि तं वाविं । अवि य ।

27 जल-जाय-फिलिइ-भिर्ति विस्टू-कंदोष्ट-दिन्न-चिन्नकं। विसर्क वाबि-जर्क तं जलकंत-विसाण-सच्छायं॥ 27 मं च दहूण सए चिंतियं। 'बहो, अडब्बं किं पि बुत्तंतं, जेण वेच्छ जं तं बाबि-जर्क तं पि बिसाणत्तणं पत्तं। ता पृत्थ कंचि पुच्छासि साणुसं जहा को एस दीवो, किं वा इसस्स णामं, कत्थ वा अम्ह दीवो, को व अम्हाण बुत्तंतो' ति । इसं 30 च चिंतयंतो समुत्तिण्यो वाबि-जल-विसाणाको परिक्रसिडसाडको जाव वेच्छामि सन्ग-सरिताई णयराई णयर-सरिस- 80

<sup>1)</sup> मिश्रांतीओ, मon. तस्मि चेय, P चितानलंम, Pon. one मा मातमं, Jon. ति 2) Pon. पवण, Jon. लाल, में एक्या ते, Jon. तेमें 3) मिण्णोविय, P महानोहर्मिनेण, में नृतेण, P पारबो, उ वेच्छ्यत P पेन्छिमिहि, Pon. मह 4) P मजर्रा रिक्ट मम, P -पिनुद्धा, P विदुत्तर, Pon. वि. 5) P जल्ण, P कि रिक्ट वि, उ वज्यः, J जीवमाणेणं रिक्ट जीविएण, J चिताणहे, Pon. वर्ष पि 6) P बेलिंग 8) P repeats मणूमा रिक्ट मणुस्सा, P एसी रिक्ट प्र 9) P व रिक्ट मा एवं 11) P एसी पुण सप्पूरिती होर, P विमुद्धार 12) प्रमारित, P अत्यवदी 13) P on. ति, J on. त, P on वि. 14) P महिणालको, J अत्यालवं, P विदिद्धं, P कावल्यो ति । हो १ माए, J बीरोअवारि, P वारिपुद्धार 15) P on. विस्तृमाणं-दीवरणायाद, P तम् तस्माणं, P मस्मायवयाद, J adds भ before तर्य, J on. रगतभा. 16) प्रभंतुरगुरमञ्ज्ञाद, P मंगु रिक्ट मा सुर, P नष्टवियंव, P अवतरिकण, J जलंबिल P कलन्ति 17) P अवदरणा तं वादीओ णिउडोहं खणेण उन्बेहोहं, J णिउहो, J on. इ, उ क्युटो अर्द, P जुवलो, J कर्वते प्रमाणायादी, J कर्वर प्रमाणाओ, P अवन्ते रिक्ट, सित्ते, P महत्वाहं भोडणाई. J देहतुरायमे, J स्तव्यमाणे, P प्रमाणपुरिसे 19) प्रमाराणो जीवहरामिद्धं सफलोराहे, P सफला 20) प्रमामणगरखेडकञ्चलाहुगणणवरमोहिछं ॥ 22) P मो रिक्ट हमें, P कि व देहाण, J om. ज विदर्श 23) प्रतामणायादीके सम्बन्ते तं ( before पि ), P एत्य किंचि वुच्छाम 29) प्र दीवं को क 30) P वाविपासायहोओ जिमाणाओ परिमिन्ने समादती

विद्याई गाम-ठाणाई, गाम-ठाण-समाई गोहाई, नोहंगणाठकाई सबक-सीमंताई, सीमंत-बासमाई वर्णतराई, पुरंदर- 1 किण्यमावा राइणो, बेसमण-समा सेट्टिणो, कामदेव-सरिमी खुवाण-क्रणो, क्रण्यतर-सरिमा तरुवरा, गिरिवर-संठाणाई विदेशहं, विरुव-क्षिणी-रूब-कावण्ण-वण्ण-विण्णाण-क्रला-कोसहा बवण-सरिसाको महिक्षिवानो ति । अवि य । 3 वं जं पुरथ महग्वं सुंदर-रूबं च बग्ह वीवस्त । वं तं तत्व गणिमाइ पद्मण-कुल-क्ष्यवर-सरिच्छं ॥ १ ३७०) ता सेपयं किंत्रि पुण्छामि । 'को एस वीवो' ति चिंतवंतेण विद्वा दुवे दारवा । केरिसा । कवि य ।

हैं बाला वि तुंग-वेहा सहरा फंदप्य-तृष्य-सच्छाया। रयण-विमृत्तिष-देहा जन्नाह वृहप् सुर-कुमाशा॥ दृद्ग अप् चितियै। 'दे हमे जयण-मणहरे सोस्म-सहावे पुच्छाति।' वित्यंतेण मणिया अप् 'भो ओ दारया, फिंचि पुच्छिमो बस्हें, जह जोवरोहं सोस्म-सहावाजं' ति। हमं च सई सोठाण खवल-विलोल-पम्हल पेसिया दिट्टी। कहं 9 च तेहिं दिट्टो।

कीदो व्य संचरंतो किमि व्य कुंधू-पियोलिया-सरिसो । मुत्ताहल-छिट्टं पिय दहए कह कह वि दिहो है ॥
तभो जाणामि पिए, तेहिं महं कोडय-रहस-फिल्मरेहिं पुलह्गो । भिष्यं च मतरोप्परं । 'वयंस, पेव्छ पेष्छ, केरियं
।2 किंपि माणुस-पलावं माणुसायारं च कीडयं ।' दुहएण मिष्यं । 'सचं सचं केरिसं जीव-विसेसं । महो मय्छरीयं सवकं 12
माणुसायारं माणुस-पलावणं च । ता किं पुण इसं होजा ।' पढमेण मिष्यं 'महो मए लायं इसं' । दुहएण 'वयंस, किं' ।
तेण मिष्यं । मिष्रं व ।

18 'वण-सावयस्य स्त्रेवं छाउध्वायं सुदुनिस्तयं दीणं । माऊए विष्पणटुं उद्यंत-मणेरयं भमइ ॥' तुइएण भणियं 'वयंस, कत्तो एरिसाई एत्य वणाई जत्य एरिसाई वण-सावयाई उप्यक्ति ।' 'सर-वेव-मेत्त-गामं गामंगण-संचरत-जण-णियहं । जण-णिवह-पुरमाणं अवर-विवेहं वयंस इमं ॥'

18 इसं च सोऊण दहए मए चिंतियं। 'अहो, अवरविदेहो एस, सुंदरं इसं पि विद्वं होति' लि चिंतयंतस्य भणियं पुणो १८ एकेण दारएण 'वयंस, जह एस वण-मावओ ता केण एसो कडव-कंठवादीहिं मंडिओ होज'लि। तेण भणियं 'वयंस, एसो माणुनायं हेलिओ वीविय-मह व्य मणुएहि मंडिओ' लि। अण्णेण भणियं 'सव्वदा कि विवारेण। इसं च गेण्हिकण

21 संबल-सुरासुर-विदेजमाण-चलणार(वेंद्रम संबल-संसार-सहाव-जीवादि-पदत्य-परिणाम-विवाणवस्स भगवंत-सीमंधर-सामि- 21 तित्यवरस्स समनसरणं वश्वामो । तत्य इमं दृहुण सर्व चेय उप्पण्ण-कोउको को वि भगवंत पुष्किदिह जहा 'को एस माणुसागिई सावय-विसेसो' सि अर्णतेर्हि दृहुण, चढको विव गहिओ है कस्यलेणं, पश्चिया गंतुं । वहं पि चिंतेमि ।

24 'सुंदरं इसं जं भगवनो सञ्चण्णुस्त समवसरणं ससं पावेहिंति । तं चेय भगवंतं पुष्किहासि जहा को एम बुत्तंतो' ति 24 वितेतो विषय पाविको तेहिं जाव पेच्छासि पुहर् संबक्ष-णिबिट्टं पिव सुरगिरिं भगवंतं घन्म-देसयं सीहासणस्यं अणेय-णर-णारी-संजुया सुरासुरिंद-प्यमुहा बहुए दिव्या य रिही जा सब्द-संसारीहिं सम्ब-कालेणं पि सम्बहा णो वण्णेउं तीरह ति ।

था ते य वंदिकण भगवंतं करपळ-संगहियं काउं ममं णिलण्णा पृक्किम पएले । अणियं च तेहिं । 'वयंत, ण एल शवनरो अर इमस्म कीडयस्त दंसियक्वे । अगवं गणहारी किं पि पुष्छं पुष्छह, ता इमे णिसुणेमो' ति चित्रयंता णिसण्णा एकमिम पएलंतरिम्म लोउं पयत्ता ।

े ६७१) अणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तप् णाणावरणीयाद्-पयडी-सलाया-घडियं कम्म-महापंतरं ३० साहियं दमस्त किं णिमित्तं अंगीकाउं उद्गंगं सर्वं वा समोवसमो उवसमो जायद्द' ति । इमिम्म पुष्किप् भणियं तेण बहु-सुणि-सय-वंद-वंदिजमाण-चळण-कमलेण सीमंघर-साप्ति-धम्म-तित्धवरेण । 'देवाणुण्पिया, णिसामेसु ।

<sup>1 &</sup>gt; P गामङ्काणार्दं गामंगणममार, उ om. गोहुंगणाउलाई, मयळमीमंनाई सीमंनवसियाः वर्णनराई 2 > उ सन्प्रभावा P समयप्य भागा, P से for सेष्टिगो, P मेट्टागाः 3) । इतकायण प्राणुक्तकाकोमला, P इतकायणा, P वर्णा for वर्णा 4) P मणन्यं, P अम्हदीवंमि, P एक्केण-, s करिवर for कयवर- 5) s दुने दो राथा 6) s विजनदेश 7 ) P भीममहारे, P नेण for नितयंत्रेण 8> P अम्इ पुछामि अहं for पुन्छियो अम्हे जह भोनरोई सोम्ममहावाणं ति, P adds मर before दिही. 10> P व्य कंबू, P पुरिसी for सुरिसी, P om. one कर 👚 11) P जाणामि पार, J om. अहं, P रहसपुरेटि पुरुष्य I, P om. one पेच्छा. Pom. कि after केरिसं. 12) Pom. कीडयं, Pom. one मधं, P अच्छरियं 13) Pom. (after मयनं माणुसा) यारं माणुमपलावर्ण etc. to भागियं। अवि य, उपलाविणं 15 > P विष्पणय 16 > P दश्या for दुश्या, उपाधिकार परिसार before पत्थ. 17 ) Pom. जनाणिवह. 18 ) ए दर्रप, Pom. अहो, P विदेहे, P होहिति सि, P inter पुनी & एक्केन. 19 > J कंठवाहीह, J एम for एसी. 20 > P हेर्लिशी घाडेरव होहिति ति ।, P om. च. 21 > P बंदणिजमाण, P जीवार-पयत्प, मिनआणायस्स, म मगवयानी सीमंधग्यामि वित्वयग्यमः 22) म चेत्र, म om. उप्पण्यक्री उत्रो, म om. की वि, म पुच्छीही P पुन्छिहि ति 23 ) माणसगिती सावनविसेमो, P माणुमानिति. P 000. चडओ, P विव, J ऋरेण P कारयक्षेणं 24 ) मगवनी, P पार्वेति ।, J पुच्छीहामिः 25 > P चिंतती, P om. तेहिः 26 ) J om. संजुवा, P बहुवे दिव्वाएः रिडीए संपण्णा जी मो सन्ब-, J सन्बहा ण विण्णेचं. 27) J तेण for तेहि, P adds ण before वयंस 28) P कीहरस, P om. पुच्छे, P पुच्छति, उ इमं णिद्युणेमि 30 ) उष्ट "बरणीयाति, ए पयतीसन्जय 31 > उ दर्यो, उ खयोबसमी, ए बममो धिः उवसमी, उ जायति ति । इसं च पुष्टिष्टरः 32) P चल for चलण, 3 000. देवाणुप्पिया णिसामेसु 31

| 4  | उद्य-क्यार-क्यावसभावसभा व व क्युणा भाषता । देव्य कर कार्य कर कर करा करा कर     | -  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | कमास्त होह उद्भो कस्त वि केजाबि दम्ब-जोएज । पहबस्त जह व विवाम बन्नेज व मोहणीयस्त ॥                                 |    |
| 3  |                                                                                                                    | 8  |
|    | पित्तस्यदको गिम्हे जह वा खुद-वेवकीय-कम्मन्स । कालम्मि होइ ढदको सुसमादीसुं सुहादीर्ण ॥                              |    |
|    | विद्यन-गर्-जाम-करमं होह भर्व पण्य जहा पक्खीणं। तत्य भवो विव हेळ जरय-भवो वा वि विवणाए ॥                             |    |
| 6  |                                                                                                                    | 6  |
|    | पृष्टि सार्व पि वोच्छे तिसय-दृष्येण जह य सेंमस्स । होह सानी सम्मेण व जाहव-कम्मस्स सुपसिदं ॥                        |    |
|    | सेसाणुवंधि-कम्मं एरिसयं होइ किं पि जीवस्स । जं पावित्रण सेतं एकं चिय होइ तं मरणं ॥                                 |    |
| 9  | सुसमा-कालिमा सबो जीवाणं होइ कमा-जालस्त । दुसमाएँ ण होह बिय कालो बिय कारणं तत्य ॥                                   | 9  |
|    | णाणावरणं करमं मणुय-मधे श्रेय तं सर्व जाह । सेस-भवेसु ण वसह कारणमित्यं भवो चेय ॥                                    |    |
|    | भाविमा तिमा णियमा भडम्बकरणिमा वहुमाणस्स । होह् सभी कम्माणं भावं चित्र कारणं पृत्य ॥                                |    |
| 12 |                                                                                                                    | 12 |
|    | भारिय-लेतम्म जहा भविरह-कम्मस्स होइ मणुण् वा । सय-उवसमाइँ एर्थं खेतं चिय कारणं मणियं ॥                              |    |
|    | सुस्सम-दुसमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जालस्स । होति सओवसगाई काले वि हु कारणे तत्य ॥                                   |    |
| 15 | देवाण णारयाण व अवही आवाण-कम्म-पंकस्स । होंति सओवसमाई होइ भवो खेव से हेक ॥                                          | 15 |
|    | उदए ति होति मणुए मणुस्स-भावस्मि बद्दमाणस्स । खब-उबसमेहिँ तह इंदियाहैँ अघवा मई-णाणं ॥                               |    |
|    | जं दुम्बं भवलंबर् खेत्तं कार्ज् च भाव-भव-हेळ । उवसम-सेणी जीवो भारोहरू होर् से हेळ ॥                                |    |
| 18 | इय दम्य-खेत-काला भव-भावो चेय होंति कमास्स । उदय-खय-उवसमाणं उदयस्स व होंति सम्वे वि ॥                               | 18 |
|    | 🖣 ३७२ ) एवं च भगवया सम्ब-तेलोक्केक्कल-वंभवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंभरेण सीमंभर-सामिणा समाइट्टे कम्म-                   |    |
|    | परिणाम-विसेसे परिवरण सन्देहिं भि तिप्रसिद्-गरिंद्-ग्रुणि-गर्णिद्प्यमुद्देहिं भनियं च । 'ब्रहो भगवया सिट्टाको कम्म- |    |
| 21 | पगडीओ, साहियं कम्मस्स उदयादीयं सबलं वृत्तंतं' ति । एत्यंतरिम्म अवसरी क्ति काळण तीर्हे कुमारेहिं मुक्ते अहं         | 21 |
|    | करयक-करंगुली-पंजर-विवराओ ठिओ भगवजो तिरवयरस्स पुरलो । एत्यंतरिम मर्म चंद कइ-कोडय-रहस-भरमाण-                         |    |
|    | णवण-मालाहिं विहो हं देव-देवि-जर-बारीयनेजं, कहं च पवाहिजीकाउं भगवंतं शुणिउं पयत्तो । अति व ।                        |    |
| 24 | and the said and trait move site dillies I said med met dimed sites in the life But it                             | 24 |
|    | जय पुरिस-सीह जय जय तेहोक्केक्ट-परियय-पयाव । जब मोह-महामूरण रण-फिजिय-कम्म-सनु-सय ॥                                  |    |

जय सिदिपुरी-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सञ्चण्णू । जय सम्बद्सि जिणवर सरणं मह होसु सञ्चत्थ ॥'
27 सि भणंते विविद्यते चरुणेसु, जिसण्यो य जाहतूरे । ममं च जिसण्यं दट्टूण दह्ए, एकेण आबद्ध-करवर्डजलिजा अ पुष्किको जरणाहेण भगवं सञ्चण्णू । 'भगवं, किमेस माणुसो कि वा च माणुसो, कहं वा एत्वं संपत्तो, कि वा कार्र्ज, केण वा पाविको, कत्य वा एस सि महंतं महं कोजहरूं, ता पसीय साहेसु'सि मणिजण जिवदिको चरुणेसु ।

१७६) एवं च पुण्छिओ भगवं सुणि-गण-वंदिय-चळण-जुवलो भणिडं समावत्तो। निव च। 'निथ इमिम ३० चेच जंबुरिव भारहं णाम वासं। तत्व च मजिसम-बंडे निकाल णाम णयरं। राजगहंदो णाम रावा। तत्सेस पुत्तो कामगहंदो णाम। इमो च इमेहिं देवेहिं महिला-छोलुको ति काऊण महिला-चेस-घारीहिं ववहरिकण वेबह-कुहरं पाविको।

<sup>1 &</sup>gt; P उद्यो , र न्वयंगेवसमी, P स्वभैवसमी जं च कम्मुणा अणियं।, उ अणिता ।. 2 > उ उद्यो, P कस्स व, उ मब्जण for व अण. 3 > P नाणावरणीयकंगरस्वरणीयस्स व उद्यो, उ किम्म for कि षि 4 > उ जह वण्णुहवेदणीअस्स कम्मस्स ।, उ ससमासियु जहे बुहादीण, P महादीणि 8 > उ गति , उ हो ह तवं जब पप्प पश्ची । उ जह म अ चिय, उ हे तू, P om. वि. 6 > उ उद्यो ॥ 7 > उ विंतय for तित्तय, P जह वसंतरस । 8 > P हो ह कंपि, उ जीअस्स, P होति 9 > उ कालखा यो जीवाणं ही उ कम्म - P वस्साप, P कालो चिय 10 > अर्व चेत्र P अवो चेय, P जायह ।, उ कारणमर्थः 11 > P अउववसरणं निवह , उ P कम्माणं ताव विद्य, P तत्व for पर्यः 12 > उ ख्योवसमा , P अजा वि हो र . 13 > P आवारिय, P वहां for जहां, उ अविरति - P स्वउवसमा : 14 > P दुस्तमा, उ कालो, P होति, उ ख्योवसमा : P खजोवसमा हे हो अवो चेय से हो ओ ॥ 15 > P om. the gäthu देवाण णारयाण eta., उ खवोवसमा हे हो स वि व तिस हेतू ॥ 16 > P उद्युत्ति होर, P om. four lines ख्युवचस्मिहें eta. to होति कम्मस्म ॥, उ मतीणणं 17 > उ हेतू ॥ 16 > P उद्युत्ति होर, P om. four lines ख्युवचस्मिहें eta. to होति कम्मस्म ॥, उ मतीणणं 17 > उ हेतू ॥ 19 > उ स्वक for सन्व, P वेलोक्क - P गंपामामा उ समाहहों P हहें 20 > P मुणिद्यमुहेंदि महिते स्वा 21 > P om. ति, P अर्थात्सि, 22 > P क्तंवलीपंजर, P विभोव for ठिओ, P चेव, उ सरमाणे 25 > P om. देवि, P प्याहिणीं , उ om. खणितं 26 > P जलोहजारिच्छा ।, P विद्युक्त ख्याह तुमं 25 > P om. one जय, P प्यावा ।, उ सवा ॥ 26 > P क्य जसस्थाह, उ जिण सरणम्हं , P सर्यं for सर्यं, P om. य करिंग तुम् अरणार्ते, P रण्यं कि मार्वं, P om. य करिंग तुम् अरणार्ते, P रण्यं कि मार्वं, P om. य करिंग तुम् अरणार्ते, P रण्यं कि मार्वं, P om. य करिंग करिंग मार्वं, P om. य करिंग सर्यं कि सरिंग सर्यं, P रणार्वं ।, P तस्ते । 32 > P om. व करिंग करीय व करिंग पारिहें.

1 तत्व बलिय-विडम्बिय-सबमे किर विकादर-वाकिया, सा उण मया, किर तुइ विकोय-पुरसेण एसा मय ति विख्यमाणीहिं 1 दशा, ते वि अत्येव बास्या । इमेणावि कवर-महिका-अवहरिय-माणसेण वितियं 'बाई पि जलणं पविसामि'ति । एवं-3 मणसस्स विकाहर-पुष्कय-रूवं एंसियं अवरोप्पर-मंत्रण-वयण-विण्लाण-वयण-विण्णासेण नियक्तिको हमाको साहसाको । 3 पुनी वे पूरव वाकीए महामि ति आव जिउड्डो जाव अस-केत-विमाणेलं हहं पाविश्रो। पुनी सुमार-कर्व काळण इमेहिं अरुका-सावको ति काळण बल्लिय-परिहास-हिसरेहिं इहाजीओ जेज किर सम्बन्धु-ईसणेज एत्य सम्मत्ते पाविद्विष्ट सि अवसरेण विसुक्ते'ति । अरवहणा मिलवं 'भगवं, किं पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं।' भगववा आहर्ट्र 'पुष्यं 6 पंचर्डि जजेर्डि जनरोप्परं जायाजं गहियं ता 'जस्य ठिया तत्य तपु सम्मत्तं अम्ह दायध्य'नि । एसो सो मोहदत्तो देव-कोनाओं चिवकम पुहड्सारो मासि । पुणो देवो, पुणो एम संपर्य चरिम-सरीरो कामगईदो ति समुज्याणो । ता भी भो कामगईवा, परिकुलस्य एरथ मन्ते, जाणस् विसमा करम-गई, तुमामो मोन्सो, दुरंतो संसार-समुद्दो, चंचका इंदिय- ० तुरंगमा, किल-कर्लकिओ जीवो, बुज्जया कसाया, विश्सा मोगा, दुक्तई मव-सपृद्धि पि जिज्जयंद-ववणं ति । इसं व **जाविद्या** प**रिवज्य**सु सम्मत्तं, नेण्डसु जहा-सत्तीण् विरष्ट्रं' ति । इमिन्म अणिण् मण् भणियं 'जहा संदिसति भगवं, तष्ट्र' 12 ति । पृत्यंतरम्मि पुष्पियं जरवहणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अन्हे पंत्र-धणु-सवप्यमाणा, हमी पुण सत्त- 12 रवंशिष्यमाणी ।' अगववा अणिवं । 'देवाणुध्यवा, निसुणेतु । एस अवरविदेही, सी उण भरही । एल सुह-काकी, तत्व भासण्य-दूसमा । पुत्र सासनी, तत्व नसासनी । एत्व घम्मपरी जणी, तत्व पावपरी । एत्व दीहाडवा, तत्व 15 अप्पारुवा । पृत्य बहु-पुष्णा, तस्य योष-पुष्णा । पृत्य सत्तवंता, तत्य जीसत्ता । पृत्य योव-दुष्णण-बहु-सजप-जजो, तत्य 15 बहु-बुक्षणो भोब-सक्कणो । एत्य प्रा-तिस्थिया, तत्य बहु-कुतिस्थिया । एत्य उजय-पण्गा, तत्य वंब-जडा । पृत्य सासम्रो मोक्स-मन्तो, तत्व बसासको । एत्य सुद्ध-रसाओ बोसहीको, तत्व दुइ-रसाको । सन्वद्दा पृत्य साधय-बहु-सुद्द-परिणाम-18 पर्सहा, तत्व परिहीयमाण-सह-परिणाम ति । तेणेत्व महंता प्ररिसा तत्व पुण योवप्पमाणा ।' एवं च भगवदा साहिए 18 किर मप् चितियं देवि जहा 'बहो, प्रिसो बम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । प्सो पुण सासय-सुह-परिणामो । प्रिसो प्स मगर्व सम्बन्ध् सम्ब-दंसी सम्ब-जग-जीव-बंधको सम्ब-सुरिंद-वंदिको सम्ब-सुणि-गण-णापगौ सम्ब-मासा-विद्याणको सम्ब-91 जीव-परिबोहको सञ्ब-कोग-ब्रहामणी सन्द्रुतिमो सन्द-स्वी सन्द-सत्त-संपण्णो सन्द-महुरो सन्द-पिय-इंसणो सन्द-सुंब्रो 21 सन्द-वीरो सम्ब-वीरो सन्दहा सन्द-तिहुचण-सम्बाहसय-सन्द-संदेहो ति । नवि य ।

जह सन्वण्णु महायस जय णाण-दिवायरेक जय-जाह । जय मोक्स-मगा-जायग जय भव-तीरेक बोहित्य ॥ 24 सि मर्जतो जिबक्कि है बलजेसु । पायबक्कि चेय अस्ति-अरेक-वित्तत्त्रजेण विजिमीलमाण-लोल-लोबजो हम वितिश्च- 24 माहतो । जबि य ।

दंसण-मेसेणं चिय अगर्व बुद्धाय एथ्य कोगस्मि । सण्णे हं ते पुरिसा कि पुरिसा वण-सया वरह ॥ 27 त्ति अणिकण जाव बण्णासिय सप् सीसं ता पेच्छासि हमो अन्हं चिय कदय-संणिवेसो, एवं त सवणं, एमा तुसं देवि' ति । 27

§ ३७४) एवं च साहिए सचले जियव-बुत्तंते कामगहंदेण देवीए भणियं। 'देव, जहाणवेसि, एकं पुण विण्णवेसि 'देव, जो एस तए दुत्तंतो साहिओ एस्थ उगाओ दिवावरों, तओ दिहा विमाया रयणी, महंतोवक्सेबो. बहुवं परिकहिषं, 30 बहुवं जिसामियं, सब्दहा महंतो एस दुत्तंतो । ता ममं पुण जतो चिच तुमं ताहिं समं गओ, तप्पभूहं चेव जागरमाणीए 30 जाम-मेत्तं चेय वोलियं । तो विरुद्धं पिव स्वविस्त्रक्षण् इमं । ता ण-पाणीयह कि एवं हंद्यालं, उदाहु कुहगं, कि वा सुमिणं, होड मह-मोहो, कि जिमित्तं, कि सस्वियं, आहु सचं ति वियप्पयंतीए कि जायं । चिच य ।

<sup>1 &</sup>gt; P त for तस्थ, J om. विजन्निय, J किल, J सोकण for सा उण, P विल्वमाणेहिं. 2 > P om आकृता, P हमिणा वि, P नहिंदा, P एवं माणस्म 3 > P विकाहजुवक्यं, J जुवलक्वं, P हेसियं for वंसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवेपणिकासेण- 4 > P निज्तो for णिउड्डो, P जाव जाललकतं विभाणे हर्ष 5 > J पावेहि पावेहिति 6 > J हिन्नेहिं for देवेहिं. 7 > P जस्थ गया तस्थ गया संमत्तं. 8 > P चरमः 9 > J पहिवज्ज for पष्टिवुन्तम्मु, P कंमगती, P मोलो 10 > J तुरंगा, P कल for किल, J भोआ for भोगा, P दुलहं, P om. च. 11 > J जहा दिमसि 12 > J सन्तप्माणा ईमो पुण 13 > P स्यणिप्पमाणो, J देवाणुपिया. 14 > J तस्थासण्ण-. 15 > P उप्पाहया for अप्पाज्या, J थोअपुण्णा, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअपुज्जण. 16 > P -दुज्जणा, J बोअसाज्या, P बहुतिस्थिया, P परथ उज्जुपण्णो तत्थ, J पस सासओ 17 > P दुरसाओ, J एस मासन- 18 > J पत्तक्षा P परभद्वा, P परिश्वियमाणासुपरिणाम, J तत्थ उण, J बोअपमाणा, P बोवप्पमाणो सि 19 > P एमो उण. 20 > F मय for एण. 21 > J लोअ for कोम, P सन्वज्ञमे 22 > J -सम्बातिसय- 23 > P सम्बण्णु, P बर्विट समाहतो 26 > J अगवं जे तुह बुळणा एत्थ लोमित्र विभाना, P महतो विभाना, P महता विभाना, P महतो विभाना, P महता विभाना, P महतो विभाना, P महता विभाना, P विभाना विभाना

1 कीरह सिक्सरणयं दिट्ट-यली-पिलय-पंदुरंगेण । सम्बं समं ति बही अणियं गोसग्य-संस्थेण ॥
ताय य पविज्ञायं पाहाउय-मंगल-तूरं, पिढ्यं बंदि-यंदेहि, उम्मीयं वारविक्यासिणीयणेण । इमं च णासण प्रिसं प्रमाय3 समयं भणियं कामगईदेण । 'सम्बं इमं मण् दिट्टं णिसुयं अणुभूवं च, जात्व विषयो । जं पि तप् भणियं महंतो बुसंतो व 
एस षोवं कालंतरं । पृत्य वि देव-माया य । देवा ते अगवंतो अधित-सत्ति-जुत्ता जं हियपण किर विविज्ञह तं सम्बं सम्बर्ण 
संपज्जह ति । जेण भणियं 'मनसा देवानां वाचा पार्थिवानाम्' हित । जो सो भगवं सीमंघरसामि-तित्ययरो दिद्वो सो णज्जह 
व बहं वेच्छंतो चेय अज्ञ वि हियएण चिट्टामि, मंवयंतं पिव उप्पेक्सामि । जहवा किमेत्य विवारेणं । एस भगवं सम्बर्ण्यू व 
सम्ब-दिसी वीर-वहुमाण-जिणयंदो विहरह प्यम्मि पण्संवरम्मि । संपयं प्रभावा रयणी । तेण तं चेय गंत्ण भगवंतं 
पुष्कमो 'भगवं, कि सन्वमिणं किंवा अल्वयं देते । ता जह अगवया समाइट्टं 'सन्वं', ता सन्वं, जण्णहा इंद्याखं ति अणमाणो परिथजो कामगईदो ममंतिष् । पत्यको य भणिको महादेवीष् । 'देव, जह पुण भगवया सम्बर्णणा आहट्टं होज व 
जहा सन्वं ता कि पुण कायव्यं देतेण' । कामगईदेण अणियं 'देवि, जणु स्वयल-संसार-दुक्स-महासायर-तरणं ति किमण्णं 
कीरद' । तीए मणियं 'देव, जह एवं ता अवस्थं पसाओ कायव्यो, एकं वारं दंसणं देजं, जेण जं चेय देवो पढिवज्जइ तं 
विव बम्महारिसीजो वि कहं पि पदिवज्ञिहिति' ति भणमाणी णिविद्या चल्णेसु । तभो पढिवण्णं च कामगईदेण । 'एवं 19 होड' ति भणेतो एस संपत्तो मम समवसरणं । वंदिओ अहवं पुष्टिक्रओ इमिणा 'किं इंद्यालं आउ सन्वं' ति । मण् वि 
भणियं 'सन्वं' ति ।

16 § ६७५) इस च णिसासिकण कय-पन्यजा-परिणामी उप्पण्ण-वेरमा-सम्मी 'निसमा इमा कम्म-गई, असासवा 16 भोता, दुरंतो संसारो, दुरंतं सिपोह-वंश्वणं, विरसाई पिय-विनोयाई, कहुय-फछो कामो, पयडो मोक्क-मगो, सासयं मोक्क-सुदं, पिटवुदो नहें ति वितयंतो कहय-णिवेसं गन्नो ति । एवं च भगवया वीर-सुणिणाहेण साहिए पुष्कियं गणहर18 सामिणा 'भगवं, इन्नो गएण कि तेन तस्य कयं, कि वा संपइ कुणह, कस्थ वा वहह' ति । भगवया आहुट्टं 'इन्नो गंतूण 18 साहियं महादेवीए जहा सम्बं ति । तन्नो विसागहंदं पटम-पुत्तं रन्ने अमिसिन्वजण बाउष्क्रिय-सयक-णरवह-कोओ संमाणिय-बंधुयणो प्रमाण-मणोरहो पिडणियत्त-पणह्यणो एस संपर्य समवसरण-पटम-पागार-गोटर-दारे पहहर' ति भण21 मान्नस्य चेव समागनो ति । प्याहिणं च कार्ड भणियं तेण 'भगवं, जन्नि व.

सा अच्छसु बीत्यरथं कुणसु पसार्थं करेसु मज्जा दयं। संसारोधहि-तरणे पन्वजा: जाणवत्तेण ॥
एवं च भिण्यु पन्वाविको सपरियणो रागा कामगईदो, पुच्छिको य 'मगवं, कर्र्य ते पंच जणा वहंति'। भगवणः
१४ भणिवं 'एको परं देवो, सो वि अप्पाक, सेसा उण मणुय-छोषु। दाविको य भगवया मणितह-कुमारो महरिसी। अवि य। १४
एसो सो माणभंको तम्मि भवे तं च मोहदत्तो ति। एसो उ पउमसारो विहय-भवे पउमकेसरो वं सि॥
एसो कुवळ्यचंदो पुहईसारो हमस्स तं पुत्तो। वेद्यक्षियामो एसो वेदिक्ष्यंगो तुमं देवो॥

अग मणिरहकुमार एसो कामगईदो पुणो तुमं एरथ । अव-परिवाडी-हेउं एषण अवेण सिजिसहिह ॥ अग ति आदिसंतो समुद्विको मन्य-कुमुद-मियंको अगर्व ति । एवं च मगवं तिहुवण-घरोदरेक-पदीव-सिरसो विहरमाणो अण्णिम्म दिवहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुजाणे । तत्य वि तक्कणं चेय विरहको देवेहिं समदसरण-विहि- ३० विरथरो । जिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिजो जीव-पगस्य-विस्थरो, संविको य जीव-सहाबो, उप्तालिको कम्मासव-विसेसो, ३० कजरिको जीवस्स बंध-भावो, सिद्धो पुण्ण-पाव-विहाओ, सुहबो सन्य-संवरप्यओगो, णिदरिसिको जिजरा-प्यारो, पर्य-सिको सवह-कम्म-महापंजर-मुसुमूरणेण मोक्सो ति ।

| 1  | § १७६) प्रश्वंतरम्मि पुष्क्रियं मगववा गोदम-महासुकि-जावनेणं । बदि व ।                              | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | भगर्व पुरिसा बहुए बहुता एक्स्मिन्स वावारे । शोब-बहु-मैय-मिण्ड किं करमं केंब्र बंधित ॥             | -  |
| 3  | भगवया वि संयक्त-काम-प्यवी-प्रवक्त-सन्य-दृष्य-सहावेज समावन्तं । शति व ।                            | 8  |
|    | गोदम बहुए पुरिसा जोगे एकस्मि ते पुने छग्गा । भोव-बहु-मेय-भिष्णं वियमा बंधंति अवि पार्व ॥          | •  |
| 1  | मिनियं च गणहरेणं । जबि य ।                                                                        |    |
| 6  | केनद्वेणं असे बाइद्वं तियसिंद-वद-पुजेहिं। बहुए जीवा एकं कुणमाना बंधिरे भिन्णं॥                    | 6  |
|    | बह मगवं पि य साहह लेस्या-मेएन बंबिरे कम्मं । बंबह विसुद्ध-लेस्सो धोवं बहुवं असुद्धाए ॥            |    |
|    | किण्हा पीका काळ तेळ पडमा व होइ सुद्धा व । उनेव इमा मणिया संसारे जीव-लेस्साको ॥                    |    |
| 9  | जह फिल्ह-परवरिम व कसिने मीले व्य पीय-रसे व्य । उनहाने तं फिड्यं किसने मीलं ने जाएका ॥             | 9  |
|    | बच्या वि तह विसुद्दो फालिह-महंबो व्य गोवमा जाण । कसिणाह-कम्म-पोगाल-जोए कसिणत्तर्ण बाह ॥           | ·  |
|    | जारिसर्य तं कस्मं कसिणं जीलं व पीव पडमं वा । तारिसको से भावो जंबू-फळ-अक्स-दिद्वतो ॥               |    |
| 12 | गामाओं छन्पुरिसा भक्तं वेतूज जिगावा रण्णं । सम्बे वि परसु-हत्या किर दार्ह छिंदिमी अम्हे ॥         | 14 |
|    | गहुणं च ते पबिद्वा पेच्छंति य तरुवरे महाकाए । एकान्म तरुवरन्मि तं मत्तं ठावियं तेहिं ॥            |    |
|    | बह छिंदिडं परसा अमिडं रण्णिस्य ते महारक्ते । ता तस्मि सत्त-दस्ते वाणर-वृहं समारूडं ॥              |    |
| 15 | <b>बह</b> तेण ताण मसं सन्वं खहऊण भायमे भगी । बह छंपिकण सन्वं पढिवह-हुत्तं गया पवया ॥              | 15 |
|    | वण-छिंद्या वि पुरिसा मञ्ज्ञण्हे तिसिय-सुविसया सन्वे । किर मुंजिमो ति एपिंह तं क्षत्र-तहं समझीणा । |    |
|    | पेच्छंति व तं असं व य आयण-रूपडे व फाळिवए । सह वार्य तेर्हि समं वागर-त्रहं समलीवं ॥                |    |
| 18 | ता संपद्द छायाणं का अम्हाणं गह ति वितेमो । बण-पुण्य-फले असिमो वणीम अण्णेसिमो सब्वे ॥              | 18 |
|    | प्रथंतरिम कास्त्रो दर-पश्चिर-जंबु-पिक-सहयारो । पढमोबुट्ट-मही-रय-पसरिय-वर-गंध-गंधन्रो ॥            |    |
|    | बह परिसम्मि काले तम्मि वणे तेहिँ बण्णिसंतेहिं । दिहो जंबुय-रुक्सो णिरूविमो फलिय-दर-पिक्को ॥       |    |
| 21 | दहूण छावि पुरिसा तुहा ते मंतिङं समारता । संपद्द पत्ता जंबू भण पुरिसा कह वि सावामी ॥               | 51 |
|    | एकेण तत्य भणियं करस् सञ्चाण भत्यि अम्हाणं । मा कुणह भारतमं तो मूकाओ छिदिमो सन्वं ॥                |    |
|    | छिण्णो पडिहिइ एसो कडवड-रावं वणस्मि कुणमाणो । पडिएणं रुक्खेणं भक्खेरसं राय-जंबूणि ॥                |    |
| 24 | एवं च जिसामेडं भणियं दुइएव तस्य पुत्रेसेण । छिण्णेण इमेज तुई को व गुणो भणसु मूळानो ॥              | 24 |
|    | छिजंतु इमाभों परं एवाओं चेय जामों साहाओ । पहियामी भक्खेरसं मा बखसा होह हो पुरिसा ॥                |    |
|    | तह्य-पुरिसेण भणिवं मा मूळं मा य छिंद साहाओ । छिंदह पहिसाहं से जा जा कलिया इहं होजा ॥              |    |
| 27 | पुरिसी भणइ चढाथी मा बहुयं भणह कुणह मह बुदी । थवए छिंदह सब्बे जे जे सफले व पेच्छेजा ॥              | 27 |
|    | बहु पंचमेण भणियं मा परुवह किंचि कुणह मह भणियं । रूडडेण हणह एवं पक्कं बामं च पाढेह ॥               |    |
|    | सोळण इमे वयणे ईसी हेळाऍ इसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण भणिया सब्वे वि जरा समं चेय ॥                    |    |
| 30 | किं कहं अण्णाण कहो महारंभया अयागतं । धोवा तुम्हं बुद्धी एरिसयं जेण मंतेह ॥                        | 30 |
|    | कि एश्य समादत्तं जंबू-फरू-मक्सणं तु तुब्भेहिं। जह ता कि एएहिं मूलाइब्छेय-पावेहिं॥                 |    |
|    | पुर सहाव-पिक्का पढिया सुय-सारियार्हि भण्णे वि । पिक्क-फर्ल-जंबु-फिनहा धरणियले रवण-णिवह व्य ॥      |    |
| 33 | वीसमिकण णिवण्णा बहव णिसम्ण हिया व इच्छाए । घेतूण साह तुब्मे वसह बहवा वि बण्णत्य ॥                 | 88 |
|    |                                                                                                   |    |

<sup>1&</sup>gt; 3 000. सगवया, P गोयम. 2> P बहुय अगर्नता एक्सि. 3> P गार्ट्स. मुक्क & क्रम, P 001. सहावेण. 4> P गोयम. 6> P ति असंबद्धः, 3 000. बद्धः. 7> 3 आह for अह, P लेसाः, P वंचए क्रमः, P वंचए क्रमः, P वंचए व गृहलेगो, उ लेसी थोआं. 8> 3 तेला for तेल, P गा for मा, P लेसाओ. 9> P 000. व, P पीवरचे वा , P गे पिड्य, अलीलं for णीलं. 10> P कद्ध for तह, P फालिह्यमध्य व्या , गोतमा, P जायह ॥ 12> P वि फलमहत्या, P तारं. 13> P 000. ते, अत्वरंदे, P हुवियं. 14> P मिन्तं कृष्णे. 16> P वण्डिंदिया, अम्बणह for मल्लणहे. 17> P क्रप्यंत्रण फाँ, अय फलियण, अश्वर णाओ. 18> अच्छावाणं, P गय ति. P पुण्यः. 19> P काले दरिष्यालं अ, अवह for तुहु, P महीएरयपमरियपवरसुगं पहुंगे. 20> अदिक्खों for दिही, P क्ला. 21> असंतितुं. 22> अपम्सू, P मूलातं. 23> अहिण्णा पहिस्ति एसा, अकुणमाणा, अपिछआप पक्खपणं, P एक्कें for क्लालें, अराजलंब्णि. 24> P एवं निसामेत्त, अखिणाण स्माण तुहं कीव्य, असूलानो. 25> अछिखति समाण हुं किला, असूलानो. 25> अहिणा पहिला क्लाओ, अदो for हो. 26> P साहा , P होका. 27> P मा यहुर्थ, P कृतण for कुणह, अबुर्दि । सेवप छिरह, P जो जस्स फलें. 28> P एवं for अणियं, P हण एथं. 29> अईम P इसी 30> अत्रवाणंतं । भोआ. 31> अत्रव for एत्थ, अपतेहिं, P मूलाई केव. 32> P विह्या, P पक्षः. 33> P विह्यतिलय निवण्णो, अ 000. अहद निमण्ण, अ विद्या, अविदे हिंदिया, अविदे हिंदिया, अविदे हिंदिया, अविदे हिंदिया, प्राचेता हिंदी, प्राचेता हिंदी, P तिल्ला तिल्ला हुन्ये.

| 1  | इय ते भणिया सब्दे एवं होत कि जदर भणमाना । बसिडल समादका ककाहँ बरनीएँ परिवार्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | तिसा तेहिं चिय ते धरणी-विदेपहिँ क्वर अंबृहिं। सिरसो से फल-भोओ वार्व ग्रुज बहु-विहं तार्ण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 3  | a subsection of the same for the same of t | 3  |
|    | बिदिको सार्छ क्रिंद्र वरवरको सो वि जील-लेसिको । मरिकण पाव-विक्तो वरवं तिरिवं व बिक्तवर् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | तहको वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो अन्हे । कानोय-लेस्स-मानो सो मरिउं बाह तिरिपुसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| 6  | " - <del>" - " - " - " - " - " - " - " - " -</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6  |
| _  | जो उन पंचम-पुरिसो पक्के वामे व्य गेण्हिमो सब्बे । सो पडम-लेख्स-माबो बबस्स देवत्तर्ण छहरू ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|    | जो उण छट्टो पुरिसो भूमिराए गेण्डिमो सि सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-मावो मोक्सस्स वि भायणं पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
|    | मिल्लो य कस्म-बंधो भिल्ला व गई मई वि से भिल्ला । एकस्मि वि वावारे वहंता ते जहा भिल्ला ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | एवं जं कं कर्ज केण वि पुरिसेण काउमारतं । कजान्म तन्मि एवा कक्षेता होति जायच्या ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
|    | जो कुणह पंच-कजे बचम्म-जुत्ते व्य भणह जो वयणे । योवं पुण करुणवरं तं जाणह जील-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | चत्तारि वियण-कजे कुणह अकजे स्व पाव-संग्रुत्तो । जो धरम-त्या-जुत्तो कवोब-छेरसं पि तं जाण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 15 | जो कुणह तिष्णि पावे तिष्णि व वयणे स कक्कसे भणह । धन्मन्मि कुणह तिष्णि व तेउछेस्सो हु सो पुरिसो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
|    | काऊण दोष्णि पाने चत्तारि पुणो करेह पुण्णाहं । जिंदह पानारंशं ते जाणसु पडम-लेस्सं तु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|    | एकं पावारंभं पंच व अम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक-लेस्सो लेसातीओ जिणो होइ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
|    | माबद् करवर्कजिल्डिडेहिं सम्बेहिं मि भाषियं तियसिंद्प्यमुदेहिं। 'भगवं, एवं एवं, सइहामी पत्तियामी, ण भण्णहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | जिणिब्-वयणं' ति भणतिहिं पसंसियं ति । प्रयंतरिम पबिट्टी समवसरणं पुक्की शयउत्ती । सी य,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 21 | दीहर-सुभी सुणासी वच्छत्यल-बोळमाण-वजमास्त्रो । जिमिसंतो जाणिजाह बाब्दो किर भाजुसी एसी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 |
|    | तेण पनाष्ट्रिणीकमो जय-जंतु-जम्मण-मरण-विणासणो बीरणाहो । भनियं च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|    | जय मोह-म <del>ाह मूर</del> ण जिस्सुंभण राय-रोस-कोराणं । जय विसय-संग-विकाय जवाहि पुक्रो तिहुयणस्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| 24 | पाय-पणाम-पन्नुद्विप्ण व भणियं । अति व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 |
|    | भगवं किं तं सर्थ जं तं दिन्देण तत्य मह पिटयं । मंगलममंगलं पिव को वा सो किं व तं पढ़ड़ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | भगवया वि आइहं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 27 | the state of the s | 27 |
|    | इमं च सोऊण 'जइ एवं ता तं चेय कीरड' ति मणंतो णिक्संतो समक्सरणानो । णिमाए य तम्मि आकड्-करवर्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |
|    | जलिटडेण पुष्किमो भगवं गोयम-गणहारिणा । बनि य । 'भगवं,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 80 | . B. A. Berner, v. B. B. Berner, or aft t. in atte d. atteleration of all telestable differ il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 |
|    | प्तं च पुष्किको अजेय-भव्य-सत्त-पिडवोहष्यस्यं साहितं पयत्तो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|    | § १७८ ) बरिव इमस्मि अंबुद्दीचे भरहद-मिक्सिम-सेंडे उसभपुरं जाम जबरं । तं व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 81 | वहु-जण-कय-हरूबोर्स्ट हरूबोरू-विसहसाण-पबिसई । पबिसइ-सिल्डिय-वर्जा विजर-तूरोध-रमणिजं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 |

<sup>1)</sup> P अणमाणी, P समारूढो फलाइं 2) उ तेतिहिं चिम तित्ता धरणी, P धरणिपडिनएहिं, P om. से, P बहुविहत्ता !!. 3) P किण्ह for कण्ड, P लेसो, P जाय for जाइ. 4 ) P बी i for विदित्रों, P जीय for जील, P न for न. 5 ) P ततिओ, J काबोत, P लेसमाबो, P मरियो जाय तिरियं सों 6 > 3 चेवए for थवए, 3 तेअसत्तलेस्सोण, P -लेमाए. 7 > P पदमो लेसमवो. 8 > P हायणं for सायणं. 9) P तायम, P कव्वं, P जंबतकत्वण ।, J छण्णं वि, P लेसा तेउ यः 10) P गती मतीः 11) P क्रमं केण, P एते for एया. 12) P लपह जिसेच्छं, P -लेस ति. 13) उ छट्टं पुण धनिमद्वं तं जाणसु जीललेस्सं ति for धोवं पुण etc., ? नीललेसं 14 ) । वयण for वियण, अ अयखे, । व for ब्यू, उ -जुत्ते, १ काबोतलेसं 15 ) १ वि for ब्रू, उ तेकलेस्सी P तैज्ञेसी. 16 > 3 कोडण for काळण, 3 पानाई for पुण्णाई, P लेसं. 17 > P पारंश पंच, P सा for सी, P लेसी लेसावीत, उ लेस्सातीतोः 18) उ-संद-, उपहुत्र- 19) ए करकमकंजलेबडेहि, उ०१०. सब्वेहि, ए यहहासी for सहहासी. 20) ए सम-वसरणंमि एको 21) । अणासो P सुवैसो for सुणासो, P वलमानो । णिमिसँको, । जाणिकाति 22) । प्याहिणीकाओ, P -जंममरण-, ३ -विणासणार्श (!) बीरणाहोः 23) ३ णिद्यंभणाराय-, ३ पुढवाः 24) १ पचुडियण मणियंः पिया, P सुणेसु for सुणेसु. 28 > Pom. य. 29 > उ गीतम-. 30 > P पुच्छितं, P अमा for आह. 31 ) J adds ब after पुच्छित्रो, P सन्द for भन्द. 32) P मन्दिसे 33) P विसहमाणहमाणप हिस्तं, P विस्नवसूरोह-.

तस्य य राजा सूरो चीरो परिमक्तिय-सञ्ज-संगामो । वामेण चंदगुक्तो गुक्तो मंते व ४ण वामे ॥ तस्स य पुत्तो प्रतो वामेण इमस्स वहरगुक्तो कि । संपष्ट इमस्स वरियं साहित्यंतं जिसामेड ॥

विद्या कार्य के विकास कि कि मानव दिन, दुवकाना वक राजा। हाता तो जानगरावद देवी स्वास्य दिहीए बसमयुरं, जो को विकासिको । देव, जं जे किंचि सोहणे ते ते राहें ए सम्बं हीरहा जंपि मानुसं किंचि । बुंदरं तं विदेव परिवा एवं दिए देवी पमाणे ति । राहणा भनिवं । 'वचह, जकाक-हीणं पावेसि' सि भणेतं जे ते विदेव परिवा प्रमाणे विकास के विदेव परिवा प्रमाणे विकास के व

च तेन 'बाइसड देवो' ति । राह्या मणिवं 'बहो, जबरे कीस पुरिसो चोर-उवहवो' ति । तेण मणिवं । 'देव,

12 ज व दीलह हीरेलं चोरो वि व दीलए अमेतेहिं। एक-पए विश्व सुष्यह गोसे सथछं पुरं मुसियं ॥

ता देव वहु-विषणं अन्हे अणुरिविकांगे ज उवछदो । अण्जस्स देव देवो जाएसं जो तवं छह्ह ॥'

हमस्मि य अणिए राह्णा पळोड्पं सथळं अस्थाणि-मंडळं। तजो वहरगुत्तो समुद्विजो, अणिशो व तेज चळज-पजाझ
15 पश्चित्रण राया। 'देव,

जह सत्त-रत्त-मञ्जे चौरं ण सहामि एत्य णयान्मि । ता जलितिंशण-जालाउसम्म जलपान्मि पविसामि ॥ ता देव कुणसु एयं मञ्ज पसायं ति देस बादेसं । पदमो श्विय मञ्ज इमो मा भंगो होड पणयस्त ॥'

18 विष्णते वहर्गुतेण राक्ष्णा चंद्उत्तेण भणियं। 'एवं होड' णि भणिय-मेते 'महावसाओ' ति पिडवण्णं कुमारेण । बोस्रीजो 18 स्तो विषहो, संपत्तो पक्षोस-समझो। तस्य च जिम्माजियं परिवरं जारिसं राईए परिभमणोहवं। तं च काढं जिलाओ रायतणको मेदिराओ। पूरियं च पउट्टे वंसुणंत्यं। करयल-संगहियं च कथं सम्मा-स्वणं। तभो जिहुय-पय-संचारो परिममिढं 21 समाहको। केस पुण पएसेसा जवि च।

्र प्राप्ति । पांच प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य प्रमुख्य वाद्य प्रमुख्य वाद्य प्रमुख्य वाद्य प्रमुख्य प

जह सत्त-रत्त-मज्हे चोरं ण लहामि पृत्य जगरिमा। ता जिलिंगियण-जाकाउलिम जलजिम पविसामि॥
27 ता भागमो मज्हा मज्जू अपूर-पहण्णो हं। ता सम्बहा भज्ज राहेप् मसाणं गंत्ज महामसं विक्रेजण कं पि वेबालं भाराहिकण 27
पुच्छामि जहा 'साहसु को पृत्य चोरो' ति, अण्यहा जीसंसर्व मज्हा मरणं' ति। बोलीजो सो दिवहो। संपत्ता हाई।
जिन्मको रायतज्ञी राहेप् जगरीपु संपत्तो महामसाणं।

(१) १९७९) तथ्य य काळण कायच्चं उक्कतियं मसिषेणुए जरूसु, णियपं महामंसं गहिषं हथ्येण, भणिषं च तेणं । अध् 'भो भो रक्स-पिसाया भूषा तह बंतरा य मण्णे य । विक्रेमि महामंसं पेप्पड जद्द अस्थि ते मोहं ॥' प्रवं च एक-वारं दुष्ट्यं तह्यं पि जाव बेळाए । उदाहुओ च सहो भो ओ अह गेण्हिमो मंसं ॥

| 1  | पहाइबो रायतणमो तं दिसं 'को इदं गेन्हइ अंसं'। वेयालेण भणियं 'पेण्डामि केरिसं अंसं'। कुमारेण भणियं।                          | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | 'एयं मंसं गेण्हसु जिरवसु चन्ससु सुरहिं मिद्रं च । ता मह देजसु तुट्ठो जं दायम्बं हहं मोहं ॥'                                |    |
| 3  | ति भणिए पसारिको इत्थो वेयालेणं । णिक्सिपं तस्स करवले मंसं कुमारेण । तको तेण आसाइकण भणियं ।                                 | 3  |
|    | 'भो भो पूर्व आमं जिस्सत्ते विस्सर्गधियं एवं । जाहं गेण्हामि इमं जह पक्कं देसि अग्गीए ॥'                                    |    |
|    | रायडनेण भणियं।                                                                                                             |    |
| 6  | ' 'पक्कं देमि जहिच्छं पयष्ट वचासु इह चितिं जाव । उक्कत्तिय पक्कन्तरं देमि नहं शुंज तं तत्थ ॥'                              | 6  |
|    | वेबालेण मणियं 'पृतं होड' ति भंगता उवराया दोणिण वि तक्सण-पत्नीविष-चिय-सभीवं। तत्थ व 'णिसन्मसु मुंजसु'                       |    |
|    | क्ति अर्थलेकं रायतमपूर्ण उक्कत्तियं अर्ण्ण सहाभेसं, पोइय-संठए पक्कं, पणामियं तस्स वेपाछस्स । गहियं तेण सुत्तं च ।          |    |
| y  |                                                                                                                            | 9  |
| ·  | वा देव-जोणिया इसे महामंसं अण्णं वा कावित्वं आहारं आहारंति'। भगवया समाणतं 'गोवमा ण समाहारंति'।                              |    |
|    | सणियं गोयमेण 'अगवं, जह ज बाहारेंति, ता कीस एवं महामंसं तेण बसियं ति मण्डह' । अगवया समाह्टं 'पपहेंप                         |    |
| 10 | इमें वंतरा केलीगिल-सहावा बाल व्य होंति । तेण पुरिसेहि सह खेलंति, सत्तर्वतं च दृष्टण परितोसं वर्षाति, बिल्पं पिव            | 12 |
| •  | महं रायउसं, तस्स संसं णाणा-खेछावणाहिं परिक्लंति । नेण मंसं किर मण् असं ति देंसेंति, तं पुण पक्सिकंति । तेण                 |    |
|    | पश्चिम् तं मार्स । पुणो भणियं वेवालेण । जवि य ।                                                                            |    |
| 18 |                                                                                                                            | 15 |
| -  | क्रमारेण भणियं।                                                                                                            |    |
|    | भुंजसू देमि जहिन्छं मंसं वा बहिप्हिं समयं ति । एवं चेव अणंतेण कष्पिया दाविणा जंघा ॥                                        |    |
| 18 |                                                                                                                            | 18 |
|    | भो भो कर्छ इसेण संपद्द तिसिको पियाप्ति तुह रुहिरं । पियसु ति भाषिककं कुमरेण विदारियं वर्ष्क ॥                              |    |
|    | तं व हरिरं पाद्मण पुणो वि भणियं । अवि स ।                                                                                  |    |
| 21 |                                                                                                                            | 21 |
|    | इसरिन सिन्दं ।                                                                                                             |    |
|    | केतृज देमि तुःक्षं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कार्म । तं भो सयं करेजासु पृत्तिय-मेत्तं महायतं ॥                                  |    |
| 24 | ति मणमाणेण कवलिको कंत-कसिण-कांतला-कलावो वाम-हरयेण दाहिण-हरयेण य छेत्रण पयत्तो असिभेणूर् । ताव य                            | 24 |
|    | हा-हा-रव-सर्-सहस्रो उद्धाहश्री अहरू-हासी गर्यणाणे । अणियं च तेण बेबालेण । शबि व ।                                          |    |
|    | 'एएण तुःक्त तुष्टो भणण्ण-सरिसेण वीर-सत्तेण । ता भणसु वरं तुरियं जं समासि श्रज्ज तं देसि ॥'                                 |    |
| g. | र इसरिण अणियं ।                                                                                                            | 27 |
| _  | 'जह तं सि मजह तुद्धो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुस्सिजह णयरं चोरो भण करध सो तुरियं ॥'                               | ~. |
|    | तेण मणियं !                                                                                                                |    |
| 30 |                                                                                                                            | 30 |
|    | कहो नि णाम चोरो कुमार मण तस्म होजा को महो । दिहो जि सो ण दीसह आह दिहो केण गहियक्वो ॥'                                      | •  |
|    | तमो 'कीस ण घेप्पइ' ति विंतयंतेण पुरुद्दं भत्तणो देहं जाब सन्वंग-संपुष्णं अन्यवं सुंतरवरं ति । भणिवं च कुमारेण ।            |    |
| 3  | अन्य नाता च च च त्या त्याच्या ७०३५ च अन्य पृत्त बाद सम्बन्ध राष्ट्रच्या वामस्य सुप्रवरास । बाजव व सुमार्ट्य ।<br>इ 'सो सो, | 33 |
| _  | पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिको तं मे । घेष्पह् व घेष्पह् व्वा एत्य तुहं को व वावारो ॥'                        |    |
|    | तेण भणिर्यः ।                                                                                                              |    |

1 > P om. रायतणओ, उ केरिसं मासं 2 > उ मामं, P जियम भनसासुर्श मिट्ट च, J adde जह तुमं पिटहाह before सुरहिं, P ता मेह 3 > उ मासं 4 > उ थों में एवं for एवं, P जिस्सायं विस्तावेषं 6 > P जिस्ह्लं, P एक्सिसं 7 > P दो for होणि, P om. य, उ एकीविजं 8 > P उिक्तित्तं, उ महामासं, P पोहर्य सोउप पक्षं, P om. तस्स, J om. सुत्तं च 9 > P om. सगर्व, P गोतम, P पिसाता रक्ष्यरा वा. 10 > P इसं, उ महामासं, P वा कालियं, P om. आहारं, उ जाहरेंति, P गोयमा णो आहारित. 11 > उ गोदमेण, P जह जा, उ महामासं, P om. ति 12 > P केलीकिल, P पुरिसेण सह 13 > उ महारायउत्तं P महं रायउत्ता, P तं व for तस्स, P पिस्त्रवंति, P पिस्त्रवंति, P om. तेण पिस्त्रवंतं तं मासं etc. to तं कटयहारावं ॥ 14 > उ तम्मासं 17 > उ मञ्जं म दुउ हों for मंसं, P मि for ति 18 > उ बृद्धा for छूदा, J inter. पुणो and अणियं and adds अवि य. 19 > उ हमिणा संपह, उ अणियण, उ जुआरेण 20 > P om. वि. 21 > उ किरिकं, P सुह for मह. 23 > Р देह, उ तुम्हं for तुज्जं, उ कत्तणं कर्मा, P को for ओ, उ महापत्तं ॥ 24 > P repeats हाहिण, P वेतूण for छुत्तूण, P om. अवि य. 26 > P एतेण, P अण्णमासिरसेत्तेण. 28 > P निच्छवं ति ता, P मुणिजाह 30 > उ महित-, P तु for तुह, P साहे- वा वा 31 > P गाहिन्ते ॥ 32 > P om. तओ, P वित्रवंतीण एकोइडं, P सम्बंधं, P अम्बत्रसंदर्व ति 34 > P पुण्डिं, P केलपर्यं वा विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं वा विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विरार विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विरार केलपर्यं विर

| 1          | 'णं बच्यो तस्सम्हे पुरक्षो ठाउँ पि जेब बाएमो । जो पुज तस्सावासो तं दूरत्या पर्वसेमो ॥'<br>कुमारेण मजियं ।                                                                                                                                                                     | ì  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3          | 'अङ् तं मञ्जा व साहिस बावासं मञ्जा तं चिय कहेसु । रक्कामि ताव तं चिय जा दिहो सो वि तत्येय ॥'<br>तेण भणियं 'जह एवं ता जिसुणेसु ।                                                                                                                                               | 3  |
|            | जो एस मसाण-वडो मारुहिंड एत्य कोत्थरो मस्थि । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्म हो वीर ॥'                                                                                                                                                                                            |    |
| 6          | इय बहरू-पत्तर्लं ते साह-पसाद्दा-खुळंत-बर-जाळं । बहु-पसरिय-पारोहं ममाण-वद-पायवं पत्तो ॥                                                                                                                                                                                        | 6  |
| 9          | तं च वृद्ग्ण मारूढो कुमारो, भण्णेसिउं पयत्तो तं च कुढिच्छं । करथ ।<br>साहासु पसाहासु च मूल-पळंबेसु पत्त-णिवरेसु । णिक्कड्विय-करवालो विकस्स वारं पळोण्ड् ॥<br>कहं पुण पलोइउं पयत्तो । अवि स ।                                                                                  | 9  |
| 12         | परिमुसह करबलेहिं पायं पनिस्ववह जिंधण गंधं । सण-णिहुयंगो सहं इच्छह सोउं कुढिच्छेसु ॥<br>एवं च पुलोप्तेण एकस्मि कुढिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव                                                                                                                                  | 12 |
|            | णिम्महह भूव-गंधो कुंकुम-कप्यूर-मासलुग्गारो । उच्छलह तंति-सहो वर-कामिणि-गीय-संविक्तश्रो ॥<br>तं च सोकण अम्बाहकण य चिंतियं राय-तणकुण । अन्त्रो,                                                                                                                                 |    |
| 15         | कदं जं कहियम्बं दिहं चोरस्स मंदिरं तस्स । तस्स य महं च एपिंह जो बिलको तस्म राजमिणं ॥<br>इमं च जिंतिज्ञण पविसित्रं समादत्तो । थोवंतरं च जाव गनो ताव                                                                                                                            | 15 |
| 18         | बहु-फिज्जृहय-सुह्यं काळय-खुंपाल-वेह्या-कलियं । धुन्वंत-धयवष्टायं वर-भवणं वेच्छण् कुमरो ॥<br>तं च दृद्ण रहत्य-चल-विसेल-पसरिय-गह-पसरो पविद्वो तं भवणं । केरिसं च तं वेच्छह् । अबि य ।<br>फालिह-रयण-मयं पिव णाणा-मणि-चुण्ण-विरह्यालेक्सं । केचण-तोरण-तुंगं वर-बुवई-रेहिर-पयारं ॥ | 18 |
| 21         | चिंतियं च तेण 'अहो महंतं इमं भवणं'। 'कस्य दुरायार-कम्मो होहिह चोरो' ति चिंतयंतेण दिद्वा एका जुवई।<br>केरिसा। अवि य।                                                                                                                                                           | 21 |
| mz         | णीलुप्पल-दीहच्छी पिहुल-णियंबा रणंत-स्ताणिखा । बहिणब-तुंग-श्रणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥ तं च दृहुण चिंतियं रायतणपुण । 'बहो पुसा नुरिय-पय-णिक्खेवं तस्तेव बाएसेण परिथया, ण ममं पेष्छ्रह्, ता किंबि                                                                              |    |
| 24         | सदं करेमि जेण ममं पेष्छइ' ति । भणियं तेणं । अबि व ।<br>'गरुको सिहिणाण भरो तणुयं मज्झं ति सुवणु चिंतेसु । मा गमण-नेय-पहया भरेण कणइ ध्व भजिहिसि ॥'<br>तं चिय सहसा सोखण कह नीए पुरुष्ट्यं । सुण ।                                                                                | 24 |
| 27         | संभम-विलास-मीसं वलिउं बह-दीह-लोयण-तिभायं । तह तीऍ पुलहशो सो जह भिण्णो मयण-बाणिहिं ॥                                                                                                                                                                                           | 27 |
|            | § ३८२) तं च तहा दृदृण संभम-भयाणुराय-कोडय-रस-थंभिया इव टिया। तं च तारिमं दृदृण चितिय<br>रायतणपुण। 'अहो,                                                                                                                                                                        | 4  |
| <b>3</b> 0 | जत्तो विलोल-पम्हल धवलाईँ वलंति णवर णयणाई। जायण्ण-पृरिय-सरी नत्ती विषय धावह जणंगी ॥'<br>किं च हमाप् पुच्छामि किंचि पुच्छियव्वं' ति भणिया।                                                                                                                                      | 30 |
|            | 'को य इसो आवासी का सि तुमं सुवणु को इहं णाही। कन्य व सी किं व इसी गायह महिलायणी पृत्य ॥'                                                                                                                                                                                      |    |

<sup>1)</sup> ए ण for ण, ए पूरत हाउं णि णीय वाएती, ए ज for जो 3) ए दिट्टा, ए तरप्ता 6) ए प्लिस्वीही, ए 0ा. च. 7) ए अह for ह्य, ए प्तलंब तं, उ न्ललंतप्रयालं 8) ए 0ा. च before कुढिच्छ 9) ए विजरस टार्र पलीप्ता ॥, 12) ए पलोहपतीण, ए कुढिच्छ्य- 13) ए णिस्सह for णियाहर. 14) उ अधारकण, ए 0ा. य, ए अधी for अवती. 15) ए तस्स रक्षं तु ॥. 16) ए adds अबि य before श्रीवंतरं, उप add पेच्छह after ताव. 17) ए adds तु before भाज्य, ए पालयगर्ववेदताकिल्यं ।. 18) उ वस्सविसेस, उ inter. तं थे व after केरिसं. 19) उ हाल्यि ए फलिह for फालिह, ए प्रणामयं, ए रेहिर for तोरण. 21) उ 0ा. च, उ होहिति ए होहि चि, ए चितिशं तेण, ए adds आप bofore दिट्टा, ए 0ा. एका. 22) ए तीलुपणिल, ए वि महणरा. 23) ए प्यितिच्छी, उ तस्सेश. 24) ए अणिया. 25) ए सुयण, ए trans. भरेण after कणह च्य, ए कण्य च्य- 26) ए च for चिय, उ क्य वीय पुल, ए मृयणं for सुण. 27) ए विल्यं, उ तीय for तीए. 28) ए यंभिय इव विद्या. 30) ए आह्वः, 31) ए कि वा हमा. 32) उ को व हमो, उ adds हो before कर्य, ए कर्य वि सी.

| 1   | तीए मणियं। 'सुंदर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| _   | जो जं जाणह याणे बह सो पावेह तं सकक्षेणं। कह तं श्रयणंती विषय एत्तिय-मेत्तं शहराओ सि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _               |
| 8   | तेण मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3               |
|     | 'भयणंतो शिव मूदो कह वि सुरूरनेण पाविको एत्य । ता साहसु परमत्यो को एत्व पहू कहिं सो वा ॥'<br>तीए मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6               |
| O   | जाइ त पद्मावसूद्धा कृता जवराजा आगमा युव्या जाण्य य तम्य चुदार उल्लाचुरा चाण्या जहय ॥<br>तीए मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O               |
|     | तापु माणव ।<br>'जङ्ग तं उसभपुरे विद्य किं जाणसि चंदउत्त-णरणाहं । पुत्तं च बहुरगुत्तं सुहुबमणंगं च स्रवेर्ण ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 0   | तेष भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9               |
|     | 'सुंदरि कहं वियाणिस रूवं णामं च ताण दोण्हं पि ।'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •               |
|     | तीए अणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 12  | 'कि तेण बोलियं तं श्रामि गुको साइश्रो एपिंह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12              |
|     | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|     | 'सुंदरि साहेसु फुढं ताणं किं होसि किंबि पुरिसाणं। कह व विवाणिस से तं केण व हो पाबिया पूर्व ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 15  | तीय मणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15              |
|     | 'सावरथी-णरवङ्गो भूया हं वल्लहा सुरिंदस्स । बारू व्यव तेणाहं दिष्णा हो वहरगुत्तस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|     | प्रथंतरिमा इमिणा विजाभिद्धेण सुद्दय केमाबि । इरिडण प्रथ कत्थ वि पाबाकवस्त्रीमा पविस्तत्ता ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 18  | जाणाभि तेण ते हं जामं रूवं च ताण जिसुवं से । जाहं एका हरिया महिकासी एरव बहुयामी ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18              |
|     | तेण चिंतियं । 'अहो, एसा सा चंपवमाला ममं विश्णा बासि, पथ्छा किर विज्ञाहरेणावहरिया णिसुया अन्हेहिं, ता सुंदरं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •               |
|     | जावं, दे साहिसी इसाए सब्भावं'। चितिकण भणियं तेणं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 21  | and the state of t | $\overline{51}$ |
|     | ता साह कत्थ संपष्ट विजासिस्रो कहं व इंतन्त्रो । यह किंचि साह मर्ग्म जह णेहो अत्थि अम्हेसु ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|     | तीए भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 24  | 2 de de la constitución de la co | 24              |
|     | र्जं जं परम-रहस्सं सिद्धं वसुणदयं च खगां च । एरथं चित्र देवहरे अध्छह तं ताव ते रोण्ह ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|     | गहिएहिँ तेहिँ सुपुरिस अक-छिण्णो बिश्वुओ व्य सो होही। अह तं पावह हत्ये उप्पह्नो कंण वृसिज ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 27  | रायडत्तेण भणियं 'ता सुंदरि, साहसु कहं पुण सो संपद्द बहद्द विजासिन्हों । तीए भणियं 'कुमार, राईए सो भमद्द,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|     | अरथमिए महिलं वा अर्णा वा जं किंचि सुंदरं तं अस्तिवह । दियहमो उण एत्य विक-भवणे महिला-वंद-मज्झ-गमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| 9,  | ं भष्छह् । ता संपद्दं णित्थं सो पुराय । अहं सो होह् ता अत्थि तुमं अहं च एवं अवरोप्परं वीसत्था आळावं करेंता ।' तेण<br>१) भणियं 'जह सो णत्थि ता कीस एयाओ महिळाओ गायंति' । तीय भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80              |
| יים | 'सुंदर तेणेय बिणा इमानो हरिसम्मि बहुमाणीनो । गार्थति पढंति पुणो रुवंति अण्णानों णर्चति ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90              |
|     | तुन् राज्य विकास इसावा इत्सावा वहमाणावा । गायार वहार तुना स्वार विवास ग्रेमारा ।<br>तेम समिषं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33              |
|     | इसिडम तीए मिनयं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|     | 'बहु मुदु कि ज-याणिस महिला-बरियं निवाणियं केल । गामेलुको व्य पुष्कसि महिल विव महिलिया-हियवं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |

2> J तं तं for अह, J पायह अ कलेण ।, P अह तं अवाणंतो. 4> P अयाणंतो, P कह व, P कव हि for कहि. 6> P आहर्य ॥ 8> P कि for किय, J च वेरगुसं संगमणंग व, P वहरहगुसं सुहयणंगं. 11> J तेण for तीप. 12> J सहरको for लाहओ. 13> P om. तेण भणिपं. 14> P कि for व, P inter. तं and ते, P केण वि हो . 15> P om. तीय भणिपं. 17> P विज्ञो-, P पायास्त्रकंमि. 19> P विज्ञाहरेग अवहरिया, J णिपुअ, P सुरे for सुंदरं. 21> P गुत्तनामा P सुयण चंद . 22> P किचि साइस सुर्ग 24> P चं for जह, J सुंदर for पियबर, P विवय सुंदरं, P रह for रहरं, P om. साहामि सुक्त स्वयं अह etc. to अंचकहिष्यपेग्माओ हमाओ. Thus passage is reproduced in the text with ya-sruti and minor corrections etc. from J alone 26> J अस्तिस्टर्णणो.

वीसंभितः सि । सम्बहा,

1

- वेद्याह सक्तिम मच्को पच्ची गवनम्म निष्मप् राहा । गहिवं पि विहवह विव दुमीआं महिलिया-हिववं ॥ वेदसं पि सिणेहेण वि रमंति अञ्चलहं पि विग्णेहा । कारण-वसेण नेई करेंति निष्कारणेणं पि ॥
- उसिंति विरूपं पि हु रूपि पुण परिहरीत तूरेण। रूब-विरूव-विषयो हिचए कि होइ एयाण ॥ बीहंति पंदियाणं कुमार छजांति रूबमंतरसः। वंकं वंचेंति पुणो उज्ज्वय-सीछं उवयरंति ॥ रजांति सन्यवंते रसं पुण परिहरंति रोर व्य । जाणंति गुणा पेम्मं करेंति ते किग्गुणे तह वि ॥
- सूरं जाणह पुरिसं तहा वि वं कायरं समझियह । आणंति जं बिरचं घडेंति पेस्सं तिहं चेव ॥ गुण-रहिए वि हु पेस्सं पेस्स-पराबो वि तं णिक्षुंभंति । हंत्ण वं सर्व चिव जळणे पविसंति तेणेव ॥ सब्दे जाणंति गई अच्चचलाण सुदिह-हियबाण । महिला णियवस्स पुणो हिवबस्स गई जन्याणंति ॥
- 9 ह्य विजु-विकसिर्य पिय लर-पवणुन्य-धवयहायकणं। महिकाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणिउं तरह ॥

  तह वि प्तियं क्ष्यंत्रीम जह तुमं पेष्कंति ता मयस्य तुम्निम्म भेहो जायह। आणं च सन्या हमानो उसअपुर-वरप्यानो तुमं च दट्टण अवस्स प्रधानाणंति, तेण हमाणं दिज्ञड दंसणं ति। कुमारेण मणियं 'युंदरि, तं वाव 12 मिन्न्-वसुणंद्यं कार्गं च समप्येसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि'। तीए मणियं 'युंद होड' ति। 'केवलं कुमारेण प्यम्मि 12 चेय पपसे अव्विद्यम्बं जावाहं तं लगा-लेडचं चेतृण इहागच्छामि' ति अणिउं गया। कुमारो वि तम्मि ठाणे अध्विद्यं पयत्तो। विंतियं च तेण। 'अहो, संपयं चिय हमीय चेय साहियं चर-पवणुद्धय-ध्यवव-चंचल-हियय-वेप्मानो हमानो 15 महिल्यानो होति, ता कयाह हमा गंत्ण वण्णं कि पि मंतं मंतिकण ममं चेय णिसुंमणोवायं कुणह। ता ण जुत्तं मम 15 हहं अध्विद्यणे ति चितवंतो अच्णात्थ संकंतो, आयारिय-सग्न-रचणो प्रिय-वसुगंदनो व अध्विद्यं ययत्तो। योव-वेकाए य आगाचा गहिय-वसुणंद्या गहिय-सम्म-रचणा य। यकोइए तिम्म पण्मे, कुमारो ण दिद्वो। तनो तरल-तार-पम्हल-वर्कत-18 लोयणा पलोइउं पयत्ता। भणिया व कुमारेण। 'पृहि एहि सुंदरि, एस महं बच्छामि' भणिया संपत्ता। तिए भणियं 18 'रायडत्त, कीस हमानो ठाणाको तुम एत्य संपत्तो'। तेण भणियं। सुंदरि, णजु तुमण् चेय साहियं जहा 'चंचल-पेम्म-बंधानो होंति जुवहंनो'। तेण मए चितियं 'क्याह कहं पि ण भिरुह्नो होमि, ता जिहुयं होऊण वेष्कामि को 21 वुत्तंतो ति तेण चलिनो हं'। तीए सहरिसुण्कुकुकोचणाए भनियं। 'कुमार, जोगो पुहह-रज्ञस्य तुमं जो महिलाणं ण 21

भुवगस्त व भुद्द-कुद्दरे पक्लिक ता अंगुली सुवीसत्यो । महिला-चंचल-भुयईण सुद्दय मा क्य वीसंभं ॥
ध ता सुंदरं कयं, तं चलिको सि । गेण्डसु एयं वसुर्णदयं सम्म-स्वर्ण च ।' जिक्सितं वसुमाईए । रावडतेणावि जिययं ध्र्य विस्रक्षिकण ति-प्याहिणं वंदिकण गहिबं तं वसुर्णदयं दिव्यं सम्म-स्वर्ण च । तको गहिय-सम्म-स्वर्णो केरिसो सो दीसिठं प्यत्तो । अबि थ ।

27 तको तीए मणियं 'विजयाय होड कुमारस्य एयं खग्ग-रयणं' ति । कुमारेण मणियं 'सुंदरि, साहसु संपथ कस्थ सो वृद्धयो विज्ञासिदो' ति । तीए मणियं 'कुमार, तुमं केण मगोणेस्य पविद्वो'। तेण मणियं 'सुंदरि, साहसु संपथ कस्थ सो वृद्धयो विज्ञासिदो' ति । तीए मणियं 'कुमार, तुमं केण मगोणेस्य पविद्वो'। तेण मणियः 'व्ह-यायव-विरुण'। तीय अणियं 'णाहं किंचि जाजामि, परं पृत्तियं पुण तेण दारेण तुमं जागको तेणेग मो वि ज्ञागमिस्सङ् ति । ता जाव हमिणा 30 मगोण पढमं उत्तिमंगं पेसेह, ता तं सेय केलव्यं । अण्णहा दुस्सन्त्रो पुण होहिह' ति । कुमारेण भणियं। 'एवं होद' ति भणिक्रण ज्ञायरिय-खग्ग-पहारो ठिक्रो विल-दुवारे ।

<sup>2)</sup> उ सिणेहेण. 3) उ हिअयंभि for हियण. 15) उ कयाह मा म क्यांवि सा, उ कंपि for किंपि, म णिनुंसणानावं 16) म om. ति, म पायद्विय for आयारिस, उ य पुच्छितं. 17) म om. य before आगया, म om. गहिय before क्या, म रयणे य । पलोहओ, म तओ तारतरल्पंतलवलंत 18) म संपत्ती 19) म द्वाणाओ, म एस for एस्य, उ om. णणु, म सर्प for तुमर 20) उ पेम्मावंथाओ, म जुनतीउ, म क्या वि किंदि पे, म om. ण भिस्टओ होसि, उ तेण for णिहुयं होकण. 21) म om. ति, म प for तेण, म सहिससुद्ध, म मणितं, म om. पुवहरत्व्वस्स, म om. जो. 23) म पश्चिति, म य for ता, म अर्थनीण सुद्ध सा 24) उ जं विलिओ, म वसुणस्णयं, म वसुमतीए. 25) उ om. ति-, म om. हिन्दं, म रयणा before केरिसो, म om. सो before दीसिनं. 26) म तलण, म सम्मं ॥ 28) उ तीय for तीए, म विज्ञाओ for विज्ञयाय, म om. एयं, म om. साम्य, उ om. सो. 29) उ तीय, म केणे मम्मण पविद्वो, उ तीय 30) म वार्ष for परं, उ तेणय, म om. वि. 31) म पेसद, म दुसञ्जो, म om. उण, उ होह ति म होदिति ति - 32) उ दिखी.

§ ३८४ ) पृत्यंतरम्मि किंचि-सेसाए राईए वियवमाणेसु तारा-णियरेसु पळावंतेसुं तम-वंदेसु त्रीहृयासु सयख- 1 1 दिसासु पहांपं ति कलिकण परिव्यमिकण धवलहरोवर-अंतेडर-अवर-रच्छासु उसमपुरवरस्य समागनो । तस्सेव ३ राय-तणयस्त एक्क-पसुत्तं आरियं घेनूण पविट्ठो य तं विक्छं । तं च पविसंतं दृहुण घाहावियं राय-धूयाए । 'हा बहरगुरा-सामिय एसा सा तुन्त्रा महिलिया बहुवं । गहिया केण वि घावसु रक्खस-रूवेण रोहेर्ण ॥ चेपाबह-मामा हं महिला हा बहरगुत्त-जामस्त । एसा हीरामि वहं सरण-विहीणा बराह व्य ॥' ह पूर्व च तीए बिक्रवंतीय भणिया विजासिद्धेण । , 6 'को कस्स होह सर्ण करण व सो किं व तेण करणियां। जह तं पावेमि वहं तुह दह्यं तं चिय असामि ॥' ति भर्णतो णिसुबो कुमारेण। 'बहो, एस दुरायारो बागनो सो मह महादेवी घेत्रण। ता दे संदरं जायं सखोत्तो एस श्रे चोरो' क्ति चिंतवंतस्य जीहरियं उक्तिमंगं विलाओ सिद्धस्त । चिंतियं कुमारेणं 'प्यं उक्तिमंगं छिंतास । अहवा णहि णहि । कि जजाड परिसाणं छल-घामो मध्यहा ण जुन्तमिणं । पेच्छामि ताव सन्ती इमस्स ता जवर सिद्धस्स ॥' चिंतवंती जिन्नती विलामी, भणिको च कुमारेण। 'रे रे प्ररिसाहम, मवि च, जह तं विजासिद्धो बहुसु जाएण एत्य स्रोगिमा । जं पुण राय-विरुद्धं करेसि किं सुंदरं होह ॥ 12 ता जं चोरेसि सुमं राय-विरुद्धाईं कुणसि कम्माई । तेणेस णिम्महिजसि वह सङ्को होसु सत्तीए ॥' एवं च राय-तणयं पेष्टिकरण चिंतियं विजासिद्देण 'अहो, एम सो वहरगुत्तो, कहं एस सयं पत्तो। विणट्टं कर्ज । 15 ता कि इमिणा बलेणं।' चिंतियं तेण, भणियं च। 15 केणेत्व तुमं छुढो कवंत-वयणे म्य रोइ-विल-मज्हो । अच्यो सुंदर-रूवो कह णिहणं राच्छइ वराओ ॥ ति 'भरे भरे, सरगं सरगं' ति भणंतो चलिनो तं देवहरयं। तेण गहियं च तं सरगं वसुगंदयं च, जं रायडच-संतियं। 18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खरगं । ता किं व इमिणा समन्यस्स' चित्रयंतो कुमार-मूळं पत्तो । भणियं च तेण । 'सुण्णाम्म मञ्जा अतिउरम्मि तं सुढ पेसिओ कंग । भहवा कृवियो देव्वो रुउरेमं हण्ड किं पुरिसं ॥ ता तुज्य जमो कुविभो संपष्ट तुह जिल्म एरम जीहरणं । सुवार-सालविष्मो ससभो व्य विणस्पसे प्रविंह ॥' 21 कुमारेण भणियं । 21 'बारूप्वास्त्रिय रे रे बच्छिस महिलायणं म्ह हरिऊण । जारो होऊज तुमं संपद्व घर-सामिको जाओ ॥ चोरो ति मज्ज्ञ बज्जो भरहसि तं चेय पढम-दुष्ववणं । इय विवरीषं जायं मसएहिँ वि रुउडया गहिया ॥' 24 भणमाणो पहाविभो कुमारो तस्स संग्रुहं, पेक्षिओ खग्ग-पहारो । तेण वि बहु-कछा-कोसछ-परिहरथेणं वंचिऊण पडिपहारो 24 पेसिओ । सो वि कुमारेण वंश्विओ । तओ पहर-पढिपहर-विसमं संपलग्रं महाजुद्धं । कहं । दोषिण वि ते सुसमस्या दोषिण वि णिउणा कलासु सम्वासु । दोषिण वि वर्णना-सरिसा दोषिण वि सत्ताहिया पुरिसा ॥ दोष्णि वि रोसाइट्टा दोण्णि वि अवरोप्परेण मच्छरिणो । दोण्णि वि णिट्टर-पहरा दोण्हें वि खनगाई हत्थिमा ॥ 27 दोण्णि वि फरम्मि णिडणा दोण्णि वि डक्कोट्ट-मिडिंड-भंगिल्ला । दो वि वर्रुत सहेर्छ दोण्णि वि पहरे परिच्छंति ॥ 🖇 ६८५ ) एवं च एक्केक्समस्स पहरंता केरिसा दिद्वा जुवह-वंद्रेण । अबि च । विजाहर व्य एए भहव समस्यक्ताणें वण-महिसा । अह व दिसा-करि-सरिसा दोण्णि वि चालेंति महिवेर्छ ॥ 30 एवं च जाव तार्ण एको वि ण छलिउं तीरइ ता चिंतियंतीए चंपायईए ताव 'एएण एस छलिउं व तीरइ विज्ञासिद्धो । ता दे कवर्ड किंपि चितेमि' ति मणियं नीए 'कुमार, सुमरमु इमं सन्ग-रचणं' ति । कुमारेण वि चितियं 'सुंदरं प्रक्रसं' 38 ति । भणियं तेण । भवि य । 33

<sup>1&</sup>gt; P रातीय, P द्वीह्यास. 2> P परिभिक्तण, J धवलहरीअरंतेडरे चघर-, P च बरवच्छास. 3> P प्रक्रष्टयसुत्तं भिर्म पेतृण, J रायधूताय. 4> J वैरं, P धाविमु. 5> P वेपावरणो धूया महिला हो वहरं, J वैरसुत्त, P सरणिवृहण. 6> P तीय पलेविकं सोकण मणिया. 7> P किं करस. 9> P तीवरिं, P वितयं 11> P वितयंत्तस for वितयंती, P पुरेसाहन. 12> J लोजीम. 13> P नोरोसि, P कुणमु, P तेणेथ, J सतीय ॥. 14> J ते for एवं, P om. सो, P एस संपत्तो. 15> J om. किं, J हमिणा बालेण. 16> P सुंदर for हवो, J मिन्छिति वराजो. 17> J om. अरे अरे, P om. सं, J ख्यायं, P रायउत्तरस संतियं. 18> J inter. जाणियं के व, P om. व, P मूलं संपत्तो. 19> P अवंति for मुण्णिमा, P देवो, P हणह किं पुरिसो. 20> P एत्य नीसरणं, P सतारसाल, J विणरसप. 22> J आलवालिअरे रे रे, P आलिपालिय, P महिणम हरिकण P हो पुण कि होकण. 23> J वच्छे, P जीय for जायं, P सि for वि. 24> P संगुहो, J कलकोमलपालिय, P महिणम हरिकण पित्यहा पणिण वि सत्ताहिआ पुरिसा। दोणिण वि रोसाइहा; thus J has omutted some portion here. 26> P दोणिण सि ın two places. 27> P मच्छरिणो ।, P दोणिण सि निहुरहुर, J दोणिण वि P दोणिण सि for दोणहँ वि (emended). 28> P दोणिण सि फरिसि, P उद्देशमारभंगिका, J अतिहा, P दो वि जिलंति, P दोणिण मि पहरे. 29> P om. नः 30> P एते, P अविस्त, P सिरो, P सिरो, P सिरो, P किं किं, J स्वलंति 31> P om. जाव, P ज विच्छलिउं, P om. नंपावर्हए J ण for एएण, J om. ण. 32> J तीव for तीर, P om. वि, J om. वितयं, J संवलतं for पल्तं.

| I  | अर् सिज्यास चकाण विचा-सिद्धाण सत्त-सिद्धाण । तो लगा-रवण एवं पहरसु मह करवेहरो वि ॥'                        | 1    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | जाद इमें भणइ ताव विजासिद्धेण चितियं 'करे इमीए विख्याए हमें समान्यणं इमस्स समित्यं'। 'का पावे कथ           | _    |
| 3  | वक्सिं ति पहाइको ते श्रेम दिसं विजासिदो । अवि स ।                                                         | 3    |
|    | वा पावह महिकाणं करणं मोत्तूण जुन्झ-समयग्मि । ताव अहह सि जुहवं सीसं वह रावउत्तेण ॥                         | _    |
|    | दिहो य धरणिविषयो केरिसो । भवि य ।                                                                         |      |
| 6  | 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                 | 8    |
|    | इमं च चितयंतस्स अणियं चंपयमाळाए । 'कुमार, वयणे इमस्स गुक्रिया बच्छइ, तं पि गेण्हड कुमारो' सि भणिएण        |      |
|    | विवारियं सुद्द-पुढं बसिवेणूए । दिहा व कणगप्पमा गुलिया । पक्खालिकण पक्खिता ववणे कुमारेण । अवि य ।          |      |
| 9  | दिप्पंत-महिय-सोहो णिन्वडिय-विसेस-स्व-सन्छानो । विद्वित-दण्डण्डाहो सो कुमरो तीए गुलिबाए ॥                  | y    |
|    | तथो जय जय ति अमिवाइय-छलिय-विकासिणी-चल्ज सल्ज मिन-णेडर-रणरणाराव-मुद्दलं पमिसक्षोध्यसिय-ण्हाणिको            | ;    |
|    | कभी णिसण्णो सीहासणे, बहिसिक्तो तिमा महिला-रज्यिमा । महिलाहिं समं च विविहं च भोए शुंजिउं प्रयत्तो ।        |      |
| 12 | मवि य ।                                                                                                   | 12   |
|    | जुवईयण-मज्झ-गओ बिल-भवणे स्वमा-सेटय-सणाहो । गुलिया-सिक्षो सो वि हु णिस्संको भुंजए भोए ॥                    |      |
|    | § १८६) एवं च तस्स अणेय-महिला-णियंब-विंदुत्तुंग-पश्चोहर-सहरिस-समार्किगण-परिरंहणा-फरिमामब-सुहेश्चि-         |      |
| 15 | णिबभरस्स पग्हुट-सयछ-गुरु-अण-विहव-रज्ञस्स णिय-सत्ति-विणिजिय-सिद्द-सन्दाणेय-पण्डणी-सणाई पायाक-भवणीम         | 15   |
|    | रज-सुद्दमणुद्दर्यतस्त अइकंताई बारस संवच्छराई, बारसमे य संवच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्त राहेण पश्चिम-जामे सहसा |      |
|    | डहाइमो मदिस्समाणस्य कस्स वि वंदिणो सहो 'जय, महारायाहिराय वहरउत्त परमेसर दृश्यि रिउ-णिइन्डण-छड्-           | ,    |
| 18 | माह्य । अवि य ।                                                                                           | ìН   |
|    | उज्जोविय-सुवणयको एसो णरणाह झिजाए चेरो । अहना उर्वस्थमणं भण कस्स व होइ सुवणम्मि ॥                          |      |
|    | णासङ् तारायकं अरुण-करालिद्धयस्मि गयणस्मि । माणं मा वहुउ जुजो बलियवरा जस्थि छोगस्मि ॥                      |      |
| 21 |                                                                                                           | 21   |
|    | उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सूरो उताओ सुतेइहो । मा बहह किंबि गर्ब्य पुण्णेहिँ जणस्य उग्गमणं ॥                   |      |
|    | इय एरिसम्मि काले पहाब-समयम्मि बुजा णरणाह । उज्ज्ञसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥                         |      |
| 24 | इमं च मोऊण विंतियं रायतणणुण 'अहो, कस्थ एसो बंदि-सहा, अपुष्वं च इमं पडियं'। पुष्छिओ य परियणो 'कंश          | r 21 |
|    | इमं पढियं'। तेण भणियं 'देव, ण-याणामां केणावि, ण दीसह एरच प्रिसो कोइ केवलं सद्दो खेप सद्दो सुष्वह' ति ।    |      |
|    | 🖣 ३८७) एवं दुइय-दियहे तिम्म पभाय-समयम्मि पुणो पढिउमाढतं । भवि य ।                                         |      |
| 27 | रमसु जहिच्छं णरवर को जेच्छह नुजरू भोग-संपत्ती । फिंतु बिवत्ती वि धुवा चिंतिजाउ मा पयत्तेण ॥               | 27   |
|    | को जेच्छाइ संजोगं गरुय-जियंबाहिँ देव बिलयाहिं। किंतु विश्लोगो वस्सं होहिइ एयाहि चिंतेसु ॥                 |      |
|    | सचं हीरइ हिययं जुवईयण-जयण-वाण-पहरेहिं । किंतु दुरंतो कामो पावारंमेसु उजामइ ॥                              |      |
| 30 |                                                                                                           | 80   |
|    | सबं हरंति हिययं छजा-भर-मंथराहें हसियाई । किंतु इसी चितिजाड णरवर एयस्य परिणासी ॥                           |      |
|    | सर्च हरंति हिपर्व महिलाणं पेम्म-राय-वयणाई । किंतु दुरंन पेम्म किंपाग-फलं व कडुवं ते ॥                     |      |
| 22 |                                                                                                           | 33   |

<sup>1)</sup> Prepeats सत्तिस्त्राणं, P महं. 2) Pरे for अरे, P ता for आ. 3) P om. अवि य 4) उन्ह्रमा for ब्रस्ट, P सि पक्कर्य, उनिय for सीसं अह रायउत्तेण 5) P अरिणविट्ठे केरिसो. 6) उस for a before दीणं, उअविश्व for अहिय. 7) P शिण for शिण एण. 8) P मुहर्यं असिवेण कि दिट्ठा, P om. य, P वयाो. 9) P सीला. 10) P एणरणारीवसुहरूं पमस्वित्रों, उन्हरिता प्रवाणिओं for "वण्डाणिओं. 11) उसीहामणंमु असिसित्रों, P रिजिशि, उom. समं च, P reprets विविद्धं च. 12) P om. अवि य 14) P निर्यवश्चित्रं, P परिमश्मिक्तिरित्रां, P रिजिशि, उom. समं च, P reprets विविद्धं च. 12) P om. अवि य 14) P निर्यवश्चित्रं, P परिमश्मित्रक्तिरित्रां, J जिर्मास्यां, उन्हरिता व्यवस्य म मुक्ताले विद्यास्यां, P स्वर्था विद्यास्यां, P स्वर्था विद्यास्यां, P स्वर्था विद्यास्यां, P सार्वा for सित्त, अवणस्य P मुक्ताले 16) उठा राज्ञालस्याप्त्रवां परिम्त परिमत्त परिमत

| 1  | ६ ३८८) एवं च तह्य-दिवहे पहाय-नेकाव तुलो वि भणिटं समाहको । भवि य ।                               | 1  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | कीरङ भोग-पसंगो जह किर देहन्मि जीवियं अवसं । अह उद्विजन काओ पडिहिह जडवेडयं अवनं ॥                |    |
| 8  | पावं काऊण पुणो लजाह धरमस्मि सुंदरो सो वि । सा वि सह विय जरवर जा एह पहाय-समयस्मि ॥               | 8  |
|    | मा बच्छसु संसारे णिविंतो वीर बीह मबुस्स । मधरेण सह विरोही वासं च जछन्मि वो होह ॥                |    |
|    | भोग-तिसिओ वि जीवो पुण्णेहिँ विणा ण चेय पावेह । उद्घो जह परिओ चिय पंगुरिओ अणसु सो केण ॥          |    |
| 6  | धरमं ण कुणह जीवो इच्छह धरमप्पतलाईँ लोगस्मि । ण य तेक्हं ण य कलणी बुहे तं पयसु वहवाई ॥           | 6  |
|    | जो कुणइ तर्व इहरूं सो पर-जोए सुहाईँ पावेइ । जो सिंचइ सहवारे सो साउ-फडाईँ चम्खेइ ॥               |    |
|    | जह इच्छिति परछोगो इह जिल्प अहाँ जबर ज परं । दोक्ठेंतस्स य जरवर अवस्य किर जासए एकं ॥             |    |
| 9  | जो शक्यो गेहे श्विय ध्रम्मं बहिस्सइ एरिसो पुरिसो । वहवर-मुहस्मि परिया भाउय-मञ्ज्ञस्मि तं भणसु ॥ | 9  |
|    | इय बीर पाव-मोए मोतुं जरयस्मि भुंजपु दुक्सं । खासि करंबं णस्वर विदंवणं कीस जो सहसि ॥             |    |
|    | 🖇 ३८९ ) एवं च पुणो चलत्य-दियह-राईए प्रभाव-समपु विश्वयं पढिजमार्ग । जब महारायाहिराव-सेविब,       |    |
| 19 | जाणामि कमल-मउए चलणे एयाण तुउझ जुयहँण। सरणं ण होंति णरए कुप्पेजसु तं च मा वीर ॥                  | 12 |
|    | कोमल-कदली-सरिसं करू-खबर्क नि जाणिमो बीर । जरए ज होइ सरणं मा कुप्पसु तेज तं भणिमो ॥              |    |
|    | एयाण णियंवयडं पिहुलं कल-कणिर-कंचि-दामिल्लं । जरए ण होइ सरणं वीरम्हे जूरिमो तेण ॥                |    |
| 15 | पीणं पक्क-तुंगं हारावकि-सोहियं च यणवट्टं । णरए ण होइ सरणं अणामि धम्मक्खरं तेण ॥                 | 15 |
|    | वियस्तिय-सम्वत्त-णिमं सुहयेषुं जह वि बीर जुवईंण । णरए ण होइ सरणं नेण हियं तुज्य तं भणिमो ॥      |    |
|    | दीहर-परहल-भवलं णयण-जुषं जह वि बीर जुन्हेण। णरए ण होह सरणं चिंता मह तेण हिययम्मि॥                |    |
| 18 | इय जाणिजण णरवर ताणं सरणं च णरिय णरयम्मि । तम्हा करेसु धम्मं णरयं चिय जेण णो जासि ॥              | 18 |
|    | 🖇 ३९०) एवं च पुणो पंचम-दियह-राईए पहाय-समय-वेस्ताए पुणो पिटवं । जय महारावाहिराय, जय,             |    |
|    | सगंग गएण णश्वर तियसिंद-विकासिणीहिँ सह रमियं । कंतार-वंभणस्य व पजसी वार्रथ भोप्सु ॥              |    |
| 21 | मणुयसणे वि रजं बहुसो अुत्तं चलंत-चमरार्छ । जीवस्स गरिथ तोसो रोरस्स व धण-णिहाण्ण ॥               | 21 |
|    | असुरत्तजे वि बहुसो बळवंतो देवि-परिगमो रिमजो। तह वि न जायह तोसी जळणस्त व वीर कट्टेहिं॥           |    |
|    | जन्सत्तपमिम बहुमो रमियं बहुयार्हिं जनस-जुबईहि । तह वि तुह णत्यि तोसो चरिंद अकहिस्स व जलेहिं ॥   |    |
| 24 | बहुमो जोइस-वासे देवीयण-परिगएण ते रमियं । तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद गयणं व जीवेहिं ॥            | 24 |
|    | इय जरवर संसारे पत्ताहँ सुहाहँ एत्य बहुयाई। जीवस्स ण होइ दिही बहुद राखी तह वि एपिंह ॥            |    |
|    | § ३९१) एवं च छट्ठ-दियह-राईए पभाव-समए पुणो परियं। जय महारायाहिराय, जय। अनि य।                    |    |
| 27 | स्लारोवण-उंभण-वेबरणी-कोह-पाण-दुक्साई । मा पम्हुस चित्तेणं मा होसु असंसको बीर ॥                  | 27 |
|    | बंधह हणेजा जन्यण-गुरु-भाराशेषणाई निरियत्ते । पम्हुट्टाईँ खजेणं किं कर्जा तुम्ह जरणाह ॥          |    |
|    | जर-जास-सोस-वाही-वृसह-दारिह-दुम्मणस्याई । पत्ताई मणुयत्ते मा पम्हुस बीर सञ्चाई ॥                 |    |
| 30 | अभियोग-पराणती चवण-पळावाह् वीर देवसे । दुक्लाह् पम्हुसंतो कि अण्णं कुणसि हिययनिम ॥               | 80 |
|    | असुइ-मल रुहिर-कदम-चमालिको गढम-वास-मञ्जामा । वसिको सि संपर्य विष वीर तुमे कीस परहुटुं ॥          |    |
|    | संको दियंगमंगी किमि व्य जलणीए जोणि-दारेणं । संपष्ट जीहरियो दिय परमुद्धं केण कजोणं ॥             |    |

1 > प्रणो पिडिअमादतोः 2 > P मोव-, प्रकीर for किंग, P अवलं, JP पिडिलि, P लह्वेयडं. 3 > प्राति प्रभाय-, P कार्लमि for समयिम. 4 > प्रविक्ष for बीह, प्रवासो, प्रका. ज., P कि for णो 5 > P उडी वस्थिविह ओ केण सो अणसु for the second line उद्दो जह etc. 6 > प्रलोमिम, P वयहारं 7 > प्रजो किंग धावर णवर सो खायर मोरमंसार्ड for the second line जो सिंजह etc., P से for सो, P नरवेर for चक्खेर. 8 > प्रपत्नाणो णित्य जह हर्ष ण परे। दोलंतरस, P हर रहे तथरे न य तेर्छ। 9 > P अहिस्स, प्रवट्या, प्र-सज्जो णि तं अण्या॥ 10 > प्रभोन्छिसी for भुजय, प्रविज्ञंय की सुणो सहिसे 11 > प्रजय महाराजिहिराजसीविय- 12 > P जुवर्रण, प्रहोर for होति, प्रते सि मा घीर- 13 > प्रकारी, P - जुवर्ल, P जाणो नो बीर, प्रधीर for बीर- 14 > P किंजि for किंजि, P वीरम्बे झूरिमो- 16 > P inter. जह वि के बीर, P जुवर्लण, P जाणो नो बीर, प्रधीर for बीर- 14 > P किंजि for किंजि, P विरम्बे झूरिमो- 16 > P रातीए, P om. समय, P अणियं for परियो 20 > P रिमर्ज !, प्रजाती for पज्जती: 21 > P adds ण before बि, P क्लं for पुत्तं, P धानिहाणेण. 22 > P परमणी, P सार for बीर- 23 > P रिमंजो, P adds द्वे before जक्षत, P जुवतीहिं. P जल्लास व जल्लोहिं. 24 > प्रजोतिस, प्रपर्मणी, P सार for बीर- 23 > P रिमंजो, P adds द्वे before जक्षत, P जुवतीहिं. P जल्लास व जल्लोहिं. 24 > प्रजोतिस, प्रपर्मणी, P सार for बीर- 23 > P रिमंजो, P adds द्वे before जक्षत, P रिमंज । प्रवाद कुलोहिं। The letters on this folio (No. 227) in J are rubbed and not clearly readsble. P adds, after जीविह्न ! three lines: हव नगर संसारे पत्ताद सहारं पत्य बहुसो ! जोहसवासे देवीयणपरिपायण वे सिनं मि वि म मिरं विद्या निर्वे मुणो च कीविहें। 25 > P संसा for संसारे, P होह दीही वहुर, P असिगको पराणसी केरकणाळ्जा विराद विद्यान-, P प्रविज्ञोति, 29 > P स्लारोवणिण कि कक्षं जुन्द, i. e., it omus a portion of about three lines ending with परवहुत्त खुलेंग. 29 > P स्लारोवणिण कि कक्षं जुन्द, i. e., it omus a portion of about three lines ending with परवहुत्त खुलेंग. 29 > P स्लारोवणिय कि किंपो जोणियारेणे

| 1  | संपर् बाकराणप् कजाकजेसु मूब-चिरोसु । बनि बासिबं ते बबं पम्बुहं तुज्जा ता कीस ॥                         | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | इय गरवर संसारी घोरो वह सयक-दुक्क-दुकारी । बुद्धासु मा मुक्त तुर्ग विरमसु मा स्मसु जुवईहिं ॥            |    |
| 3  | § ३९२ ) एवं च पुणो सत्तम-राष्ट्रेष पश्चिम-जामे जिसुवं। जब गहारावाहिराय, जय। जबि व ।                    | 3  |
|    | फरिसिंदियम्मि छुदो जरवर बहुसो वि पाविश्वो जिह्नणं। विरमसु प्रृपिंह बजासि वारी-वंश्वीम व गहंदो ॥        |    |
|    | रसर्णिदियस्मि सुद्धो जरवर बहुसो विदंबणं पत्तो । बिरमसु प्रश्रिंह जाससि गरुण मच्छो व्य जल-मञ्जे ॥       |    |
| ß  | वार्णिदिय-गय-वित्तो मत्तो जरणाइ पाबिको दुक्तं । विरमसु पूर्णिह वेप्यसि बोसहि-गंबेण सुवगो व्य ॥         | 6  |
|    | णयणिदिएण बहुसी रूवे गय-चेयणी विषद्वी सि । विरमसु पुषिह डज्झसि जरवर दीवे पर्यंगी स्व ६                  |    |
|    | सोइंदियम्मि छुद्रो सुद्रो बहुसो विणासिको चीर । विरमसु पुण्डि वेप्पति बाहेण सनो व्य गीएहिं॥             |    |
| 9  |                                                                                                        | 0  |
|    | ता वीर फुडं भिणमी पंचिंहें समिईहिं समिवजो होडं । काय-मण-वाय-गुत्तो जीहरिंड कुण तर्व घोरं ॥             |    |
|    | 🖇 १९६) एवं च अणुदिणे भणिजमाणस्य रावउत्तस्य तम्मि पायास-भवणे अच्छमाणस्य चिते वियन्यो जाओ।               |    |
| 12 | 'अहो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुष्वं इमाइं वेरग्गुप्पादयाई कुलवाई पढड़ । ता जह अज एइ अवस्तं ता     | 13 |
|    | पुष्कामि' ति वितर्वतस्स, जय महारायाहिराय वहरगुत्त जय, अवि व, जाव पढिउं समाहतो ताव भणियं रायडत्तेण।     |    |
|    | 'भो भो दिक्वो सि तुमं केण व कन्नेण एसि मह पासं। किं च इमं बेरगां बणुदिवहं पदसि मह पुरस्रो ॥'           |    |
| 15 | हिब्बेण भणियं ।                                                                                        | 15 |
|    | 'तुब्स हियपस्मि णरवर जद्द किंचि कुळहकं पि ता मध्य । मीहरिकणं पुष्कसु पायाळ-घराओ सध्याम् ॥'             |    |
|    | इमारेण अणियं ।                                                                                         |    |
| 15 | 'कि पायाल-घरमिणं केत्तिय-कालं च मजरा घोलीणं । कत्तो वचामि बहं सम्बण्णू कत्थ दट्टावो ॥'                 | 18 |
|    | तेण भणियं ।                                                                                            |    |
|    | 'एयं पायाल-वरं बारम-वासाईं तुज्ज एयम्मि । एएण जीहि त्ररेण पेच्छसे जेण सम्बण्ण ॥'                       |    |
| 21 | मणिए समुद्विभो पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरु-णिवंब-विवयद-मणि-मेहला-णिवद्-किंकिणी-जाल-माला-रवार-इ-संगीय- | 21 |
|    | पूरिजामाण-पाबाल-भवणोयरो वहरगुत्त-कुमारो पायबढणुहियाहिं विण्णत्तो सध्वाहिं । 'देव,                      |    |
|    | जं सुपुरिसाण हियपु कह वि तुलग्गेण संटियं किंचि । तं तेहिँ अवस्सं चिव वीर नह खेब कायन्वं ॥              |    |
| 24 |                                                                                                        | 24 |
|    | जह पढमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसेहिँ जो अणो कह वि । सो तेहिँ तह विष आयरेण अंते वि दृहन्त्रो ॥            |    |
|    | भण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुरुहेहि णीदि-सत्येसु ।                                                      |    |
| 27 | सरसंगतमार्थेषु अनार्थे नास्ति मंगतम् । अनया सह राजेन्द्र एकराञ्युषिता वयस् ॥ इति ।                     | 27 |
|    | ता देव,                                                                                                |    |
|    | पृत्तिय-मेत्तं कालं तुमण् समयं जहिष्छियं र्रामयं । एक-पण् विय णस्वर कीस विरत्तो वाउण्णाण ॥'            |    |
| 80 | एवं च भणिओ कुमारो भणिउमाइनो ।                                                                          | 30 |
|    | 'जं तुब्मेहिँ परुत्तं सर्वं सब्वं पि णान्य संदेहो । पिडवण्णं मन्पुरिसा छेण् वि ण सुंचिर पच्छा ॥        |    |
|    | कि मुंचह एकपण जं तुडमे भणह चंदवयणाओ । तं तुडमेहि मि णिसुको सत्त-दिणे धम्मवयणोही ॥'                     |    |
| 33 | तार्हि भणियं। 'देव,                                                                                    | 33 |
|    |                                                                                                        |    |

<sup>1)</sup> प्र यहिंच (१) for असियं, प्र त for ता 2) म संसारे धोरमहास्थान, म दुन्तारे, म्या बुन्हा, म जुनतीहि. 3) प्र पृण सत्तम-, म रातीण. 4) म बन्दा वार्ता, म ति for व 5) प्र ठा. प्रत्य, प्र वर्ता, म ति कि व कि म नि कि कि कि म

6

27

90

- जेणं चिय णिसुको सो देवं बह विण्णवेसु तेलेय । संसार-सावरं तो बम्हे हि वितरिडिमिण्डामो ॥ तको हरिस-पुल्ड्जमाण-सरीरेण कुमारेण भणियं । अधि व ।
- अ महुर-मिट-मस्मणुलाविरीहिँ णाणा-विकास-कासाई । बारस-वासाई बहं तुम्हाहिं वासिओ एत्थ ॥ इह-परक्रीय-विसुद्धं सपक्ल-परपक्ल-रामवं वयणं । अन्हेहिँ असुय-पुन्वं अभणिय-पुन्वं च तुम्हाहिं ॥ ता सुंदरीओं सुंवरमिणमो संपद्द विचितियं कर्जं । जर-मरण-सोग-विसमो संसारो खुज्जप् तरिठं ॥ फिंतु,
- पुष्कामि ताव गंतुं सब्वं सम्बण्णु हियमणहियं च । को एस किं च जंपह किं काउं जुजाए एवं ॥'
   ति भणिए ताहिं भणियं । 'एस

तुद्द अंकली विरद्दको सम्हं सम्बाहि सुणसु वेण्णपं । जं पहिवजसि णतवर सम्हाहि वि तं करेयव्यं ॥' <sup>१</sup> ति भणितज्ञ जिवदिया चलजेसु । एवं 'पहिवण्णं' ति भणमान्ते जिमाको वहरगुत्त-कुमारो तेजेय वह-पायव-कुविष्य-मन्गेणं, १ समानको व इह समवसरणे । पुष्कितम संदेहं जीहरिको समवसरणाको चि ।

\$ 298) ता भी गोयम, जं तए पुष्टिक्यं जहा को एस पुरिसो । एस चंदगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, हमिणा दिव्व12 पबोगेण परिवृद्धों ति । भिगवं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कत्य सो उवगक्षो' ति । भगवया भणियं 'तं 12
सच्यं महिकायणं तम्हाको पायाल-घराको णिकासिऊण काणेहिइ । एसो य संपर्य समवसरण-तहय-तोरणासण्णे संपत्तो'
ति, जाव एतियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकादण समं महिला-संख्येण भगवं कुमारेण पणामिणो उविद्धों ।
15 सुद्दासणस्येण य पुष्टिक्रभो भगवं 'केण कजेण को वा एस दिग्बो ममं पहिबोहेइ, कहिं वा सो संपर्यं' ति । भगवया 16
वि साहिको सबको पंचण्ड वि खणाणं मव-परंपरा-वित्यरों ता जा मिणरह-कुमारो, कामगहंदो, तहको सो चेय वहरगुत्तो ।
तत्य देवकोग-चुको तुमं लोहदेव-जिनो एत्य उववण्णो पमत्तो व । तको मायाहच-चंडसोम-जीएहिं इमिणा पाहाउय18 मंगल-परणच्छलेण पहिबोहिभो ति । इमं च सोऊण भणियं । 'मगवं, किं संपर्य विक्वंबिस, देसु मे दिक्कं' ति भणिए 18
दिक्तिको समं चेय विकासिणीहिं वहरगत्तो ति ।

मणहर-विकासिणीयण-करेणु-परिवारिको वण-गक्षो स्व । दिस्सा-वारी-बंधे सुहप्कले णवर सो बद्धो ॥ ति ।

21 ५६५५) एवं च सपरू-तेलोक्किक्क सरोयर-सरस-पुंडरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महाविरणाहो विहरमाणो पुणो 21 संपत्तो हिष्यणाढरं णाम णयरं । तथ्य च बाहिरुजाणे विरहवं देवेहिं से समवसरणं विहि-विश्वरा-बंधेण । तथ्य च भगवया साहियं जियाणं अणेब-भव-छक्स-परंपरा-कारणं । पुणो आबद्ध-करबर्खजळिणा पुष्टिको भगवं गोदम-गणहारिणा 24 भम्म-तिस्थवरो ति । भगवं.

कोगन्मि केंद्र पुरिसा णरणाहं सेबिरे सुसंतुष्टा। दाहिह एसो अत्यं तेणम्हे सुंजिसो भीए॥ अह ताण सो वि तुट्टो देह घणं हरह सो बिय अतुट्टो। अह ताण तस्स सेवा जुज्जह सफका भवे जेण॥ जो पुण एसो कोगो देवं अबेह भक्ति-विजएण। तस्स ण दीसह किंबि वि इह छोए जं फकं होह॥'

एवं च पुष्डिएणं भगवया भनियं वीरणाहेन ।

'गोदम जं मे पुष्किति देवषणयिमा कह फर्ल होड़ । इह-कोए पर-कोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥ देवाणुपिया दुविहा देवा एयिमा होंति लोगिमा । एके होंति सरागा विरागिणो होंति वण्णे वि ॥ गोविंद-संद-रहा वंतर-देवा गणाहियो दुग्गा । जक्सा रक्सत-भूया होंति पिसाया तहा मण्णे ॥ किंणरा य किंपुरिसा गंधन्वा महोरगा य चंद-तारया उत्तु-गहाह्या ।

1 > P विश्ववित्त, J हो for तो. 3 > P विलास्तारं. 4 > P परलंखिविह ई, P अम्हाहि for नुम्हाहिं. 5 > P सुंदरिमिणिमो, J सोश्र for सोग, P दुज्जए for जुज्जए. 6 > J P om. सब्दं, J सब्वण्णू P सब्बंग्नं, J हिजं अणहिं च, J कातु, J एशं ॥. 8 > J विरश्नेम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हाहि hefore सुणगु, P करेयब्बमिति भणि 9 > J om. भणिकण, P om. पायव. 10 > J adds ित before समागत्री, P om. य, P om. ित. 11 > J गोतमा, J जधा, P adds ता after पुरिसो, J चंदउत्त, P चंहगुत्ती 12 > J पश्रीएण, J om. भगवया, J सोवगत्री. 13 > P महिलाण्यं, J प्रयालव्यात्री, P repeats पायालव्यात्री, J णिक्कोसिकण, J आणेहित्ति P अणेहाति !, पस संपर्य. 14 > P om. ित, P ताओ for सो, J कओ for काकण, J पणिमओ, P adds य after पणामिओ. 15 > P सुहासण्ह्र्येण 16 > P om. ित before साहिओ, P तव for भव, P ताब जाव for ता जा. 17 > J जुतो, P देविह for औएहिं, P पमाओ य for पाहाउब 19 > P वयरगुत्तो, P om. ित. 20 > P करिकरेणुपरि-वारिओ वणगर्दरो व्य !, J बद्धे, P सुहस्तलेण. 21 > P तेलोकेकल, P सरोज-, J adds सुर्य before सुरू, P तहारमाणो पत्ती. 22 > P विरहेशो, P om. से, P समवसर्ण, J बदेल, P वंघो for बंधेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P करयंजलिणा, P गोयम-. 24 > P मणियं च अगववा for अगवं. 25 > J लोजीम, JP दाहिति. 26 > J वित्र for विद्य, P सफला पमवे तेण. 27 > P अनेव, P दीसित. 29 > P गोयम, F होति. 30 > P देवाणुपिया, P एवंमि होति, J लोयमि, P om. वि. 31 > P विगा विणा, J रक्खसम्बत्ता पिसाय वह किण्णरा etc. 32 > J गंधव्यमहोरवचंद, P om. य

| •  |                                                                                             | 440 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | नागा उद्हि-सुवण्णा अम्मी विज्यू व जाव इंदंता । एए सन्वे देवा सराइणो होस-मोहिला ॥            | 1   |
|    | एयाण पूर्वणं श्रवणं च जो कुणइ परम-अचीए । राव व्य तस्स तुहा देंति चलाड़ी व कहाणे ॥           |     |
| 3  | भत्तीऍ जे उ तुट्टा णियमा रूसंति ते बभत्तीए । सह-माविणो य मोहे रागहोसा इमे दोण्यि ॥          | 3   |
|    | जह णरवहणो कुविया रजादी-दिण्णवं पुण हरंति । इव तह देवा एए सुहमसुहं वा फर्छ देंति ॥           |     |
|    | बह पुष्छिसि पुण्णेहिं सा रिड्ी ताण किंव देवेहिं। बह देवेहि मि कीरह ता कम्मं जिप्फलं तथ ॥    |     |
| 6  | जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं। अह तस्स देवय शिय करेंति ना शिष्कलं कम्मं ॥  | 6   |
|    | एमो नुज्य वियप्यो गोदम विन्तरिम वहुए एत्थ । तं अबुह-बोहुणत्यं साहिष्यंतं जिसामेहि ॥         |     |
|    | णणु भणियं उदयाई सव-उवसम-मिस्स-परिषण् कस्मे । दुष्वं खेर्त्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥     |     |
| A  | तत्थेरिसमं कम्मं किं पि भवे णमसिएन देवान । वचइ उदमं सम-उवसमं च सेत्तमिम व। कारो ॥           | 9   |
|    | ता तारिय-कम्मुदशो देवाणं जमसियं च सहभावी । तं खिन्न-विन्न-सरिसं कागागम-तालवरणं च ॥          |     |
|    | जं जरबदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोशिको देह । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति जरवहणा ॥      |     |
| 12 | देवा य मंगलाई सउणा सुमिणा गहा य जनसत्ता । तह तह करेंति पुरिसं वह बिट्टं पुण्य-कम्मेहिं ॥    | 19  |
|    | इय पुण राग-मणा संपष्ट जीरागिणो वि बोच्छामि । जाज पणामो वि कञी मोक्सस्स गई जिस्बेह ॥         |     |
|    | निरथवरा भगवेतो सिन्हा णिहहु-कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥           |     |
| 15 | ताणं वयणाभिरण् आयरिउज्झाय-सन्वसाह् य । सावेण जर्मसंतो गरुवं पुष्णप्यकं रुहिस ॥              | 16  |
|    | पुण्णेण होइ सम्मो सम्माक्षों सुमाणसेसु पुण जन्मं । सुकुलामी धम्म-बुदी सम्मत्तं जिणसप् होइ ॥ |     |
|    | तत्तो जाणं णाणाओं होइ चरणं पि तेण णिजरणं । जिजरणाओं मोक्सं मोक्सं सोक्सं भणाबाहं ॥          |     |
| 18 | जो ताण कुणइ थवणं भवणं विंवं च पूर्यणं बहवा । गारंपरेण सी वि हु मोक्स-सुहं चेय पावेइ ॥       | 18  |
|    | अह भणिन तुमं गोदम काय-मणो-नाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणित कह मोक्ख-मोक्खाई ॥    |     |
|    | जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्टा कुणंति वर-सावे । सावाणुग्गह-रहियं को किर सेवेज थाणुं वा ॥     |     |
| 21 | 🖇 ३९६ ) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागद्दोसेहिँ विजया जह वि । सावाणुग्गह-हेऊ भवंति ते भावण-वसेण ॥   | 21  |
|    | जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरम्मि चडरंसे । माहिंद-वज-चिंधे विचितिको कुणह विम-थंमं ॥     |     |
|    | जह तजाणीएँ नो श्विय भट्टमि-चंद्रिम अमिय-भरियन्मि । पडमश्रण-जलदेवे हरह विसं खत्तिय-फणिनिम ॥  |     |
| 24 | जह मजिल्लमाए त्रो चित्र रत्ते तं संय-मोरिधय पसत्थे । वहस फर्णिदे छुढो विसस्स मह थोहण कुणह ॥ | 24  |
|    | जह य भणामाएँ पुणो कमणो वहो व विहम-विचित्तो । सुद-फणि-वाउ-देवे छूढो संकामणं कुणइ ॥           |     |
|    | सो श्चिय हंसो णह-मंडलम्म रव-मेच-संठिओ सुहुमो । चिनिय-मेत्तो एनो वियस्य णिम्वाहणं कुणह् ॥    |     |
| 27 | एवं गोदम पुरुष्ट्रं भाऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूषा पंचंगुलीसु पयरंति कम्मारं ॥          | 27  |
|    | एको दिय विण्णतो मंडल-भेदेण कुणइ कम्माई। ण य तस्त राग-दोना हिय-भणहिय-चिंतणं णेय ॥            |     |
|    | एएण वितिओं हं पीओ यंभं करेमि एयस्स । एएण अमय-वन्जो एयस्स विसं व णासेमि ॥                    |     |
| 30 | पुर्व थोहो संक्रम-णिव्वाहा रत्त-कसिण-सामेहिं। ज य सो करेह चिंत अगुरगहं जिगाहं कुणह ॥        | 30  |
|    | प्सो तुह दिहुंतो वण्णेनो गोदमा मए दिण्णो । जह एमा तह भगवं आणेजसु वीवरागो वि ॥               |     |
|    | ण य सी चितेह इसं अणेण जह संधुओ अहं एसी । पाविम सिद्धि-वसई ण कवाइ विचित्रए एवं ॥ अहचा,       |     |

<sup>1)</sup> प्र उनहि, प्र पते, म होति for दोल 2) म adds प्रिमा before पृष्णं, म om अवणं, प्रणाई 3) प्र om. उ. म समिति वे युट्टीए ए. मोगो राग दोसा समे होति ॥ 4) म जह अवव अवव स्वारणा पृथ्विया, म ज्ञानि-विद्या परित । उपने 5) म अह, म किचि for किच, म अहना देवेह सि, म अम विराहण कि म तम्म दिन्य, प्र जविष्णानि किमो before ला 7) म गोगम चित्ते पि वेट्टए, म जे for ते. 8) प्र उद्याती, म om उद्याई, प्र प्रमादि परिणानि किमो, म भिस्सारी परिणानि किमो, म मिस्सारी परिणानि किमो, म सिस्सारी । उन स्विहि विद्या म किच वाला 11) म स्वार्थ कि अहन प्र विद्यानी कि 11) म स्वर्थ के सुद्यानी है। म स्वर्थ कि कि म मागम कि 11) म स्वर्थ के सुद्यानी है। म स्वर्थ के सिंपणानि कि सिंपणानि कि परिणानि कि परिणानि कि परिणानि कि सिंपणानि कि सिंपणानि

1

3

15

18

21

33

| 1 प्रण गिंदिओं हं इमस्स पार्व करेमि ता बहुयं । ण कयाइ वीयरागा भगव चितिहिइ वियम् ॥                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| जेन न मणो न रागो न व रोसो तस्स नेव सा इच्छा । णिक्कारने णिरत्य वसर्ण को चितिर्ड तरह ॥                 |    |
| उत्ह वि थणंतो गोटम थड-फलगडलं तु पावप् पुरिसो । जिंदंतो जिंदा-फलमहवा यह जरयवरजाई ॥                     |    |
| महा पक्को भारतं पण्ण-फलो होड पाव-हेज य । विस-धंशण-णिग्वहि जह वर्णातो मए भणिनो ॥                       |    |
| मा चितेस वियन्पं गोदम वन्बाईँ होंति लोगम्मि । बनरोप्परं विरोहो जाणसु भह दीसए पराडी ॥                  |    |
| ८ जह भग्गी पजालिओ तावण-उज्जोवणं च मो कुणह । मरहा तह व पयासं पावस्स य तावणं कुणह ॥                     | 1  |
| गोदम जह य रसिंदो अथंभिक्षो भागा-मज्झ पनिवत्तो । फुडिऊण तक्सणं चिय विसो-हिसं वसह भावेही ॥              |    |
| तह जिग-दंसण-जलगेण ताविजो पाव-पारव-रमोहो । एत्तिय शति विलिजह असहंतो संगर्म तस्स ॥                      |    |
| 9 जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं महसा । दंसण-मोहेण जहा णासिजङ् कह वि सम्मत्तं ॥             | n  |
| तह गोरम जिण-दंसण-जिण-चिंतण जिजवराण वयणेहिं । जासङ् पाच-कलंकं जिज-वंदण-जिज-गुणेहिं च ॥                 |    |
| एवं च साहिए सवल-पुरिसिंद-पुंडरीएण मगवया णाय-कुलंबर-पुण्णयंदेण जिल-चंदेण पडिवर्ण्ण सन्वेहि मि भावद-कर- |    |
|                                                                                                       | 12 |

६ ३९७) एरधंतरस्मि एविद्वो एको वंभण-दारको समवसरणम्मि । केरिमो । भवि य । सामल-वच्छत्थल-घोलमाण-तिय-बम्ह-सुत्त-सोहिह्यो । पवणहोलिर-सोहिय-कंठद्र-णिबद्ध-बसणिह्यो ॥ 15 तिगुणं प्याहिणीकभो जेज भगवं। पायवडण-प्रमृद्धिपुण य भणियं तेण। भगवं, को सो वणन्मि पक्की माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तत्य मणियं तं वा किं सक्क्षयं सब्बं ॥

भगवया भणियं ।

देवाणुपिया सुब्बंड जो सो पक्की वणस्मि सो दिस्तो । जं किंचि तेण भणियं सर्व तं सोस्य सब्वं पि ॥ तेण भणियं ।

भगवं जह तं सम्बं वणस्मि जं पश्चिणा तहिं भिषयं । ता रथणाणि इसाई ताणं यामीण उप्पेमि ॥ 21 भगवया माइट्रं ।

देवाणुपिया जुजह पच्छायावी बुहाण काउं जे । दिहो बिय तम्मि वडे तुमणु प्रक्सीण ववहारो ॥ एवं च भणिय-मेरे जिक्खंतो समवसरणाओ सो बंभज-दारओ। तओ पुष्किओ अगवं जागमार्गणावि गोयम-गणहारिणा।

को एस दिबाइ-सुओ कि वा एएण पुच्छिओ अगवं। को सो वणनिस पक्की कि वा सो तस्थ मंतेह ॥' एवं च पुच्छिमो भगवं महावीरो लाहिउं पबत्तो । 'भश्यि णाहदूरे तरळपुरं जाम बंभणाणं अग्गाहारं । तत्थ जण्णदेवो 27 जाम महाघणो एको चडव्येको परिवसइ । तस्स य जेहउत्तो सर्वभुदेवो जाम । तो य इमो । एवं च तस्म 27 बहु-सयण जग-वेय-विज्ञा-धण-परिवारियस्स वर्षति दियहा । एवं च वर्षतेस् दियहेस्, अवस्सं-भावी सन्व-जंतूण एस मण्, तेण य मो जण्णदेवो इमस्स जणको संपुष्ण-जिय-बाडवप्पमाणो परलोगं पाविक्रो। इक्रो य सम्बं अर्था परियक्तमाणं 30 णिष्टणं पाषियं। सन्वहा तारिसेणं ऋसा-परिणारेणं तं ताण णख्यि जं एग-दियह-असणं। तञ्जो एवं च परिवियल्टिए 30 विहवे ण कीरंति कोगयत्ताओ, विसंवयंति अतिष्ठि-सक्काराई, सिढिलियाओ वंभण-किरियाओ, अवहत्थियाई णिद-वंधु-दाणाई ति । सम्बहा,

83 गुरु-णिद्ध-भिष-बंधव-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मण्णिजाह पुरिसो जा बिहवो भरिय से तस्स ॥

1 ) P क्यानि, JP नितिहित 2 ) P तम्हा for अगणं. 3 ) P गोयम, JP श्रुति, J पावई, P निदितो, J फल अहवा. 4 ) J हेतु, P यंभणे नि बाहो जड, P भणियं !!. 5 > P गोयम, J लोअम्मि. 7 > P गोयम, P फडिऊण, P -दिसि वश्चए. 8 > P असंतो संगर्भ 9 > Form. वि 10 > Pगोयम, Porm. दंसग, Porm. दंटग्रिक्जिंग, Padds क्ति after च 11 > ) भगवता. 14 > P बंभ for बन्ह. 15) मणिडणं पयाहिणिकभी, P तिशुणीं, म पायवहणाणु-, P om. पायवहण otc. to भगवं. 16) P after तस्य repeats भणिहो । तिगुणीपयाहिणीक्र शो णेण भगर्ग । पानपहणूट्रियणं भणियं तेण भयनं को for भणियं तं या कि etc. to सुब्बउ जो 18) P om. पक्सी, P सोम सब्दं. 20) P रवणाई, J तं पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21) P भणियं for आइट्टं. 22) P दुराण for दुराण. 23) प्रसणियमेत्तो, Jom. तको पुच्छिओ, उसोदस. 25) प्रयतेण, Pom. कि. 26) प्रअयादारं। जस्यः 27) P जेट्ठो उत्तोः 28) 🏿 -वर्- for घण, J असन्वं भात्री P अवस्समावीः 29) J णिअवाउअं P नियआओपं, J परलोबं, र बतो, P onn. य, P परिसयङमाणं. 30 ) P तारिसाणं, र ता for तं, P ता for ताण, ए असणां, F परियक्तिए. 31 ) P कीरयंति, र लोअयत्ताओ, र सक्कारहं, पृ बंधु for बंभण, र अवहत्थिअहं, र बंधुदाणहं प्र णिद्धदाणाहं. 33> प्र निद्द for णिद्धः

| 3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | And the state of t | 1   |
|    | इमं च एरिसं णाढणं सर्वसुदेवस्स जन्मीए मिनको सर्वसुदेवो । श्रवि व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| 3  | पुत्र धण-सार-रहिणो उवहस्रविजो जणस्मि सञ्चन्मि । मय-किरिबाएँ विष्ठणो जीवंत-सयक्रको प्रतिसी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2   |
|    | मन्द्राण तुमं पुरिस्रो णिक्सित्तं तुद्द कुर्दुव-आरं ति । ता तद्द करेसु पुत्तव जद्द पिढ-सरिसं कुणसि मध्यं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | जिउणो तुमं पि पुत्तव पंडिय-पितको व सूर-चित्तो व । ता तह करेसु संपद्द जह जियह कुहुंवयं मुन्तं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 8 |
|    | भवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|    | पुण्जेहिँ होइ अत्यो अन्हं पुण्णाहँ मार्ष् जद्वाई । वेतूज विहव-किरणे रवि व्य मो चेय बात्यमिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ç   |
|    | पुण्णेहिँ होइ रूप्छी भलसा महिल व्य णाम-मेरोण । पुण्ण-नियलेहिँ बद्धा अन्णमणा चेव बंदि व्य ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | जो पुष्ण-पोरुसेहिं रूच्छी पुरिसस्स होइ दोहिं पि । सुरव-वियद्वा पोड व्य सहइ सा वंचियं साहुं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12  |
| _  | पोरुस-पुरण-विद्वृणा सम्ब्री चेतुं ज तीरह जणेण । चवस्त्रका-दुक्कालिया माए जस-चंद-रेह स्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.  |
|    | ने दिन निकार विदेश किन्द्र में से सिंह स्वार निकार के स्वीर सिंह स्वार निकार के सिंह स्वीर सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह सिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|    | पुण्ण-रहियाण भेरहं अस्मो सत्तेण कि पि जह होह । तं तं करेशि पुण्टि जं अणियं ते समिजासु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 15 | त्ति भणंतो णिवडिओ चलणेसु, समुद्विमो य । भणियं च तेण । वाति य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15  |
|    | भमिकण संयल-पुद्द छाउन्वाको खुद ति परिकण । भवि णाम मरेज गई भरुयत्यो जो घरं एमि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | ति भणंतो जिक्खंतो मंदिराको सो वंभण-दारको । तप्पभृद्दं च जयर-पुर-मोहियं वसुंधरं भमिउमाढत्तो । करप । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18  |
|    | अत्थ-परिमागिरो तो सब्बोबाबाइँ णवरि काऊण । भमिऊण सवल-पुद्दई चंपा-जवरिं समणुपत्तो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|    | § ३९९) तत्य व करवंगए दिणयरे ठइय-दुवारे सम्बन्धि णयरि-जणवए चितियं तेण । 'दे एत्य जुण्युजाणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,   |
| 21 | पविश्विय प्रक्रीम पायवे समारुष्टिकण राह-सेसं णेमि' सि चिंतयंती पविद्री शारूडी व प्रक्रीम तमाल-पायविमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|    | तत्थ य अच्छमाणो चिंतिउं प्यत्तो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|    | 'अन्तो भवणुन्वाभो उदर-दरी-भरण-वावडो दिवहं। तरु-साहासु पसुक्तो पक्खा-रहिमो भहं कामी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| 21 | ता चिराधु इमस्स अम्ह जम्मस्स, ण संपनं किंचि मण अत्यं, तेण वरं पविमामि' ति चिंतपंतेण णिसुनो कस्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24  |
|    | वि सही। तस्रो 'अहो, को एट्य जुण्णुजाणे मंतेह' ति जायासंको आयण्णयंतो अध्स्तिरं पयत्तो जाव एक्सण मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1   |
|    | 'एस तमाल-पायवो, इमस्स अधे कीरड इमं कर्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता । णिरूवियाओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 27 | नेहिं हम वि हिमाओ । तुओ अणियं । 'बहो, संदर्ग हमं हाणे, ता दे णिहणस इसस्मि परेसे' पि भणेरीण तेण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27  |

तत्तो तेर्हि भणियं। अवि यः।

0 'जो एत्थ को वि रक्तो भूय-पिसाओ व्य होज अन्णो वा। णासो तस्स णिहित्तो पालेजसु अह पसाएणं॥' 30

ति भणिढं जवागयं परिशया। चिंतियं च हमेण। अहो,

साणिडमाढतं तं पएसंतरं । जिक्सितं च तस्य तेहिं तंबमय-करंडयं, पूरियं धूलीए, वेहि-स्वयाहिं कर्य साहिण्याणं ।

जं जेण जिहें जहया जित्य-मेतं च जस्म पासानो । तं तेण तिहें तहया पाविजह तिसर्व चेव ॥ 33 जेण पेच्छ ।

<sup>1)</sup> प्रणिष्विण, प्रद्विमा प्रदेश, प्रकासिक्षा पत्तियः 2) प्रथर्स नाकणं अदेवरम 3) प्रसन्द for गय, प्रजीय क्व मयहाओं. 4) प्रभाव तुमं, प्रतह कुढुवन, प्रपिनी मारिसं. 5) प्रविश्व को भूए. 6) प्र adds म before हीण, प्रक्रमं for हमो, प्रअहिकां जाय, प्रविश्व को भूए. विश्व को भूए. विश्व को भूए. विश्व को भूए कि पहिलेण दिशं पि ।, प्रदो for हमो, प्रअहिकां जाय, प्रविश्व को स्थाव के प्रकार प्रकृति प्रकार प्रविश्व प्रमाह कि साह विश्व प्रकार प्रविश्व प्रवाद के प्रकार प्रवाद के प्रकार प्रवाद के प्रवाद

1 सवर्ष्ठ भिमञ्जण हुमं पुद्दृहं वण-सेख-काषण-सणाहं। अञ्च हुदं संवक्तो देव्येण पणामियं अस्यं॥ 1 अवहृण्णो पायवाओ । अवर्णीयं सवर्ष्ठ क्यारुक्केरं । उप्यादिया करंदिया । उत्यादिकण पुछत्वा जाव पेष्छद् पंच 3 अवर्णवेयाहं रवणाहं। ते य दृष्टृण हित्स-वस्त्रकंत-रोमंच-कंचुओ और वि ण माह्उं प्यक्तो । 'दे, संपयं घरं वद्यामि' 3 क्ति पयक्तो सवख-पुरग्गहाराभिमुदं । अद्यप्टे य तस्स महाढई, तीए वच्चमाणस्स का उण वेळा विद्वे पयक्ता । अवि य । संकोडिय-रक्त-करो आयंबो अस्थ-सेळ-सिह्रिम । दीवंतर-कय-सओ रेहद्द पत्रओ विय पर्यगो ॥

6 इमिम्स य वेळा-समए चिंतियं सर्वभुदेवेण ।

बच्चो वण-मज्ञासाओ पत्तो रहसेण णिय इह विमिमं । ता किं करेमि संपइ करण व रयणीएँ वश्वामि ॥

चित्रयंतस्य बुद्धी समुप्पण्णा । 'तं, इमिम्स अणेय-पादव-साहा-समाउले वह-पारोहे आरुहिऊण णिसं अह्वाहयामि ।

9 बहु-पश्ववाओ एस वणाओगो' ति । आरुहो तिम्स वह-पायविम्स । एक-पण्से य बहु-विह्व-संकुले अणेय-साहा-पत्त-णियरे १

अच्छिउं पयत्तो । चिंतियं च णेण 'अहो, विहिणा विण्णं जं मह दायव्वं । संप्यं गंत्प्ण घरं एकं विक्रेडण रयणं पुणो स्वल-कुद्धंब-बंधवाणं जं करणीयं सम्बं काहामि' ति । इमं चिंतयंतस्स बहलो अध्यारो उत्थरिउं पयत्तो वस-दिसं ।

12 आवासीहूचा सन्वे सदण-सावय-णिवहा । बहुए य पक्ति-कुले तथा णिवसंति बहोयरे । ते य णाणाविह-पळावे 12 णाणाविह-वण्णे बहुप्यमाणा पेण्डंतो तक्काल-सुलह-विष्णंतर-संगरंत-चित्त-महापवंगो अच्छिडं प्रयत्तो सर्वस्तुदेवो ति ।

§ ४००) एरथंतरिम समागनो प्रसि एको महापनन्ती। सो य मार्गत्ण एकस्स महापिन्स-संघ-मज्राद्वियस्स

15 महाकायस्स चिर-जरा-शुण्ण-पन्स-जुवल-परिसद्धिय-पत्त-पेहुणस्म पुरनो ठाऊण पायवदणुद्विमो विण्णविउं पयत्तो। भवि य। 15

'ताय तुमे हं जानो तुमण् संविद्विभो य तरुणो हं। कुणसु व मज्या पसायं ता विण्णांस णिसामेसु॥

णयणे मज्ज क्यत्ये मण्णे कण्णे वि भज्ज मह जाण्। एयं पि पन्स-जुवलं भज्ज क्यत्थं ति मण्णामि॥

18 भज्ज तुमे हं जानो मज्ज य मण्णामि मफ्लयं जीवं। गरुदा भवि भज्ज सहं भण्याणं गरुदामं मण्णे॥'

अभिवं च तेण जुण्ण-पविच्यणा । 'किं अज जोग-रजं णिक्सितं अज तुज्जा सगवहणा । किं पुत्त चुत्त-स्राहो पत्तं वा अक्स्वय-णिहाणं ॥'

21 तेण असिणं । 'को नाय राज-कांग्रे तोसो को वा अण-पत्त-विश्व-कांग्रेहिं । तं अस्त ग्रंप कर्द कसी लग राजणो होल

'को ताय रज-कामे तोसो को वा थण-पुत्त-विहव-कामेहिं। नं भज मण कई कत्तो लग राहणो होजा ॥ पुण्य-पिन्सणा मणियं।

24 'दे पुत्त साह सब्बं दिट्टं व सुर्यं व बजा अणुअूर्यं। किं व तण् संपत्तं कीस व हो हरिमिको तं मि ॥'

तेण मणियं। 'णिसुणेसु, अजा वर्षं तुम्हाण सयासाओ उप्पड्टको गयणयरूं किंचि आहारं अण्मेसिउं वह-लक्सो धरणियरूं-परिभमामि जाव दिर्ट्टं मण् एकम्मि पएसे पायार-परिययं महाजण-समूहं। तथ्य य उप्पयंति देवा, णिवपंति
27 विजाहरा, परिसक्तंति मणुया, गायंति किंगरा, जवंति अच्छरा, वरगंति वंतरा, धुणंति सुरवरा, जुज्यंति असुर-मल ति । 'रे पेच्छामि' ति विंतयंतो उवह्को गयणयकाको जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुए पविखणो एकम्मि पायारंतरम्मि । तको हं ताणं मज्जनाको पेच्छामि कोमल-किसलय30 सिलिसिलेंत-विवसमाण णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तानोय-पायवस्य हेट्टको महरिहे सीहासणे जिमण्णो भगवं को वि 30 दिव्य-णाणी तेलोक-सुंदरावयव-सर्वंग-दंसणीको मणहरो सयक-जय-जंतु-जण-णिवहाणं सदेवासुराए परिसाए मज्जनाको धम्माधम्मं साहेंतो । तं च दहूण विंतियं मण् 'अहो, मण् दिट्टं मण् जं दह्ववं प्रिसं तिहुवणच्छेरयं पेच्छमाणेण'।

<sup>1 &</sup>gt; J पुर है, J om. सेल, P सेण for सेल, P हमं for इड. 2 > J अविश्वां, P क्यानकंदरं, P पेच्छओ पन, J एंचडमक्याहं P पंच अम्वेयाहं. 3 > P inter. माहउं & ण. 4 > P om. ति, P पयता, J एरगाहाँ, P पुरमाहाँदमुहं, P महाइरंप, J तिम्म य बहुमाणस्म for तीप etc. 5 > J कतमल्लो P क्यिसिक्जो, P पहिंचओ विय, J हव for विय, J पतंमो 6 > P om. य, म वेलासप. 7 > P व for विसमं, P after हह व repeats सिहरंमि । वीनंतरकयिक्जो etc. to रहसेण निध्य रहत्य and again सेलिक्टरिम । टीवंतर etc. to हह विसमंतो, P om. ता, J adds कृष्य before बच्चामि 8 > J पातव P शठव for पारव, J अतिवाहमामि. 9 > J पतेसे, P विह्यि -, P अण्ये 10 > P adda जह before जं, P om. मह 11 > P कुरंब. 12 > P आनामीभूआ, P शिहाया for शिवहा, P वहले for बहुए, P कुळे त्य विममीत, J वहे य एसो for वहायरे, P ते अन्न विह्यलावे, J प्रवाय. 13 > P बहुएमाणो, P मुल्ल, J संवंतमज्ञे, P अन्छित्रो, P प्रवारी. 14 > P एवस्स for एक्स्स, P rep. महापिक्संप. 15 > J om. महाकायरस, P जुवल, P हुक्तम. 16 > P संडिओ य, P वा for ता 17 > J om. मण्णे, J अक्तमेव सह, P अले, P एतं जुअलं, P क्रवेश के before क्यरथं. 18 > J सफलं, P जायं।, P गक्टा य वि [ मस्हाण वि ]. 20 > J पुत्तलामो P पुत्तणाहो 22 > P जामो, P विह्यलोमेहिं। जब्ज मए, P कता. 23 > P om. जुण्णपक्तिणा मणियं. 24 > P साह ब्वं, J om. अक्ता, J अणुभूनं, P दिस्ति 25 > J अण्येमित्. 26 > P धरिण्यतं, P परसो, P वेवा निववंति 27 > J किण्णता P किला, P जुजेति. 28 > J हिजय. 29 > P नाव for जाव, P पायारंतिम, J तनो, P om. ह, P पेच्हाओ. 30 > J सिलिस्लितं, P की for को वि. 31 > P पसल्य for स्वया, P सलस्यवतु. 32 > J धम्माहम्मं, P साहेता, J om. अहो मए दिटुं जं दहुन्दं, P एसिसं तुहणवक्तक्लेरवं.

27

30

- 1 तजी ताय, तेण भगवया सञ्चल्णुणा साहिजो सबको संसार-सहावो, पर्दासको जीव-संसरणा-वित्यारो, कित्यारिजो 1 कम्म-पयह-वित्सेतो, वित्रेतिको वंघ-णिजारा-भावो, भाविजो संवरासव-विवयो, विवयिषको उप्पाय-दिह-भंग-वित्यरो, 3 एकविको जहद्विको मोक्स-मग्गो ति । तजो इसं च मोऊण सब्दं उप्पण्ण-संवेद-सङ्ग-सुद्ध-हिचएण पुष्किको मए भगवं 3 सक्वण्णु जहा 'भगवं, कम्हारिसा उप्पण्ण-वेरग्गा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परावत्त करणा'। तो इसं च छिक्सिऊण
- मह हिययत्थं भणियं भगवया । ह देवाणुपिया सम्बंधितिको पंर्तिदिक्षो सि पज्यतो । सम्मत्तं तुह जायं होहिड् विरई वि देसेण ॥

्रि ४०१) एथंतरिमा पुच्छिजो भगवं गणहर-देवेण । अवि य । 'भगवं के पुण सत्ता णरयं वश्वति एत्थ दुक्खता । किं वा कम्मं काठं वंश्वह णरयाउयं जीवो ॥' १ भगवया भणियं ।

'जरपाउपस्स गोदम बत्तारि इहं हवंति ठाणाइं । जे जीवा तेसु ठिया णरथं वर्षाते ते चेय ॥ पंचेंदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं । केवदाईं गोदम ते मरिउं जंति जरपिमा ॥ कुणिमाहार-पयसा कुणिमं मंसं ति तं च बाहारो । सावय-पक्सीण वही मरिऊणं ते वि णरपिमा ॥ सर-दह-तकाय-सोसण-हल-णंगल-जंत-वावदा पुरिसा । मरिऊण महारंमा गोदम वर्षाति णरयिमा ॥ गाम जगर-खेड-कव्यड-माराम-तलाय-विसय-पुडडेंस । परिमाण-विरइ-रहिया मुख्किय-विसा गया जरयं ॥'

15 तजी इमं च सोऊण ताय, मए चिंतियं। 'जहो भगवया मंसाहारिणो पंचित्रय-वह-कारिणो व णरय-गामिणो आहुहा। 15 ता अन्हे पंचित्रय-वहचा मंत्राहारिणो य गया णरयं, ण एरय संदेहो। ण-याणिमो अत्य कोइ संपर्य उवाजो ण च'त्ति चिंतयंतस्स पुणो पुष्टिक्षमो मगवं गणतारिणा 'भगवं, जह पवमं इमेसु ठाणेषु होऊण पष्का उप्यण्ण-विवेगत्तणेण य

18 जरय-दुक्ख-भीरू कोइ विरमइ सब्द-पाव-राजाणं ता कि नरम जरय-जियत्तणं इवह कि वा ज हवइ' सि । मगवया 18 भणियं। 'गोयम, होइ जह ज बहाउओ पढमं। बहाउओ पुणो सब्दोवाएहिं पि ज तीरह जरय-गमणाणो वारेडं' ति। नओ ताय, हमं च मोऊज मए चिंतियं 'अहो, महादुक्ख-पडरो जरयावामो, पमाय-बहुका जीव-कला, विसमा कस्म-गई,

- 2। दुरंती संसार-वासी, किटणो पेम्म-णिवस्ता-वंधी, दारुण-विवागी एस पंचेदिय-वही, परवग्ग-वृभी एम कुणिमाहारी, 2। णिदिशी एस तिरिवन्त-संमधी, पाव-परमं अम्हागं जीविधं ति । एवं च ववस्थिए कि मए कायम्बं'ति । तश्री एत्थंनरिम्म मणिवं भगवया । अदि य ।
- 21 जो खिंदिजण णेहं इंदिय-तुरण् व संखमेजण । विहिणा मुंचइ देहं जहिरिक्कयं पावण् सिर्दि ॥ ति भणतो समुद्धिशो भगवं मध्यण्णु ति । विहिरिंड समाहत्तो । जहागवं पिंडगया देव-दाणवा । अहं पि ताय, अहो भगवया अण्णोबण्सेण विण्णो महं उवपसो । इमं चेय काहामि । अबि य ।
- हे केतूण णेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ ति । ता दे करेमि, बहुवा णहि णहि गुरुवणं बाउच्छामि । बबि य ।

भाउन्छिद्धण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियन्वं पच्छा तं चेय पुणो महं काहं ॥

30 ति चितयंती अज अक्याहारी एत्थ संपत्ती ति।

ता विण्णवेमि संपद् ताय तुमे एम पायवडणेण । देसु अणुजं म्यमसु य मह अजं सञ्च-धवराहे ॥ ति भणिकण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

<sup>1)</sup> प्रसहाओ, ए संसिओ for पहंसिओ, ए संमक्ष्णपयस्थाने वियस्थारिओ. 2) ए विसेम्म बद्धनिज्ञान, प्र om वियाप भी, ए हिला. 3) प्रप्रविभी for पहर्विनी, ए सोक्ष् वमना ति, ए om. सन्धं, ए उपण्यस्विमद्धा. 4) ए repeats कि, ए कुर्णान, ए जीणीयपरायत्त्रकरुणा, प्र प्रथम, प्र ततो for तो. 5) ए om. सिंग्यं 6) ए देवाणुरिप्या, ए adda प्रजसियाहि before प्रभक्तो, प्र होहिति, ए कि for वि. 7) ए एत्थंतर्रात 10) ए मोयम ए हुण्या ए हिया for दिशा. 11) ए जीवाण के बहाती वीयम. 12) ए आअहारी 13) ए सीमण, प्र जुत for जीत, ए मिरेक महारक्षा, ए गोयम, ए तर्यित. 14) ए गामायर खेडमबंबआराम-, ए पुत्तीमु 15) प्र ततो, ए भाग for ताय, प्र om. य. 16) ए काइ for होत 17) प्र कि तायवस्थ for वित्यंत्रत्तस, प्र गणहारिणो, ए om. पढ़ां, ए क्रण कि होक्षण, ए वित्यंत्रणेण नरय- 18) ए भएण for सीह, प्र विमरह सन्धः, ए पाणहाणाई ता, ए तस्स रवण्तर्ण हवह. 19) प्र गोनम, ए होई जणह बद्धाउयं, प्र om. पढ़ां । बद्धाउशं, ए om पुणो, प्र सन्ध्र वार्षि, ए धारिउं for तारेडं. 20) ए om. च, प्र य for प्रय, ए क्रम्यश्रामों, प्र वह-रे जीवफरी, ए कंमणती 21) ए कि कृणो, ए एसं विद्यवहो णरविनावृज्ञो- 22) प्र संभवने, ए पोव for पाय, ए om च, प्र किम्मण ए कि मर्थ. 23) प्र om. भिव व. 24) ए जहन्त्रियं पायिमिद्धं, प्र मिद्धं ति 25) ए महत्र्यं, ए नहां प्र तिमर्थं, ए अल्लाव्यं पायिमिद्धं, प्र मिद्धं ति 25) ए महत्र्यं, ए नहां प्र हिणा, ए ताब 26) ए अण्याव्यमेण. 27) ए केकण, ए-जिवलो, ए अत्र कित, ए काहिति 30) ए अज्ञ क्वाहारो. 31) प्र विण्णवेसि ("), ए अण्यां 32) ए ति कित सि, प्र बल्पसु । तत्रो, ए काहिति 30) ए अज्ञ क्वाहारो. 31) प्र विण्णवेसि ("), ए अण्यां 32) ए ति कित सि, प्र बल्पसु । तत्रो, ए काहिति विज्ञ प्र प्र लिता विज्ञ प्र विण्यों, ह कर्य क्रियं कर्यां कर्यां क्रियं विल्यों, ह कर्य क्रियं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं विल्यां हिला सिंग, म क्रयं क्रयं क्रयं विल्यां स्थाने क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं क्रयं विल्यां क्रयं क्रय

| 1   | § ४०२ ) तम्रो पसरंतंतर-सिणेह-पगलमाण-जयण-खुयलेण अंसु-किल्लिण-वयणेण सणियं खुण्ण-पक्सिणा । सनि स ।<br>'पुत्त ज कीरह एमो वयमाओ दुत्तरो सुरेहिं पि । अण्णं च अहं थेरो बच्छ समें सुंचसे कहयं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3   | तेष मणियं 'ताय जं तय मणियं तं णिसामेस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  |
| _   | किं हुन्तरं तिलोए परयावासाउ होज बहुवं पि। णियनो जो तुह जनको ताव तुमे कस्त सो मुक्को ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|     | बुद्देण अणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 6   | 'अह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लग्गणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु होहिसि मह पुत्तको सरणं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| •   | तेण भणियं। 'तायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|     | को कस्स होड़ सरणं को वा किर कस्स छग्गणक्तंभो । णिय-कम्म-घम्म-वसओ जीवो अह अमह संसारे ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| Q   | बुद्रेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| Ī   | 'श्रज वि तरुणो पुत्तव मा मर इह ताव शुंजसु सुहाई । पच्छा काहिश्व धरमं वच्छव जा बुहुनो जानो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     | नेवा अणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 12  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| -   | बुच्चेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | 'अत्यो कामो धम्मो तरुणराण-मञा-बुद्द-भावेसु । कीरंनि कमेणेवं पुराय मा तिक्कमं कुणसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 15  | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 |
|     | 'को व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा नुमे रहवा । जह अंतरेण पढिउं मधु-गहंदी ण बिहणेह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|     | बुद्ध-पश्चिमा भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 18  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
|     | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     | 'सुरवासत्त-मगेण जाओ मंबद्विनो य भागाए । इंधण-कन्नेण गओ ससर्व जह पावए को वि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 21  | बुद्ध-सडलेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 |
|     | 'प्रथ वि तुज्य अध्यमो होइ विथ पुत्त ताव चिंतेसु । बुद्धं मोत्तृण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 24  | 'जह तं वश्वसि णरयं मए वि किं ताय तत्थ गंनम्यं । अयरे णिवदह अंधो ता णिवदट किं सचक्त् वि ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
|     | बुद्ध-पश्चिणा भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|     | 'तह नि पिओ मे पुत्तय तुह निरहे जेव धारिमो जीयं । पिइ-वज्जाए चेप्पसि एस अधम्मो तुहं गरुनो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 27  | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27 |
|     | 'ताय ण तुज्यं दहक्षों जेणं णरयम्मि खिवसि घोरम्मि । को कस्प मरह बिरहे जाव ण खुद्दं णिवं कस्मं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|     | बुद्धेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 30  | and the state of t | 30 |
|     | तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | 'को कस्स होड़ जणको को व जिणजाइ जाणेण हो एत्थ । जणको सो विषय एको धम्सुवदेसं तु जो देह ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 3 : | 3 बुद्ध-प <del>विस्त</del> णा भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33 |
|     | 'जह पुत्त तुमे एवं भवस्त करणिव्ववं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासिमा चिक्रवस्त ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|     | तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |

1 > उपस्रंत सिणेहेण पगरुँ, उ जुनने आलिकिनण, Р जुगने for जुयलेण 2 > Р एसो ओ दुत्तारो, Р अन्न वाहं घोरा वच्छ, उ मए for ममं, उ कस्म for कर्ष्य, Р adds वेर after कर्ष्य. 3 > Р निमामितः 4 > उ णरवावासो हु 6 > Р पुत्तस्स, Р क्रमणक्षंतो । 8 > Р inter. कर्स के होइ, Р परि for अर 11 > J adds व after तेण. 12 > Р ताव को, उ को व for को ण, Р न य जाणिस धम्मनामं पि. 13 > Р बुडेण 14 > J 000. मन्त, Р बुढ मन्त्रण, Р कामं पेयं for कमेणेनं, उ उज्जमं for तिकानं. 16 > Р पिट वं, उ गरेंदे, उ हारेइ for वि: जेइ. 17 > उ बुडेण for बुडुणक्षिणण. 18 > Р संदिगोसि जणणीय. 20 > उ मो संस्यं उ कोइ ॥ 22 > Р बुज्य न धम्मो, Р तुमं for ब्य तं. 24 > Р जुद्द सिं तं, Р अधो जुद्द निविद्धों कि. 26 > Р पिय-, Р एस अहंमो. 27 > J adds न बो before तेण. 28 > Р adds ति after खुई. 30 ) Р कुक्स पियाई. 32 > J होई सरणं को. 34 > Р तप for तुमे, Р ति for तु, उ प for ते.

कुच्कीऍ सए धरिओ णव-सासे पुत्त-सार-सृढियाए । उत्रवारस्य फलं ते पद्मत्वारो कओ को वा ॥' तेण भणियं ।

'अम्मो कीस तपु हं घरिओ गटभम्मि कृण कलेण । णियय जगणीएँ तुमपु उववारी को कनी होज ॥ माए हं ने जणिओ तुमं पि जणिया मए भव-सपुतु । अरहट-विज-समाणा अवरोप्परयं पिया-पुत्ता ॥' भणवो उवगभो जेट्ट-भाउणो समीवं।

27

80

33

🖇 ४०४ ) तत्य वि पायबहण्यादेशो विण्णविउं पयत्तो । अवि य । 'भाउष नं सि समेजसु अम्हे उच्छंग-बह्निया तुम्ह । डिंभत्तण-दुक्तिल्पहिं तुज्य जो अविणको रहनो ॥' भाउणा मणियं ।

<sup>&#</sup>x27;अम्मो सर्व एयं भणियं घर-वास-संदिय-जियस्य । जो पुण मुंचड मध्वं तस्स ण कर्ज हमेहिं पि ॥' 27 थेरीए इस भणियं।

<sup>1)</sup> P जाण श्री for जाणद, JP होहिनि, P दीमे जा. 2) P मर्गातं. 3) P विकाबिय, P om. माया, P adds after अबि य like the following which is partly repeated subsequently न परणा सत्तवती सरमीती न भगी/ही पहती। भार-अंगादेवी माय जण अहं वद्यामि स्ति भणना उचगओ माऊए समीव । नत्थ य पाशवरणाद्विषण विष्णविष. 4 > ४ धरणी मत्तनती मरस्मीती, P पुहती । भारणिअंगी, अधरणीशम्मा, P जणनी अजीय च. 5 > J जम्ह P जम्ह for जम्ह, P अस्ति for अम्ह. 6 > P स्पृष्टिया से सर्डिय पक्तावली वियडणापयटा-, उपम्हावली, उ-मडंडय-, उ-पहाली. 8) अध्विद्ध, उण नुअम्ह P णय अस्हे for ण स्थ म्ह, उए P तं for ते. 10) । चिरजीविणीय P चिरजीवणीए, P repeats तुओं व्व, । लोअस्मि, P मुख्यत्व 12) P र्साणंज्य अमेगर्न, Pom. बुहाइ मह. 14) P दुनलं जीवं ति पहसे जा। Pou. जह सर्च चिय मर्ग शिर्ण कि चिन चैय पनिमे जा। 18) P होति in both places. 20) P पुत्त धगापुणमुं जीया वि. 22) उ वा मुंबर, P केम न की. 23) उ बेरीय P थोरीप 24) उ ए for ते P बंधुवणस्स प्रसायं पंसुके, JP होहिति 26 > P अणियं परवाससंठियस्म जीवस्स, P उण for पुण, P ति for पि 27) P has additional lines here beginning with बेरीए भणियं। कुन्छीए etc. धरिजी गढां ति which are repeated below, P om. इसं. 28) P अणिओ for धरिओ, P मुट्टियाए. 32) P केंद्र आवणी समीव तस्म. 33) P पीयवडणुद्धिओ विडं पयत्ती. 34 > P खमजन्तु, P तुम्हे for तुन्झ-

| । 'हा कीस वच्छ मुंचिस केण व तं किंचि होज मणिओ सि । को जाम एत्य धम्मी किं वा पार्व अवे छोए ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| तेण मणियं।<br>3 'मा भाउप भण एवं घम्माघम्मेहिं संदिओ लोगो। अह अखि को वि घम्मो विणयाए सुन्नो जहा राया ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3   |
| and the second s |     |
| भाउणा भाजपा । 'मुद्धो सि वच्छ बालो केण वि देवारिको विचड्डेण । सो को वि इंदबाली वेवारेंतो समझ छोयं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6   |
| ६ तेण भणियं ।<br>'भाउय विवेग-रहिओ तं मुद्दो जं भणासि कावडिजो । मा हो तं भण एवं तियसिंद-णमंसियं वीरं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| भारतणा मणियं ।<br>9 अच्छप्त भुंत्र त्रहिच्छं परकोओ वच्छ कंग मो दिहो । एकं हूर्य अण्णं होहिइ का तम्मि ते सदा ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 'अम्मेण पुष्य भीवा भाउय अम्मेण होइ समा पि। ता तं चेब करिस्सं णिथ सुइं धम्म-वहियस्स ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12  |
| 12 मणमाणो उवगनो कृषियसं भाउयं, नं पि उत्तिमंगे चुंबिद्धण मणिडं समाहतो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 'उच्छंग-कालिको में बच्छ तुर्ग पुनाओ व्य मह दहको। खर-कहसं सिक्खविको अवराई खमसु ता मर्ज्य ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| कर्णायसेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15  |
| 15 'हा भाउय कत्थ तुर्म चलिओ होजा णु अस्ट मोसूण। अस्टाण तं सि सामी तुज्जायसं इमं सब्वं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *** |
| तेण भगियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| वच्छ चलिओ मि मरिउं तुन्हे मोतुं पुगो वि गंतन्वं । को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणोई गहियम्मि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18  |
| 18 🖇 ४०५ ) इसं भणतो उवतामो जेहं भहाँगे, तीय पायवहणुहिएण मणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10  |
| भहणी तं महदेवी सरस्तई नं सि प्यणिजा सि । ता समसु अविषयं में डिंम-सहावेग जं रहयं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| तीय वि वियक्तमण-प्रयण-बरू-पवाहाए भणियं । अवि यं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 21 'बच्छम्हान तुमं चिय कुछम्मि किर भो कुमारको बास्ति । पोमाय म्ह तुमे चिय तुमग् चिय जीविमी अम्हे ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21  |
| तेण भणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| जीयह कस्मेण जिस्रो पोमायह सुंदरेण तेगेय । जह हं कुले कुमारो माए ण य सजाणं कार्ट ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 24 तीए अणियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24  |
| 'थेरं मुंचिस पियरं करूप इमें मायरं च गइ-विवर्त । सत्येसु किर पविज्ञह शवण्ण-परिपालणं काउं ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| नेवा अधियं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| था 'किर बाहेण तभी है बद्धी पासेण अहव ण व जाओ। मीसूण ममं पुत्ता अण्ये वि हु अस्यि तायस्म ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27  |
| ुँ ४०६ ) हमं मणंती उवगन्नो कणीयमं भहाँगे । तं पि साणुगयं उबसिप्तदण भणिडमावसो । अवि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 'खर-णिट्टर-फरुसाई वस्के भणिया सि बाल-भावन्मि । ता ताई खमसु पुण्डि होसु विणीया गुरूणं ति ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 30 तं च सोऊण मंतु-गगरं तीए भणियं। अवि य।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80  |
| 'हा भाडय मं मोतुं दीणमणाहं च कथा तं चिलिनो । तास्रो वहह थरो तुज्जरुहे ।चिंतणीयास्रो ॥'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| तेण भणियं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ्र १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33  |
| 33. 'शिलेओ एस वियप्पा ज चित्जिह जणा जिल्ला ति । वश्क पुष्य-कर्य पुष्य-कर्य पुष्य-विद्या ।<br>६ ४०७ ) एतं च अणमाणो उवनमो भारियाए समीवं सो पक्खी । भलियं च तेण । अदि य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ० ४०७ ) एवं च मणमाणा उनाका कारपाई समान ना परका । साम च राजा ।<br>सुद्दि सुद्दय-विलासिण तणुर्यंगे पम्हलच्छि चर-लच्छि । भ्रणिए मह हियय-पिए वछह-दद्दए च सुण वयणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| सदिद्वि सहय-विकासिक वर्षेत्रम् वर्ष्टकाळ वर्ष्टकाळ । बालड बर्व वर्ष १५३ , छ १४३ , छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |

3> P एवं धंमीह, उधम्माहम्मीह, P लोए !. 5> उसि बडबाला, P वैयारंतोः 7> P विवेय-, P लगामि for मणासि 9> P जहिंच्छ, P om. व-छ, P adds कर्ष before सो, उप होहिति, P ते सिद्धाः 11> उभोजः 12> उक्ण्णसं भाउजंतेण तं पि, P भणिओः 13> P से for मे, P तुह for महः 14> उक्ष्णसंण भणिओं 17> P मरिओ तुन्हे म्हेतुं पुणो, P मरिणिहं, उगहिश्यस्स ॥ 18> P सणिउं for भणंतो, P जेट्टभिणीं, J adds तेण before तीयः 19> उत्तमहं देवी, P तं महादेवी, उभो for मे. 20) उतीय वि, P om ण्यण, P जलह- 21> P तुन्छम्हाण, P पिय for विय, P हो for मी, उक्तमासओ, J पोमाय P पामायः 23> P संदरे य तेणेय, उप कुमासोः 24> उतीय for तीए 25> P अहङ for अयणण. 27> P कर्र for किर, P क्ओ हं [देगे हं?], P वहो पोसेण अह वि न य, P अत्ये for अण्णे 28> उक्तण्णस्स for कणीयसं, P भाषणीः 29> P फरिसारं, P ता मारं लमनः 30> उमण् for मंतु, P मंतुययारं 31> P घोरी (थोरो?). 33> P जीगो॥. 34> P गंगे for उवगओः 35> उवंसलच्छि, P शरहच्छी।, P om य, P सुववणः

| 1    | क्षाद्वाणि य पीयाणि य तुमप् समयं बहुणि तणुर्वति । सवर्णनविज्ञ अभिनं स्वस्ताने जिस्तियं समयं ॥                                                                                            | 1  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| •    | सद्भाग च चाचान च तुनर समय बहुत्व वयुचान । सच्चनावान बातव व्यस्तान स्वस्त्र समय ॥<br>सुरसरि-पुल्लिमु तप् समयं राष्ट्रवंति विकसिवं बहुतो । माणस-सरस-सरोस्ह-श्लेमु सुरूरं वसूता मो ॥        | •  |
|      | सुरक्षार-पुष्टणसु पर समय पञ्चमा विकासन बहुता । माणसन्तरसन्तरसन्तरसन्तरसु बुह्र पसुता मा ॥<br>किलिकिचियं च बहुसो क्य-मक्चक-राब-सुहय-मणसेहिं । तं णस्थि खं ज रहुयं तृहण् ता समयु तं सर्थ ॥ | 8  |
| 3    |                                                                                                                                                                                          | •  |
|      | इमं च सोडज गुरु-दुक्स-भर-भार-सुविया इव जिविबया से सुच्छा-जीसहा दहवा। ते च जिविबयं दहूण तेण अजियं।                                                                                        |    |
|      | 'आसस सुद्दे जासस सरक-सहावा ज-बाणसे किंचि । किं ज सुवं ते सुंदरि संजीया विष्यशोवता ॥                                                                                                      | 6  |
| 6    | श्रासस मुद्रे शासस विष्टह अते सराय-घटियं पि । संपुण्ण-जियय-कालं पेरमं वकाय-जुवलं व ॥                                                                                                     | 0  |
|      | आसस मुद्रे आस्त्र चहुछं संक्रमङ् अववामच्योसु । विद्वागिते-सेळ-सिक्टे वावार-छीळं वहङ् पेन्मं ॥                                                                                            |    |
|      | जासस सुदे जासस चवलं परिसक्षण् सराइलं । णव-पाउस-जलहर-विजु-विकसियं चेय हथ-पेमां ॥                                                                                                          | _  |
| 9    | जासस मुद्रे जासस पूर्व चितेसु ताव लोगस्मि । सर-पवणुद्व-धववद-धवकं छढवंगि ६४-पेम्मं ॥                                                                                                      | 9  |
|      | हुय दुन्सिकण सुंदरि मा मोहं वय बात्सु सुहुतं । गय कड्ड-कण्ण-चंबछ-बढावां वेम्माण पर्यहंबो ॥' ति ।                                                                                         |    |
|      | इमं च भवमाजेज बासासिका सा तेज पश्चिको । तथो होत-विभोषावळ-जनिय-जाडावळी-पिछट्ट-हिपवुक्त्त-जवण-                                                                                             |    |
| 12   | भायणीयर-क्टंतुस्वत-बाह-जरू-पवाहाए भणिवं सामगयं तीए पनित्त-विलासिणीए । बावि य ।                                                                                                           | 12 |
|      | 'हा दह्य जाह सामिय गुज-जिहि जियजाम जाह जाह कि । एक-पण किय मुंबसि केन वि देवारिको सर्ह ॥                                                                                                  |    |
|      | हा जाह विना तुमय सरमं को होहिई अडण्याज । इस्स पछोप्ति सुदं सुण्याओ इस विसानो वि ।'                                                                                                       |    |
| 15   | तेण मणियं।                                                                                                                                                                               | 15 |
|      | भा बिलव किंगि सुंदरि पुस प्रकारो जिरस्थको पृष्टि । जंतो व मरंतो विय कि केन्द्र चारिको को वि ॥                                                                                            |    |
|      | जं जस्स किं पि विहियं सुद्दं व दुवसं व पुच्व-जन्मिमा । तं सो पावद् जीवो सर्ज को कस्स कोगिन्स ॥                                                                                           |    |
| 18   | तीप भणिषं ।                                                                                                                                                                              | 18 |
|      | 'जह एवं णिक्लोहो वजामसी सं ति सुचसे सम्हं। ता किं जालति डिंमे बह जिलए किं परिचयति ॥'                                                                                                     |    |
|      | तेण भणियं।                                                                                                                                                                               |    |
| 21   | 11 151                                                                                                                                                                                   | 21 |
|      | जह काम-मोह-मूको बढ़ो बारीएँ कह वि वण-हत्थी । मुद्रे कि मरत तर्हि कि वा वंध विसोएड ॥                                                                                                      |    |
|      | तं कह वि मोह-मुदेण सेविको किं मरेज तत्थेव । जो जाओ गोत्तीए किं जाड अयं वहिं चेव ॥                                                                                                        |    |
| 24   |                                                                                                                                                                                          | 24 |
| Pi-4 |                                                                                                                                                                                          |    |
|      | तीष भणिपं ।<br>'जह तं वश्वति सामिय अहं पि तत्थेन जबरि क्यामि । अत्तार-देवनामो णारीको होंति कोगस्मि ॥'                                                                                    |    |
| Øħ   |                                                                                                                                                                                          | 27 |
| 41   | तेण भणियं ।<br>'सुंदरि पश्रञ्ज्ञ वससु पारत्त-हिसं व रोपए इस्स । पेण्ड्यु अक्शक गाति जन्म-वश-दुण्य-मंगिक्कं ॥'                                                                            |    |
|      |                                                                                                                                                                                          |    |
| e.   | तीए भनियं ।<br>'प्यं वाकारामं निसंस-सुकं तप् भह मरेज । किं मुकामि तुसे किव तह जहवं मुंचिमो एवं ॥'                                                                                        | 30 |
| 30   |                                                                                                                                                                                          |    |
|      | तेण मणियं ।                                                                                                                                                                              |    |
|      | ' गिय-कम्म-धम्म-जाया जिसेति विवयुण चेय कम्मेण । बाकाण कि मयु कि तथु व्य मा कुणसु सिसमेर्य ॥'                                                                                             | 33 |
| 33   | इसं च जिलामिकन दीप् अनिया ते विभक्षा ।                                                                                                                                                   |    |
|      | प्सो व तुम्ह कणको पुत्तव मरणिम दिन्छ-वदसाको । ता करगह पावाहि कम्मनिम इमस्स गाडपरा ॥                                                                                                      |    |

| 1  | § ४०८ ) पूर्व च स्रितासमाणा किं काडमाउचा । सबि च ।                                                           | 1   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | डबारया सरहसं सब्दे बिच सब-समग्राह्मादा । संचिमा केंद्र कंटे बच्चे पार्ट्ड समास्टा ॥                          |     |
| 3  | 'मोत्तृण ताब अन्हे करथ तुमं पवससि कि विष्णोहो । अंबं पेष्ड रुवंति अन्हे वि मरामु तुह विरहे ॥'<br>तेज मणिवं । | 3   |
|    | 'पुत्त सप् तुम्हापं व किंचि कर्ज ति जियद प् भंवा । स किय दाही भन्ने होह समत्या सर्व चेव ॥'                   |     |
| ß  | तेहिं समियं।                                                                                                 | 6   |
|    | 'अबाप ताय कहियं तापण बिणा मरासि हं पुत्त । तुन्हें वि सप सुका मनिहिह मा वेसु गंतुं जे ॥"                     |     |
|    | तेण अभियं।                                                                                                   |     |
| 9  | 'मा पत्तिबाह पुत्तव पसा बह कुणह तुम्ह परिहास । को केन जीविजह को केन मरह कोगिमा ॥                             | 9   |
|    | भव-सम्बा-पान-कृत्यमण्यकार्दै पृथार्दै विभ-स्वार्द । महिला नियकमलोई वंचण-पासं च वंसुयनो ॥                     |     |
|    | ति चिंतवंतेण प्रविद्धणं देहं तरुवरं पित पिश्व-ककाहं व पावित्रण डिंग-स्वाहं चिलनो ससुरंतेन । अनियं च तेन ।    |     |
| 12 |                                                                                                              | 12  |
|    | तेण सविषं ।                                                                                                  |     |
|    | 'क्लाणं ते प्रचय जह सरियम्बं अवस्त ता सुणसु । अज वि बालो सि तुमं को काको वच्छ मरणस्स ॥'                      |     |
| 16 | े तेल अविर्ध ।                                                                                               | 15  |
|    | बाको तहजो बुद्दो ताय कथंतरस मस्य संकज्यो । जरूणो व्य सम्ब-भक्त्रो करेड बालो वि तो धन्मं ॥'                   |     |
|    | ति अर्थतो ह्यांको अर्थतेत । अभिदं च ।                                                                        |     |
| 16 |                                                                                                              | 18  |
|    | तीर अपियं !                                                                                                  |     |
|    | 'अज वि प्रस्य बाळी कुम्माही केन एरिसी रहनी । श्रेजसु ओए एच्छा बुही प्रण काहिसी धम्म ॥'                       |     |
| 21 | े ते <b>ण अधिदं ।</b><br>- ते <b>ण अधिदं ।</b>                                                               | -21 |
|    | ' वन्मत्य-काम-मोक्सा अचा चत्तारि तहक-जल-जोग्गा । जोव्वल-गल्वियस्स पुणो/होति समुहो व्य दुत्तारो ॥'            |     |
|    | वीप अविदं ।                                                                                                  |     |
| 24 |                                                                                                              | 24  |
|    | मेन मार्गेय है। किन्यकन्यादेवत बेलन व । या सदी तेत वेनेर कन्यालांस ब एला सार स                               |     |
|    | 'असा फुक्क-फलेहिं किं वा क्षेण किं व तत्त्वीय । बोरं जरए दुवसं इह जन्माणंतरं होह ॥'                          |     |
| 2  | र ती <b>ए अनियं।</b><br>र तीए अनियं।                                                                         | 27  |
|    | 'वं तह कुरूस्त सरिसं भणिवं तं प्रत्त वासि पहमस्मि । भिंदसि कुरू-मजार्य संपष्ट तह हो व जनसिर्व ॥              | -,  |
|    | ते अपितं ।<br>तेल अपितं ।                                                                                    |     |
| 3( |                                                                                                              | 30  |
|    | सि मणंतो पिल्यो पिय-मिसंतेणं । मणियं च तेण ।                                                                 | -   |
|    | भित्तं ति गाम कोए वर्धस बह केण विभिन्नवं होता । वीसंभ-गरभ-हरजो प्रवाद-दुमो विष्ण-फड-जिवहो ॥                  |     |
| 3  |                                                                                                              | 33  |
|    | ता मित्र तुमे समयं जबस्मि तं नित्य जं तुई गुज्यं । जह किंचि वस्सु सलियं सम सम्बं वसिय सं सुवातु ॥'           | 30  |
|    | भित्तेण अभित्रं ।                                                                                            |     |
|    | 'साइसु मह सब्मार्व किं कर्ज मित्र प्रवससे तं सि । को णास पूस णरको सुद्दो सि विपारिको केण ॥'                  |     |
|    | read and remains on man eren and read of a det allest Lie allest Ball till todallidet des fi                 |     |

<sup>2&</sup>gt; श्वाह्य सहिर्स, शको वि for केर. 3> ग्यांव श्वाया for ताय, श्यवसस, श्येच्छे, ग्रकॉर्त श्रवंती, श्याह for तुए. 5> शतु for ति, शांतिकार जंबा के ए, ग्राहिति for दाही, ग्रचें अ. 7> शतुक्ते, श्रम्रहिष्ट, श्रदेशुं ग्रीसवं ॥ 9> श्र्मित्याहि, श्रु कुणहर, श्री जा वाविकार केर्ग को केर्ण, ग्रेडोऑमि. 10> ग्र-स्वाई, ग्रिज्युमकोई वंध व पासं. 11> ग्राति प्राय, श्रित प्राय, श्रम् समुत्तेणं. 12> ग्रचें व. 14> ग्र जर क्रिश्चवं. 16> श्रात्या for ताय, ग्र करेतु, श्रम् वर्षा करण वचारि. 23> ग्रतीय. 24> ग्रम् क्रिय क्रय क्रिय क्रय क्रिय क्रय क्रिय क्रिय

\$ ४०९ ) तभी तै च तारिसं पंढां पद्दांचं रहूण उप्पद्दशा सम्बे ते पविकाणो तम्हाभो वह-पाववाभो ति । ते य

24 उप्पद्दप् तृहुण विम्हिय-कित्त-हियमो चिंतिउं पयत्तो सवंभु-देवो । 'महो, महंतं मच्करियं जं पेच्छ वणे पविकाणो ते वि 24

माणुस-पङ्गाविणो फुडक्करं मैतपंति, ते वि धम्मपरे । ता कहं माहार-अय-मेहुण-सण्णा-मेत्त-हियय-विप्कृतंत-विण्णाणा, कहं
वा एरिसी धम्म-बुद्धि ति । ता व्य होइ एवं पयदृत्थं, दिम्ब-पविकाणो त्य प्रण् । महो तस्स पविकाणो फुडक्कराछावत्तणं,

27 महो सत्तसारो, महो वत्ताको, महो पिवं वत्तणं, महो जिटुरत्तणं, महो जिण्णोह्या, महो-गुरु-गडरवो, महो वद-व्यक्तया, अ

सहो वेरागं, महो जरव-मीक्तणं महो मरणाणुवंधो ति । सम्बद्धा च सुदु आणीवह कि वि दमं अं सो पवची
कुदुंवं सम्बं परिचक्रण मत्त्रणो हियं धम्मं पविवजह ति । महवा वेच्छ, पविकाणो वि व्यम्मपरा कुदुंव-जिण्णोहा धम्म-गय
20 वित्ता । महं पुण कीस पर-संतियाई श्यणाई चोरिकण हमं एरिसं विद्व-स्वमार्व विह-कव्यक्तकुदंदं जीवावेसि । ता संवदं अ

हमं एत्य करणीयं । जस्स सवासे इमिणा धम्मो जिसुको तं गंत्य वेच्छासि । पुण्छानि व जहा 'भगवं, के ते वणिम्म
पविकाणो, कि वा तेहिं मंतियं, कि कारणं' ति । हमं च सोकण पच्छा अं करिवन्तं तं काहासि अं इसिणा पविचाणा क्यं'ति

33 वितिक्षण स्ववृत्ता वव्यक्तो वह-पायवाचो, गंतुं व्यक्तो हत्वणपुरामिमुई जाव 'सो मो गोदस, एस ससं समवसरणे पविद्वो, 33

<sup>2)</sup> P सम्बन्धा. 4) J म्ह for ब, P मिराउंकामो. 6) P सम्बन्धित, P व for बि. 8) P कोडी।, P लुज्जर. 10) P सम्बन्धित्रों, P om. को. 11) J लेजितन, P नोगंतेन, P om. च तेन. 12) J om. हो, P सम्म for समे. 13) P सम्म , J सम्बन्धित्रों, P कहना, J -इरिज्यान , P om. मान. 15) J एमं for एवं, P स्रूरं, P repeats बि जर, J जर्थ मिना है। 16) J om. तेन मिना . 17) P om. कीस न, P उस्सित, P om. पुरिस्त्स, P कि तुहण. 18) P मनंती उप्पर्कों, P नगर्वः 19) P ब्याहिणा, J निवसंगें, J क्रम्मिनों कि कम्मन्यों, J मचीय. 20) P क्रम्मित, P क्या, J विरित्ति सिंवा, J संबद्धि for संकुर्यति. 21) J कुमुमप्पहास, P वनसिंत कि. 22) P सेव for सिंव, J लेक्सिनों अप्ता, J विरित्ति कि. 23) P om. वंडर, J सहार्य for पहार्यं. 24) J जिल for सिंव, P क्यारियं, P पक्सिनों, J न्यानिक्ति, P विष्णाव्यों. 26) J एवं for एयं, P यु एवं ते for स्थ एए, J क्षावित्तरं. 27) J विज्ञ वयसन, P om. महो निद्वुर्तनं, P विष्णाव्यों. 26) J एवं for एयं, P यु एवं ते for स्थ एए, J क्षावित्तरं. 27) J विज्ञ वयसन, P om. महो निद्वुर्तनं, P गुरुपुरवो। मह दवः 28) J मिहत्त्वां। मरणापुरविंति, J जानीयति P जानीय. 29) P कुरुवं P inter. कुरुवं के सम्बं, P महन्ता पच्छ, P कुरुवं - 30) P कुरुवं. 31) P om. इसं, J om. यः 32) P om. चं करियन्ता, J हिल्लावरानिमुद्दं, P नोयमा, P om. मर्ग

18

33

रे पुरिस्ता य आहं इमिणा 'को सो वणस्मि पक्की'। साहिओ मए जहा 'दिक्की' सि ।' इमं च सोढण उप्पण-केली । शिव्यिषण-काम-भोगो उपपण्ण-कुर्दुब-जीसार-बुद्दी संजाब-बिवेगो उद्दृष्ण-चारिस्तवरणीय-संबोधसमसणेल चारिस-वेदणीय-ह ४१० ) इसं च प्तियं जाव सगयं वीरणाही साहह गोवमाईण ताव संपत्ती सर्वसुदेवी कि, प्रथाहिण च हाउज पायवरणिटको भणिउं समादसो । भवि य । 'जय संसार-महोबाह-जर-मरणावत्त-भंगर-तरंगे । जब जीव-जाजवत्तो सिबि-परी-सामिको ठं सि ॥ भगवं परिवृद्धों हं वणिम सोदाण परिवाणो वयणं। ता देसु जियय-दिक्सं कुणस् पसायं सदीणस्य ॥ इसं च वयणं सोऊण दिक्सियो जहा-विष्ठिणा मगवना गोदम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो सर्यभुदेवो ति ॥ § ४११) एवं च अगर्व अध्व-कुमुयागर-सहस्स-संबोहओ बिहरमाणी मगहा णाम देसी, तत्य व रावगिहं णाम <sup>8</sup> जबरं, तरथ संपत्तो, देव-दाजय-यजेहिं बिरहवं समक्सरजं । तस्य व सिरिसेकिको जाम शका । सो व तं अगवंत सोडण समागर्य जिण्डंदं हरिस-वस-वियसमाण-मुह-पंकको समळ-जण-हळबोळ-बहुमाण-कळवळो नंतुं पयत्तो। मगर्वतं <sup>19</sup> बंदिकम संपत्तो, समवसरणे पविद्रो । ति-पवाहिजीकओ भगवं जिणबंदो, पायवरणुद्धिएण **य मणि**वं ते**ण । अति व** ॥ 'जय दुज्जय-मोह-महा-गार्डद-णिहारणस्मि पेषसुहा । जय विस्तम-करम-काणज-दहणेक-पयाद-जकण-समा ॥ जय कोवाणह-पसरिय-विवेध-जरू-जरूहरिंद-सारिष्का । जय माणुद्धर-पश्चय-मसमूरण-पश्चका क्रांत्रसा ॥ जय माया-रुसिय-महाअयंगि तं जाग-मजि-सारिष्का । जय कोह-महारवजस-जिन्नासण-सिख-संत-समा ॥ 15

जय भरडे-रह-णासण जय-णिजिय हाल-विजय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-सुका असोय जय जयसु तं देव ॥ जयहि ण-प्रतिस ण-महिका जोभय जय वेय-विकय जवाहि । सम्मन्त-प्रिक्ट-रहिया पेच-विद्वण्णाण-सय-प्रका ॥ अकेव अहं जाओ अक व रेच्छासि अक विसुणेमि । मगद्दा-रक्षम्मि दिश्रो दहुं तुद्द वीर मुद्दपंदं ॥ तं जाहो तं सरणं तं माया बंधवो तमं तानो । सासय-सहस्स मणवर जेन तुण देशिको मरगो ॥<sup>9</sup>

ति अगंतो णिवितनो चरूपेस जिसक्यो व जिबबासगद्राजेस । साहियं च अगवया अंगोर्वग-पविद्वं सुत्त-गाणं भड़-जाणं <sup>21</sup> च. यकविषं भव-पचयं कम्मन्त्रकोदसमयं च णाणा-संटाणं कोहि-जानं, सिट्टं तु उज्जय-विडल-मह-सेपं मणुय-लोवक्मंतरं <sup>21</sup> मणपजाब-जाणं, बजारियं च सयक-कोबब्भंतर-पबरव-सत्य-जहाबद्विय-सहाब-पवासबं केबल-दंसणं केबल-जाणं च लि ।

६ ४१२) प्रयंतरम्म नावस्-करथकंजलिउटेण प्रविष्ठवं महारायाहिराइणा सिरिसेणिएण 'अगर्व, देण उण 94 जाजेज पुष् जीमितिजो सुद्वासुद्वं तीयाजातब-यद्यपण्जं विवाजेता दीसंति, केज वा प्यारेजं' ति । मतवया अणियं । अवि य । 24 'देवाणुपिया एवं सुय-गाणं जेण जागए छोशो। केविछ-सुत्त-गिवदं केविछणा केविही-सूत्तं ॥ बाइ जाणिकण इच्छास सजेस जरणाह योव-विश्यरियं । अध्यक्तरं महत्यं जह अणियं केवछि-रिसीहिं ॥

27 होति इसे अ-इ-क-च-ट-त-प-य-सस्तरा वि व सोहणा बच्या । बा-ई-स-क-ठ-ध-फ़-र-सा बसोहणा ते पुणी अणिया ॥ ए-ऊ-ग-ज-इ-र-४-छ-सा सुद्धा भट्ट होति सम्ब-क्रजेस् । ए-को-घ-स-इ-४-अ-स-हा ण सोहणा सम्ब-क्रजेस् ॥ हो होति भो-भो-ज-मा मीस-सहावा हवंति कन्नेस । संपष्ट करूं पि बोच्छ एयाणं सञ्ब-बण्णाणं ॥ 30 30

सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्सं संधि-विम्मई केम । पूड व पूड व कामी व काम-जब-वजन-केन य ॥ होड ण होड व कर्ज सेममखेमं च मत्य गत्थी वा । संपत्ती व विवत्ती जीविव-मरणं व रिसमरिसं ॥ परम-नवणस्मि परमा सह-वण्णा होति महत्र बहुया वा । ता जाण कज्ञ-सिन्दी मसहेहिँ ज सिरहाए कर्ज ॥ बहवा प्रच्छय-यद्यां पढमं चेत्रण त जिरूनेसु । विहिन्ययणे होड सहं बसहं परिसेह-वन्णरिम ॥ बहवा ।

1 > P अहो for अहं, P च सीऊप्पन 2 > P निच्छिन्नतामभोगा, P तुटुंबनीरसा बुद्धी, J बिबेओ, P उदिओय for उद्याण, P वेयणीयः \$> P सरिसमुत्तर, P चेव सवासं एक्ष्रिय तिः 7> P दिखं 8> ग्रभगवजो, P गोयमः 9> ग्र००० य- 10> P समयसवरणं, J om. तं, P भगवं. 11 ) J जिणवंतं, P सवलसज्जन्त्वोसबद्धमाण. 12 ) P पविद्वा, P जिचलवंतो P om. द. 13 > P विद्वारणंमि, P विसय for विसम. 14 > P विविधालहरिद, J सारिच्छ, P जह माणुमहपन्वय, P सुसुमूरणलिसा ॥, J गुलिसः 15 > P नोह for लोह, P निष्णासणः 16 > J क्सीरतीणासण, P रवणासण जयनिनिस्तय, P नहाहि i, P नुगुंछा, P देवा. 17 ) म वेत-, 1º तित्थय for मिच्छ, म विवण्णाण. 18 ) मध्येय, म दिष्टुं for दहुं. 19 > 1º पविद्वी सुयनाणं. 21 > P अन्य for अब, अ खयोवसमर्थ, P सिद्धं उज्जय, JP मति-, J-मेर्द. 22 > P om. च, J जहावट्टिय, P दंसण. 23 > P रायाहिराएण, ३०m. सिरिसेणिएण. 24) म् यते निमित्तिष्णो, ३ तीताणायत- 25) म् देवाण्यिया, ३एद. 26) म् बोध for थोव, P केनल-, J-इसीहि. 27 > Pom. इसे, J अ-ए-, Pom. इ, P शक्खरा, J केअ for विय, J ए for ई, P स्तप for ठब, १ फरवा. 28 ) म ओ for क, म अ for ओ. 29 ) १ ओअबक्यक्तमा: अंश: मीस-, म adds ज्ला before ओण, ■ ति for पि, P वणाणं ॥ 30 ) उ सोहण असोहणं, उ एउ for second एड, उ जय व्यक्तयं चेत्र ॥ 31 ) P बहुमसक्खेन. P व for वा, P विवत्ती जीविय, P मरणं वरिसे !!. 32) अववर्ष वि, P बढ़मी सहवणी होति, s adds जा before ता, सिज्झदी, P सिख्नप.

|            |                                                                                                                | •   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1          |                                                                                                                | 1   |
|            | होड़ झए सटब-फर्क भूमे परक-विकास व संवाची । सीडे विकास-कामी आणे तकाल-कामिकार ।                                  |     |
| 3          | वसहे गडरव-छाभो खरम्सि कलहो व सोच-संतावो । होह गए पुण पूजा देके निकं परिद्रामक ॥ बहुता ।                        | 8   |
|            | पुच्छानंतर-पुरुद्दय-विद्धे जिसुग् व्य सोहजे वाखे । कम्मस्स वित्य सिद्धी बिदरीए जल्लि या अजस्य ॥'               |     |
|            | ति साहिय-मेते भगवया जिजवंदेणं प्रत्यंतरम्मि तिरिसेचिय-रेण्यो प्रतो सहारह-समाते गास बाट-क्रिय-सेसो केव          |     |
| 6          | चलण-पणास-पचुहिएण भणिपं। विवे यः।                                                                               | 6   |
|            | 'जाणमि अज सुमिणे भगवं वेष्यासि कसिण-घण-वर्ण । कासावस-केषण-सिसिवं व एकं महायंत्रं ॥                             |     |
|            | जाणामि मणु धमियं अलियं वाकोलि-ताबिवं गलिवं । काकास-मीस-गलियं जब-सुवर्णः ठियं तत्व ।                            |     |
| 9          |                                                                                                                | 9   |
|            | मगवया मणियं।                                                                                                   |     |
|            | 'भइमुह एस सुमिणो साइइ सम्मत्त-वरण-विक्ताए । केवक-णाणं सिद्धी सासय-युह-संगमं अते ॥                              |     |
| 12         |                                                                                                                | 12  |
|            | अर्थं च तुमं पॅरिसो चरिम-सरीरो व एख बज्जण्यो। कुवलवमाळा-जीवो देवो देवचणाको तुमं ॥                              |     |
|            | सम्बं च तस्स कहियं मायाष्ट्रचादि-देव-पर्जतं । सन्दे ते पन्दहमा तुम्ह सहावा इमे पेच्छ ॥'                        |     |
| ō          | इमं च बुत्तंत णिसामिकण भिवयं महारह-कुमारेण 'भगवं, जह एवं तो बिसमी एस चित्त-तुरंगमी' । 'कि बिलंबेसि' ति         | 1.5 |
|            | भणिपु भगवया गणहारिणा दिक्सिको जहा-विहिषा महारह-कुमारो ति । सिलिया य ते पंच वि अणा अवरोप्यरं जाणंति             |     |
|            | जान जनवा नगरतारका वारका जिल्लाह्या सहारह कुमारा रच । तिरुषा च र व व व व व व व व व व व व व व व व व व            |     |
| k          |                                                                                                                | 18  |
| •          | भारता ।                                                                                                        |     |
|            | § ४१६ ) साहिषं च मगवया सम्बन्धुणा मणिस्ह-कुमार-साहुणो अहा 'तुष्क्ष योवं भाववं ति जाणिकण सहाशुर्द               |     |
| <b>3</b>   | संलेहणा-करमं पडिविक्रिजण उत्तिम-डाजाराहणं'ति । तत्नो सन्तिरहरूमारो वि 'इच्छे' ति कणुमण्णमाणेण समादत्ता चड-संधा |     |
| -          | बाराहणा काउँ । कय-संछेहणा-कम्मो दिण्णाकोयण-बिश्यरो शिसण्णो तकाकप्याबोग्ने फासुय-संयारण, तस्य मणिड              | ~ . |
|            | समाहसो । अबि य ।                                                                                               |     |
| 24         | 'पणमामि तिथाणाई तित्वे तिरवाहिवं च उसम-किंग । बवसेसे तित्यसरे वीर-किर्णिदं च प्रमिकंग ॥                        | 24  |
| 6 <b>%</b> | लाभक्षा गार्वाहर व नागरंद वन्तवंत्रके स्पर्या । जानका प्रकर्मा में बनाव्यवाहर हैन बान्क ॥                      | 24  |
|            | णाणे दंसण-वरणे विरिया आराहणा चडस्थी ट । णाणे अह वियप्पा ते चिव वोच्छासि ता णिटणे ॥                             |     |
|            | पढमं काले विणए बहुमाणुवहाण तह य जिण्हवणे । वंजण-मध्य-तहुभए जाणस्ताराहणो तेसु ॥                                 | 05  |
| 7          | या की छ स्थाश स्था में केशा या केशा बकाकान्स । ज सर्ककाल व केन य जिंद य न सर्वाल ॥                             | 27  |
|            | अवसुद्वाणं अंजलि आसण-णीवं च विणय-परिचत्ती । जा ण कवं म्ह गुरूणं तमहं जिंदासि भावेणं ॥                          |     |
|            | साबेण बणुदिनं चिय एस गुरू पंडिनो महप्या य । ण कमो जो बहु-माणो मिष्का हो दुक्करं तस्त ॥                         | 80  |
| 30         | ज जात्य तथाक्रण अवादास्त तह पहुंच्यास । ज क्रम उन्होंच्य स स्पष्ट (पद्धल प्र राज्य ॥                           | 30  |
|            | असुयं पि सुयं भणियं सुयं पि ण सुयं ति कह वि मृहेण । अण्णाए विण्हिवयं तमई जिंदामि भावेण ॥                       |     |
|            | प्राप्त किंद्र किरानों करने क्षणाया जोतिये क्षणे । केंद्राप्त विशेषाीय स एपिंड विकासि से पार्च ॥               |     |

<sup>1 &</sup>gt; उपत्तों, P adds इत्यपत्ते before क्ष्य. 2 > उसर् for ह्यं, P क्ष्मफल, P सिंघे for सीहे, P विनित्ती. 3 > P गयवरलासी, P दंके for टंके, उ पिकक्षमणे ॥. 4 > P पुच्छलह्य, उ दिहो, P णिवृणे, उ अल्प for अल्प. 6 > P व्ययसार 7 > P पेच्छिमे, P वणं ।, P सीसमं व एक्पुजं. 8 > P धंमिय अलिय अलिय अलाले. उ मालायसमीसर्प गलिय, P om. कालासमीसर्ग गलियं (emended), P सुवणहियं तत्थ. 9 > P सुविणस्स. 11 > P कृतिमो, P दिवन्याया, P आणिसिंही. 12 > P कालावयं, उ मेहिकां for मीसियं, P सुद्धियं for अभिजं, P हृतिमो. 13 > P विरोत्ता for एरिसो, P देश देवलाया उमे. 14 > P om. ते, उ पव्यवस्ता, P पेच्छा. 15 > P त for च, J वृत्तं for वृत्तंतं, P adds च after आणियं, J ता for नो, P क विनेति. 16 > उ महाविवाणं, J om. य, P अणो, P आणिति. 17 > Jणेण for ताण. 19 > J मोझं, P आणिकण अम्बागुरं. 20 > J पव्यवस्ता, J उत्तम, P वृत्तिहणं, P तव for तमो, P मणिरह साहुगोवि, P अष्णुमण्य , P समादतो. 21 > अशावणा P आराहणं, P क्यसंमोहणाकंमो P किष्यादो विस्थारे, P तक्कष्मभोगे, J तत्थ य भणिउमाहत्तो. 23 > P तित्याहवं. 24 > P साह च्यन्विहे रोहणं, J भाराहणा. 25 > P विरेव. 26 > JP बहुमाणं, J विभाण, J तत्वभये. 27 > Jom. जो, J क्षो, P om. क्षो after जो, P काले, J क्षो तं. 28 > Jणिश्य P विण for विग्न, P नाणक्ष मि for जा etc., J क्रवे म्ह. 29 > P जा बहु हो वृक्षकं for जो etc., 30 > P तवतवक्तरं. 31 > P अन्नाभे. 32 > P ॥ मित्ता, J च for य

|    | असम्बन्धवाह-सरिसे किन-वन्ने वं कहा-विस्तेण । अत्वस्स विवकासी रहको जिंदे तर्व पार्व ॥               | 1  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | सुत्तरपार्ज दोण्ड वि मोहेण व वचव होज हासेण । जो कह वि विवजासी पुण्डि जिंदामि र्त पार्व ॥           |    |
| 3  |                                                                                                    | 3  |
|    | वसो जाजायारो अगर्व जह संविधो मप् कह वि । सिन्छ।मि दुक्कं वं संपद्द वह वंसणं बोर्च्छ ॥              |    |
|    | जिस्संक्रिय-जिक्कंलिय-जिन्दितिनिक्का असूर-विद्वी य । उत्त्रपुर-विदीकरणे वच्छक्त-प्रभावणे अह ॥      |    |
| 8  | सर्व जिलाज वयणं पृत्य वियय्यो ज क्य कायन्त्रो । एवं होज ज होज व जह मह संका तयं जिंदे ॥             | 6  |
|    | गेण्हासि हमं विक्तं एवं छिंगं हमो व परमत्यो । मुदेन कंतियो मे सिच्छा हो बुक्कडं तत्य ॥             |    |
|    | सह होज व वा मोक्सं भावरिवादीण जा व वितिनिच्छा । जह में कह वि कया सा जिंदामि ह पावर्ग एपिंह ॥       |    |
| 9  | रहूण रिक्-िपूर्व परवाईण कुतित्य-समोसु । जह सह विद्वी सूबा प्रणिह जिंदामि तं पार्व ॥                | 9  |
|    | कमर्ग वेयावर्ष सञ्चाए चेव वावर्ष साहुं। उक्बूहणा व ण क्या एस प्रमानो तर्व जिंदे ॥                  |    |
|    | साध-किरियासु कासु वि तृहुं सीर्यंतर्थं सुर्वि ण कवा । वहु-दोसे माणुस्ते थिरिकरणा जिदिरे तमहं ॥     |    |
| 12 | गुरु-बाक-तवस्सीणं समाण-भग्माण वा वि सम्बाणं । बच्छक्षं ण क्यं मे बाहारादीहिं तं जिंदे ॥            | 12 |
|    | मेद व्य जिप्पर्यंप विजाब क्यणे तहा वि सत्तीए । व्य क्यं प्रभावकं से एस प्रभाको तथं जिंदे 🖁         |    |
|    | पावचगी धन्मकही बाई जेमित्तिओ तबस्सी च । विकासिदो च कवी भट्टे च प्रसाववा अणिया ॥                    |    |
| 15 | सम्बार्ण पि पसंसा कायम्बा सम्बद्दा निसुद्धेण । सा ण कया तै जिंदे सम्मत्ताराष्ट्रणा सा 😮 ॥          | 15 |
|    | पंच समिद्रंको सम्मं गुर्ताको तिष्ण जाको भनिषाको । पववन मादीपाको चारिसाराहणा एसा ॥                  |    |
|    | इरियायहं प्रयत्तो जुगमेस-विश्वित-व्ययन-विरुक्षेयो । जं व गमो हं तह्या मिच्छामि ह दुष्कढं तस्स ॥    |    |
| 18 | वंपंतेण च तह्वा आसा-समिएण जं ण भारुचं । तस्स पमायस्साई पाविष्यतं पवजासि ॥                          | 18 |
|    | बस्ये पाणे अजेसण-गङ्ग-वासमादीया । एसण-समिई ण क्या तं बाणा-संदर्ण जिंदे ॥                           |    |
|    | भाषाण-भंड-मेरे जिक्सेबमाहण-ठावजे जं च । दुपमिन्नय-पविसेदा एस प्रमानो तवं जिंदे ॥                   |    |
| 23 | उचारे पासवणे खेले सिंवाण-जल-समितीयो । दुप्पविलेह-पमित्रय रूम्मगो जिदिशो सो हु ॥                    | 21 |
|    | भंजेतो सीखवर्ण मचो मण-इंजरो विवरमाणो । जिल-बवल-वारि-बंधे जेल ल गुत्तो सर्व किंदे ।                 |    |
|    | को <b>बयम-वम-दबरगी प</b> क्कलिको बहुर संजमारामं । मोण-अलेण निसित्तो एस प्रमासो तयं जिंदे ॥         |    |
| 24 | अथ-गोलको व्य कामो जोग-फुर्खिनेहिँ दहह सन्व-जिए। तुंदेण सो व गुत्तो संज्ञम-महएण तं जिंदे ॥          | 24 |
|    | इब एत्य कईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुत्तीसु । जो जो व मई जाको तं जिंदे तं च गरिहासि ॥              |    |
|    | बारस-विधम्मि वि तबे सर्विमतर-बाहिरे जिणक्काए । संते विरियम्मि मए णिगूहियं जं तयं जिंदे ॥'          |    |
| 27 | एवं च चडनसंबं माराहणे भाराहिकण मिलरहुकुमारी साधू मडब्बकरणेणं सवग-सेढीए भणंत-वर-जाण-वंसणं उच्चाहिकण | 27 |
|    | तकाले काकस्य समगताप् सैतगर-केवली वामो ति ॥                                                         |    |
|    | § ४१४ ) एवं च वचमाणेसु वियहेसु कामगाइंट-साध् वि जिय-जाउक्सवं जाणिकण कय-संलेहणाइ-कप्पो जिसक्जो      | :  |
| 30 | संपारप् । तस्य मणिवमावत्तो । अवि य ।                                                               | 30 |
|    | जिसका तिलीय-गर्क दससे तेलीय-भंगलं पदमं । अवसेसे य विकार कोचि काजारमं प्रवंत ॥                      |    |

एस करेमि प भंते सामाइय तिविच जोग-करणेण। शयहोस-विमुक्ते दोण्ड वि सञ्चानिम बद्दामि ॥

<sup>1&</sup>gt; ह सरिसी बिणं बयणं, ह बिनक्जी for विवक्जासी, ह om. रहजी जिंदे etc. to उक्करणिक्जी. 3> ह जोगी।, ह जाराहणी नाणं 5> ह जीसंकिय, ह जिन्सिस्तिन्द्रा, उ दिद्वीया।, ह न्यानक्जी. 6> उ एतं, उ व्य for त, ह जय सह. 7> उ व्य for य, उ सी for ये. 8> ह भी ह for अह, उ आवरियातीण, ह जा अने कुच्छा. 9> ह प्रवाहणे. 10> उ गमर्ग for सम्मं, इ उ नेतानमं, ह क्या ह जय सह जय सह, उ करा एस पमातो. 11> ह सामु-, ह दर्ज, उ सीतंत्रयं, उ विरिज्ञणा ह किरक्ति. 13> ह व्य निष्यक्मं, ह वि तत्तीय उ जा. से 14> उ मम्मक्रवी वाली, ह वालीणिक्षिओं, ह व वभावया. 15> उ सव्याण वि वासंसा, ह या for ज्या. 16> उह समितीओं, उ मातीयाओं. 17> उ परिसावहें for इरियावहं, ह नय for णयण, उ अण्णावहं उ जण्ण कि अंग, ह तस्सा. 19> उ पणे आवेजेसण्याहण-, ह गहजे, उह समिती, उ कता. 20> उ आताण, ह वेस, उ णिसखेवण्याहण, ह कहण दुणसेक्जं व । उपमणिकेहा, उ पमातो. 21> ह सिंहाण, ह दुविलेह, ह उम्मया, ह साह ॥.
22> ह वंधी. 23> ह। जाण्याण्येण निसित्ति. 24> अतमोलक्खकाओं, ह कुस्य कि दुवेण. 25> उहायारो, उ उ समितीय ह तीय उत्तीस, ह जो कोड मई. 26> ह निद्धित, उ व किर वि, उ विकास्ताते, ह निमाहियं. 27> ह जुमारसाह, ह समसीहीय, उ सेणीय अणेतं, ह जयविक्रण तक्काले. 28> ह सर्वताय, ह केनदी जाले. 29> उ वश्वमाणिव्यहेस, ह साह वि, ह सिंहण्य कप्यो उ सेकेहणानक्रम्यो. 31> ह क्या दुवेण दुवेण दुवेण व समाणिव्यहेस, ह साह वि, ह सर्वताय, ह केनदी जाले. 29> उ वश्वमाणिव्यहेस, ह साह वि, ह सिंहण्यो कप्यो उ सेकेहणानक्रम्यो. 31> ह क्या दुवेण क्या ह स्वाह्यें 32> हतिबहर्कंपजोएणं।

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | त्रं सुहुम बावरं वा पाण-वर्दं कोह-मोह-जुत्तस्स । तिविधेण कयं तिविधे तिविधेण वि वोसिरे सर्व्य ॥<br>जं कह वि सुसं भनिर्वे हास-भय-कोध-कोम-मोहेर्हि । तं तिविध-काल-जुर्ज तिविधेण व वोसिरे तिविधे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
|    | ज केह 14 द्वार भागम देश्य मन कर्ण मन कर्ण मन करिए हैं। ते शिविध मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| 3  | धोवं बहुं व कथ्यह दृष्वं पारक्षयं मदिण्णं सु । तं तिविधम्मि वि काले बोसिर तिविधे पि तिविधेणं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  |
|    | जं जर-तिरिक्स-विज्वे मेहुण-संजोग आविर्वे विश्वं । तिबिचे वि काल-जोगे बोसिर तिबिचे पि तिबिचेण ॥<br>वितावित्वो मीसा परिसादो कह वि मान-संजुत्तो । तिबिचम्मि वि तं काले निविधं तिबिचेण वासिरसु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 4  | राईए जे असे असमें पार्ण व साहमें अन्यों। तिविधिमा वि वे काले बोसिर तिविधेण तिविधे पि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6  |
| •  | जो मह घणे ममत्तो महिलासु व सुंदरासु तक्णीसु । स्वनेसु स्वप्तु व तिविधे तिविधेण वोसिरिवं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  |
|    | वत्येसु जो ममत्तो पत्तेसु व डंडमोवयरणेसु । सीलेसु वो समत्तो सम्बो सिविधेन बोसिरिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 9  | वृत्तेयु जो ननका प्राप्तु व व्यवस्थातु । साराचु जो भगका सम्बा साववन बारसारबा ॥<br>पुत्तेयु को ममसो भूगासु व सुंदरेसु सिबेसु । बहवा सहोदरेसु व सम्बो तिविहेव बोस्तिरको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 30 | पुत्रसु का ममत्रा यूपानु व सुद्रमु । सबसु । बहुवा सहाद्रमु व सम्बा स्तावहृत्व बाासार्त्रा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b  |
|    | भइणीसु जो ममसो माया-विसेसु बहुव मिरेसु । सो सब्दो वि दुरंतो तिविध तिविधेण वोसिरिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    | सामित्मि जो ममत्तो सवणे सुवणे व्य परिजणे जे वि। अवणे व्य जो ममत्तो सन्दो तिविजेण बोसिरिको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 12 | बंधुम्मि जो सिणेहो सेजा-संयार-फरूहए वा वि । उवपरणम्मि अमत्तो सच्चे तिविधेण बोसिरिओ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 |
|    | देहस्मि जो ममत्तो मा ने सीदादि होजा देहस्स । सो सन्दो वि दुरंतो तिविहं तिविधेण वोसिरिजो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|    | णियव-सहाव-ममत्तो अम्ह सहावो ति खुँदरो पसो । सो सम्बो वि दुरंतो बोसिरिओ मञ्जा तिविश्रेण ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 15 | देसेसु जो समत्तो धर्म्ह जगरो ति धर्म्ह देसी ति । सहेसु जो समत्ती तिबिहेर्ण बोसिरे सम्बं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 |
|    | जो कोइ कवो कोवो कस्मि वि जीवस्मि मृद-भावेज। बोसिरिको सो सम्बो एपिंद सो क्रमड मह सर्व ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|    | जो कोइ कभो माणो करिम वि जीवरिम मूड-विशेष । सो समढ ममं सम्बं वोसिरियो सो मप माणो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 18 | जा काह कया माया करिम वि जीवरिम मूह-भावेण । सो समय मर्म सन्दे बोसिरिया सा मण पूर्वित ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 |
|    | जो कोइ कमो छोद्दो परस्स दम्मन्मि मूह-मानेण । सो समड महं सब्बं वोसिरिको सो मए कोमो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|    | जो कोड् सप् विहिंभी कम्मि वि कालस्मि राव-रचेण। सो मञ्ज समाउ प्रिंद प्रिच्छामि ह दुखर्ड हस्स ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 21 | जो में दुक्खावियको ठाणाठाणं व संकर्म पीको । सो समड मज्य प्रविद्व विच्छानि ह दुव्वं तस्त ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
|    | पेसुण्णं जस्त क्यं अलिए सम्र व भाणिए दोसे । रागेण व दोसेण व एपिंह स्रो समर सहवं ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|    | णिद्धर-कार-फर्स वा दुष्वयणं जस्स किंचि मे भणियं । विदं च भन्म-वेर्द सो सम्बं समय मह पृण्डि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
| 24 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 24 | दाकण ण दिण्णं विय भासा-मंगो व्य जस्स से रहको । दिर्झार्त व शिरुई सो एपिंह समग्र सह सर्थ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 |
|    | जो दीणो परिश्वको गद-गहिन्रो रोर-बाहि-परिश्वको । इसिन्रो निर्ववणाहि पृष्टि सो समग्र मद सन्ते ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|    | मण्णेसुं पि भवेसुं जो जं भणिको मणिट्ट-कडुवं वा । सो समड मज्ज पृष्टि एसो मे सामणा-काको ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 27 | मित्रं पि समड मज्हां समड बमित्तो वि मज्हारयो । मित्तामित्त-विसुको मज्हारयो वस मे जीवो ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 |
|    | सामेमि गई मित्ते एस अमित्ते वि ई समावेमि । सामेमि दोष्णि मरगे मञ्चत्या होंतु मे सन्दे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|    | मित्तो होइ भमित्तो होंति भमित्ता क्लेण ते मित्ता। मित्तामित-विवेणो काऊग व तुज्जए पृथिह 🖟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 30 | सयणा लर्मतु मर्ज्य लामतु तह परिचणा वि लमेमि । सयणो परो व्व संपष्ट् दोणिण वि सरिसा मई होति ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 |
|    | देवसणिम्म देवा तिरियत्तणे व्य होंति जे केट्ट। दुक्खेण मणु ठविया समृतु सच्ये वि ते मर्ज्यः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    | णरवसणस्मि जरवा मजुवा मजुवक्तणस्मि जे केंद्र । दुक्तेण मणु ठविया समेतु ते मञ्चा सब्वे वि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 33 | sug वि जीव-जिकायाण से सप् किंचि संगुर्छ रहवें । ते में कांस्यु सम्बे प्त जागवेस भावेण श्व सम्बद्धा,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 |
|    | and is an interest at a state of the section of a section of the s |    |

<sup>1 &</sup>gt; P बातरं, P मोहजोरीणं । तिविहेण, P तिविहेण. 2 > P अवकोहलोह, P तिविह, P repeats काल, P तिविहेण बोसिरे तिविहं. 3 > P कस्य विदर्ध पारक्षयं व जं गहिंथ । वं तिविहेम, J पारक्ष्महिजयं अदिण्णं तु. P तिविहं मि तिविहेण. 4 > उ स्ंजोलं, P तिविहं, J कालजोए, P तिविहं मि तिविहेण. 5 > P om. तिविधिमा वि तं काले. P तिविहं मि तिविहेण. 6 > उ खातिमं, P तिविहंग, P कालं वोसिर तिविहं मि तिविहेण. 7 > P जा for जो, P सुंदरातक्षीसु, J तक्ष्मासु, P om. व, P तिविहंण. 8 > असत्तो वत्तेमु व, P वमरणेमु, J सिरसेमु, P तिविहेण. 9 > J अ्तामु, P सुदरेसु निजेमु, J सहोअरेसु सज्जो. 10 > P तिविहंण. 11 > P मोमिमिम जो, P परजणो जो वि, P तिविहेण. 12 > P अत्तो for समत्तो, J सन्तो, P तिविहंण. 13 > P तिविहंण. 11 > P मोमिमिम जो, P परजणो जो वि, P तिविहेण. 12 > P अत्तो for समत्तो, J सन्तो, P तिविहंण. 13 > P तिविहंण. 17 > P जो को वि कवा, J कार्य for कवा. 19 > P क्य for कमे, P मम for महं. 20 > P कोवि मप, P inter. मन्स के खमड. 21 > P जुक्खविवओ. 22 > J य for व, P सन्ते for सम्बं. 23 > P मणिउर्थ । बढं, J विदन्तमम्मः, P तन्ते खमड. 24 > P जो मए for जल्ल मे. 25 > P रोत्वा for रोर, P om. मह सन्ते । अल्लोसु पि etc. कि मित्तं पि समज मन्दर, P adds खमड before मन्दर्शने. 27 > J om. मज्ज, मित्तोमित्त. 28 > P एस आमित्ते, P मित्तवमो for दोणिग्ममे . 29 > P होतु मित्ता, J मित्ता for अमित्तो, P repeats होति for होति, P मित्तविवेओ कारण ण जुन्बए हण्डि । सुपणा. 30 > प्रतिलणा. 31 > P adds तितिया बिक्ट बेता, J तिरिक्ताणप व्य, P दुविया, J inter. सन्वेवि के ते (मे) मन्दर्श. 32 > P क्यमंत्र में मज्जू. 33 > J कुल्ल मित्रवा विवासणुलाकायायां के.

| 1   | से जानमजार्ग वा रासहोसेहिं बहुव ग्रोहेनं। वं दुम्सविया जीवा समेतु ते मञ्च सन्वे वि ॥              | 7  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|     | सामेमि सब्ब-जीवे सब्बे जीवा समंतु मे । मेची में सब्ब-भूएसु वेरं मज्झ व केण्ड ॥'                   |    |
| 3 1 | एवं च कय-सावज-जोग-वोसिरणो कय-पुष्य-दुक्तय-दृग्निय-जंतु-सामणा-परो वहुमाध-सुहज्ज्ञवसाय-कंडमो भउन्य- | 3  |
| 1   | इर्ण-पडिवण्ण-स्रवग-सेडि-परिष्मामी उप्पन्न-केवङ-जाल-वंसज-धरी अंतगडी कामगईव-सुणिवरी ति ।            |    |
|     | § ४१५ ) एवं च वचमानेसु दियहेसु बहरगुत्त-साधू वि जाळण बाडव-क्रम्मक्सर्य हिन्नाकोयनो उद्धरिय भाव-   |    |
| 8 ; | प्रष्ट्रो कप-कायम्बो जिसण्णो संधारए, तत्य मणिउमावचो । कवि व ।                                     | 6  |
|     | 'एस करेब्रि प्रशामं जिजवर-तिरथस्स बारसंगस्स । तिरथयराणं च जमो जमो जमो सम्ब-साभूजं ॥               |    |
|     | काळण णमोकारं धममायरियस्स धमम-जणगस्स । भावेण पविक्रमणं एसी काहासि समयम्मि ॥                        |    |
| 9   | कय-सामाइय-कम्मो सोहिय-इरियाबद्दोसमण-चित्तो । इच्छिय-गोबर-चरित्रो पगाम-सेजाए विध्यवण्ये ॥          | 9  |
|     | मह मंगलमरहंता सिद्धा साहु व णाण-विजय-वजा । केवलिया पण्णतो जो वस्सी संगर्क सो से ॥                 |    |
|     | सरण मद्द भरहेता सिद्धा साधू व वंभ-तव-बुत्ता । केवलिया पण्यती धम्मी साम व तार्व व ॥                |    |
| 12  | जिणधनमो मह माया जणको व गुरू सहोबरो साहू। वह चन्म-परा मह बंधवा व अच्छे पुणी जार्छ ॥                | 12 |
|     | कि सारं जिणध्यमी कि सरण साहुणो जए सवले। कि सोक्स सम्मत्त को कंको जान मिच्छत्तं॥                   |    |
|     | बस्संजमिम बिस्बो समादीसे य बंधणं चिंदे । सण-वयण-काय-डंडे विरको तिरुई पि डंडाणं ॥                  |    |
| 15  | गुत्तीहिँ तीहिँ गुत्तो जीसक्को वह च तीहिँ सक्केहिं । माया-विदाण-सक्के परिश्वमे वह च मिञ्कते ॥     | 15 |
|     | इड्डी-गारब-रहिमो सातरसा-गारवे पढिझंतो । जान-विराहण-रहिमो संयुक्तो दंसणे चरणे ॥                    |    |
|     | तह कोह-माण-माचा-छोम-कसायस्स मे पढिकंत । बाहार-भय-परिवाह-मेहुन-सण्ण परिहरामि ॥                     |    |
| 18  | इत्थि-कह-अच-देसै राय-कहा चेथ मे पविश्वता । जहं रोई धन्मं सुक्रामाने पविश्वमानं ॥                  | 18 |
|     | सर्-स-रूब-गंथे कासे व पविक्रमाप्ति काम-गुणे । कार्य-बहिगरणादी-पंचर्टि किरियार्टि संकप्ये ॥        |    |
|     | पंच-महम्बय-युक्तो पंचिहैं सिमिर्दिहैं सिमियमी महयं । स्मीत-विकायाणं संत्रकान-माणसे युक्तो ॥       |    |
| 21  | पविकंतो इक्षेता-सत्त-मयहाण-विकासो महर्ष । पम्दुष्ट-इट्ट-चेट्टी बहु-सबहाण-परमद्रो ॥                | 21 |
|     | णव-वंभ-गुत्ति-गुत्तो वस-विद-वामिम सुट्टु वादतो । समणोवासग-पविभा प्गारसवं परिक्रंतो ॥              |    |
|     | बारस-भिक्त-पंक्रिया-संक्षुको तेरसाहिँ किरियाहिं। चोइस-भूयनगाने पिक्कमे संविधं अ मे ॥              |    |
| 24  | परमाहन्मिय:डांगे पण्णस्तं ते वि मे पिककेते । गाहा-सोंखसपृहिं पिडक्रमे सोखसेहिं पि ॥               | 24 |
|     | जस्तंजनम्मि। सत्तारसमिन अद्वारसे व अञ्चने । एगूणवीस-संखे पढिश्वमे णाम जन्मायणे ॥                  |    |
|     | असमाही-ठाणांग नीसण्डं पृक्षवीस-सबलेहिं । बानीस-परीसह-नेवकारिम एत्वं पढिकांची ॥                    |    |
| 27  | तेवीसं सूचगढे कक्सपणा ताल हं पढिकंतो । चडवीसं करिष्ठते वस्सप्रहणे पिकंतो ॥                        | 27 |
|     | बीसं पंच य सिद्धा समयु जा जावणाओ तार्च पि । इन्बीसं दस-रूप्ये बबहारा सर्हे ते बि ॥                |    |
|     | अजवारव-कप्पाणं सत्तावीसा च सर्हे अहवं। बहावीस-विवास्म आवद-प्रतप्त-ग्रहणस्मि ॥                     |    |
| 30  | पाव-सुक्-प्रसंगाणं जडणतीसाण हं पिडकेती । तीसं च मोहणिके डागा जिंदामि ते सम्बे ॥                   | 30 |
|     | प्रक्रतीसं च गुने सिद्धादीनं च सर्हे ते वि । वचीस-जोग-संगइ-पनिक्रमे सण्द-डाणेसु ॥                 |    |
|     | तेत्तीसाय जासायनार्दि अरहंत-बाह्गा एता । अरहंतानं पडमं गिंदे बासायना जानो ॥                       |    |
| 33  | सिद्धाणायरिवाणं तह व ववस्ताय-सम्बन्धाहुणं । समजीन सावयाज व साविध-वगगस्स जा वि कवा ॥               | 38 |

<sup>1&</sup>gt; P रागर्शसेण, P समंति. 2> उ भूतेतु. 3> उ वोसिरणा P वोसिरिणो, P पुज्यस्वुकस्त्य, उ दुनिन्न, P जतक्सासणापरी बहुसाण-, P कंटजो- 4> उ सेडी-- 5> P एवं वहुसाणि स्वित्तं, P साहू वि, उ विष्णो- 6> उ संसारय तत्य- 7> P साहूणे- 8> P जिण्यस्स- 10> P मंगरुमरिहंता, P जं िक जो- 11> P साहू, P inter. सरणं च के ताणं च- 12> P सहोयरा, P सह िक जह, उ भम्मयरा, P म िक मह- 13> P जले िक जद, P भंगो िक बंधो- 14> उ विरत्तो, P चंडे, P दहाणे- 15> P का. तह् य, P adds हियब before सहिद्दिं, उ णियाण, P मिन्छत्तो- 16> P संपुष्णवंसणे- 17> उ लोह-, P परिक्रंतो ।- 18> P पिक्रमणे ॥- 19> P प्रासेतु य, P काइह-, उ अधिगरणाती-, P संत्रप्तो ॥- 20> उ समितीहि समितजो, उ संरक्षमाणुसे जती- 21> उ P पिक्रमणे ॥- 23> उ मिनस्वपाहिमा, उ भूतन्यासे- 24> P प्रसाहसिवहुाणे, उ पण्णारस ते, P परिक्रमणे म जती- 21> उ P परिक्रमणे ॥- 26> उ असमार्थ-, उ बीसम्बं चक्रमीत, P वर्ष च्छिन्ततो- 27> उ सत्रवे, उ असम्बद्धणे, उ अस्वत्यास्य प्रसाहसिवहुाणे, उ अस्वत्ये, उ असम्बद्धणे, उ अस्वत्यास्य प्रसाहसिवहुाणे, उ अस्वत्ये, असम्बद्धणे, उ अस्वत्ये, अस्वत्ये, P स्वव्यास्य प्रसाहसिवहुाणे, उ अस्वत्ये, उ अस्वत्ये, अस्वत्ये, P स्वव्यास्य प्रसाहसिवहुाणे, उ अस्वत्ये, P अव्यास्य स्वयं, P अविद्यास्य प्रसाहसिवहुाणे, उ अस्वत्यं, P अस्

| ı  | देवाणं देवीणं इह-कोग-परे य साधु-वगगस्स । कोगस्स च काकस्स य सुयस्स मासायणा जामो ॥                 | ١             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | सुय-देवयाएँ जा वि व वायण-जायरिय-सन्त-जीवाणं । आसायणाउ रह्या जा मे सा णिदिया पूर्णिह ॥            | •             |
| 3  | हीणक्खर अधक्सर विद्या-मेलिय तहा व वाह्दं । पव हीण-बोस-हीण अकाल-सजझाह्यं जं च ॥ सम्बहा,           | 3             |
|    | छउमत्थो मोइ-मणो केत्तिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिष्क्रामि ह दुक्कढं तस्स ॥    | •             |
|    | सम्मत्त-संजमाई किरिया-कर्णं च बंभवेरं च । नाराहेमि सणानं विवरीए वोसिरामि ति ॥ महवा ।             |               |
| ıj | 10 20 01 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                         | 6             |
|    | िगर्गांधं पाक्यणे सर्वं त्वं च सासयं कसिणं । सारं गुरु-सुंदर्यं कक्षाणं मंगळं सेवं ॥             | •             |
|    | पावारि-सहरात्तण-संपुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धमं । दुक्खारि-सिद्धि-मग्गं भवितह-णिव्याण-मग्गं च ॥      |               |
| 9  |                                                                                                  | 9             |
|    | सम्मत्त-पुत्ति-जुत्तो विद्धत्त-भिष्कत्त-भप्पमत्तो व । पंच-सिमिईहिँ सिमिनो समणो हं संजनो पृण्हि ॥ |               |
|    | कायस्वाई जाई भिषयाहँ जिलिहिं मोक्ख-ममामिम । जह तह ताहँ ण तहवा क्याहँ ताई पिटक्कमे तेल ॥          |               |
| 12 | पिंदिसिदाई जाई जिणेहिँ एवस्मि मोक्स-मगामिम । जह मे ताईँ कवाई पिंदेक्से ता इहं सन्वे ॥            | 15            |
|    | दिट्टंत-हेर-जुत्तं तेहिँ विरुत्तं च सहहेयस्वं । जह किंवि व सहिहयं ता मिच्छा दुक्कां तत्थ ॥       |               |
|    | जे जह भाषप अत्ये जिपिंद्यंदेहिँ समिय-पावेहिं। विवरीए जह अभिए मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥           |               |
| lő |                                                                                                  | 15            |
|    | भाकोयणाए भरिहा जे दोसा ते इहं समाकोए। सुउमंति पविक्रमणे दोसाओं पिठक्रमे ताई'॥                    |               |
|    | उमएण वि अइयारा केइ विसुञ्झंति ताईँ सोहेसि । पारिद्वाविणएणं अह सुदी तं चिव करेमि ॥                |               |
| 18 |                                                                                                  | 18            |
|    | छेदेण वि सुरुसंनी मूलेण वि के नि तं पवण्णो हं। अनवद्वावन-जोग्गे पडिवण्णो जे वि पारंची ॥          |               |
|    | इस-बिह-पायच्छिते जे जह-जोगा। कमेण ते सब्वे । सुजांतु मञ्ज मंपह भावेण पिकक्रमंतस्य ॥'             |               |
|    | एवं च आलोइय-पिडक्रितो विसुःसमाम-लेसो अउन्वकरणावण्यो स्ववग-सेटीए समुप्पण्य-णाज-दंतयो बीरिय-अतर    | <b>ाय-</b> 21 |
|    | आउन्स्त्रीणो अंतराडी बहरगुत्त-सुणिवरो ति ।                                                       |               |
|    | 🖔 ४१६ ) एवं च सबंभुदंब-महारिसी वि जाणिजण णिय-भाउय-परिमाणं कय-दग्ब-भावोभय-संलेहणो कब-काय          | 60-           |

\$ ११६ ) एवं च सर्वभुद्व-महारिसी वि जाणिजण णिव-शाउव-परिमाणं कव-दृष्व-भावोभय-संखेहणो कव-काववव24 वावारो च णिसण्णो संथारण, भणिउं च समावत्तो । अधि च ।

णाजण वाल-मरणं पंडिय-मरणेण णविर मरियस्त्रं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेष्वाणं ॥

था को बालो कि मरणं बालो णामेण शाग-दोसत्तो । दोहिं चिग आगल्जिमो नं बहो तेण बालो ति ॥

था करेणं पाणबाओ पाणा जसासमाइया भणिया । वाणं चामो मरणं सुण पृण्डि तं कहि अंतं ॥

कल्लावस्थासु मओ अवत्त-भावे वि कस्थह विलीगो । गालिओ पेसी-समण गढमे बहुवाण णारीणं ॥

था पिंडी-मेत्तो कस्थह गालिओ खारेण गढम-वासाओ । अध्य-बंधे वि मओ अपाह-बंधे वि गालिओ हं ॥

था चर-चार-मूल-डहो पंसुलि-समणी-कुमारि-दंडाणं । गलिओ लोहिय-वाहो बहुत्यो हं णवर संसारे ॥

कस्थह भण्ण गलिओ कस्थह आयास-खेथ-वियणतो । कस्थह जण्णीण् कहं फालिय-पोहाण् गय-चित्तो ॥

<sup>1)</sup> प्रकाश कि लीग, १ परेस माह थम्मस्म। कीय्मम, प्रमुत्तम्म आमान्तमा जात् ॥ 2) प्रनृतदेवनाय जा वि वायण, १ ण कि वायण, प्रजामात्वणाउः 3) १ अस्वत्या, १ तथ्य आईट्टं, प्रपत्रीण, १ सेथ कि तं च. 4) प्रष्टवार्थो, १ मभरह जीगे, १ जं न सुमामि तन्या 5) १ मंजमादी, १ ममामे कि मणाणं. 6) १ माहियं, १ नहि सिय. 7) प्रसार १ मारियं कि सामयं. 8) १ सलंगपूण, प्रमुद्ध, १ दुक्ताहिसुद्धिनयं, प्रणेतानः 9) प्रथित कि दिय. 7) प्रसार १ माहियं कि सामयं. 8) १ सलंगपूण, प्रमुद्ध, १ दुक्ताहिसुद्धिनयं, प्रणेतानः 9) प्रथित कि दिय. 7) प्रसार १ माहियं कि सामयं कि विच. १ मित्ता कि मित्रं कि माहियं कि प्रथा कि विच. १ मित्रं कि माहियं कि प्रथा कि विच. १ प्रथा

| 1  | करपह दर-पीहरिको जगणी-जोपीएँ हे सुभा बहुता । करपह पीहरिको किय गुरु-वियणा-वेंभछो गर्छमा ॥          | 1  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | करबङ् जनजीएँ बहं रहव-मुद्दो यण-मुद्देण बहिनो हं । करबङ् पनिसत्तो श्विव सब-सबने जीवमानो वि ॥      |    |
| 8  | जायावहारिणीए कत्यह हरियो मि बहु-विवहम्मि । कत्यह बलि बिय कमो जोहणि-समयम्मि जननीए ॥               | 3  |
|    | कत्यह् पूरण-गष्टिको कत्यह् सउणी-गहेण गष्टिको है । कत्यह् विहास-गष्टिको हको प्रि बासमाह-गहेण ॥    |    |
|    | कत्थइ सासेण मधी कत्थइ सोसेण सोलिय-सरीरो । कत्थइ जरेण वहिन्नो कत्थइ डयरेण भग्गो है ॥              |    |
| 6  | कत्यह् कुट्टेण अहं सहिओ सब्वेसु चेय अंगेसु । कत्यह् अगंदरेणं दारिय-देहो गयो जिहणं ॥              | 6  |
|    | दंत-वियणाएँ करवड् करवड् णिहको मि कण्ण-सुलेज । अच्छी-दुक्खेण पुणो सिर-वियणाएँ गनी णासं ॥          |    |
|    | कत्यह रहिर-पवाहेण जबर जित्थामर्थ गर्थ जीयं। कत्यह प्ररीस-वाहो ज संठिनो जाव बोलीजो ॥              |    |
| 9  | कत्थह ल्याए हजो कत्थह फोडीए कह वि भिहनो है। कत्थह मारीएँ पुन्ने कत्थह परिमाय-उक्कामे ॥           | g  |
|    | कत्यह विष्कोडेहिं कत्य वि सुलेण जनर पोहस्स । कत्य वि वजीण हजो कत्य वि पडिजो मि टंकरस ॥           |    |
|    | करधइ स्लास्त्रो कत्थइ उन्बद्धिक वहिनो है। कत्बइ कारिसि-सेवा कत्बइ मे गुमुळं घरियं॥               |    |
| 12 | कत्यह् जलग-पविद्वो करवह सिछज्ञिम भागया सब् । कत्यह गएण मिछभो कायह सीहेण गिलिमो हं ॥              | 12 |
|    | कत्यह तण्हाप् सभी कत्यह सुक्की बुसुक्स-विवन्नाप् । कत्यह सावय-सहजी कत्थह सप्पेण रक्की है ॥       |    |
|    | कत्यह चोर-विलुत्तो कत्यह भुत्तो निह संजिवाएन । कत्यह सैंमेल पुणो कत्यह हो वाव-पित्तेहिं ॥        |    |
| 15 | कत्यह हट्ट-विबोए संपत्तीए अणिट्ट-छोगस्स । कत्यह सञ्चास-भारेको उच्याको कत्य वि सको हं ॥           | 16 |
|    | कस्य वि बक्केग हुओ भिवनो कोंतेण छउड-पहराहिं । छिच्नो समीज मओ कत्यह सेक्केन मिन्नो हं ॥           |    |
|    | कत्यह असिवेणूए कत्य वि मंतेहि जवरि जिह्ना है। कत्यह वय-जिरोहे कत्यह व अजिज्ज-होसेज ॥             |    |
| 18 | कत्यह् मीएण मओ कत्यह् उण्हेण सोसिनो नहवं । नरईय कत्यह् मनो कत्यह् रोहेण सोत्ताणं ॥               | 18 |
|    | कत्यद् कुंसी-पाप कत्यद् करवत्त-फालिमो णिहमो । कत्यद् कबाह-दड्डो कत्यद् कत्ती-समुक्कतो ॥          |    |
|    | कत्यह जलवर-नि लेनो कत्यह परबी-विलुत्त-सर्वगो । कत्यह भवरोप्परवं कत्य वि जंतन्मि छूटो है ॥        |    |
| 21 | कत्थ वि सत्तृहिँ इनो कत्य वि क प-धाय-जजरो पविमो । साहस-बलेण कत्थ वि सब् विस-भक्तलेणं च ॥         | 21 |
|    | मणुपत्तणस्मि एवं बहुती एकेक्स्यं मए पत्तं । तिरियत्तणस्मि एपिंह साहिजांतं गिसामेसु ॥             |    |
|    | रे जीव तुमं भणिमो कायर मा जूर मरण-काकम्मि । वितेषु हमाहेँ खणे हियएणाणंत-मरणाई ॥                  |    |
| 24 | जहवा रे पुढवि-जिओ आसि तुमं लगग-लारमादीहिं। अवरोध्यर-सत्येहि य अन्वो कह मारणं पत्तो ॥             | 24 |
|    | किर जिणवरेहिँ भणियं दिण्यय-पुरिसेण बाहुओ थेरो । जा तस्स होडु वियणा पुरुचि-जियाणं तहकंते ॥        |    |
|    | रे जीय जल-जियते बहुसो पीत्रो सि सोहिओ सुको । अवरोप्पर-सत्येहिं सीउण्हेहिं च सोसविक्षो ॥          |    |
| 27 | नगणि-जियसे बहुतो जल-पूलि-कर्किय-वरिस-णिवहेणं । रे रे दुक्खं पर्स तं भरमाणो सहसु एपिंह ॥          | 27 |
|    | सीडण्ड-बरूप-दुक्छे अवरोप्पर-संगमे य जं दुक्सं । बाउकाय-जियते तं भरमाणो सहसु पृण्डि ॥             |    |
|    | छेपण-फाळण-डाहण-मुसुमूरण-भंखगेण जं मरणं । वण-कावसुवगण्णं तं बहुसो विसहियं जीव ॥                   |    |
| 30 | तस-कायसे बहुस्रो खहुको जीवेण जीवमाणो हं । मक्केतो पाएहिं मको उ सीउण्ह-दुक्सेण ॥                  | 30 |
|    | सेक्वेर्डिं इसी बहुसी स्थर-मावस्मि तं मन्नो रण्णे। हरिणसणे वि णिहन्नो खुरप्प सर-मिण्ण-पोहिन्नो ॥ |    |
|    | सिंघेण पुणो सहमो भुसुसूरिय-संधि-वंधणावयवो । एवाई विंतवंतो विसहसु विवणामो पउरामो ॥                |    |

<sup>1 &</sup>gt; उ जणणीए हं, उ पुरवेत्रण-, P-जिक्सलो. 2 > उ सवणो. 4 > P सर्अणियाहेण, P जिरास्त for जिडाल, P om. हुओ. 8 > P सर्व for गयं, उ कर्ल्य पुरिस्ताहो ण हिओ ता जाव, P न्याहेण. 9 > P कर्ल्य हिं। व ति ने हंं।, P om. seven lines कत्थर मारीए पुणो etc. to गिलिओहं।. 13 > P गर्जो for मओ after तण्हाण 14 > P कर्ल्य वि in both places, उ अत्तो मि, P संमेण, उ हो वाउ-. 15 > उ लोअस्स, उ तस्यह for कर्ल्यर, P adds स्थित before मओ. 16 > P सेलेण, P सेतीह नंवर, P वर्षानिरोहो. 18 > P कर्ल्यर लहेण, उ नरतीय, P अरह्य अस्थर मओ. 19 > P कर्ल्यर किंडिहें डको कर्ल्यर स्था सत्ती सत्यूकंतो : 20 > P कर्ल्य पक्सीह खत्त-, P कर्ल्य- वि अवरो, उ जांमिम कुडो ह. 21 > उ सामसक्लेण P सामक्लेण. 22 > P मम्प मत्ता, P साहिष्यंतं. 23 > P हं for समारं, P सियह पमाणंत. 24 > उ पुटर-, P खणेण खारमादीम, उ खारमातीहि, P स्थाह अन्वो. 25 > P जणवरेण. P पुरिसेहि, उ थोरो रिंग बेरो, P होति विवणा, P पुन्द for पुटिन, P तहा कंतो. 26 > P जल्जियंतो, P खाहिमो, उ सीपुण्हिट. 27 > उ अगाणिकियते, P नेवहेहि, P पत्ती संमर . 28 > उ सीपुण्हास्त्रणण-, P खख्डल, P adds प्यर before संगमे, P वाखयकाय, उ जिजते, P सं रिंग तं. 29 > उ बादे, P दाहण, उ विसाहिखं जिल. 30 > उ तस्स कायाबे, P कावपी, उ खहजो जीएण, P णु रिंग उ अरो ) P अरुणेहि रंग सेहिह, 3 हिएलतो, P सिर रंग स्थाह रंग मिर रंग सेहिह. 32 > P ठात विसहसु, P बोराओ रिंग पराओ रिंग पराओ।

| 1  | तिचिर-क्लेच-सठणत्त्रणम्म तह् ससय-मोर-पशु-मावे । पासकं चित्र मरणं बहुसो पत्तं तए बीय ॥       | 1  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पारिद्रिएण पहलो जही सर-सम्झ-वेषणायम् । ज व तं मन्त्रो ज बीको सुच्छा-मोई उदगको सि ॥          |    |
| 3  | दहुण पदीव-सिद्धं किर एयं जिम्मकं महारचनं । गेण्हामि सि सक्चं पर्वग-माविमा बद्धो सि ॥        | 3  |
|    | बढिसेज मण्ड-आवे गीएण मवसणे विवण्यो सि । गंधेण महुवरत्ते बहुसो रे पाविर्ध मरजं ॥             |    |
|    | § ४१७ ) किं वा बहुएल मनिएन।                                                                 |    |
| 6  | बाई जाई जाओ अर्फततो एक्सेक्स-सेगाए। तत्व य तत्य मन्नो हं अच्यो बालेण सरगेण॥                 | 6  |
|    | णस्यनिम वीव तुमयु जाजा-दुक्लाई आई सहियाई। पुनिंह ताई सरंतो विसहेळसु वेवणं एवं ॥             | •  |
|    | करवत्त-कुंभि-रुक्सा-संबक्ति-वेयरणि-बालुया-पुलिणं । जह सुमरति एवाहं विसहेळासु वेवणं एवं ॥    |    |
| 9  | तेत्रीस-सागराई जरपु जा वेयणा सहिजंति । ता कीस सर्ज एकं विसहामि ज वेयणं एवं ॥                | 9  |
|    | देवचलिम बहुसो रर्णत-रसणामो गुरु-णिवंबाओ । गुझाचो जुबईको मा रत्रसु बसुइ-जारीसु ॥             | -  |
|    | वर्जित्-गील-मरगय-समप्पर्भ सासर्व वरं भवके । मुक्कं सम्माम तप् बोसिर जर-कडणि-कवमेर्च ॥       |    |
| 12 | जाजा-मजि-मोतिय-संकुलाओं भावत्-इंद-चणुयाओ । रवजाजं रासीओ मोतुं मा रख विहवेस ॥                | 12 |
|    | ते के बि देवदूसे देवंगे विष्य-भोग-फरिसिक्के । मोराण तुमं तहवा संपह मा सुमर कंपडए ॥          | -  |
|    | वर-रयण-णिम्मिषं पिव कणव-मयं कुसुम-रेणु-सोमालं । चहुकण तत्य देहं कुण जर-देहम्मि मा मुच्छं ॥  |    |
| 15 | मा तेसु कुण जियाणं सन्ने किर एरिसीनो रिद्धीको । मा चिंतेहिसि सुबुरिस होह सबं चेव जं जोमां ॥ | 15 |
|    | देहं असुर्-सराव्मं भरिवं पुण मुक्त-पिक्त-रहिरेण। रे जीव इमस्स तुमं मा उवरिं कुणसु अणुकंधे॥  |    |
|    | पुष्णं पार्व च दुवे वर्षाति जिएण जवर सह एए । जं पुण इमं सरीरं कतो तं चलड् डाणाओ ॥           |    |
| 18 | मा मह सीवं होहिइ उइनो विविदेहिँ वत्य-पोत्तिहैं। वर्षते उण जीए सकस्य कण्णं पि जो सिण्णं ॥    | 18 |
|    | मा मह उण्हें होहिइ इमस्स देहस्स छत्तवं धरियं । तं जीव-गमण-समए सलस्म सम्बं पि पन्हुट्टं ॥    |    |
|    | मा मह खुदा भवीहिंद इमस्य देहस्स संबर्ख बृढं । तं जीव-गमण-काले कह व कथरवेण जो भरियं ॥        |    |
| 21 | मा मे तण्हा होहिह मरुखलीसुं पि पाणियं बूढं। तेण बिय देह तुमं सख-गहिनो किं ण सुक्रप्ण॥       | 21 |
|    | तह क्राकियस्त तह पालियस्म तह गंथ-मझ-सुरहिस्स। खरू देह तुआ अतं पयं पि णो देसि गंतन्वे ॥      |    |
|    | भग्वो जगस्स मोहो धरमं मोत्तृज गमण-सुसहायं । देहस्स कुणह वेच्कसु तहिबई सम्ब-कजाई ॥           |    |
| 24 | णस्यि पुरुद्देषु भण्णो बबिसेमो जारिसो इमो जीवो । देहस्स कुणइ एकं धनमस्य ण गेण्हण् णामं ॥    | 24 |
|    | भम्मेण होइ सुगईं देही वि विकोहए मरण-काले। तह वि कथग्वी जीवो देहस्स सुहहँ विंतेष्ट् ॥        |    |
|    | छारस्त होइ पुंजो बहवा किमियाण सिलिसिलेंताण। सुक्खह रवि-किरणेर्हि वि होहिइ प्रस्त व पवाहो॥   |    |
| 27 | भत्तं व सडणवाणं भक्तं वामाण कोल्हुयाईणं । होहिइ पत्यर-सरिसं अन्तो सुक्षं व कट्टं वा ॥       | 27 |
|    | ता एरिसेण संपद्द मसार-देहेण जह तवो होइ। कहं जं कहियन्वं मा सुष्कं कुणसु देहिमा॥ नवि य,      |    |
|    | देहेण कुजह धम्मं अंतिमम निलोष्टए पुणो एवं । कम्गुण-मासं खेल्लह परसंते जेव पिट्टे व ॥        |    |
| 30 | ताबिज्जड कुणह तबं मिण्णं देहाओं पुगालं देहं। कट्ट-जर्लतिंगाले परहरथेणेय तं जीव ॥            | 30 |
|    | देहेण कुणह भरमं अंतम्मि विलोहर पुणो एयं । उदृस्स पामिवंगस्स वाहियं जं तवं कदं ॥             |    |
|    | पोमाळ-महूर्य क्रम्म हम्मद देहेण पोग्गळ-मण्ण । रे जीव कुणसु एवं विष्ठं विक्रेण फोडेसु ॥      |    |
|    |                                                                                             |    |

<sup>1)</sup> उक्योत, एक्वोतसङणवरंगि तह, ए मास्त्य for पासत्यं, उजार्ज ए जीव. 3) उपहेवसिंह, एति वर्ण्ड, ए दह्रों सि.
4) एपडिसेण for बिडिसेण, ए मयत्त्रेण, ए महुर्यसं, ए महुर्यसं, उप for रे, ए पाविभो मर्गं. 5) उन्दुभणियण. 6) ए जान्नो for the first जार्ड, ए om. जान्जो, ए एक्क्मेक्टाए. 7) ए नर्णीम भरतो, उनेसहेळानु. 8) ए om. the verse क्र्यस्य etc. to वेयणं एवं ॥. 9) उत्तिसि सगराई. 10) उत्सणा गुरुं, ए मारेळातु. 11) ए मरमयसमप्पयं, ए om. जर, ए क्रक्यिनेक्यमेयं. 12) ए धनुया। णाणं रासीओ, ए मारेळा. 13) ए दिल्वंगे, ए फरिसिलो, ए कंप्यर, 14) उसोगारं ॥. 15) ए सप्रिस, उत्तेय. 16) ए स्मार्कतियं, ए कहिर्राण, ए कृमण्या 16) ए वक्षति, ए एते, ए हाणाओ. 18) ए मई सीई होही, ए कर्णा पि ना भिल्लं ॥. 19) ए देह छत्त्यं. 20) ए भवीहह, ए संबक्त मूढं. 21) उतेगं विय, ए खण्ण for खल. 22) ए एयं for प्यं. 24) ए पुहतीए अण्णो, ए देह कुगर कर्णा धम्मरस. 25) ए मुगनी 26) ए सुकर, ए वा for वि, उ होहिति पुत्तिस्य व, ए पुस्सने वाहो ॥. 27) उनेल्हुआनीण। होहिति. 28) ए तभी होए, ए पुरुवं मुग मुम्बईति कुणास. 29) उत्तेलह, ए प्रसत्ते, ए परिसतेणाय पिट्ठेगे. 30) उन्तर्थसुक्लितिमालो पर परं ए कहुजलंगारे प्रस्तेणाय. 31) ए वाहित. 32) ए इस्लं त, ए कीलेडेप.

अवस-वसपहिँ देहो मोत्तन्त्रो ता वरं सवसपिंह । जो हिसर-रोहरीए वि पाहणो ता वरं हिसरी ॥ 1 इय जीव तुम भण्णासे णियुणेंतो मा करे गय-णिमीलं । देहस्स उविर मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेजास ॥ § ४१८ ) किं च रे जीव तए चिंतणीयं । अवि य । 3 सो पारिय कोड जीवो जयम्म सबलिम एत्य रे जीव । जो जो तए ण खहनो सो वि हु तुमए भमंतेण ॥ सो मिय कोइ जीवो जयस्मि सयकस्मि तुह भमंतस्स । ण य आसि कोई बंधू तुह जीव ण जस्स तं बहसो ॥ सो गिय कोड जीवो जबरिम संबद्धिम सुणसु ता जीव । जो गासि तुरुह मित्तं सत्त वा तुज्जा जो गासि ॥ जे पेरव्यक्ति धरणिहरे धरणि व्य वर्ण गर्ड-तलाए वा । ते जाण मए सन्त्रे सय-हत्तं भविस्त्रया मासि ॥ जं जं वेच्छिम एवं पोगाल-रूवं जयमिम हो जीव । वं तं नुमए सुत्तं मणतसो तं च एएण ॥ तं परिय कि पि ठाणं चोइय-रज़ुम्मि एत्य लोयम्मि । जल्य ण जाओ ण मओ अणंतसी सुणस रे जीव ॥ ţ, गोसे मज्जापहे वा प्रजोस-कालिम सह व राईए। सो पत्थि कोइ कालो जामी य मसी व गो जिम्म ॥ जाको जलस्मि विह्नो धलस्मि थल-बङ्गिनां जले विह्नो । ते पश्चि चल-थले वा जाओ य ममो य पो जत्य ॥ जाको धरणीर तम जिहुओ गयणिम जिब्हिको धरणि । गयण-धरणीण मन्त्रो जाको व मनो व तं जीय ॥ 12 12 जीवरिम समं जाको जिहुको जीवेण पाहिओ जीवे। जीवेण च जीवंतो जीवत्थे खप्पसे जीव ॥ जीवेण य तं जाको जीवावियमो य जीव जीवेणं । संविद्रको जिएणं जीवेहि व मारिको बहसो ॥ ता जस्य जस्य जामो सिमत्ताचित्त-मीस-जोणीसु । ता तस्य तस्य मरणं तुमध रे पावियं जीव ॥ 15 15 मरणाईँ अणंताई तुमए पत्ताईँ जाईँ रे जीव । सन्दाईँ ताईँ जाणम् अयण् बहो बाल-मरणाई ॥ कि तं पंडिय-मरणं पंडिय-ख़ादि ति नीय जो जुत्तो । सो पंडिओ ति भण्णह तस्य ह मरणं इसं होह ॥ पायव-मरणं पुक्के इंगिणि-मरणं लगंड-मरणं च । संधारयम्मि मरणं सध्वाइ मि णियम-जत्ताई ॥ 18 14 छर्जाव-णिकायाणं रक्खा-परमं तु होइ जं मरणं । ते चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं तु ॥ भाजोहयरिम मरणं जं होहिइ पंडियं तयं भणियं। होइ पंडिक्सगेण य विवरीयं जाण बार्रु ति ॥ दंसण-गाण-चरिने भाराहेडं हवेज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं ति ॥ 21 91 निःथयराइ-पणामे जिग-वयनेणावि वद्दमाणस्म । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥ किं वा बहुणा पुरुषं पंडिय-मरकेण समा-प्रोक्साई । बाल-मरकेण पुस्ते संस्तारो सामओ होइ ॥ 🖔 ४९९ ) एवं जाऊण नुसं रे जीव सुद्दाहुँ जवर पत्यंतो । चहुऊज बाल-मरणं पंडिय-सर्जं सरस प्रिंह ॥ 22 21 इद्र-विशोभो गरुओ भणिट्र-संपत्ति-वयण-दुक्खाई । एमाईँ संभरंतो पंडिय-मरणं मरस प्रिंह ॥ छेपण-भेयण-ताहण-अवरोप्पर-घायणाईँ णरपुस । एयाईँ संभरतो पंडिय-मरणं सरस एछिंह ॥ णात्य ण वाहण-बंधण-अवराप्पर-भक्सणाहँ तिरिएस् । एवाहँ संभरंतो पंडिय-भरणं भरस पण्डि ॥ 27 जाइ-जरा-मरणाई रोगार्थकेण जवर मणुपुस् । जइ सुमरास प्याई पंडिय-मरणं मरस एपिंह ॥ रे जीव तुमे दिहो अणुभूको जो सुन्रो य संसारे । बाल-मरणेहिँ एसो पंडिय-मरणं मरसु तम्हा ॥ 30 भणियं च । 30

एकं पंडिय-मरणं छिंदह जाई-मयाई बहुयाईँ । तं भरणं मरियव्वं जेण मुक्रो सुस्मक्षो होइ ॥ मो सुस्मको ति भण्णह जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे । णिडु हु-सन्व-कम्मो सो सिद्धो जइ परं मोक्खो ॥

<sup>1 &</sup>gt; उअवस्थितं, P गोत्तव्यं, P हुणो for पाहुणो, P हसिए ति ॥ 2 > P नि गणंतो, उ उमर 3 > उजीज तए, P वितिणीयं 4 > उ एत्थ ए जीज, P जो सो तेण न, P सर्वतेण 5 > P repeats सो, P णह आसि, उजीज. 6 > उजीज, P जा for जो. 7 > उजो for जे, P व्य वरण गती तलाए, P स्थउतं 8 > उजीज।, P सुनं, P च तेणण. 9 > P तं कि वि नित्य हाणं, P रक्तिंम. उसुणस ए जीज. 10 > P रतिष, P जोलो for कोड़ कालो. 11 > P जोजो for जाओ, P repeats धर्लम, P ज्व for य in both places. 12 > P निवजो स्थणमि, P र्गं जीवं. 13 > P जीवेण तुम, P जीवं।, P जीवरथो लुपसे जीव. 14 > उजीवाविमो, P त विद्व शो, P मारिसो. 15 > उसिन्तां, P सिन्तांनिमीमं, उजीजं।. 16 > उसिन्तमए for तुमए, P पुत्ताई जीवं, P अवाणु ना वाल . 17 > उपंडा बुद्धि, P अणह, P मुहं for इमं 18 > P पायवमरणे, P वि for सि. 19 > P रसा 20 > उतिजं for तथं, P वि for य, P वाल ति ।। 21 > P वरित्तांण हेउं, उनं for ज, P om. three lines तं हो पंडिय etc. to होइ बालरस. 22 > उतिश्वयगति. 23 > P तं निय for सि. वहुणा, P पत्यो 25 > P अह for इहु, P संगरेतो, P मर for सरस, P om. एण्डि. 26 > उत्तावण, P संगरेतो पहिया. 27 > P नस्था, P अक्तांहं, P संगरेतो पा 28 > P जाई-, उरोआतंकिण, P रमारपस एयाइ पा 1- 29 > उजीज, उअणह भी, उसंसारो 31 > उजाई P जाती, P जेण सओ, उसुमुओ, P repeats सुम्मओ. 32 > उसुम्मतो P सम्मओ, उजेण मरणेण for जो ण, उमरीहिति P मरिहीति, P निहु कु, P मोक्खे.

णांचि मरणस्य णासो तित्थयराणं पि बहव इंदाणं। तम्हा अवस्य मरणे पंडिय-मरणं मरसु एकं ॥ जह मरणेहिँ ण कर्जा खिण्णो मरणेण चयसि मरणाई । ता मरण-दुक्ख-मीरुव पंडिय-मरण मरस एकं ॥ अह इच्छिति मरणाई मरणेहि व णरिव तुज्य णिव्वेको । ता अच्छसु वीसस्यो जन्मण-मरणारहदृन्मि ॥ हय बाल-पंडियाणे मरणे णाऊण मावको एपिंह । एसो पंडिय-मरणे पंडियण्णो भव-पउत्तारं ॥' ति भणमाणस्य सर्यभुदेवस्स महारिसिणो अउडवक्रणं खवग-सेटीण् अणंतरं केवल-वर-गाण-इंसणं समुप्पणं, समयं च 6 आउय-कम्मक्खभो, तेण भंतगडो सर्यसुदेव-महारिसि ति । ुं ४२० ) एवं च वसंतेसु दियहेसु महारह-साभू वि णाउण थोव-सेमं बाउयं दिण्ण-गुरुयणालीयणा पढिकंत मन्त्र-पावद्राणी संलेहणा-संलिहियंगी सन्बहा कय-सन्त्र-कायन्त्री उनविद्री संयारए। तत्थ य णमोक्कार-परमी अच्छिउं १ पयत्तो । अविया एस करेमि पणामं नरहंतानं विसुद्ध-कम्माणं । सध्वातिसय-समगा नरहंता मंगरं मजा ॥ उसमाईए सब्वे चडवीसं जिणवरे णमंसामि । होहिंति जे वि संपह ताणं पि कमी णमोक्कारा ॥ क्षोसिपणि तह अवसिपणीस सन्वास जे ससुप्पण्णा । तीताणागय-भूषा सन्वे वंदासि अरहंते ॥ 12 भरहे अवर-विदेहे पुरव-विदेहे व तह व एरवए । पणमामि पुरुवरहे घायह-संहे व अरहते ॥ अच्छेति जे वि अज वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीस् । एगागेय-अवेस् य अविए वंदामि तित्थयर ॥ तित्थयर-णाम-गोत्तं वेएंते वदमाण-बह्वे य । बंधिस जे वि जीवा अर्ज विय ते वि वंदामि ॥ 15 15 विहरंति जे सुर्णिदा छउमस्या अहव जे गिहत्या वा। उप्पण-णाग-रयणा सब्वे तिविहेण वंदामि ॥ जे संपद्व परिसत्या भहव। जे समवसरण-मजात्था । देवच्क्रंड-गया वा जे वा बिहरंति धरणियले ॥ साहेंति जे वि धरमं जे व ण साहेंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सब्वे तिग्थयरे मोक्य-मरास्य ॥ 18 18 तित्थवरीको तित्थंकरे य सामे य कसिम-गोरे य । मसाहल-पडमामे सब्बे निविद्देण वंदाप्रि ॥ उजिमय-रजे अहवा कुमारए द।र-संगह-समाहे । सावचे णिग्वचे यन्वे निविहेण वंदासि ॥ भव्याण भव-ममुद्दे जिबुद्धमाणाम तरण-कज्जम्मि । तित्यं जेहिँ क्यमिणं तित्थयराणं ममो ताणं ॥ 41 21 तिन्धयराण पणामो जीवं तारेह दुक्क जिल्हीको । तम्हा पणमह सम्बायरेण ते चेय निन्धयरे ॥ लोय-गुरूणं ताणं तिन्धवराणं च मन्त्र-दृशिमीणं । सन्त्रण्णुणं एवं जमो जमो सन्त-भावेणं ॥ अरहंत-जमोक्कारो जड कीरड भावमा इह जगेण । ता होइ मिद्धि-मग्गां भवे भवे बोहि-लाभाए ॥ 24 24 अरहंत-णमाकारो तम्हा चिंतेमि सन्व-भावेण । दुक्त-सहस्य-बिमोक्लं अह मोक्लं जंण पायेमि ॥ ६ ४२१ ) सिद्धाण जमोक्कारो करेमु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्म बद्धं धंतं करिंमधणे जेहिं॥ सिउझाँत ने वि सपद्व सिद्धा सिजिसंसु कम्म-खड्याए । तार्ग स्थ्याण णमी निविदेण करण जीएण ॥ 07 27 जे केंद्र तिन्य सिद्धा अतित्य-सिद्धा व एक-मिद्धा वा । अहवा अणेग-सिद्धा ते सब्बे सावओं वेंद्र ॥ जे वि सर्जिंगे सिद्धा गिहि-लिंगे कह वि जे कुलिंगे वा । नित्थयर सिद्ध-मिद्धा सामण्या जे वि ने वंदे ॥ इत्थी-लिंगे सिता पुरिसेण णपुंसएण जे सिदा । पश्चेय-बुद्-सिदा बुद्-सर्वबुद्-मिता य ॥ 30 30 जे बि णिसण्णा सिद्धा भहव णिवण्णा ठिया व उस्यम्गे । उत्ताणय-पामेह्या सर्व्व वंदामि तिविहेण ॥

णिसि-दियम-पदोसे वा सिद्धा मज्झण्ह-गोम-काले वा । काल-विश्वस्ता सिद्धा सब्दे वंदामि आवेण ॥

| 1  | जोव्यण-सिद्धा बाह्या घेरा तह मजिसमा य जे सिद्धा । दीवण्य-दीव-सिद्धा सम्ब तिबिहेण वेदामि ॥      | 1    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | विष्यावहार-सिद्धा समुद्द-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केड् माव-सिद्धा सन्वे विविद्देण वैदापि ॥ |      |
| 3  | जे जत्य केंद्र सिद्धा काले सेत्रे य दस्य-भावे वा । ते सन्त्रे वंदे हं सिद्धे तिविहेण करणेण ॥   | 3    |
|    | सिद्धाण जमोक्सरो जह रूस्मह भागए मरण-काले । ता होइ सुगइ-सग्गो भण्यो सिर्दि पि पावेइ ॥           |      |
|    | सिद्याण बामोक्कारो जह कीरह भावको बसंतेहिं। रुंमइ कुगई-मगां सगां सिर्दि च पावेद ॥               |      |
| 6  | सिद्धाण जमोक्कारं तरहा सब्बायरेण काहामि । छेनूण मोह-जार्ड सिद्धि-पुरि जेण पावेमि ॥             | , તે |
|    | 🖇 ४२२ ) पणमामि गणहराणं जिण-वयणं जेहिँ सुन्त-बंघेणं । बंधेऊण तह कर्व पत्तं भम्हारिसा जाव ॥      |      |
|    | चोद्स-पुष्वीज जमो भायरियाणं तहूज-पुष्वीण । वायग-वसहाज जमो जमो व एगारसंगीण ॥                    |      |
| 9  | माबार-घराण जमो धारिजङ् जेहिँ पववर्ण सवलं । णाज-घराणं ताणं भागरिवाणं पणिवयामि ॥                 | 9    |
|    | <u>जाजाबार-धराजं दंसज-घरजे विसुद्ध-भावाजं । तव-विरिय-घराज व्यमे व्यायरियाजं सुधीराजं ॥</u>     |      |
|    | जिज-त्रवर्ण दिप्पंतं दीवंति पुणो पुणो सससीए । पत्रयण-प्रभासवाणं मायरियाणं पणिवयामि ॥           |      |
| 12 | गृदं पदवण-सारं औयोवंगे समुद-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिँ कत्तो तं णजह घोष-बुद्धीहिं ॥               | 12   |
|    | तं पुण जायरिएहिं पारंपरएण दीवियं एरय । जह होंनि ण जायरिया को तं जाणेज सारमिणं ॥                |      |
|    | स्वण-मेत्तं सुत्तं स्ट्बाङ् केवळं तिहें अत्यो । जं पुण से वक्खाणं तं भागरिया पवासेंति ॥        |      |
| 15 | बुदी-सिवोह-बुसा आगम-जसवेष सुटु दिप्यंता। कह वेच्छउ एस जलो सूरि-पईवा जार्हे णरिध ॥              | 15   |
|    | चारित्त-सीरू-किरणो अन्णाण-तमोइ-णासणो विमलो । चंद-समो आगरिको मविए कुमुए व्य बोहेइ ॥             |      |
|    | दंसण-विमक-पवानो दस-दिस-पसरंत-जाण-किरणिक्षो । जन्य ण रान व्य सूरी मिच्छत्त-तसंघनो देसो ॥        |      |
| 18 | डजीयजो व्य सूरो फळको कप्पदुमो व्य भाषरिको । चिंतामणि व्य सुहन्नी जंगम-तित्यं च पणको है ॥       | 18   |
|    | जे जत्य केड् खेते काळे भावे व सम्बहा अल्य । तीताणागय-भूया ते आयरिए पणित्यामि ॥                 |      |
|    | आयरिय-अमोक्कारो जह कठमह मरण-काल-वेलाए। भावेण कीरमाणो सो होहिइ बोहि-लामाए॥                      |      |
| 21 | आयरिय-णमोक्कारो जह कीरह तिविह-जोग-जुत्तेहिं। ता जम्म-जरा-मरणे छिंदह बहुए ण संदेहो ॥            | 21   |
|    | नायरिय-नमोकारो कीरंतो सङ्घानमं होइ । होइ नरामर-सुद्दनो जनसय-फल-दाण-दुङ्गलिको ॥                 |      |
|    | तम्हा करेमि सम्बायरेण सूरीण हो णमोक्कारं । कम्म-कलंक-विमुक्को भइरा मोक्सं पि पावेस्यं ॥        |      |
| 24 | 🖇 ४२३ ) उवज्ञायाणं च णमो संगोवंगं सुर्व घरेंताणं । सिस्स-गण-हिबद्वाए ज्ञरमाणाणं तयं चेय ॥      | 24   |
|    | सुत्तस्स होइ अत्थो सुत्तं पार्ढेति ते उवज्ज्ञाया । अज्ञावयाण तम्हा पणमह परमेण भावेण ॥          |      |
|    | सज्ज्ञाय-सलिल-णिवहं इस्रेति जे निरियड व्य तिहयहं । अअज्ञावयाण ताणं अत्तीपुँ वहं पणिवयामि ॥     |      |
| 27 | जे कम्म-जयद्वाए पुत्तं पार्वेति सुब-लेसिहा । ण गर्णेति नियय-दुक्खं पणमो मजसानए ते ई ॥          | 27   |
|    | अञ्चातवाण तेसि भइं जे जाज-दंसज-समिद्धा । बहु-भविग-बोह-जजयं झरंति सुत्तं सया-कालं ॥             |      |
|    | गज्यावयस्य पणमद् जस्म पसाएण सम्ब-सुत्ताणि । णक्रंति पढिजंति य पढमं चिय सम्ब-साभूहिं ॥          |      |
| 30 | उवसाय-गमोकारो कीरंतो मरण-देस-कालिम । कुगई रुंभइ सहसा सोरगइ-मरगिम उवणेह ॥                       | 30   |
|    | उक्साय-गमोसारो कीरंतो कुणइ बोहि-छाभं तु । तम्हा पणमह सम्बायरेण अजसावयं मुणिणो ॥                |      |
|    | उवसाय-जमोक्कारो सुदाज सम्बाण होइ तं मूर्छ । दुक्लक्स्ययं च काउं जीयं ठावेइ मोक्स्सम्मि ॥       |      |
|    |                                                                                                |      |

<sup>1&</sup>gt; म दीन्वण्ण. 2> म केवि for केह. 3> म कह वि for फेड, म कालखेते, म व्य for य 4> म अण्णे, म पायेमि.

5> प्र मानतो, म । संभइ कुगर-, म पायेमि 6> म सिद्धं- 7> म गृहत्तणं, म जाता॥ 8> म जवण्ह रिम तहुण, म वायय- 9> प्र पण्य तामि ॥ 10> म वरणेहि सुद्ध मात्रे । तविकिरिय 11> महिन्दति, म ससतीय, म पहासयाणं, प्र पणिवतामि 12> प्र तण्य क्षात्र , म वोच- 13> म होति. 14> म अत्ये, म ममुन्दार से 15> म पेच छह, म प्रनीवाः 16> म कुमुयिविशेहेह. 17> म विमलप्र क्षायाविहस्त 18> प्र उक्षोत्त 19> प्र क्षा वि व्य प्र तिताणागतस्ताः प्र पणिवतामि 20> प्र होहि ति म सो हिन्ति 21> म लागः कीएइ, म जोय- 23> म मोक्र पि 24> प्र उवस्थाणं म उवस्थान्यायं, म वंगोवंगं मृत्तं, प्र सुतं, प्र हितद्वार, म सरमाणाणं 25> प्र पाढं ति, म महा रिज तस्ताः 26> प्र लागः वीरि स्तु, प्र सरमाणाणं 25> प्र पाढं ति, म महा रिज तस्ताः 26> प्र लागः पाणं, म वंगोवंगं मृतं, प्र सुतं, प्र हितद्वार, म सरमाणाणं 28> म बोह्याणं सरिति मृत्तं 29> म ला. पढिस्कंति, म साहृहिः 30> प्र उवस्थाय, म देमयालमि, म रुमंगद 31> प्रम उवस्थायः 32> प्रम उवस्थाव, म ला. सस्त्राण, प्र जीवं, म पावेद्द रिक हित्तेहः

| 1  | § ४२४ ) साहृष्य जमोक्कारं करेकि तिविहेच करण-जोएण । जेज अव-सम्बन्ध-वर्द खणेण पात्रं विजासिमि ॥ | 1  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते बिलुत्त-मिच्छत्त-पत्त-सरमते । कस्म-करवत्त-पत्ते उत्तम-सत्ते पणिवपामि ॥  |    |
| 3  | वंचसु समिईसु जए ति-सहु-पदिवेहाणिम गुरू-महे । चढ-विकहा-पम्मुके मब-मोह-विवजए पीरे ॥             | 3  |
|    | पणमामि सुद्ध-लेसे कसाय-परिवजिए जियाण हिए। अजीव-काय-रक्कण-परे य पारंपरं पत्ते ।।               |    |
|    | चड-सम्मा-विष्पबढे दरब्वए वय-गुणेहिँ संबुत्ते । उत्तम-सत्ते पणको वपमत्ते सन्व-कालं पि ॥        |    |
| 6  | परिसह-गळ-परिमक्षे उवसरग-सहे पहिम्म मोक्सस्स । विकहा-प्रमाय-रहिए सहिए वंदामि समणे हं ॥         | 6  |
|    | समजे सुवने सुमजे समजे ब-पाव-पंकस्त सेवए । सवए सुहए समए व सबए साहु बह वंदे ॥                   |    |
|    | साहुण जमोकारो जह कम्भह् मरण-देस-कालम्मि । चिंतामणि पि कहं कि मगासि काव-मणियाहं ॥              |    |
| 9  | साहूज णमोकारो कीरंतो अवहरेज जं पार्व । पाताण कत्य हिवपु णिवसह एसी अउण्णाण ॥                   | 9  |
|    | साहूण णमोकारो कीरंतो भाव मेत्त-मंसुद्धो । सयल-सुहानं मूर्लं मोक्सस्स य कारणं होह ॥            |    |
|    | तम्हा करेमि सम्वायरेण साहूण तं जमोकारं । तरिकण भव-न्यपुदं मोक्खय-दीवं च पावेमि ॥              |    |
| 12 | § ४२५) वृष् जयम्मि सारा पुरिसा पंचेव ताग जोकारो । व्याण उवरि कण्णो को वा अरिहो पणामस्त ॥      | 12 |
|    | सेयाण परं सेयं मंगलाणं च परम-मंगर्छ । पुष्णाण परं पुष्णं फर्रु फर्लाणं च जायेजा ॥             |    |
|    | एवं होइ पिक्त वस्यरवं सासयं तहा परमं । सारं और्य पारं पुष्ताणं चोइनग्हं पि ॥                  |    |
| 15 | एवं आराहेउं कि वा अण्णेहिं एत्य करतेहिं। पंच-णमोक्कार-मजो अवस्त देवसणं लहहू ॥                 | 15 |
|    | चारित्तं पि ण बहुह् णाणं जो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्तार-फर्ड अवस्स देवत्तर्ण नस्स ॥      |    |
|    | एवं दुइ-सब-जलवर-नग्ग-रंगत-मासुरावते । संनार-समुद्राग्म कवाइ रवणं व जो पत्तं ॥                 |    |
| 19 | एवं अहमहहूर्व एवं अध्यत-पत्तवं मञ्जा। एवं परम-भगहरं चोकं कोहुं परं सारं ॥                     | 18 |
| •  | विजयह राहा वि फर्ड उत्मलिखह गिरी वि मुलाओ । गरमह गयणपलेजं दुलहो एया जमोहारी ॥                 |    |
|    | जलणो ६व होज सीओ परिवद-हुत्तं वहेज सुर-सत्या । ण य णाम ण देज इस्रो मोक्स-फर्क जिण-णमोकारी ॥    |    |
| 21 | णणे अल्बन्दरको संसार-महोबहिं भगतेहिं। जिण-साह-जमोकारो तेणज वि जस्म-मरणाई ॥                    | 21 |
| •- | जह पण पर्द्य छदो ता कीय ण होह मज्झ कम्म-मचो । द्वागलम्ब जल्लिए तण-रामी कोचर ठाउँ ॥            |    |
|    | भहवा भावेण विणा दण्देणं पाचिको मणु आसि । जाव ण गहिको विलामणि ति ना कि फर्क देह ॥              |    |
| 24 | ता संपद्द पत्तो मे आराहेन्त्रड मण् पयत्तेणं । जह जम्मण-मरणाणं हुक्खाणं अतिमिष्कामि ॥          | 24 |
|    | कि आपतालो महाप्रद-पाद अउध्य-करणेलं खवा-सेणि समारूहो । कह ।                                    |    |
|    | ि ५२६ रे सोसेड महासती सङ्ख्याणाणंत्रंग क्रस्म तरं । पढमें अर्णन-णामे चत्तार वि चुण्णणं नण ॥   |    |
| 27 | अक्का-समक्का पर्वत से स्वेड सन्वं वि । मीसं च पुणो सम्मे स्वेड जं पुगार्क आसि ॥               | 27 |

<sup>1 &</sup>gt; P नमोह्मरा, John. करण, P ल.र. P पात्र प्रणामिम 2 > P om. युंन, P विच्छत्तरत्त, J प्रणितामि. 3 > JP मिनीय, J जते P अहे, J परिसोह गैमि, P परिमुक्क 4 > P पारपरे पत्ता 5 > J स्मर्मा, P विप्युक्तरात्त स्मर्मा कि वि 6 > P परिस्कल, J पिक्किमी, P जरसम्मर्मा सहे प्रश्नित 7 > P om. नमणे सुवणे, P adds वुक्वदरवय्न after प्रतम्म, उस्म एवं for य सक्ष ए साइ, P साह् 8 > P लाई 9 > P om. अवहरेज जंपात etc to साहुण णानेह्माने कीरानी 10 > P मेत्रमिद्धी 11 > 11 > मेत्रमिंव दीर्त व P मोक्किपरित 12 > P प्रिमाण पंचेत्र, उता णानेह्मणे 13 > P सेवम, उत्तोड for प्रम्म, P प्रम्म, J adds पर before प्रमा 14 > J एतं, P व्यवस्थं, उतार्थ for प्रमा, P मोर्थ for मार्थ, J मार्थ for पर्म 15 > P प्रेन for मणी 16 > P मि for ि, P adds नोगे hefore नो 17 > P समुद्दमी अपत्रद्वत न माणिक ॥, J क्यार्थ रचणाई व 18 > P अवस्वस्थं, P मजा । 19 > P दुलने सो 20 > P जरमा व्य , P सीलो पिक्तित जुत्त, J जिणे 21 > P मन्दीयर्थ नार्थेदि । 22 > P प्रणा for पुण, P दावानलंभि, P जामें for ठाउ 23 > P क्लों आविजो, P जान न हियमो 24 > P आगहेदण्यो, J जाम. मद, P प्रयत्तीर्थ, P अम्मेतनामो 27 > J ने for जं.

| l   | एयं णियदि-उाणं खाइय-सम्मत्त-साभ-दुझ्लियं। संघेदणं बट्ट वि कसाय-रिवु-डामरे हणइ॥                   | 1    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|     | झोसेइ <b>णवुंसत्ते इत्थी-वंयं च मण्ण-सम</b> ण्ण । हास रह-स्कामण्णं समण्णं जिहहे बीरो ॥           |      |
| 3   | णिय-त्रीय वीरिएणं खगोण व कयल्डि-खंम-सम-सारं । पच्छा णिय-पुंवेयं स्टेह विसुन्त-लेसामी ॥           | 3    |
|     | कोधाई-संजल एकेकं मो खयेइ लोभंतं। पच्छा करेइ खंडे असंख-मेत्ते उ लोहस्य ॥                          |      |
|     | एकेक खवयंतो पावह जा अंतिमं तयं खंडं। तं भेत्तण करेई मणेत-खंडिहैं किटीओ ॥                         |      |
| 6   | तं वेष्टंतो भण्णह महामुणी सुहुम-संपराओ ति । अहस्वायं पुण पावइ चारितं तं पि छंघेउं ॥              | 6    |
|     | पंचक्वर-उभिगरणं कालं जा वीसमिनु सो चीरो । दोहिँ समपुर्हिं पावह केवल-णाणं महासत्तो ॥              |      |
|     | पयर्क णिई पढमं पंच-विहं दंसणं चढ-वियप्पं। पंच-विहमंतरायं च खवेता केवली जाओ ॥                     |      |
| 9   | आउय-कम्मं च पुणो खबेह गोत्तेण सह य णामेण । सेसं पि वेयणीयं सेलेसीए विमुक्तों सो ॥                | 9    |
|     | अह पुच्च-पत्रोएणं बंधम-खुडियत्तणेण उडू-गई । लाउय-एरंड-फले अग्गी-धूमे य दिर्हता ॥                 |      |
|     | ईमीपब्भाराणु पुरुर्देणु उर्वार होइ लोयंतो । गंतुण तत्थ पंच वि तणु-रहिया सामया जाया ॥             |      |
| 12  | णाणमणंनं तामं दंसण-चारिस-वीरिय-सणाहं । सुहुमा णिरंजणा ते अन्त्वय-पोक्सा परम-सुद्धा ॥             | 12   |
|     | अच्छेजा भव्भेजा मन्त्रसा भक्तरा णिरालंबा । परमप्पाणी सिद्धा मणाय-सिद्धा य ते सन्वं ॥             |      |
|     | सा सियपुरि ति भणिया अवला स बेब स जियापाता । से तं दीवं तिबय तं चिव हो बंग-रहोयं ति ॥             |      |
| 15  | खेनकी य सुहया होह अणाउ कि लिदि-ठाणं च । अनवनगी जेन्यागं मोक्खो सोक्खो व सी होह ॥                 | 15   |
|     | तन्य ण जरा ण मञ्जू ण वाहिणो णेय सम्त्र-दुक्लाहं । अश्वत-सासयं चिय भुंजीत अगोवमं सोक्सं ॥         |      |
|     | एत्य य कहा समध्यह कुरुख्यमाल ति जा पुरा भणिया। दिन्त्विणण-ईच-बुद्दो-वित्थारिय-गंध-स्यणिल्ला ॥    |      |
| 18  | ुं ४२०) पणय-तियसिंद-सुंदरि-मंदर-मंदार-गळिय-मयरंदं । जिण-चळण-कमळ-छयळं पणमह मुहळाळि-मंगीयं ।       | ) 18 |
|     | पढमं चिय णयरी-वण्णणिमा रिद्धीओ जा मण् भणिया । धम्मस्स फर्छ अक्लेवणि सि मा तत्थ कुप्पेजा ॥        |      |
|     | तं चंडमोम-आई-वृतंता पंच तं वि कोघाई । संसारे टुक्ख-फल। तम्हा परिहरसु दूरेण ॥                     |      |
| 의   | जाओ पच्छायात्री जह नाणं मंजमं च पडिवण्णा । तह अण्णो वि हु पात्री पच्छा विरमेज उवपुर्यो ॥         | 21   |
|     | जिण-वंदण-फलमेदं जक्लो जिणसेहरो ति जं कहिओ । साहम्मियाण मेहं। जीयाण यर्ळ वर्दाणं तं ॥             |      |
|     | वहर-परंपर-भात्रो संवेगो तिरेय-धम्म-परिवत्ती । विज्ञाहराण सिद्धी अच्छिरियं पृणियक्खाणे ॥          |      |
| 21  | नरणागयाण र∓ला घीरं साहस्मि-वच्छलतं <b>च । जपमत्त-सुलम-</b> बोही संवेगो भिल्ल-बुत्तंतो ॥          | 21   |
|     | कुबलयमाला-रूवं धरम-फलं तत्थ जो व भिंगारो । तं कृष्व-धरम-अन्संवणीय सस्मत्त-क्रजेण ॥               |      |
|     | सम्मत्तस्य पर्मया घेष्यउ वयणं जिणाण लोगम्मि । चित्तवडेण विचित्तो संसारो दंसिको होइ ॥             |      |
| 27  | विष्णाण-मत्त-सारो होह् कुमारस्स दंसिओ तेण । जिण-णाम-भेत-सत्ती बुत्तंतेणं णरिंदाण ॥               | 27   |
|     | पर-र्नति ययाण-मेत्ती त्यस्त्र-जाणा-मणेण जिण-वयणं । होइ विसुद्ध-तरायं जुत्ति-पमार्गेहिँ तं सारं ॥ |      |
|     | जुय-समिला-दिहंतो दुलहं माणुस्सयं च चिंतेसु । दिय-स्रोए धम्म-फर्रु तम्हा तं चेय कायन्वं ॥         |      |
| .00 | कम्मरस गई जहस्म परिणई बुक्कणा व थोण्ण । धम्म-पश्चिबह-कुसलक्तंग च बीरेण णियव-भन्ने ॥              | 30   |

| ì  | बुद्दीप् देव-माया वंचण-वेका सु अस्म-पविवत्ती । अवर-विदेहे दंसण कामगईदस्स बुत्तंते ॥             | ŀ     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | उच्छाइ-सत्त-सारो सिन्दी विजाए भोग-संपत्ता । सम्मत्त-दाण-इसकत्तर्ण च तह वहरगुत्तास्म ॥           | 1     |
| 3  | विस्वाणं संखावो बोहर्त्यं सो सर्वभुदेवस्स । मा कुल कुहुँब-कुले पावं एसा गहुँ तस्स ॥             | 3     |
|    | सुह-संबोधी-सुमिणं महारहे जिम्म ताईँ मणियाई। भव्यानं एस टिईं थोवेण वि जेन हुन्संति ॥             | ı     |
|    | आराहणा व अति आक्रोयण-र्णिद्वा व दोसिरका । पंच-णमोक्कारो विय मोक्सस्स व साहणो मणिको ॥            |       |
| 6  | केवल-जाणुष्यत्ती भणिया सेटीए सवग-जामाए । मोक्से परमं मोक्सं संपत्ता तत्व सब्वे वि ॥             | 6     |
|    | § ४२८) जं खल-पिसुणो बर्व्ह व मच्छरी रत्त-मूढ-बुग्गहिको । मणिहिह बमाणियव्वं पि एत्व मणिमो सर्व व |       |
|    | रागो पुत्य णिकदी कि कीरह राग-कंश्रणा पुसा । पिक्वयणं तत्य हमे देखसु कह राग-चित्तस्य ॥           | 44 11 |
| 9  | रागं णिदंसिकण य पढमं जह तस्य होइ वेरगं । रागेण विचा साहसु वेरगं कस्स कि होड ॥                   | 9     |
|    | धनमस्त फर्ल पूर्व अक्लेवणि-कारणं च सन्त्रं च । रागाओं विरागी वि हु पदमं रागी कही तेण ॥          | •     |
|    | वसुदेव-भिम्मलाणं हिंडीसुं कीस मस्थ रागो ति । तस्य म किंचि वि जंपसि सम्हं मज्से म तुह गेहो ।।    |       |
| 12 | रागेण तुमं जाजो पच्छा जम्मं करेसि बेरग्गी । रागो प्रथ पसत्यो विराग-हेळ अबे जम्हा ॥              | 12    |
|    | कीस पहण्यं राया दहवस्मी कुणह गुगगुलाईयं । अज वि मिच्छादिही बुज्जह सर्व्व पि अणिवं जे ॥          |       |
|    | कि सो राया गम्मं रूच्छीऍ समं करेह देवीए। वणु होजा रजा-मिरी बरहष्ट सिंगार-वयणाई॥                 |       |
| 15 | पुरिसाइ-सन्सणेहिं कि कीरष्ट्र प्रथ भग्म-उल्लाव । णणु भग्मो कव्याणं अक्सेवणि-कारणं जम्हा ॥       | 15    |
|    | हरि-संद-रुद्द-कुसुमाउहेसु उवमाण णागरी-वण्णे । कालम्मि तम्मि कत्तो उवमाणं कि भसंतीर्हे ॥         |       |
|    | भण्णपु समप् भणिया णव-जुबला चिक्क-कामपाला य । रहा संदा य पुणो जहबहुए विज्ञ-सिद्ध ति ॥            |       |
| 18 | संदाणं रुद्दाणं गोविंदाणं च जेण अंगेसु । णासाईँ सुणिजंति वि सासय-रुवेसु सम्वेसु ॥               | 18    |
|    | चोजं ण होड् एयं धम्मो कम्बस्म जेण उदमाणं । कीरह अणलंते वि हु अच्छउ ता लोब-सिढेसु ॥              |       |
|    | उद्गं पिसुगाण इदं बोलीजो जवसरो ति जो भाजवं। सम्ब विव धम्म-कहा सम्मतुष्पावजी जेण॥                |       |
| 21 | § ४२९) जो पढह भाव-जुत्तो महवा जिसुनेह महव बाएह । जह सो भव्वो बरसं सम्मत्तं जावए तस्स ॥          | 21    |
|    | छदं पि थिरं होहिइ होइ वियहो कई य पत्तद्वो । तम्हा कुवलयमालं वाएजपु हो पयसेण ॥                   |       |
|    | जो जाणइ देसीओ मासाओ स्वक्ताई धाऊ य । वय-जय-गाहा-सेयं सुवस्त्यमासं पि सो पढड ॥                   |       |
| 24 | पुयाईँ जो ज-यागड़ सो वि हु वाएड पोत्ययं वेतुं । एत्यं विव भइ जाहिइ कह्णो गिडणसम-गुणेण ॥         | 24    |
|    | जो सजाको वियद्वी एसा रामेइ तं महालक्कं । जो पिसुण-दुम्बियद्वी रस-मावं तस्य को देह ॥             |       |
|    | जीएँ मह देवबाए अक्सार्ण साहियं इमं सन्धं । नीए बिय जिम्मविया वृसा अम्हे मिसं पृत्य ॥            |       |
| 27 | वियहस्स पहर-मेत्रे गंथ-सर्व कुणह् भणसु को पुरिसो । हियब-गया हिरि-देवी जह में लिहंतस्स णो होइ ॥  | 47    |
|    | पडमासणम्मि पडमप्पभाषु पडमेण इत्थ-पडमम्मि । हिचय-पडमस्मि ना मे हिरि-देवी होड संणिहिया ॥          |       |
|    | जह किंनि लिंग-भिण्णं विभक्ति-भिण्णं च कारय-विहीणं । रहसेण मण् लिहियं को दोयो एत्य देवीए ॥       |       |

<sup>1)</sup> म देवनयार्वचण, म कामइंदरस दुलंगो. 2) म विज्ञाण, J सम्मत्त 3) म बोहित्थं, म कुटुंब 4) म संबोही 5) म प्र कि व after जिंदण, म कामइंदरस दुलंगो. 6) म adds नाग before णामाण, म मोनल, J adds ने after तत्थ 7) उ दुग्गहियं. 9) म रागं निद्सिकण पढमं रागो अहं तस्म नेरगं, म किंद्र for किं, म होड्य 10) म adds ने after करं, म करं for सक्वं, J राओ कशो 12) म करोसि, म एस for पत्थ, म विरागहेन् 13) मम दढममो, म मुग्गुलातीयं, म निग्नु मिल्ह्यादिहीणं, म adds ह्य before जुक्कर 14) म लन्द्रीय, म नणु भोजा रक्तिरी. 15) म पुराग्तितं, म बचाणं for कल्यांग 16) म स्दुमायहेसु, म नण्यो । 17) म मणमह, म adds ए before समय, म नजन्य निक्तामवालाणं। 18) म कंदाणं 20) म सक्वं विया, म सम्मत्त्रायणी बम्हा ॥ 21) म पदम for पदम, म लाग. जहरू म मम्द्रिश कम्मा 22) म होहिति म जोहित्र. 23) म कलाई for भाक य. 24) म णदम किंद्र पदम, म लाई हर, म कडणो हिड़ जिश्लाल. 25) म नो होड़ for नो देर. 26) म जाए for जीव 27) म कुणल, म जह मि लिहुं, म बद सिलिह्यं तस्स, म देह for होड 28) म प्रमंनिआए for प्रकार्थाए. 29) म विहस्ति.

उज्जय-पय-गमणिला सरल्लावा व स्तय-बिहुणा । दुव्यय-बाह्य व्य मप् दिच्या तुह सुयम-पेहेय ॥ मेहं देज इमीए खलियं अएक बयमबं पुरुष । बहवा इक्टरस सरिसं करेक हो तुम्म वं सुयमा ॥ वंसिय-कला-कलावा धम्म-कहा जेब-विक्सिय-मारिंवा । इह कोए होड बिरा एसा उसमस्स किलि व्य ॥ § ४३०) श्रात्य प्रहार-पतिदा वोण्णि पहा होण्णि चेय देस ति । तस्यत्यि पहं गामेण उत्तरा शह-जनाष्ट्रणां ॥ सङ-दिब-चारू-सोहा विवासिव-कारकाणमा विमक्र-देहा । तत्यरिय जलहि-दह्नया सरिया वह चंदभाय ति ॥ तीरिन्म तीय पथवा पन्वडया जाम स्थज-सोविक्स । जत्म द्विएण सूचा प्रवर्ड सिरि-तोरराएण ॥ R वस्स गुरू हरिडत्तो मायरिनो भासि गुत्त-वैसामो । तीऍ जनरीऍ विष्णो जेम जिवेसी वहिं काले ॥ तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई देवदन्त-जामो त्ति । ........सिवचंद-गणी वह महयरो ति ॥ सो जिल-वंदण-हेउं कह वि समेतो कमेण संपत्तो । सिरि-मिल्लमाख-लवरम्म संदिको कप्पहनस्रो व्य ॥ तस्य समासमण-गणो जामेण य सक्सानक-गणि-णामो । सीमो महत्र-महत्त्वा भासि तिस्रोप वि प्रयह-समो तस्य व बहुया सीसा तव-वीरिय-वयण-कदि-संपण्णा । रम्मो गुजर-देसो जेहि कनो देवहरएहि ॥ णागो विंदो सम्मह दग्गो जाबरिय-जरिशसम्मो य । छटो बहेसरो क्रम्सहस्स वयण स्व ते जासि ॥ 12 12 मागासवप्य-जयरे जियाकरं तेण विस्मवियें रुग्मं । तस्य ग्रह-देशजे श्रिय श्रवि प्रसमह जो भहत्वो वि ॥ तस्स वि सीसो मण्यो तत्तावरिमो ति जाम पवन-गुजो। मासि दव-तेव-विजिब-पाव-तमोहो विजवरो स्व ॥ जो वृक्षम-सिक्क-पबाह-बेग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीकंग-बिडक-साको क्रम्सण-स्वसी व्य णिक्रमो ॥ 15 15 सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-दंसण-मणेण । रहवा कुवस्वमाळा बिलसिय-दिश्यणा-इंधेण ॥ विण्ण-जहिष्डिय-फरूनो बहु-किती-कुसुम-रेहिराओशो । बावरिय-वीरभहो भयावरो कृष्यदक्को व्य ॥ सो सिडंतेण गुरू जुत्ती-सरथेहि जस्स हरियहो । यह-सत्य-गंध-बित्यर-पत्थारिय-पयह-सम्बत्धो ॥ 18 18 नासि तिकम्माभिरमो महाद्वारिम्म ससिबो पयदो । उजीयनो ति नामं तिवय परिसंजिरे तहया ॥ तस्स वि पुत्तो संपद्द जामेण वडेसरो कि पयड-गूजो । तस्सुकोयण-जामो नजभो बह बिरह्रया तेण ॥ तुंगमकंषे जिण-भवन-भगहरं सावयादकं विसमं । जावालिटरं नदावचं व बह मस्थि प्रहर्षेष ॥ 21 21 तुंगं भवकं मणहारि-रयण-क्सरंत-धयव शहोवं । इसम-जिजिहाययणं कराविवं वीरमहेण ॥ तत्थ ठिएणं सह चोद्रसीए चेत्रस्य खण्ड-पक्सिका । विस्मविका बोहिकरी अध्यानं होट सम्बाणं ॥

<sup>1 &</sup>gt; P adds निरमंदारा व after गमणिहा, P सरलडहावा, P om. मूसण विद्वणा, P om. बाल व्य, P तुह सवण-2) P करेज के तुज्ज्ञ ही मुयणु. 3) P कलावी धंगकवाणेद, P लीय, P om. हीर 4) Fom. two verses अस्थि पुष्टई etc. to चंद्रभाव ति. 3 adds वह after उत्तरा. 6) म अस्थि for तीरिम्म तीव, P adds पुरीणं after प्यटा, 3 जस्थित्व दिए भुता, P तत्थ for जत्4, P सिरितीरसाणेण ("साणेण can be read as "माणेण ). 7 > P हरियत्ती. र तीय प्रयास, P दिश्लो जिल्लानिवोसा तहि कालो. 8) P बहुकलाकुसलो सिक्टलियाणको कई दक्तने । आयरियदेवगुत्तो जज्ज वि विज्जरप किसी।। for the line तस्य विसिस्तो etc to देवउत्पादी दि. The line is defective. perhaps some syllables like [तत्स वि सीसो सो ] are missing at the beginning, 19 मगहरी. 9 > P सो एत्य आगन्नो देसा for the line सो जिणबंदण हेर्ड etc. to संपत्तो 10 > प्र गुणा , P om. ब, प्र जबखबत्त P जबखदखत, P सिस्सो for सीसो. 11 > P inter. बहुया & सीसा, १ om. वयन, १ लद्धवरणसेपण्या. 12) १ om. a verse णानो विदो etc. to ते आसि, १ वर्डेसरो, ४ स्स for ब्द 13 > J -जरो for जबरे, P नवरे बढेसरो आसि जो खनासमणी ।, J जिजाजवं, J अबभरवो for अहच्चो. 14 > P य आबारधरो for बि सीसो अन्तो , म अन्तो for अन्तो , P सार for पबह, म निजय-पविगयभोहो , म om. दिणवरो व्य ॥ etc. ६० हीरंतगुणसहरसाण । 15) P लगाणांभी ब्द. 16) P इप्रवासाला बिलसिंग. 17) । अस्थावरी P अवाबरी: 18) P सी सिद्धतगुरू यमाणनाय जस्स. P भट for बहु, P inter. गंब & सत्थ, 3 पत्थरिय. 19 > P सुधा खतिबाणं बंसे जाओ बढेसरी नाम for the three lines आसि तिकम्मा-बिरजो etc. to क्ति पयडगुणी ।, J आसी 20)। वहेंसरो. 21) । सारयाळळं, । बिउर्र for विसमं, P om. जावालिटर्स, P inter. अह अस्थि 🌢 पुष्टईए. 22 > १ ध्यवद्वाहोदं, उ वहाहोवं, २ उसह-, उ जिणिदायतणं, २ कारवियं. 23 > १ तंमि for तत्व, उ P द्विएणं, P किन्ह-, P बोएकरी.

२८३ पर-मद-सिउडी-मैगो पण्ड्रेयण-रोहिषी-इसा-बंदो । सिरि-वच्छराय-नामो रण-कृष्यी परिवयो जङ्गा ॥ को किर बच्चह तीरं जिण-नयण-महोयहिस्स हुसारं । थोव-महणा वि बद्धा एसा हिरिदेधि-तयणेण ॥ जिज-नयणाओं क्रण महियं व विरुद्धं व जं बई । ते समसु संटवेषसु मिण्हा मह वृक्ष्यं तस्स ॥ 3 चंदकुलावबवेणं भावत्रिज्जोयणेण रहवा मे । सिव-संति-बोहि-मोक्खाण साहिवा होड अवियाण ॥ प्यं कहं करें जं पुण्णं पावियं मए विवक्तं । साह-किरिवास चित्तं भवे भवे होत में तेण ॥ स्ता-काले वोलीणे वरिसाण सप्हिँ सत्ति गप्हिं। एग-दिकेण्णेहिं रहवा अवरण्ड-वेछाए ॥ ण कहत्त्वणाहिमानो ण कथ्व-बुद्धीएँ विरह्या एला । वस्मकह नि णिवद्दा मा दोसे काहित हमीए ॥ 🖔 ४३ १ ) भरहंते णमिक्रमं सिद्धे भायरिय-सम्बन्साङ्क य । पवयण-भंगळ-सारं बोच्छामि महं समासेण ॥ पदमं जमह जिजाजं ओहि-जिजाजं च जमह सच्वाजं । परमोहि-जिजे पजमह बर्जत-जोही जिजे जमह ॥ वंदे सन्त्रोहि-जिणे पणमह मार्यण केवलि-जिणे व । णमह य भवत्य-केवलि-जिण-जाहे तिविह-जोएण ॥ णसह य उज्जमकेण विउलसकेण च बमह अतीए । एण्या-समने पणसह जमह य तह बीव-बढीचं ॥ पणमह य कोट-वदी पयाणुसारीण जमह सन्वाज । पजमह व सव-बराज जमह व संभिज्जसोवाजं ॥ 12 15 वंदे चोहस-पुन्ती तह दस-पुन्ती य वायए वंदे । एवारसंग-सत्तत्व-धारए णमह भायरिए ॥ चारण-समणे पणमह तह जंधा-चारणे व पणमामि । वंदे विज्ञासिदे भागास-गमे व जिणकप्पे ॥ भामोसहिणो वंदे खेलोसहि-जल्लोसहिणो जमह । सञ्जोसहिणो वंदे पणमह भासीबिसे तह य ॥ 15 15 पणमह बिट्टी-विसिणो वयण-विसे जमह तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विष्योसहिणो य पणमामि ॥ बीरासबिजो जिममो महस्तवाजं च वंदिमो चलजे। अमयस्यवाज पणमह अक्बीज-महाजसे वंदे ॥ पणमामि बिउम्बीणं जलही-गमणाण समि-सञ्जीणं । पणमामि बाजय-रूप् सहस्र-रूवे च पणमामि ॥ 18 18 मण-वेतिणो य पणमह निरिराय-पडिच्छिरे य पणमामि । दिश्मादिस्से णमिमो नमह य सम्बद्धि-मंपण्णे ॥ पणमह पडिमावण्णे तवो-विद्वाणेसु चेव सब्वेसु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं व पणमामि ॥ केवल-णाणं पणमामि दंसणं तह य मन्व-णाणाइं । चारित्तं पंच-विष्ठं तेस य जे साहणो मन्वे ॥ 21 21 चर्क छत्तं रयणं प्रको व चमराहें दुंदहीओ य । सीहासण-केकेकी पणमह बाणी जिणिंदस्य ॥

1) P om. four verses प्रश्निक्ष होड़ी etc. to होड अविवाल ॥, उ शेहणो for रोहिणी 3) J om. व before मं 4) J आवरियउक्को अणेल, J साहियाण होड 5) P कड for करेडं, P विसर्छ for विडलं, P किरिया निंत 6) P एनिर्एणेल्पेहिं एस समत्तावरण्ड्मि ॥. 7) P om. the verses ल कहत्तिमाणो etc. to कहिंद हमीए ॥. For the Scotiou § 431 consisting of verses beginning with अरहेते भिक्तणे etc. to होइ ने तं च ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial न etc. heing retained:

डुक्शंति जस्य जीवा भिज्यांनि वि के वि कत्म-मल-मुक्का । जं न गमियं जिणेक्वें नं तिरधं नमह भावेण ॥
पणमामि उसह-नाहं सेसे वि जेणेज उत्तर (जिणे य उत्तरे ) निममे । जणिज-अण्य य नाणं गणहर-देवे य पणमामि ॥
केवल-नाणं पणमामि दंसण तह य सन्य-नाणाइ । वारित्तं पंत्र-विदं भावेण गमामि संपक्ष ॥
पणमामि धम्म-चक्कं जिणाण इत्ततियं रवण-चित्तं । धम्मज्ञायं ति बंदे चेरय-कवल पहा जालं ॥
पजमामि धम्म-चक्कं जिणाण इत्ततियं रवण-चित्तं । धम्मज्ञायं ति बंदे चेरय-कवल पहा जालं ॥
पजमामा चंदे चामर-जुवकं च चंद-किरणार्थ । सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणस्म नाणि च बंदाि ॥
बंदािम सन्य-सिद्धे पंचाणुत्तर-निवासिणो जे य । क्रोयंतिय य देवे बंदे मन्त्रे मुर्गिदे य॥
आहात्य देव(ह)हरे वंदह परिहार संठिए मुणिणो । उवमामग-सेणित्वे वंदह नह खवन-सेदित्ये ॥
वंदे चउत्स-पुब्वी कणे नह रायगे (वायगे) य पणमामि । एगारसिम्म आधार-धारय एज-समिप ॥।
अवस्वीण-महाणसिए वंदे नह सीय नैय केसिलं । चारण-समणे वंदे नह जंधा-चरणे निममे ॥
आसीविसे य वदे जक्कोसिह-खेल-ओसिह-धरे व । आमोम्मही व विभोमही य म-बोसिह वंदे ॥
बंदािम बीय-बुद्धि वंदे विजर्ज च कोह-जुद्धि च । मन्त्रायरिण पणभो अब्द्यावय-सब्ब-साह् य ॥
ओहिणणाणी पणभो मणपज्ञव-नाणिणो य के समणे । पणमामि अणंतिहि सब्वेहि वंदिमो अहय ॥
बल-केसवाण जुत्रणे (जुवके) मुमरामि ह चक्कपष्टिणो म [क्वें | । अक्ले वि बंदणिज्ञे पवयण-मारि(रे) [पणि] वयामि
जिण-जम्मण-भूमीओ वंदे निव्वाण-नाण-मेरु च । सम्भेद-मेल-सिहरे सिद्धाययणे पणित्रयामि ॥
एयं जो पदह नरो गोसम्ये अयल-भत्ति-संजुत्तो । सुक्वं निक्षह कर्जं ताह्यहं तस्स विवर्ण पि ॥ छ ॥

<sup>9) ।</sup> अणंतं ओहिनिणे. 10) । सन्नोहिनिणोः 12)। नुदीर्ग पयाणु, । वा. व before सुय. 15)। बह्रोसिई णमह-16) । दिही विसणो, । नव for तेय 17) । महुन्सगणं-

- वंदामि सब्ब-सिद्धे पंचाणुत्तर-जिवासिको जे य । छोबंतिष् च देवे वंद्रह सक्वे शुर्रिदे य ॥ बाहारच-देह-घरे उदसामग-सेटि-संटिष् वंदे । सम्मारिट्टिप्पश्चर्रं सक्वे गुजटाकष् वंदे ॥
- उसंती कुंधू य अरो प्याणं आसि जब महाजिहियो । बोहस-रयणाई पुणो छण्णवर्ष्ट् गाम-कोडीयो ॥ बल-केसवाण जुयले पणमह धण्णे य भव्य-डाणेसु । सम्बे बि वंदणियो पवयण-सारे पणिवयामि ॥ यो मे भवना-वन्यू सुमणे सोमणस होतु महु-महुरा । किलिकिलिव-घडी-चडा हिलिहिल-देवीयो सम्बाणो ॥

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमाप्ता ॥ ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

<sup>3)</sup> महाणिवही, म छण्णादर. 8) महिचका. 9) म om. two verses एव इस गणिकांती etc, म ए for एस. The colophon of P stands thus: समाप्तर्थ कुनल्यमाला नाम कथा ॥ छ॥ ग्रंथ संस्था सहस्र ॥ २००००। कृति अभितपटनाथमुनेदांकिण्यलांछनस्य उच्चोतनसूरे ॥ छ॥ ॥ छ॥. The Ms. म adds something more after महानी:, ॥ छ॥ संवर् ११३९ फास्मु वदि १ रवि दिने लिखितमिदं प्रसादमिति ॥

## LIST OF THE PUBLICATIONS OF

## THE SINGHI JAIN SERIES

- 1. Prabandhacintāmani of Merutungācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of storics, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 12+136. Price Rupees 6,50.
- 2. Purātana-Prabandha-Samgraha: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the Prabandhacintāmaņi. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Āchārya Jisa Vijaya Musi. Demy quarto pp. 15+32+156+8. Price Rupees 8.50.
- 3. Prabundhacintāmani (Complete Hindi Translation): A complete and correct Ifindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajari-prasād Dwivedi, Ācarya, Hindi Dept. Visvabharati, Santi-niketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya Jina Vijara Muni, which contains useful mat rial for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12+12+156. Price Rupees 6.00.
- 4. Dharmābhyudaya-Mahākāvya of Udayaprabha: This is a stylistic kavya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gürjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śri Caturavijayaji and Śrī Punyavijayaji. Super Royal 8vo pp. 16+48+190+18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
- Sukrtakīrti-kallolmī-ādi-Vastupāla-prasasti-Sanngraha: A collection of numerous Prasastis relating to the Minister Vastupala.
   Edited by Muni Rājasrī Punyayıjayaji. (in the press).

- 6. Prabandhakośa of Rājaśekharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+8+136+14. Price Rupees 6.50.
- 7. Devānanda-Mahākāvya of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671):
  This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Sisupālavadha of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. Brohardas J. Doshi. Demy quarto pp. 8+16+80. Price Rupees 4.50.
- 8. Jaina Tarkabhāsā of Yaśovijaya (A. D. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāna, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. Sukhlald Sanghavi with his Tātparyasamgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8+8+14+78. Price Rupees 3,50.
- 9. Pramānamīmāmsā of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. Sukhlalji Sanghavi and Pts. Mahendrakumaha and Malavania. Super Royal 8vo pp. 8+16+56+76+144+36. Price Rupees 8.50.
- 10. Vividhatīrthakalpa of Jinaprabhasūri (A. p. 1832): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Achārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 8+,16+114+14. Price Rupees 6.50.

- 11. Kathākosaprakaraṇam of Jineśvarasūri: The Prākrit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākrit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prakrit narrative literature. Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. Super Royal 8vo pp. 8+16+124+184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
- 12. Akalanka-Granthatrayam comprising Laghiyastra; am with Svopajña-vṛtti, Nyāya-viniścaya and Pramāṇasaṅgraha: These are three noteworthy Nyāya works of Akalankadeva (O. A. D. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. Mahendra-kumara. Super Royal 8vo pp. 8+14+118+184+60. Price Rupees 8.50.
- 13. Prabhāvakasavita of Prabhācandrācārya (A. D. 1277): Part L. Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the tradictional biographies of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvami, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatungu who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 10+6+226. Price Rupees 8.00.
- 14. Digrijaya-mahākānya of Meghazijaya. This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the scopajūa glosses critically edited with an Introduction in Hindi, an Index of Proper Names and the text of the Śrī-Tapayaccha paṭtāratisātra vṛṭṭyanusaāalhanam in an Appendix by Pt. A. P. Shan. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
- 15. Bhānucandra-caritra of Siddhicandra Upādhyāya: This is a remarkable composition of Sanskrit literature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānucandra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Introduc-

tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. DESAL. Demy quarto pp. 8+12+104+68. Price Rupees 8.00.

- 16. Jūānabindu-prakaraņa of Yaśovijaya Upādhyāya: This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. Sukhlalji Sanghavi, Pt. Dalsukh Malvania and Ptā. Hira Kumari Devi. Super Royal 8vo pp. 12+8+84+136. Price Rupees 5.00.
- 17. Brhatkathākośa of Hariṣeṇācārya: The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religiomoral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outlinear survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20+128+402. Price Rupees 16.00.
- 18. Jainapustakaprasastisanigraha: Vol. 1. The work contains 111 Prasastis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Ganas and Gacchas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Achārya Jina Vijaya Muni. Demy quarto pp. 20 + 180. Price Rupees 10.00.
- 19. Dhūrtākhyāna: The Original Prākrit Text of Haribhadrasūri: Sanskrit metrical Version of Sanghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. Upadhye; Critically edited by Achārya Jina Vijaya Muni. This is a unique satire in Indian

- literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8+24+56+70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.
- 20. Nyāyāvatāravārtikavṛtti of Śāntisūri: The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between a. n. 993 and 1118) on the Nyāyāvatāra of Siddhasena (c. 5th century a. n.). Critically and authentically cdited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. Dalasukha Malvania. Royal 8vo pp. 32+152+332. Bombay 1949. Price Rs. 16,50.
- 21. Ristasamucoaya of Durgadeva (A. D. 1033): A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chayā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. Gorant. Royal 8vo pp. 12+16+8+72+172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 22. Samdesa-Rāsaka of Abdul Rahamān A Unique work of a Muslim Poet in Apabhramša Language. Critically edited with Sanskrit Tippanaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Achārya Jina Vijara Muni and Prof. H. C. Bhayani. Royal 8vo. pp. 8+14+18+106+124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
- 23. Satakatrayādi-subhāṣita-saṃgraha of Bhartṛhari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartṛhari including the Three Conturies. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. Kosamu. Royal 8vo pp. 8+8+84+240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
- 24. Paimusiriearm of Dhahila: An Apabhraméa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. Mom and H. C. Bhayani with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16+40+48. Rombay 1948. Price Rs. 4.75.
- 25. Nāṇapamamīkahāo of Maheśvarasūri: A Prākrit Text giving Tales on the Jūānapañamī. Edited by Dr. A. S. Gopani with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8+16+44+88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
- Bhadrabāhu-samhitā of Bhadrabāhu: A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various

- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. Gopani. Super Royal pp. 8+8+12+32+84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
- 27. Jinadattākhyāna-dvaya: Two Prākrit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. Bhojak. Royal 8vo pp. 8+16+92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
- 28. Dharmopadesamālā-vivaraņa: Here is the Vivaraņa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākrit Tales while explaining the gāthās of the Dhammopadesamālā. Edited with Various Readings by Pt. D. B. Gandhi. Super Royal 8vo pp. 8+16+240. Bombay 1949. Price Rs 9.75.
- 29. Bhartrhariya Satakatraya with the Vyākhyā of Dhanasāra; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Satakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Samvat 1535. .t is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. Kosams Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
- 30. Spingāramañjarīkathā of Bhojadeva: It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhārā, Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by Kumārī Kalpalata K. Munshi, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10+90+96+104. Bombay 1959. Price Rs. 12,50.
- 31. Līlāvaī of Koūhala: A Romantic Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākrit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. Upaduye. Royal 8vo. pp. 28+88+384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
- 32. Kirtikaumudi-Mahākārya of Someśvara and Sukṛtasamkirtana of Arisimha: They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājaśri Punya Vijayaji (in the press).

- 33. Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature, a learned dissertation by Dr. B. J. SANDESARA, M. A., Ph.D. Royal 8ve pp. 8+6+28+218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. Paimacariu of Svayambhūdeva, Vols. 1-2: A great Epic in Apabhramśa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. Bhayani. Royal 8vo First Part pp. 8+4+16+132+40+168+76, Second Part pp. 8+4+24+328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
  - 36. Paümacariu of Svayambhūdeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. Bhayani (in the press)
- 37-38. Studies in Indian Laterary History, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. Gode. Royal 8vo Vol. I, pp. 6+4+3+16+546, Vol. II pp. 6+4+4+4+4+4+544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
  - 39. Uktingakti-prakarana of Damodara: An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Acharya Jina Vijava Muni with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. Chatteri, M A., D. Littland with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. Moti Chand. Royal 8vo pp. 8+4+10+84+68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
  - 40. Kāvyaprakāsa-khandana of Saldhicardra-Gani. An adverse cratique of some of the topics of Mammata's Kāvyaprakāsa Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. Parikh. Royal 8 vo. pp. 8+4+20+108. Bombay 1953. Price Rs. 4,50.
- 41. Kumārapākacaritra-samgraha: A collection of works of various authors relating to life of king Kumārapāka of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Ācharya Jina Vuaya Mum. Double Demy pp. 8+18+36+12+158. Price Rs. 10.00.
- 11A. The Life of Hemacandracarga: The eminent German orientalist, Dr. G. Buhler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research, and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. Manilal Patel. Demy quarto pp. 16+104, Price Rupees 5.00.

- 42. Kharataragaccha-bṛhadgurvāvali: A Collection of Works of Jinapāla Upadhyāva and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya Jina Vijava Muni. Double Demy pp. 8+12+120. Price Rs. 7.00.
- 43. Jayapāyaḍa-nimittasāstra: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophesies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya Jina Vijaya Muni. Price Rs. 8.50.
- Jambucariyam of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tīrtharnkara Mahāvīra. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 12,50.
- 45-46. Kuvalayamālā of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction, Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. Upadhye, M. A., D. litt. Part I contains the Prākrit text and various readings. Price Rs. 15.00.

Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabha-Sūri's Samskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (in the Press).

To be had from-

## BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Chowpati, BOMBAY. 7

वीर सेवा मन्दिर पुस्तकालय